# पुस्तक मिलने का पता-

१—३१ सी, बांसतछा गली, बड़ाबाजार, कलकत्ता। २—सुराना प्रिन्टिङ्ग चक्से, ४०२, अपर चितपुर रोड, बड़ाबाजार, कलकत्ता।

नोट-पुस्तक छपने के पश्चात जिनके रूपये छाये हैं छाचार उनके नाम श्राहक श्रेणी में नहीं दिये गये है।

# प्रस्तावना

#### **──**○○<\*>○○

यों तो प्रत्येक प्राणी का देनिक काम है कि वह अपने पश्च मौतिक शरीर को कायम रखने के लिये भोजन किया करता है, पर मनुन्य जाति का तो परम कर्तव्य है कि वह शरीर निर्वाहक भोजन के साथ-साथ आत्मा के समुन्नायक ज्ञान रूप भोजन का भी सम्पादन किया करे। जिस तरह भोजन की प्राप्ति से शरीर वलवान कार्यक्षम रहता है, उसी तरह आत्मा को खुराक पहुंचाने मे वह समुन्नत — जागरूक—अपने आपको पहचानने में समर्थ होता है। फल्लतः मनुष्य जन्म सार्थक मूल्यवान् होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पशुओं की तरह जीवन गुजारते हुए अपने सुदुर्लभ मौके को खो कर मनुष्य आखिर पश्चात्ताप के गहरे गर्त्त में गिर जाते हैं। किसी ने सच कहा है :—

आहार निद्रा भय मैथूनश्व, सामान्य मेतत्पश्चिमर्नराणाम्। ज्ञानंहि तेपा मधिकं विशेपम्, ज्ञानेन हीनाः पशुमिः समानाः॥

अर्थान् भोजन, निद्रा, भय, मैथून इत्यादि नैसर्गिक (रोजाना) कामों को जैसे मनुष्य किया करते है, वैसे ही पशु भी। इन सब कामों मे मनुष्यों और पशुओं मे कुछ फर्क नहीं है, फर्क केवछ होता है, ज्ञान मे , ज्ञान मनुष्यों को होता है, पशुओं को नहीं। अगर मनुष्यों को ज्ञान न हो सका तो पशु तुल्य ही है।

पर सच पूछा जाय तो ज्ञान हीन मनुष्य पशुओं से भी समता के छायक नहीं है। एक गाय को छीजिये, वह अमृतोपम दूध विना किसी स्वार्थ के मनुष्यों को दिया करती है, उसके बच्चे (वेछ) खेती के काम कर देते हैं; उन्हें हमछोग गाड़ी में जोत कर सवारी करते हैं—सामित्रया ढोते हैं। भछा वतछाइये, उनका क्या स्वार्थ है १ पर ज्ञान हीन मनुष्य अपने स्वार्थ साधन के छिये एक दूसरे का गृछा घोंटने मे भी नहीं हिचकते। "अमृतुकाछ मे ही भार्या से सहवास करना चाहिये" मनुष्यों के छिये ऐसी तत् तत् शास्त्रों की आज्ञा जहा पुस्तकों की टोकिरियों मे पड़ी सड़ती है, वहा पशु जाित ठीक उसी भांति उसका पाछन किया करती है, जिस तरह कि शास्त्रों ने मानव जाित के छिये आज्ञा दी है। फिर वतछाइये, मनुष्यों की पशुओं से समता केसी १

अस्तु मनुष्यों का कर्त्तव्य है कि वे ज्ञानवान् वनें —िविवेकवान् वनें ताकि स्वधर्म को निभा सकें। अगर स्वधर्म का पाछन नहीं किया जाता है तो कोई कारण नहीं है कि कल्याण की प्राप्ति की जा सके। "धर्म एवं हतो हिन्त, धर्मों रक्षति रिक्षतः"

धर्म अगर इत (नष्ट) होता है—पाछित नहीं होता है तो वह मनुष्यके छिये छाभप्रद नहीं है और धर्म अगर मुरक्षित होता है तो वही उन्हें वचाता है। 'श्रियते उद्ध्यित संसार सागरदनेनेति धर्मः' जिसके वदौछत संसार-सागर से उद्धार होता है, वह धर्म है; और इस धम का पाछन करना मनुष्यों का एकान्त कर्त्तव्य है। यद्यपि धार्मिक जगत् का उद्देश्य एकसा है पर किच वैचित्र्य से उद्देश्य की प्राप्ति के छिये साधन प्रकार—उपासनाक्रम अनेक हैं—विभिन्न है, यही कारण है कि धर्म भी अनेक नामों से अभिहित हुआ है, जैसे जेन, बौद्ध, वैदिक, ईसाई, मुस्छिम इत्यादि। इन धर्मों मे हमारा जैन धर्म एक खास महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, आध्यात्मिक तरकी के उन्दे (अच्छे) और पर्याप्त साधन रखता है। यह निश्चित तथ्य है कि जो इस धर्म की सबी उपासना करता है—ठोस अनुष्ठान करता है, वह ठाठ से कह सकता है:—

#### गर्व वहसि रे खर्व ! मुघा संसार वारिधे । गोस्पदी कृत्य त्यामस्मि संतरिष्यामि छोडया॥

अर्थात् अरे श्लुद्र संसार समुद्र । तू अपनी दुस्तरता के लिये वृथा घमण्ड करता है, मैं तुम्ते गोस्पद (गायका चरण चिह्न) वनाकर खेलते हुए पार कर जाऊंगा।

पर यह तभी हो सकता है, जब धर्म पालन की सबी लगन होगी—सबा प्रेम होगा। धार्मिक विषयों की कोरी जानकारी कामयाब नहीं हो सकती—मोक्ष साधिका नहीं हो सकती। कोई किसी रास्ते का नक्सा जानकर गन्तव्य स्थान पर नहीं जा सकता, उसके लिये चलने की आवश्यकता होगी। अत्रव्य किया की महत्ता महसूस करनी चाहिये। किसी ने सच कहा है:—

"शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् )"

अर्थात् शास्त्रों को पढ़ कर भी लोग मूखे होते हैं जो क्रियावान होते हैं, वेही विद्वान है। अत्तएव मतुष्यों का कर्त्तेल्य है कि वे प्रेम सद्भाव से धार्मिक अनुष्ठान किया करे।

अस्तु, जैनधर्म यद्यपि अनाष्ट् है—अनन्त है, फिर भी इसे युचार रूप में दुनिया की आखों के सामने लाने के लिये वर्त्तमानकाल में समय समय पर श्री श्रृपभदेव स्वामी से लेकर भगवान् श्री महावीर स्वामी तक चौवीस तीर्थङ्कर हो चुके है। इसीलिये जैन साहित्य में ये तीर्थङ्कर मगवान् जैनधर्म के प्रवर्तक—जैनधर्म के संचालक कहे जाते हैं। कहना न होगा कि उनके उसी उपकार भार से मुक्कर आज जैन जगत् उन महापुरुपों में से एक एक के प्रति "अज्ञान विमिरान्धस्य ज्ञानाश्वन शलक्या। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः॥" इस प्रकार श्रद्धाश्वलि अपित करता है। अस्तु, भगवान् महावीर के निर्वाण के ६०६ वर्ष खद जैनधर्म का दो भागोंमें विभाजन हो गया। खेतास्वर और दिगम्वर।

रवेताम्बर जैनधर्म में भी दो विभाग है, खेताम्बर स्थानकवासी और खेताम्बर तेरापंथी। स्थानकवासी सम्प्रदाय में भी कितने उपविभाग हैं, इसी तरह तेरापंथियों में भी दो उपविभाग है, भीवमपंथी और वीरपंथी। पर इन विभाग-उपविभागों में बहुत कम अन्तर हैं, वस्तुत: मन्तव्य एकसा ही है।

दिगम्बर जैनधम में भी उसके बाद फिर हो विभाग हुए, बीसापंथी और तेरापंथी। बीसापंथी प्राचीन है, तेरापंथी अवीचीन, क्योंकि टोडरमळजी के जमाने में तेरापंथी धर्म चळ पड़ा। बाद में और भी उपविभाग हुए हैं।

जैनधर्म को पूज्य पूजक रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है पूज्य पद से पन्च परमेन्डी के पाच भेद हैं, अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय साधु, पूजक रूप से श्रावक।

अरीणा मन्द कर्माख्य रात्रूणां हन्ता, अरिहत्ता, अर्थात् अन्द कर्म रूपी रात्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले 'अरिहत्ता" हैं, उसी का प्राक्त राब्द स्वरूप "अरिहन्त" है। अर्हितः सर्वैः पूजितः, अर्थात् सभी से जो पूजित हो वह 'अर्हत' है। उसी का प्राक्त राब्द स्वरूप 'अरिहन्त' है। अरिहन्त का उद्याण इस प्रकार जैनधर्म में आंका गया है—

"जियंत रागारि जिणेसु णाणे सप्पाहिहेराइ समप्पहाणे। संदेह संदोह रयं हर्रते माएह णिञ्चंपि जिणेरिहंते॥"

नोट-अशोक श्रुस, पुष्पवृष्टि, दिव्याव्यति, नमर युगल, स्वर्ण सिंहासन, भामण्डल, दुन्दुसिर्ट खीर छनत्रय, ये सब देवताओं के द्वारा भगवान के विहारकाल में सेवासाव से स्परियत किये जाते हैं।

राग रूपी शत्रु के विजेता, अच्छे ज्ञान वाले, प्रधान प्रातिहार्य आदियों से युक्त, शंकाओं को दूर करने वाले अरिहन्तों का हमलोग हमेशा ध्यान करते हैं।

शरीरधारी होते हुए भी-शारीरिक, वाचिनक, मानसिक, सभी क्रियाओं को करते हुए भी आत्मा के ज्ञान, चारित्र आदि गुणों का-आध्यात्मिक शक्तियों का पूरा-पूरा विकास कर चुके हों, वे ही अरिहन्त हैं।

आत्यन्तिक सुख साधनात् सिद्धः, जिसने चरम सुख की प्राप्ति कर छी है, वह सिद्ध है। जैन शाखों मे उन सिद्धों का छक्षण इस प्रकार कहा गया है:—

"दुद्ध कम्मा वर णप्यमुक्के अणंत णाणाइ सिरी चडक्के। समग्ग छोगग्ग प्रयूपसिद्धे काएइ णिच्चंपि समत्त सिद्धे॥"

अर्थात् दुष्ट अष्टकर्म रूप आवरण से रिहत अनन्तज्ञानादि चतुष्टय से समन्त्रित समस्त छोक के अप्र भाग में अवस्थित समस्त सिद्धों का इसछोग इमेशा ध्यान करते हैं। अरिहन्त की तरह सर्व शिक्तमान, पर शरीर लागी हों, वे सिद्ध हैं। यद्यपि अष्ट कमों के विनाश से अरिहन्त की अपेक्षा सिद्ध श्रेष्ठ हैं, फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से—परोक्ष स्वरूप वाले सिद्धों की सत्ता को वतलाने की हैसियत से—जैनधर्म के प्रचारक होने के विचार से अरिहन्त ही पहिले नमस्कार के योग्य हैं। ये दोनों सब के पूज्य ही हैं, पूजक नहीं।

आचारं प्राह्यति, आचारयति शिष्यम्, आचिनोत्यर्थान्, बुद्धिम्. आचारान् चेति आचार्यः। अर्थात् जो आचारों की शिक्षा दे या मोक्ष साधन का चुनाव करे अथवा निर्वाण साधिका बुद्धि का सम्पादन करे अथवा स्वयं धर्म पालन करने के लिये आचारों का चयन करे, वह आचार्य है। लक्षण इस प्रकार है:—

"पंचिद्भि" संवरणो तह णव विह वंभचेर गुन्ति घरो। चडिवह कसाय भुक्षो इय अट्टारस गुणेहिं सजुत्तो॥ पंच महव्वय जुत्तो पंच विहायार पालण समत्थो। पंच समिक्षो तिगुत्तो छत्तीस गुणो गुरु मज्मः॥"

अर्थात पञ्चेन्द्रियों के वशी कर्ता, नी प्रकार के ब्रह्मचर्यों के वाढ़ के पालक, गुप्तिधर, चार कपायों से मुक्त, अट्ठारह गुणों से युक्त, पञ्च महाब्रतों के पालयिता, पञ्च विध आचारों के निभाने में समयं, पंच समितियों और तीन गुप्तियोंके धारक, अतएव छत्तीस गुणोको धारण करने वाले मेरे गुरू आचार्य है।

गच्छ के संचालन में सक्षम, (क्षमावान) गच्छ के हिताहित के उत्तरदायित्वपूर्ण एवं देशकाल के समुचित ज्ञानवान् अपने छत्तीस गुणों के साथ-साथ सर्वसाघारण साधुओं के सत्ताईस गुणों के भी जो पालक हों वे आचार्य होते हैं। इनकी मान्यता उपाध्याय और साधुओं की अपेक्षा अधिक है।

अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्तवीर्य ये ज्ञान चतुष्ट्य है ।

<sup>ं</sup> सर्शन, रसना, प्राण, चसु और कर्ण ये पत्र जानेन्द्रिय हैं। कपाय:—क्रोध, मान, माया और लोम ये चार कपाय है। पश्च महावत:—प्राणतिपात, मृपावाद अदत्तादान, मेंथुन और परिग्रह, ये पत्र महावत हैं। पश्चाचार:— जानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पाच आचार हैं। पश्च समिति:—हर्या समिति; भाषा समिति, एपणा समिति, आदान मण्ड मत्त निक्षेत्रणा समिति और परिद्वाविणयासमिति ये पाच समितिया हैं। तीन गुप्तिया:—मनोगुप्ति, बचन गुप्ति, और काय गुप्ति।।

'उपेत्याधीयतेऽस्मात् स उपाध्यायः, जिसके पास आकर यति (साधु) लोग पढ़ा करें—शिक्षा प्राप्त कर सके, वे उपाध्याय हैं।

"मुत्तत्थ वित्थारण तप्पराणं णमो णमो वायग कुंजराणं। गणस्य संधारण सायराणं सम्बप्पणा विजय मच्छराणं॥"

अर्थात् सूत्रों की व्याख्या करने में तत्पर, गण के भार को वहन करने में समुद्र समान हों, प्रमाद तथा ईन्यों से मुक्त और वाचकों में मत्त गजेन्द्र की तरह अप्रतिहत प्रतिभा वाछे उपाध्यायों को नमस्कार।

जिनमें साधुजन व्यवहृत सत्ताईस गुणों के साथ-साथ २५ गुण और, जोकि उपाध्याय पद के लिये जरूरी हैं, सूत्रों एवं अथों का सचा ज्ञान अध्यापन की श्रमता, बोलने की सुमधुर शैली इत्यादि विशेषताएं हों। गच्छ संचालन की योग्यता हो। वे उपाध्याय हैं। ये साधुओं की अपेक्षा अधिक सम्माननीय हैं।

साध्नोति पर कार्य मथवा मोक्ष कार्य मिति साधुः। जो बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के मंगल विधायक हों या मोक्ष कृति के साधक हों. वे साधु हैं।

"खंतेय दंतेय सुगुत्ति गुत्ते सुत्ते पसंते गुण योग जुत्ते। गयप्पमाए हय मोहमाये, काएह णिच्च सुणि राय पाये॥"

अर्थात् क्षान्त, दान्त, पंच समितियों और तीन गुप्तिथों के धारण करनेवाले, प्रशान्त, योग युक्त, प्रमाद् रहित और मोह माया से असम्बद्ध मुनिराज के चरणों का नित्य प्यान करते हैं।

जिनमे निजी विशेष सत्ताईस गुणों के साथ-साथ आचार्य एवं खपाध्याय के विशेष गुणों को छोड़कर और अशेष गुण समान हों, वे साधु हैं।

उपर्युक्त आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों पूज्य और पूजक भी हैं अर्थात् अपने 'से नीचे के पुरुषों के पूज्य और अपने से ऊपर के महात्माओं के पूजक है। जैसे आचार्य! उपाध्याय से छेकर आवक पर्यन्त के पूज्य हैं और अरिहन्त एव सिद्ध के पूजक हैं। उपाध्याय, साधुओं और आवकों के पूज्य हैं पर आचार्य से छेकर सिद्ध पर्यन्त के पूजक हैं। फछतः आचार्य, उपाध्याय और साधु, आवकों के पूज्य हैं पर आचार्य से छेकर सिद्ध पर्यन्त के पूजक हैं। फछतः आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरु तत्त्व माने जाते हैं। अरिहन्त और सिद्ध केवछ पूज्य है अतएव देव तत्त्व माने जाते हैं। हमारे जैनधर्म में 'आवश्यक' वैसी ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है जैसे शरीर मे प्राण सरिता में पानी, चन्द्रमा में रोशनी है। आवश्यक किया जगत में वही स्थान रखती है जो वैदिक संसार में संध्या, मुस्छिम समाज में नमाज, ईसाइयों मे प्रार्थना और पारसियों में सोरिह अवस्ता रखती है।

शका होगी, वह आवश्यक किया क्या है ? दुनिया के क्षण-प्रतिक्षण नाशमान उपकरण में—
दु-खान्त उपभोगों में न उल्लम कर सम्यक्ष, चेतना, चारित्र आदि गुणों को व्यक्त करने के लिये जिनकी
दिन्द-विन्दु केवल आत्मा की ओर मुकी है, उनके लिये जो अवश्य करने लायक किया है, वही आवश्यक
किया है। अवश्य कर्त्तव्य, निग्रह, विशोधि, वर्ग, न्याय, अध्ययन, इत्यादि आवश्यक के पर्यायवाची
शब्द हैं। जैन समाज में देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और साम्वत्सरिक रूप में आवश्यक
किया की जाती हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, प्रातः सार्य यह किया अवश्य करेंगे अन्यथा साधु ही नहीं
समके जा सकते। आवकों के लिये इच्छाधीन है। जो आवक बारह्वती, धर्मशील होते है वे तो नित्यप्रति
करेंगे ही और जो व्यवस्थित रूप में नित्यप्रति नहीं कर पाते, वे भी पाक्षिक, चातुर्मासिक, या साम्वत्सरिक
तो करेंगे ही। यही कारण है कि श्वेताम्बर जैन समाज में बच्चे-वच्चे 'आवश्यक' जानते हैं। दिगम्बर

जैन समाज में आवश्यक इस तरह समाहत नहीं है। इसका कारण यह है कि आचार्यों की शृङ्खला टूट जाने से न्यवस्था भक्क सी हो गई है।

आम तौर पर 'आवश्यक' के छै विभाग हैं, सामायिक, चतुर्विशति स्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान।

पहला विभाग सामायिक है। सब प्राणियों के साथ सम भाव से पेश आना अर्थात् आत्मतुल्य व्यवहार करना सामायिक का लक्षण है। समता, सम्यक्ष्व, शान्ति, सुविहित आदि सामायिक के लक्षण है। सामायिक के तीन भेद है; सम्यक्ष्व सामायिक, श्रुत सामायिक और चारित्र सामायिक। सम भाव का पालन वस्तुतः सम्यक्ष्व, श्रुत और चारित्र के द्वारा ही हो सकता है। अतएव ये मेद्युक्त युक्ती है। चारित्र के भी दो भेद है; देश चारित्र सामायिक और सर्व चारित्र सामायिक। 'देश' श्रावकों के लिये और 'सर्व' साधुओं के लिये उपयुक्त होता है।

जैनधर्म के प्रवर्त्तक चौकीस तीर्धद्वर हुए है, वे वस्तुतः सर्वगुण सम्पन्न, जैनधर्म की—जैन समाज की चोटी के चूड़ामणि एवं आदर्श है अतएव इन महात्माओं की स्तुति करना ही 'आवश्यक क्रिया' का दूसरा विभाग वनाया गया है। इसके दो मेद होते हैं। एक द्रव्यस्तव, दूसरा भावस्तव। जल, चंदन, पुष्पादि वस्तुओं द्वारा तीर्थद्वरों की जो पूजा की जाती है, वह द्रव्यस्तव है और यह गृहस्थों के लिये उपयुक्त माना जाता है। तीर्थंकरों के सच्चे गुणों का कीर्त्त करने का नाम भावस्तव है। यह साधुओं के लिये उपयुक्त है।

मन, वचन और शरीर के जिस न्यापार के जरिये पूज्यों के प्रति आदर प्रकट किया जाता है, वह वन्दन है। द्रव्य और भाव रूप दोनों चारित्रों से सुसम्पन्न आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्त्त क, स्थविर, गणि, गणावच्छेदक आदि वन्दनीय है।

शुभ योग से अगर कोई गिरकर अशुभ योग के मैदान पर चला आया है और वहां से फिर शुभ योग के उच्चतम शिखर पर जाने की चेंप्टा करता है अथवा अशुभ योग का परित्याग करके क्रमशः शुभ योग पर जाने का प्रयन्न करता है उसी का नाम 'प्रतिक्रमण' है।

निवृत्ति, निन्दा, परिहरण, वारण, गर्हा, शोधि इत्यादि प्रतिक्रमणके पर्याय वाचक शब्द है। प्रतिक्रमण का अर्थ वस्तुतः परावर्त्तन अर्थात् पीछे की ओर छोटना है। आत्म शक्तियों के सम्पादनार्थ प्रतिक्रमण इष्ट है अतएव उपर्युक्त सुप्रशस्त 'प्रतिक्रमण' कहा जाता है।

इस प्रतिक्रमण के पाच मेद है, दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और साम्बत्सरिक। भूत, वर्त्त मान और भविष्य इन कालकृत मेदों से प्रतिक्रमण के तीन मेद है। भूतकाल के संचित दोषों के लिये परचात्ताप करना, वर्त्त मानकाल मे दोपों को पास न फटकने देना और भविष्य मे होने वाले दोषों को न होने देना, ये तीन कालकृत प्रतिक्रमण है।

सम्यक्तृ को प्राप्त करने के लिये मिथ्यात्व का परित्याग, विराग प्राप्त करने के लिये अविराग का त्याग, क्षमा आदि गुणों की प्राप्ति के लिये कपाय का परिहार और आत्म स्वरूप के लाभ के लिये सासारिक ज्यापार से निवृत्त होना ये चार प्रतिक्रमण के लक्ष्य है। अर्थात् इन्हीं चारों का क्रमशः प्रतिक्रमण करना चाहिये।

हैय और उपादेय भेद से प्रतिक्रमण दो तरह का है, द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण वह है जो दोपों का प्रतिक्रमण करके फिर से उन्हीं दोघों को किया जाता है। यह बनावटी

प्रतिक्रमण है। अतएव त्याज्य है। अगर कोई एक दफे अपराध करके उसकी माफी मागता है तो वह क्षम्य है, पर यदि वह वार बार वही अपराध करता है तो वह श्रम्य नहीं हो सकता। दूसरा भाव प्रतिक्रमण है, जो निश्लुछ निष्कपट है, अतएव वही प्राह्य है।

धर्म के लिये एकाग्र चित्त से शरीर की ममता का परित्याग करने का नाम कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग को सफल बनाने के लिये घोटक आदि उन्नीस दोपों का बहिष्कार करना निहायत जरूरी है। कायोत्सर्ग से शरीर का निकम्मापन, बुद्धि कामान्ध, मेधा शक्ति की जडता चली जाती है। विचार शक्ति में वरकी, सुख दु:ख में तितिक्षा, मावना और ध्यान में दृद्धता एवं अतिचार के चिन्तन मे असलियत आती है। कायोत्सर्ग में श्वासोश्वास का काल उतना माना गया है, जितना कि श्लोक के एक चरण के उद्यारण में स्थाता है।

प्रत्याख्यान आवश्यक किया का छट्टा विभाग है। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है, द्रव्य और भाव इन दोनों का त्याग ही प्रत्याख्यान से सम्बन्ध रखता है। अनाज, कपढ़े, रूपये वगैरह सासारिक पटार्थ द्रव्य हैं, अज्ञान असंयम प्रभृति त्याग करने योग्य भाव है। अज्ञानाटि भावों को छोड कर हो जो द्रव्य त्याग किया जाता है और वह भाव त्याग के छिये ही किया जाता है, वही सचा प्रत्याख्यान है। शुद्ध प्रत्याख्यान सम्पादन करने के छिये अद्धान ज्ञान, वन्दन, अनुपाछन, अनुभाषण और भाव छें शुद्धियों की निहायत जरूरी है। प्रत्याख्यान करने से अनेक गुणों की प्राप्ति होती है, अत्यव प्रत्याख्यान का दूसरा नाम गुण धारण भी है। प्रत्याख्यान से संवर होता है, संवर से तृष्णा नाश, तृष्णा के नाश से विखक्षण समता, समता से क्रमशः मोक्ष मिल जाता है।

यहां एक वात और ध्यान पर छाने की है कि जहा प्राचीन—परम्परा प्रतिक्रमण शब्द का व्यवहार केवल चौथे आवश्यक के लिये करती थी, वहां अर्वाचीन परम्परा छहों आवश्यकों के लिये व्यवहार करती है और यह व्यवहार खूव बद्ध मूल हो गया है।

यह उपर्यु क्त आवश्यक क्रिया साधु और श्रावक दोनो को करने का शास्त्रीय अधिकार है, क्यों कि लिखा है:—

> "समणेण सावएण य आवस्सकायन्त्र यं हवइ जम्हा। अंते अहोणिसस्स य तम्हा आवस्स यं णाम॥"

अर्थात् सायंकाळीन और प्रातःकाळीन 'आवश्यक' श्रमण और श्रावक दोनों का अवश्य कर्ता व्य है। इसी आवश्यक क्रिया का वर्णन प्रस्तुत ब्रन्थ में नी विभागों में किया गया है। (१) सूत्र विभाग। (२) विधि विभाग। (३) पूजा विभाग। (४) आरती विभाग। (५) चैत्यवन्दन विभाग। (६) स्तवन विभाग। (७) स्तुति विभाग। (८) रासतथा सङ्भाय विभाग और (६) स्तोत्र विभाग।

इसके अलावे परिशिष्ट है। परिशिष्ट में स्याद्वाद, सप्तमगी, सप्तनय, चार निश्चेप, मूर्तिवाद, मूर्ति पूजा. ईश्वर कर्ज्यु स्व, जैनधर्म, आत्मिनिन्दा, बारहमासी पर्व, वाग्हमासी पर्व मे तीर्थंकरों के तथा दादा जी के जीवन चरित्र संक्षेप से हैं। इसके अलावा ८४ रह्नों के नाम उनके वर्ण और फल संक्षेप से मुहुर्तादि विषय भी दे दिये गये हैं, जो कि प्रत्येक आद्मी के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकते है।

यद्यपि उपर्युक्त 'आवश्यक क्रिया' को प्रतिपाद्य विषय वना कर रत्नसागर (उपाध्याय श्री जयचन्द जो संगृहीत) रत्न समुचय (महोमहापाध्याय श्री रामळाळजी गणि संगृहीत) अभयरत्नसार (श्री शङ्कर दानजी शुभकरणजी नाहटा संगृहीत) पश्च प्रतिक्रमण (प० श्री सुखळाळजी संगृहीत) प्रतिक्रमण सूत्र सचित्र (प० श्री काशीनाथ जी संग्रहीत) इत्यादि वहुत से ग्रन्थ निकळ चुके हैं, फिर भी प्रस्तुत ग्रन्थ मे

किसी न किसी रूप में खास विशेषताएं है और वे काम की हैं। जहां कई पुस्तकों में प्राचीन हिन्दी का उपयोग हुआ है, फलतः पाठकों को कुल असुविधा होती थी, इस पुस्तक में सामयिक हिन्दी का सिनवेश हुआ है। जगह-जगह पर आवश्यक टिप्पणिओं एवं कथाओं का उल्लेख भी किया गया है जो कि बड़ा हो उपयोगी तथा मनोर कि सिद्ध होगा। किस सन् सम्बत् में १ किसके द्वारा असुकवस्तु क्यों बनायों गयी १ इत्यादि वातों का भी स्पष्टी करण यथा स्थान किया गया है, जो कि पाठकों के लिये किकर प्रतीत होगा। अतिचारों में स्वपुक्त सन्तोप पर पुक्ष गमन विरमण व्रत क्षियों के लिये विशेषतया लिखा गया है, जो किसी ने आज तक अपने प्रन्थ में नहीं लिखा था। और पोसह सक्माय अर्थ सिहत लिखी गयी है जो अद्यावधि किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। पूजा विभाग में शासनपित तथा रंग विजय खरतरगच्छीय जं० यु० प्र० हु० भट्टारक श्री पूज्यजी श्री जिनचन्द्र सूरिजी महाराज की वनाई हुई पंचकल्याणक पूजा भी दी गयी है। इसी तरह और भी कई वाते लिखी गई है, जो अपना खास महत्त्वं रखती हैं। परिशिष्ट में जैन सिद्धान्तों का बहुत कुल वर्णन किया गया है जिससे अनायास सैद्धान्तिक वातों का परिचय प्राप्त होगा।

एक वात में और वता देना चाहता हूं कि इस पुस्तक में कई स्तोत्र तथा अन्य चीजें दी गई हैं, जिनमें अगुद्धिया जान पड़ती हैं, मैंने संशोधन करके हू-वहू उसी रूप में लिख दिये हैं, जिस रूप में कि वे प्राचीन लिपी में हैं। इसी तरह और जगहों पर भी परम्परा की रक्षा के लिये कुछ त्रुटियों पर दृष्टिपात नहीं किया है, सुविज्ञ पाठक इसके औचित्य-अनौचित्य का विवेचन स्वयं कर लें। इसके अलावे यद्यपि मेंने त्रुटियों का संशोधन करने की वहुत चेष्टा की है, फिर भी दृष्टि दोप से अथवा सुद्रण दोषसे अशुद्धिया रह गई होंगी, आशा है, सहद्य स्वयं सुधार कर पढ़ेंगे।

यह पुस्तक बहुत पहले ही पाठकों के करकमलों में उपस्थित हुई होती, पर खेद है कि कई विन्न वाघाओं के द्वारा, सिरता के पथ पर शिला खण्डों की तरह टाग अहा देने के फलस्वरूप आशातीत विल्म्य हो गया। एक तो मुँ मुनू में श्रावकों की पारस्परिक तनातनी—साम्प्रदायिक तनातनी को मिटाने का काम शिर पर आ पडा। बाद में शारीर अस्वस्थ रहने लगा। इधर यूरोपीय विकराल रणचण्डी को युमुक्षा शान्त करने में ज्यस्त कल-कारखानों के कारण कागजों की मंहगी भी सामने नम्न मृत्य करने लगी। फलतः देर होना अवश्यभावी हो गया। खेर, हर्प है कि आज भी यह पुस्तक पाठकवृत्द की सेवा में "पत्रं पुष्पम्" की मेट लेकर उपस्थित हो रही है। आशा है, सज्जनबृत्द क्षीर नीर विवेक न्याय मेरी गलतियों व त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर उपयुक्त विपर्योंके नाते पुस्तक को अपना कर मुझे कृतकृत्य करने की अनुकम्पा दिखायेंगे।

अन्त में 'श्री संघ' को धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता, जिसने पुस्तक प्रकाशन के पिहले ही निःसंकोच आर्थिक सहायता देकर—अपनी उन्नत उदारता का परिचय दे मुक्ते प्रोत्साहन दिया है। साथ ही साथ पं० ववुआजी का, प० गणेशदत्तजी चौधरी तथा मेरे गुरुभाई मोतीलाल को भी धन्यवाद है, इन लोगों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में विशेष सहयोग दिया है। इत्यल मनल्प जल्पनेन विशेष ।

विनीत:-

जैन गुरु पं० प्र० यति सूर्यमह्न,

सं० १६६८ ज्ञान पश्चमी।

कलकत्ता ।



हमें खेद है कि ज्लाक तैयार हो जाने पर भी कागज नहीं मिलने के कारण चित्र नहीं छापे गये।

—प्रकाशक।

| विषयानुक्रमणिका            | <b>१ष्ठ सं</b> ख्या | विषयानुक्रमणिका                    | एष्ठ संख्या |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| णमोकार मंत्र               | 8                   | सुगुरु वंदन सूत्र                  | 3           |
| स्थापनाचार्यजी के १३ बोल   | २                   | आछोर्' सूत्र                       | 3           |
| खमासमण सूत्र               | २                   | आछोयणा ( आजुणा० )                  | 3           |
| सुगुरु सुखसाता             | २                   | अठारह पापस्थानक आलोयणा             | १०          |
| अब्सुद्विओमि सूत्र         | २                   | ज्ञानोपकरणों की आछोयणा             | १०          |
| मुंहपत्ति के पत्रीस बोछ    | २                   | पोसह संध्या अतिचार                 | १०          |
| अंग पहिलेहण के पत्तीस बोल  | ą                   | पोसह रात्रि अतिचार                 | ११          |
| करेमि भंते सूत्र           | ₹                   | श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र (वंदित्तु) | ११          |
| इरियावहियं सूत्र           | ३                   | आयरिय डवज्माए सूत्र                | १४          |
| तस्स वत्तरी सुत्र          | ३                   | चैत्य नमन स्तोत्र                  | १४          |
| अणत्थ ऊससिएणं सुत्र        | 8                   | श्री तीर्थमाला स्तवन               | १५          |
| <b>होगस्स सूत्र</b>        | 8                   | तीर्थ वन्दना                       | १६          |
| जयड सामिय सुत्र            | 8                   | वीर स्तुति                         | १७          |
| र्जिकिचि सूत्र             | ধ                   | वीर स्तुति                         | १७          |
| णमुत्थुणं सूत्र            | ¥                   | सामायिक पारण सूत्र                 | १८          |
| जावंत चेइआइ' सूत्र         | ¥                   | श्री अभयदेव सूरिकृत जय तिहुअण      | १८          |
| जावंत केविसाहू सूत्र       | Ę                   | जय महायश सूत्र                     | २२          |
| परमेष्ठी नमस्कार           | Ę                   | श्रुत देवता स्तुति                 | २२          |
| <b>ख्वसग्ग हरं</b> स्तोत्र | Ę                   | मुवन देवता स्तुति                  | २२          |
| जयविय राय सूत्र            | Ę                   | क्षेत्र देवता स्तुति               | २२          |
| अरिहंत चेइयाणं सूत्र       | v                   | इच्छामो अणुसद्वियं सूत्र           | २२          |
| आचार्य आदि को वंदन         | v                   | वर्द्धमान स्तुति                   | २२          |
| सन्वस्सवि सूत्र            | v                   | वरकनक सूत्र                        | २३          |
| इच्छामिठामि सुत्र          | v                   | अहाइज्जेसु सूत्र                   | २३          |
| पुक्खरवरदी वद्हे सूत्र     | v                   | श्री स्थम्भण पार्श्वनाथ चैत्यवन्दन | २४          |
| सिद्धाणं बुद्धाणं सूत्र    | 6                   | र्थंभणय पास सूत्र                  | २४          |
| वेयावचगराणं सूत्र          | 3                   | चनकसाय सूत्र                       | રક          |

| विषयानुक्रमणिका                    | <b>ए</b> व्य संख्या | विषयानुक्रमणिका पृष्ठ स             | ंख्या       |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| पश्च परमेष्ठी मगल स्तुति           | ર૪                  | णिन्त्रगद्दय पद्मस्वाण              | ६६          |
| श्री सानदेव सूरिकृत छघु शान्ति स्त | व २४                | चडव्विहार उपवास पश्चक्खाण           | ६६          |
| वृहत् अतिचार                       | २६                  | तिविद्दार उपवास पच्चक्खाण           | ६६          |
| साधु प्रतिक्रमण सूत्र              | 36                  | द्त्तिअ पच्चक्खाण                   | ६६          |
| श्रमण पक्खी सूत्र                  | 88                  | दत्तिअ पन्चक्काण                    | ६्७         |
| तपगच्छीय विशेष सू                  | <b>a</b>            | पाणहार प <del>न्चक्</del> लाण       | ६७          |
| पंचिदिय सूत्र                      | 48                  | दिवस चरिम चडिवहार पच्चक्लाण         | Ęo          |
| सायायिक पारण सूत्र                 | 48                  | दिवस चरिम तिविहार पश्चक्खाण         | Ęw          |
| जगर्चितामणि सूत्र                  | 48                  | दिविस चरिम दुविहार पच्चक्खाण        | <b>इं</b> ट |
| जयवियराय सूत्र                     | 44                  | भव चरिम पन्चक्खाण                   | ĘC          |
| कलाण कंदं                          | 44                  | गंहि सहिअ, मुहि सहिय, अंगुद्ध सहिअ  |             |
| अतिचार                             | 4                   | आदि अभिग्रह पञ्चक्खाण               | ξS          |
| वीर स्तुति                         | <b>४</b> ६          | धारणा पन्चक्खाण                     | Ę           |
| भरहेसर सज्माय                      | ६७                  | पच्चम्लाणों की आगार संख्या          | ĘĆ          |
| सण्णह जिणाणं सङमाय                 | KC                  | तपागच्छीय पच्चम्खाण सूत्र           | 33          |
| संयारा पोरिसी                      | ६८                  | णमुद्धार सहिअ मुट्टि सहिअ पच्चक्खाण | 33          |
| स्नातस्या की स्तुति                | Ęo                  | पोरिसी साढ पोरिसी पच्चक्खाण         | 33          |
| सतिकर स्तवन                        | န်ဝ                 | पुरिमहू अबहु पच्चक्खाण              | 33          |
| खरतरगच्छीय पचक्खाण सूत्र           | ६१                  | एकासण वियासण तथा एगळठाणका पश्चक्खाण |             |
| णमुकार सहिअ पवक्लाण                | ६१                  | आयम्बिछ पच्चक्खाण                   | 90          |
| णमुकार सहिअ पचक्लाण                | ६२                  | तिविद्वार उपवास पच्चक्खाण           | 90          |
| पोरिसो पचक्खाण                     | ६२                  | चरविवहार उपवास पञ्चक्खाण            | 60          |
| पोरिसी साढ पोरिसी पचक्लाण          | ६२                  | रात्री पच्चक्खाण                    | ७१          |
| पुरिसहु पचक्लाण                    | Ęą                  | पाणहार पच्चक्खाण                    | ७१          |
| अबहु पचक्खाण                       | ६३                  | चडिन्वहार पच्चक्खाण                 | હ્ય         |
| एकासण पश्चक्खाण                    | ६३                  | तिबिहार पञ्चक्खाण                   | ७१          |
| एकासण पश्चक्खाण                    | Ęą                  | दुनिहार पश्चक्खाण                   | ७१          |
| एगळठाण पश्चक्खाण                   | 48                  | देसावगासिय पञ्चक्खाण                | ७१          |
| एगळठाण पश्चक्खाण                   | ĘS                  | पच्चक्खाण के आगारों का अर्थ         | ७१          |
| आयम्बिल पचक्खाण                    | <b>\$8</b>          | सार्थ पोसह सज्काय सूत्र             | હ્યુ        |
| आयम्बिल पद्मक्ताण                  | ξķ                  | देसावगासिक पच्चक्खाण                | 52          |
| णिन्विगइय पश्चक्खाण                | 44                  | देसावगासिक पारण गाथा                | 52          |

# विधि विभाग

| विषयानुक्रमणिका                  | पृष्ठ सख्या | विषयानुक्रमणिका                 | <b>पृष्ठ सं</b> ख्या |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|
| प्रात:काल सामायिक हेने की विधि   | 53          | पक्खी प्रतिक्रमण की विधि        | 388                  |
| सामायिक पारने की विधि            | 58          | चडमामी प्रतिक्रमण की विधि       | १२०                  |
| सामायिक सम्बन्धी विशेष बार्ते    | ८४          | साम्वत्सरिक प्रतिक्रमण की विधि  | ६२१                  |
| मन के दश दोष                     | 54          | जिन दर्शन विधि                  | १२१                  |
| वचन के दश दोष                    | 54          | जिनराज पूजन विधि                | १२२                  |
| काय के वारह दोष                  | Ck          | केशर शुद्धि मन्त्र              | १२३                  |
| संध्याकाछीन सामायिक छेने की वि   | घे ८६       | जल पूजा                         | १२४                  |
| राई प्रतिक्रमण की विधि           | ୯७          | चन्दन पूजा                      | १२५                  |
| देवसिक प्रतिक्रमण की विधि        | 60          | पुष्प पूजा                      | १२६                  |
| पक्ली प्रतिक्रमण विधि            | <b>£3</b>   | धूप पूजा                        | १२७                  |
| चौमासी प्रतिक्रमण की विधि        | 33          | दीप पूजा                        | १२७                  |
| साम्बत्सरिक प्रतिक्रमण विधि      | <b>٤</b> ८  | अक्षत पूजा                      | १२७                  |
| <b>आठ प्रहर पौपध विधि</b>        | १०१         | नैवेद्य पूजा                    | १२८                  |
| पोसह पच्चक्खाण                   | १०२         | फल पूजा                         | १२८                  |
| पहिलेहण विधि                     | १०३         | श्री जिन मदिर सम्बन्धी चौरासी आ | शातनाए १२६           |
| देव वन्दन विधि                   | १०४         | गुरु महाराज की तेवीस आशावनाएं   | १३१                  |
| पच्चक्खाण पारने की विधि          | १०५         | गुरु वन्द्न विधि                | १३३                  |
| संध्या पडिलेहण विधि              | १०६         | सर्वं तपस्या प्रहण करते की विधि | १३४                  |
| चौबीस थंडिला पडिलेहण पाठ         | १०७         | पखवासा तप की विधि               | १३६                  |
| रात्री संथारा विधि               | 308         | दश पच्चक्खाण की तप विधि         | १३६                  |
| पोसह पारने की विधि               | ११०         | वीसस्थानक तप विधि               | १३६                  |
| दिन सम्बन्धी चडपहरी पौषध विधि    |             | वीसस्थानक माला और काउसगा प्र    | माण १३८              |
| चडपहरी पौपध पच्चक्खाण            | ११०         | प्रथम पद                        | ३६१                  |
| रात्रि सम्बन्धी चडपहरी पौषध विधि | 788         | द्वितीय पद                      | १३६                  |
| रात्री चडपहरी पौषध पच्चक्खाण     | ११२         | तृतीय पद                        | १४०                  |
| देसावगासिक छेनेकी विधि           | ११२         | चतुर्थ पद                       | १४१                  |
| देसावगासिक पारने की विधि         | ११३         | पब्चम पद                        | १४२                  |
| तपगच्छीय विशेष विधि              | या          | षष्टम पद                        | १४२                  |
| सामायिक छेने की विधि             | ११३         | सप्तम पद                        | १४२                  |
| सामायिक पारने की विधि            | ११४         | अप्रम पद                        | १४३                  |
| राई प्रतिक्रमण की विधि           | ११३         | नवम पद्                         | १४४                  |
| देवसिक प्रतिक्रमण की विधि        | ११६         | दशम पद                          | १४८                  |

| विषयानुक्रमणिका               | एक संख्या | विषयानुक्रमणिका              | पृष्ठ सख्या |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|
| एकादश पद                      | १५०       | पष्टम दिवस विधि              | १७१         |
| द्वादश पद                     | १५२       | सप्तम दिवस विधि              | १७२         |
| त्रयोदश पद                    | १५३       | अष्टम दिवस विधि              | १७२         |
| चतुर्देश पद                   | १५३       | नवम दिवस विधि                | १७२         |
| पञ्चद्श पद                    | १५३       | न्वपद जयति (वन्द             | ना)         |
| पोड़श पद                      | १५३       | अरिहन्त पद चैत्य वन्दन       | १७३         |
| सप्तदश पद                     | १५४       | अरिइन्त पद स्पवन             | १७३         |
| अष्टादश पद                    | १५४       | अरिहन्त पद थूई               | १७४         |
| एकोनविंशतितम पद               | १५६       | श्री सिद्ध पद् की ८ जयित     | १७४         |
| विंशतितम पद                   | १५६       | सिद्ध पद चैत्यवन्दन          | १७४         |
| रोहिणी तप की विधि             | १४८       | सिद्ध पद स्तवन               | १७५         |
| छम्मासी तप विधि               | १५६       | सिद्ध पद शुई                 | १७५         |
| वारहमासी तप विधि              | १५६       | आचार्य पद की ३६ जयति         | १७६         |
| अट्टाइस लब्धी तप विधि         | १६०       | आचार्य पद चैत्यवन्द्न        | १७७         |
| चतुर्देश पूर्व तप विधि        | १६०       | आचार्यं पद स्तवन             | १७७         |
| तिलक तपस्या विधि              | १६०       | आचाय पद धुई                  | १७७         |
| सोलिये तप विधि                | १६१       | उपाध्याय पद की २५ जयति       | १७८         |
| <b>डपधान तप प्रवेश विधि</b>   | १६१       | उपाध्याय पद चैत्यवन्दन       | 308         |
| <b>उपधान तप विधि</b>          | १६२       | उपाध्याय पद स्तवन            | 308         |
| डपधान तप डत्क्षेप विधि        | १६४       | उपाध्याय पद शूई              | १७६         |
| उपधान वाचन विधि               | १६४       | साधु पद की २७ जयति           | १८०         |
| तप सम्पूण क्रिया निक्षेप विधि | १६५       | साधु पद चैत्यवन्दन           | १८०         |
| पहिपुण्णा विगय पारणा विधि     | १६५       | साधु पद स्तवन                | १८१         |
| क्षमा श्रमण विधि              | १६४       | साधु पद थूई                  | १८१         |
| उपघान तप विवरण गाथा           | १६७       | सम्यक्तु दर्शन पद की ६७ जयति | १८१         |
| पॅताळीस आगम तप विधि           | १६८       | दर्शन पद चैत्यवन्दन          | १८३         |
| ग्यारह गणधर तपस्या विधि       | 845       | दर्शन पद् स्तवन              | १८३         |
| णमोकार तप विधि                | १६६       | दर्शन पद शुई                 | १८४         |
| जयति संयुक्त नव पद ओळी        | विधि ``   | ज्ञान पद की ५१ जयति          | १८४         |
| प्रथम दिवस विधि               | 338       | ज्ञान पद चैत्यवन्दन          |             |
| द्वितीय दिवस विधि             | १७०       | ज्ञान पद स्तवन               | <b>१</b> ८५ |
| नृतीय दिवस विधि               | १७१       | ज्ञान पद शुई                 | १८५         |
| चतुर्थ दिवस विधि              | १७१       | चारित्र पद की ७० जयित        | <b>१</b> ८€ |
| पंचम दिवस विधि                | १७१       | चारित्र पद चैत्यवन्दन        | 85年         |
|                               |           |                              | १८८         |

| विषयानुकमणिका                   | <b>एष्ठ सं</b> ख्या | विषयानुक्रमणिका                       | पृष्ठ संख्या |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| चारित्र पद स्तवन                | १८८                 | सिद्धगिरि स्तुति                      | <b>२१७</b>   |
| चारित्र पद थुई                  | १८८                 | सिद्धगिरि जयित                        | २१७          |
| तप पद की ५० जयति                | 338                 | सिद्धाचल चैत्यवन्दन गाथा ४०           | २१७          |
| तप पद चैत्यवन्दन                | १६०                 | सिद्धाचल स्तवन गाथा ४०                | २१६          |
| तप पद स्तवन                     | 038                 | रात्रु खय स्तुति                      | २२२          |
| तप पद थुई                       | 380                 | सिद्धगिरि जयित                        | २०२          |
| नन्दीश्वर द्वीप तपस्या विधि     | 929                 | शत्रुश्वय चैत्यवन्दन गाथा ५०          | <b>२</b> २३  |
| अष्टा पद् ओली विधि              | १६२                 | <b>छघु शत्रु</b> खय रास गाथा ५० (१०८) | २२५          |
| ज्ञान पश्चमी पूजा विधि          | १६२                 | सिद्धगिरि स्तुति                      | २३१          |
| संस्कृत ज्ञान पूजा १            | १६४                 | सिद्धगिरि जयति                        | २३२          |
| संस्कृत ज्ञान पूजा २            | १८६                 | सर्व तपस्या पारण विधि                 | २३३          |
| दिवाली पूजन विधि                | 338                 | शान्ति पूजा विधि                      | २३३          |
| शारदा स्तोत्र                   | २०२                 | शान्ति पूजा की सामग्री                | २५३          |
| चेत्री पूनम पर्व                | २०३                 | नवपद् मण्डल पूजा विधि                 | २५३          |
| सिद्धाचल चैत्यवस्दन गाथा १०     | २०५                 | नवपद् मण्डल पूजन की सामग्री           | २६           |
| सिद्धगिरि स्तवन गाथा१०(सुण सुण  | सेत्रुंजा०) २०७     | विशस्थानक मण्डल पूजन विधि             | २६           |
| सिद्धगिरि स्तुति                | २०८                 | विशस्थानक की सामग्री                  | २७           |
| सिद्धगिरि जयति                  | २०८                 | ऋपी मण्डल पूजा विधि                   | २७           |
| सिद्धाचल चैत्यवन्दन गाथा २०     | २०८                 | भृपी मण्डल पूजन सामग्री               | २८ः          |
| आवूजी स्तवन गाथा २० (यात्रीडा   | माई०) ८२१०          | अष्टा पद मण्डल पूजा विधि              | रद           |
| सिद्धगिरि स्तुति                | २१२                 | अष्टापद् मण्डल सामग्री                | 351          |
| सिद्धगिरि जयति                  | <b>२</b> १२         | तीर्थङ्कर पट्ट परिचय                  | २८           |
| सिद्धाचल चैत्यवन्दन गाथा ३०     | <b>२१३</b>          | शिलान्यास (नींव) भरने की विधि         | 38           |
| सिद्धगिरि स्तवन गाथा ३० (मंगल्य |                     | जलयात्रा महोत्सव विधि                 | 38           |

# पूजा विभाग

| विषयानुक्रमणिका  | वृष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका       | <b>पृष्ठ</b> संख्या |
|------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| स्नात्र पृजा     | ३०१          | पुष्पमाला पहरावण पूजा | ३१७                 |
| अष्टप्रकारी पूजा | ३०६          | फूछ पूजा              | ३१८                 |
| अर्घ पूजा        | ३१६          | वृहत् नवपद पूजा       | ३१८                 |
| वस पूजा          | ३१६          | सत्रह मेदी पूजा       | ३३१                 |
| नमक उतारण पूजा   | ३१७          | विशस्थानक पूजा        | ३४६                 |

| 7                 | *****        | w                      | •            |
|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| विषयानुक्रमणिका   | पृष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका        | वृष्ठ संख्या |
|                   | 38/          | पञ्चक्रस्याणक पूजा     | ४०७          |
| श्रृषी मण्डल पूजा | 440          |                        | 8\$=         |
| शाशन पति पूजा     |              | चतुर्दश राजलोक पूजा    | •            |
| पश्चद्यान पूजा    | ४०१          | श्री दादा गुरुदेव पूजा | ४६१          |

## आरती विभाग

| विषयानुक्रमणिका         | पृष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका         | ष्टुष्ठ संख्या   |
|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| शान्तिनाथ भगवान की आरती | ४६३          | मंगल दीपक               | ४७०              |
| संध्या भारती            | ४६३          | मंगल दीपक               | ४७०              |
| नवपद् आरती              | ४६३          | मंगल दीपक               | ४७०              |
| विशस्यानक आरती          | 8ई8          | गौतम गणधर आरती          | ४७०              |
| श्रृषी मण्डल आरती       | 848          | मुधर्म गणधर आरती        | ४७१              |
| शासनपति आरती            | ४६४          | गुरुदेव आरती            | क्र <sub>व</sub> |
| पष्चज्ञान आरती          | ४६५          | मणिधारी जी की आरती      | <i>ठे</i> ०१     |
| पब्चज्ञान आरती          | ४६५          | कुशल गुरु आरती          | ४७२              |
| पब्चज्ञान आरती          | ४६६          | रत्नसूरिजी की आरती      | ४७२              |
| पञ्चकल्याणक आरती        | ४६६          | चक्रेश्वरी देवी की आरती | ४७२              |
| निर्वाण कल्याणक आरती    | ४६७          | चक्रेश्वरी देवी की आरती | १७४              |
| द्वाली की आरती          | ४६८          | यक्षराज की आरती         | १७३              |
| नन्दीश्वर दीप आरती      | ४६८          | भैरव आरती               | ४७३              |
| पब्चतीर्थ आरती          | 3\$8         | भैरव आरती               | ४७३              |

### चैत्यवन्दन विभाग

|                                                              | •            |                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|
| विषयानुक्रमणिका                                              | पृष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका                                            | १६ठ संख्या |
| श्री आदिनाथ चैत्यवन्दन                                       | ४७५          | श्री शीतल जिन चैत्यवन्दन                                   | ४७८        |
| श्री अजितनाथ चैत्यवन्दन                                      | Sak          | श्री श्रेयास जिन चैत्यवन्दन                                | ४७८        |
| श्री सम्भव जिन चैद्यवन्दन                                    | ४७४          | श्री वासुपूज्य जिन चैत्यवन्दन                              | 308        |
| श्री अभिनन्दन जिन चैत्यवन्दन                                 | ४७६          | श्री विमल जिन चैत्यवन्दन                                   | 308        |
| श्री सुमित जिन चैत्यवन्दन<br>श्री पद्मप्रभ जिन चैत्यवन्दन    | ୫७€          | श्री अनन्त जिन चैत्यवन्दन                                  | ३७४        |
| त्रा पद्मप्रम ।जन चत्यवन्दन<br>श्री सुपार्श्व जिन चैत्यवन्दन | ४७६          | श्री धर्म जिन चैसक्दन                                      | ४८०        |
| श्रो चन्द्रप्रभ जिन चैत्यवन्दन                               | <i>७७४</i>   | श्री शान्ति जिन चैत्यवन्दन<br>श्री शान्ति जिन चैत्यवन्दन   | 名立。        |
| श्री सुविधि जिन चैत्यवन्दन                                   | 800          | श्री शान्ति जिन चैत्यवन्द्न<br>श्री शान्ति जिन चैत्यवन्द्न | 860        |
|                                                              | 0-0          | men a court alladardal                                     | ४८१        |

|                                | 750000 0 0000000 |                              | ***                 |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| विषयानुक्रमणिका                | ष्ट्ठ संख्या     | विषयानुक्रमणिका              | <b>पृष्ठ</b> संख्या |
| श्री कुन्यु जिन चैत्यवन्दन     | ४८१              | श्री सीमन्धरं जिन चैत्यवन्दन | 85€                 |
| श्री अर जिन चैत्यवन्दन         | ४८१              | श्री सीमन्धर जिन चैत्यवन्दन  | ४८६                 |
| श्री महि जिन चैत्यवन्दन        | ४८२              | श्री सीमन्धर जिन चैत्यवन्दन  | ४८ई                 |
| श्री मुनि मुन्नत जिन चत्यवन्दन | ४८२              | नवपद चैत्यवन्दन              | 820                 |
| श्री निम जिन चैत्यवन्दन        | ४८२              | नवपद चैत्यवन्दन              | ४८७                 |
| श्री नेमि जिन चैत्यवन्दन       | ४८३              | नवपद चैत्यवन्दन              | ४८८                 |
| श्री पार्ख जिन चैत्यवन्दन      | ४८३              | परमातम चैत्यवन्द्न           | ४८८                 |
| श्री पार्ख जिन चैत्यवन्दन      | ४८३              | श्री पर्यु पण चैत्यवन्दन     | 866                 |
| श्री बीर जिन चैत्यवन्दन        | 828              | पञ्चतोर्थ चैत्यवन्दन         | 866                 |
| श्री बीर जिन चैत्यवन्दन        | 828              | ज्ञान पश्चमी का चैत्यवन्दन   | ४८६                 |
| श्री चतुर्विशति जिन चैत्यवन्दन | ४८४              | हितया चैत्यवन्दन             | 328                 |
|                                |                  | पश्चमी चैत्यवन्दन            | 828                 |
| श्री सिद्धाचल चैत्यवन्दन       | ४८४              | अप्रमी चैत्यवन्दन            | 850                 |
| सिद्धाचल चैत्यवन्दन            | ४८४              | एकादशी चैत्यवन्दन            | 038                 |
| सिद्धाचल चेंसवन्दन             | ४८६              | चतुर्दशी चैत्यवन्दन          | 880                 |
|                                |                  |                              |                     |

#### स्तवन विभाग

|                         | ·            |                             |             |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| विषयानुक्रमणिका         | ष्ट्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका             | १ष्ठ संख्या |
| श्रृपभ स्तवन            | ४६१          | विमछ जिन स्तवन              | 338         |
| भृपमदेव स्तवन           | 882          | अनन्त जिन स्तवन             | ५००         |
| आदिनाथ स्तवन            | ४६२          | धर्म जिन स्तवन              | 400         |
| अजित जिन स्तवन          | ४६३          | शान्ति जिन स्तवन            | ६०१         |
| सम्भव जिन स्तवन         | 858          | कुन्थु जिन स्तवन            | ५०१         |
| अभिनन्दन जिन स्तवन      | 858          | अर जिन स्तवन                | ५०२         |
| सुमति जिन स्तवन         | 884          | मिह जिन स्तवन               | ६०३         |
| श्री पद्मप्रभ जिन स्तवन | 8E K         | मुनि सुत्रत जिन स्तवन       | ६०३         |
| सुपार्स्व जिन स्तवन     | ४६६          | नमि जिन स्तवन               | ४०४         |
| चन्द्रप्रभ जिन स्तवन    | ४६६          | नेमि जिन स्तवन              | Kok         |
| चन्द्रप्रभ जिन स्तवन    | 860          | नेमि जिन स्तवन              | ५०५         |
| सुविधि जिन स्तवन        | ४१७          | थम्भण पार्श्वनाथजी का स्तवन | ५०६         |
| शीनल जिन स्तवन          | 852          | गौडी पाश्व जिन बृद्ध स्तवन  | ६१०         |
| श्रेयांस जिन स्तवन      | 885          | पाश्व स्तवन                 | 488         |
| वासुपूज्य जिन स्तवन     | 338          | पाश्व जिन स्तवन             | ५१४         |

| विषयानुक्रमणिका                     | एष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका                | पृष्ठ संख्या    |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| पार्श्व जिन स्तवन                   | 484         | पश्चमी षृद्ध स्तवन             | ५३१             |
| वीर जिन स्तवन                       | 484         | पञ्चमी स्तवन                   | <b>५</b> ३३     |
| बीर जिन स्तवन                       | <b>५</b> १६ | अष्टमी स्तवन                   | ५३४             |
| बीर जिन स्तवन (राग भैरवी)           | 490         | दशमी बृद्ध स्तवन (पास जिनेसर०) | १३४             |
| चौबीस जिन स्तवन                     | ५१७         | मौन एकादशी का स्तवन            | <b>५३</b> ६     |
| सीमन्धर जिन स्तवन                   | ५१७         | चउदह गुणठाणों का स्तवन         | ५३७             |
| सीमन्धर जिन स्तवन                   | ५१८         | अमावस का स्तवन                 | 480             |
| सिद्धाचल स्तवन                      | 485         | निर्वाण कल्याणक स्तवन          | ५४१             |
| अष्टापद गिरि स्तवन                  | 488         | चैत्री पूर्णिमा स्तवन          | 483             |
| पर्युषण स्तवन                       | 498         | पखवासा तप चैत्यवन्दन           | 483             |
| शान्ति जिन स्तवन                    | ५२०         | पखवासा तप का स्तवन             | ६४४             |
| राग                                 | ५२०         | पखवासा तप स्तुति               | ५४५             |
| सरस राग                             | ५२१         | दश पच्चम्खाण चैत्यवन्दन        | 484             |
| राग मल्हार                          | ५२१         | दश पच्चक्खाण स्तवन             | 484             |
| राग मिंमोटी                         | ५२१         | दश पच्चक्खाण स्तुति            | ५४७             |
| राग अडाणो                           | ६२१         | विशस्थानक चंत्यवत्यवन्दन       | 485             |
| राग सोरठ •                          | ५२२         | विशस्थानक तप का स्तवन          | 485             |
| राग मल्हार                          | ४२२         | विशस्थानक की स्तुति            | 388             |
| राग काफी                            | ५२२         | रोहिणी चैत्यवन्दन              | 440             |
| राग लम्भायची                        | ५२३         | रोहिणी तप का स्तवन             | 440             |
| होली स्तवन                          | ५२३         | श्री रोहिणी तप की स्तुति       | ५५३             |
| बसन्त होली                          | <b>५</b> २३ | <b>छम्मासी तप चैत्यवन्दन</b>   | 448             |
| बसन्त होली                          | <b>५</b> २३ | क्रम्मासी तप का स्तवन          | 448             |
| होरी                                | ६२४         | ब्रम्मासी तप स्तुति            | **              |
| स्तवन होरी                          | ५२४         | वारहमासी तप का स्तवन           | ***             |
| स्तवन होरी                          | <b>५</b> २४ | महाइस छन्धी तप स्तवन           | ४४६             |
| होरी                                | ५२५         | चतुर्दश पूर्व चैत्यवन्दन       | ५५८             |
| होरी स्तवन                          | ५२५         | चतुर्दश पूर्व तप स्तवन         | 445             |
| <b>छावनी (पार्स्व जिन)</b>          | ५२५         | चतुर्दश पूर्वे स्तुति          | ५६०             |
| आदि जिनेसर पारणो                    | ५२७         | तिलक तपस्या का स्तवन           | <del>४</del> ६१ |
| भृषभ जिनेसर पारणो                   | 425         | सोछिये तप का स्तवन             | <b>४</b> ६२     |
| नवपद्जी की छावनी                    | ५२८         | उपधान तप स्तवन                 | 443             |
| पश्चदश तिथी स्तवन<br>द्वितीया स्तवन | ५२६         | पैतालीस आगम स्तवन              | <b>५</b> ६४     |
| कियाना द्रानग                       | ५३०         | पैतालीस आगम का गुणना           | ४६७             |

| विषयानुक्रमणिका                | <b>एष्ट सं</b> ख्या | विषयानुक्रमणिका                  | एष्ठ संख्या |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| गणघर तपस्या गुणना              | ४६९                 | रलोक                             | <b>45</b> 6 |
| नवकार माहात्म्य                | ४६९                 | जिन कुशल सूरि स्तवन              | 458         |
| नन्दीश्रर द्वीप स्तवन          | ५७०                 | जिन कुशल सुरिजी उत्पत्ति स्तवन   | 458         |
| शासनदेनी स्तवन                 | ५७१                 | जिन कुशल सूरि स्तवन              | 480         |
| आछोयण दृद्ध स्तवन              | ५७२                 | दादा साहव की फेरी                | 489         |
| आछोचण स्तवन                    | ५७५                 | श्री जिन कुशल सूरि स्तवन         | ४६२         |
| पद्मावति आस्त्रोयण             | ५७७                 | श्री जिन कुशल सूरि स्तवन         | ४६२         |
| पुण्य प्रकाश आलोयण बृद्ध स्तवन | ३७१                 | कुराछ गुरु स्तवन                 | 488         |
| सहस्र कूट स्तवन                | <b>4</b> 亿長         | कुशाल गुरु स्तवन                 | 482         |
| जिनदत्तसूरि ख्त्यत्ति स्तवन    | 45                  | क्रशल सूरिजी स्तवन               | \$83        |
| जिनदत्त सूरि स्तवन             | <del></del>         | मणिघारी श्री जिनचन्द्रसूरि स्तवन | 483         |
| कवित्त                         | ४८७                 | गुर्वाष्टकम्                     | F34         |
| कवित्त                         | 400                 | जिन रत्नसूरि स्तवन               | ५६४         |

# स्तुति विभाग

| विषयानुकमणिका      | <b>पृष्ठ सं</b> ख्या | विषयानुक्रमणिका        | <b>ए</b> ष्ठ संख्या |
|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| सिद्धाचल की थूई    | 484                  | भादि जिन स्तुति        | ६०२                 |
| शत्रुःजय स्तुति    | 424                  | अजित जिन स्तुति        | Ęoą                 |
| सीमन्धर स्तुति     | 424                  | सम्भव जिन स्तुति       | ६०३                 |
| द्वितीया की स्तुति | <b>48</b> €          | अभिनन्दन जिन स्तुति    | ६०३                 |
| पश्चमी की स्तुति   | 4६६                  | सुमति जिन स्तुति       | 608                 |
| पश्चमी की स्तुति   | ४९७                  | पद्मप्रभु स्तुति       | ६०४                 |
| अष्टमी स्तुति      | ४६७                  | सुपार्श्व जिन स्तुति   | €0¥                 |
| एकादशी स्तुति      | ४६७                  | चन्द्रप्रमु जिन स्तुति | ६०५                 |
| मीन एकादशी स्तुति  | ४६८                  | सुविधि जिन स्तुति      | ६०६                 |
| चतुर्दशी स्तुति    | ४६८                  | शीतल जिन स्तुति        | ६०६                 |
| चतुर्दशी स्तुति    | 334                  | श्रेयांस जिन स्तुति    | <b>န</b> ဝ <b>ဖ</b> |
| अमावस्या स्तुति    | 334                  | वासुपूज्य जिन स्तुति   | €o5                 |
| निर्वाण स्तुति     | ६००                  | विमल जिन स्तुति        | <b>EO</b> 5         |
| पयुपण स्तुति       | ६००                  | अनन्त जिन स्तुति       | 303                 |
| नवपद स्तुति        | ६०१                  | धर्म जिन स्तुति        | <b>६०</b> ह         |
| नवपद् स्तुति       | ६०१                  | शान्ति जिन स्तुति      | ફેન્ટ               |

|                        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                     | ~~~~~~       |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
| विषयानुक्रमणिका        | वृष्ठ संख्या                            | विषयानुक्रमणिका     | पृष्ठ संख्या |
| कुन्थु जिन स्तुति      | ६१०                                     | नेमि जिन स्तुति     | ६१२          |
| अरनाथ जिन स्तुति       | ६१०                                     | पार्श्व जिन स्तुति  | ६१३          |
| मझि जिन स्तुति         | ६११                                     | पार्श्व जिन स्तुति  | ६१३          |
| मुनि सुव्रत जिन स्तुति | ६११                                     | महाबीर जिन स्तुति   | ६१४          |
| निम जिन स्तुति         | ६१२                                     | बीस विरह्मान स्तुति | ६१४          |

#### रास तथा सज्भाय विभाग

| विषयानुक्रमणिका               | एष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका             | पृष्ठ संख्या              |  |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| श्री गौतमस्वामीजी का रास      | ६१५         | अतगढ़दशा सूत्र सज्माय       | ६४१                       |  |
| श्री गौतमस्वामीजी का छोटा रास | ६२०         | अणुत्तरोववाई सूत्र सज्काय   | <b>ई</b> ४१               |  |
| श्री शत्रुखय रास              | ६२१         | प्रश्न व्याकरण सूत्र सज्माय | ६४२                       |  |
| सम्मेत शिखरजी का रास          | ६ै२७        | विपाक सूत्र सज्माय          | <b>६४२</b><br><b>६</b> ४३ |  |
| इग्यारे अंग की सज्काय         | ६३६         | प्रतिक्रमण सज्माय           |                           |  |
| आचरांग सूत्र सज्माय           | ६३७         | कर्म सङ्माय                 | ६४३                       |  |
| सुयगडांग सूत्र सज्माय         | ६३७         | इलापुत्र की सज्भाय          | ६४४                       |  |
| ठाणांग सूत्र सज्माय           | <b>€</b> ३८ | मेव कुमार मुनि सङ्काय       | ६४५                       |  |
| समवायांग सूत्र सज्माय         | \$\$6       | प्रसन्नचन्द राजा की सज्काय  | ĘSĘ                       |  |
|                               |             | ढढण ऋषि सज्माय              | ද්දිග                     |  |
| भगवती सूत्र सङमाय             | 353         | श्रावक करणी सज्माय          | ६४७                       |  |
| ज्ञाता सूत्र संज्माय          | ද්දිර       | मन भमरा वैराग्य सङ्काय      | ६४६                       |  |
| चपासकदशा सूत्र सज्काय         | ද්දිං       | गुरु स्तुति                 | ६५०                       |  |

# स्तोत्र विभाग

| विषयांनुक्रमणिका              | <b>पृष्ठ संख्या</b> | विषयानुक्रमणिका                  | एष्ठ संख्या |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| वृहत् अजित शान्ति स्मरणम्     | ६५१                 | भक्तामर स्तोत्र                  | 444         |
| लघु अजित शान्ति स्मरणम्       | ६५४                 | कल्याणमन्दिर स्तोत्र             | 448         |
| णमिडण स्मरणम्                 | ६५६                 | जिन पञ्जर स्तोत्र                | ફ્લ્ફ       |
| तंजड स्मरणम्                  | ξķo                 | श्री क्षमाकल्याणोपाध्याय विरचि ह | मिषमण्डल `` |
| मयरहियं स्मरणम्               | ६५६                 | स्तोत्र                          | ξωχ         |
| सिग्घमवहरड स्मरणम्            | ६६०                 | श्री महिनाथ जिन स्तोत्र          | Ęuu         |
| <b>उ</b> वसग्गहर स्तोत्रम्    | ६६१                 | बृहत् शान्ति                     | €ø⊏         |
| तिजय पहुत्त स्तोत्र           | ६६४                 | गौतमाष्टक (इन्द्रभूति०)          | <b>€</b> ८१ |
| दोसावहार स्तोत्र              | ६६२                 | भजन                              | - ६८१       |
| <b>बृद्ध णमोक्कार स्तोत्र</b> | ६६३                 | मजन                              | · 《与        |

### परिज्ञिष्ट

| विषयानुक्रमणिका                    | रुठ संख्या | विषयानुक्रमणिका पृष्ठ सं                   | ल्या           |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|
| स्याद्वाद सप्तभंगी                 | 8          | कार्त्तिक मास पर्वाधिकार                   | 36             |
| सप्तनय                             | 3          | ज्ञान पञ्चमी पर्व                          | 38             |
| निक्षेप                            | Ę          | कार्त्तिक चौमासी पर्वाधिकार                | 38             |
| नाम निक्षेप                        | ৩          | कार्त्तिक पूर्णमासी पर्वाधिकार             | 38             |
| स्थापना निक्षेप                    | 5          | मार्गशीर्प मास पर्वाधिकार                  | So             |
| द्रव्य निक्षेप                     | 3          | मौन एकादशी का गुणना                        | So             |
| भाव निक्षेप                        | १०         | श्री जिन कल्याणक संप्रह                    | ४३             |
| मूर्त्तिवाद                        | ११         | पोप मास पर्वाधिकार                         | ४६             |
| मूर्ति पूजा                        | १४         | श्री पार्श्वनाथजी का संक्षिप्त जीवन चरित्र | ४६             |
| ईश्वर कर्त्तृत्व और जैनधर्म        | १५         | माघ मास पर्वाधिकार                         | ४७             |
| आत्म निन्दा                        | १८         | फाल्गुन मास पर्वाधिकार                     | 82             |
| वारहमास पर्वाधिकार                 |            | होली अधिकार                                | ४८             |
| चेत्रमास पर्व                      | २४         | श्री जिन कुरालसूरिजी चरित्र                | 85             |
| श्री वीर जन्मकल्याणक पर्व          | २५         | आवश्यक                                     | ५०             |
| वीर चरित्र                         | २५         | चौदह नियम चितारने की विधि                  | 48             |
| वैशाख मास पर्वाधिकार               | २७         | जैन तिथी मन्तव्य                           | ४२             |
| भगवान आदिनाथ चरित्र                | २७         | चंदोवा रखने का स्थान                       | <del>४</del> ३ |
| ज्येष्ठ मास पर्वाधिकार             | 30         | अमध्य                                      | ५३             |
| शान्तिनाथ चरित्र                   | 35         | स्ताने योग्य पदार्थ                        | ५४             |
| आपाढ़ मास पर्वाधिकार               | ३०         | प्रह शान्ति स्तोत्र ( जगद्गुर )            | ¥ <b>६</b>     |
| जिनदत्त सूरिजी चरित्र              | ३२         | ८४ रह्नों के नाम तथा उनकी पहचान            | ko             |
| जिनदत्त सूरिजी के रचित प्रन्थ      | ३२         | मोती की जातिया तथा उनके नाम                | 46             |
| भाद्र मास पर्वाधिकार               | ३३         | मिणयों के नाम                              | 34             |
| कल्पसूत्र की महत्ता                | 38         | नवप्रह सम्बन्धी अन्य उपयोगी वार्ते तथा नाम |                |
| मणिघारी श्री जिनचन्द्र सूरिजी का च | रित्र ३४   | नक्षत्र<br>राशी तथा अक्षर                  | 4E<br>4E       |
| आश्विन मास पर्वाधिकार              | ąŧ         | दिन का चीघड़िया                            | ξo             |
| अकवर प्रतिवोधक श्री जिनचन्द्र सूरि | -          | रात का चौघड़िया                            | ξo             |
| चरित्र                             | ३६         | आरांसा                                     | ξo             |

# बृह्त् खरतरगच्छीय रङ्ग विजय सूरि आचार्यों के नाम

१ श्रीमन्महावीर स्वामी जी। २ श्री सुधर्मा स्वामी जी। ३ श्री जम्बु स्वामी जी। ४ श्री प्रभव स्वामी जी। ५ श्री यशोमद्र सूरि जी। ६ श्री संमूत विजय जी। ७ श्री भद्रवाहु स्वामी जी। ८ श्री स्थूलभद्र स्वामी जी। ६ श्री आर्य महागिरि जी। १० श्री आर्य सुहस्थिस्रि जी। ११ श्री आर्य सुस्थित सूरि जी। १२ श्री इन्द्रदिन्न सूरि जी। १३ श्री दिन्न सूरि जी। १४ श्री सिंहगिरि जी। १४ श्री वस्र स्वामीजी । १६ श्री बजसेन सूरिजी । १७ श्री चन्द्रसूरिजी । १८ श्री समंतभद्र सूरिजी । १६ श्री देव सूरिजी । २० श्री प्रद्योतन सूरि जी। २१ श्री मानदेव सूरि जी। २२ श्री मानतुङ्ग सूरि जी। २३ श्री वीर सूरि जी। २४ श्री जयदेव सूरि जी। २५ श्री देवानन्द सूरि जी। २६ श्री विक्रम सूरि जी। २७ श्री नरसिंह सूरि जी। २८ श्री समुद्र सूरि जी। २६ श्री मानदेव सूरि जी। ३० श्री विबुधप्रभ सूरि जी। ३१ श्री जयानन्द सृरि जी। ३२ श्री रविप्रभ सूरि जी। ३३ श्री यशोभद्र सूरि जी। ३४ श्री विमलचन्द्र सूरि जी। ३४ श्री देव सूरि जी। ३६ श्री नेमिचन्द्र सुरि जी। ३७ श्री उद्योतन सूरि जी। ३८ श्री वर्द्धमान सूरि जी। ३६ श्री जिनेश्वर सूरि जी। ४० श्री जिनचन्द्र सूरि जी। ४१ श्री अभयदेव सूरि जी। ४२ श्री जिनबहम सूरि जी। ४३ श्री जिनदत्त सूरि जी। ४४ श्री जिनचन्द्र सूरिजी। ४५ श्री जिनपति सूरिजी। ४६ श्री जिनेश्वर सूरि जी। ४७ श्री जिन प्रवोध सूरि जो। ४८ श्री जिनचन्द्र सूरि जी। ४६ श्री जिन कुशल सूरि जी। ५० श्री जिन पद्म सूरि जी। ५१ श्री जिन छिन्ध सूरि जी। ५२ श्री जिनचन्द्र सूरि जी। ५३ श्री जिनोदय स्रि जी। ५४ श्रो जिनराज सूरि जी। ५५ श्री जिनमद्र सूरि जी। ५६ श्री जिनचन्द्र सूरि जी। ५७ श्री जिन समुद्र सूरि जी। १८ श्री जिन हंस सूरि जी। १९ श्री जिन माणिक्य सूरि जी। ६० श्री जिनवन्द्र सूरि जी। ६१ श्री जिन सिंह सूरि जी। ६२ श्री जिन राज सूरि जी। ६३ श्री जिन रङ्ग सूरि जी। ६४ श्री जिनचन्द्र सूरि जी। ६४ श्री जिन विमल सूरि जी। ६६ श्री जिन लिलत सूरिजी। ६७ श्री जिन अक्षय सूरि जी। ६८ श्री जिनचन्द्र सूरि जी। ६६ श्री जिन निन्दिवद्धेन सूरि जी। ७० श्री जिन जयशेखर सूरि जी। ७१ श्री जिन कल्याण सूरि जी। ७२ श्री जिनचन्द्र सूरि जी। ७३ श्री जिन रह सूरि जी।

#### खरतरगच्छीय जैन यति साधुओं के दीक्षित नामान्त पद ८४

१ अमृत। २ आकर। ३ आनन्द। ४ इन्द्र। ५ उदय। ६ कमळ। ७ कल्याण। ८ कळश। ६ कळोळ। १० कीर्ति। ११ कुमार। १२ कुशळ। १३ कुंजर। १४ गणि। १६ चन्द्र। १६ चारित्र। १७ चित्त। १८ जय। १६ नाग। २० तिळक। २१ दशेन। २२ दत्त। २३ देव। २४ धर्म। २६ ध्वज। २६ धीर। २७ निधि। २८ निधान। २६ निवास। ३० नन्दन। ३१ नन्दि। ३२ पद्म। ३३ पति। ३४ पाळ। ३६ प्रिय। ३६ प्रवोध। ३७ प्रमोद। ३८ प्रधान। ३६ प्रमा ४० मद्र। ४१ मक्त। ४२ मक्ति। ४३ मुक्ण। ४४ भण्डार। ४६ माणिक्य। ४६ मुनि। ४७ मूर्ति। ४८ मेरु। ४६ मंडण। ६० मन्दिर। ६१ युक्ति। ६२ रथ। ६३ रज्न। ६४ रक्षित। ६६ राज। ६६ रुचि। ६७ रंग। ६८ छिय। ६६ छाम। ६० वर्द्धन। ६१ वक्षम। ६२ विजय। ६४ विनय। ६४ विमळ। ६४ विळास। ६६ विशाळ। ६७ शीळ। ६८ शिवर। ६६ समुद्र। ७० सत्य। ७१ सागर। ७२ सार। ७३ सिधुर। ७४ सिंह। ७६ सुल। ७६ सुन्दर। ७७ सेना। ७८ सोमा। ७६ सौमाय। ८० संयम। ८१ हवे। ८२ हेम। ८४ हंस। इति नन्दि।

# पुस्तक प्रकाशित होने के पूर्व ग्राहक बनने वालों की

# नामावली

| संख्या |            |      | नाम                                    | स्थान             |
|--------|------------|------|----------------------------------------|-------------------|
| 48     | श्रीयत     | वाव  | वहादुर सिंह जी सिंघी (संघवी)           | कलकत्ता           |
| 24     | "37        |      | कपूरचन्दजी श्रीमाल                     | दैदराबाद (दक्षिण) |
| 28     | 71         | 33   | रायवहादुर सुखराज राय जी श्रीमाल        | भागलपुर           |
| ર્     | ,          | 3,   | भंबरलालजो रामपुरिया                    | वीकानेर           |
| १५     | 37         | ,    | नथमलजी रामपुरिया                       | वीकानेर           |
| १५     | 71         | ,,   | मेघराजजी अमरचन्दजी वोथरा               | कलकत्ता           |
| 28     | 7,         | 27   | ब्रिन्न्लालजी सोहनलालजी कर्णावट        | 31                |
| 22     | 1,         | 77   | उद्यचन्द्जी हुकुमचन्द्जी वोथरा         | »?                |
| ११     | 73         |      | जेठाभाई जयचन्द                         | 57                |
| 28     | "          | 33   | युरपतिसिंहजी दृगड                      | ,,                |
| 88     | 3,         | 31   | रावतमलजी भैंसदानजी कोठारी              | बीकानेर           |
| ११     |            |      | श्री संघ                               | मुखतान            |
| १०     | श्रीयुत्   | वावू | शिखरचन्द्र रामपुरिया                   | वीकानेर           |
| 3      | 77         | "    | व्रथ सिंहजी योथरा                      | कलकत्ता           |
| 3      | 31         | •,   | सूरजमलजी वेंद                          | कलकत्ता           |
| 3      | 21         | 33   | राय कुमारसिंहजी श्रीमाल                | भागलपुर(नाथनगर)   |
| v      | <b>3</b> 7 | ,    | महाराज वहादुरसिंहजी दूगड               | कलकता             |
| v      | ,3         | "    | प्रसत्नचन्द्जी वीथरा                   | 37                |
| v      | 37         | 37   | राय कुमारसिंहजी राजकुमारसिंहजी श्रीमाछ | 21                |
| v      | );         | >>   | चाद्मलजी वीरचन्द्जी सेठ                | वीकानेर           |
| v      | ,.         | 3,   | छोटेलाल अमोलकचन्द मोहनलालजी            | कलकता<br>         |
| v      | 17         | 13   | निर्मलक्कमारसिंहजी नवलखा               | अजीमगंज           |
| v      | 7,         | 31   | लालचन्द्जी ह्नुमानदासजी वोथरा          | कलकत्ता           |
| ¥      | 33         | 77   | सुन्दरलालजी खारड                       | 7                 |
| ¥      | 23         | 13   | गङ्गारामजी कल्याणमळजी श्रीमाळ          | <b>मू</b> मणू     |
| ¥      | 33         | 33   | जेसराजजी करतूर्चन्दजी श्रीमाल          | ) <sup>)</sup>    |
| ¥      | 3          | 33   | प्यारेलालजी ताम्बी                     | कलकत्ता           |
| ¥      | 33         | 37   | मुन्नीलाल्जी चुन्नीलालजी श्रीमाल       | "<br>अजीमगंज      |
| k      | 1,         | ,    | नवकुमारसिंहजी जयकुमारसिंहजी दुधेडिया   | कलकता             |
| ¥      | 33         | 3,   | राजळाळजी रोशनळाळजी कोचर                |                   |
| ¥      | 27         | 7,   | उत्तमचन्द्जी छ।जेड                     | "                 |
| ¥      | "          | ,7   | लालचन्द्रजी मोतीचन्द्रजी               | 97                |
| ¥      | 31         | 37   | सेठ जीतमळजी छोढा                       | <b>27</b>         |

| नंख्या | •        |     | नाम                                            | स्थान         |
|--------|----------|-----|------------------------------------------------|---------------|
| ¥      |          | बाब | धन्नूढाङजी पारसान                              | कलकत्ता       |
| Ř      | 31       | ,,  | रावतमळजी हरस्रचन्द्जी वोथरा                    | बीकानेर       |
| k      | "        | ,,  | केशवजी नेमचन्द                                 | कलकत्ता       |
| ¥      | "        | "   | चिम्मनलाल वाडीलाल                              | <b>33</b>     |
| k      | ))<br>)) | 7)  | हैमचन्द दामोद्र संघवी                          | "             |
| ¥      | "        | ,   | जगतपतिसिंहजी दूगड                              | 71            |
| 8      | "        | 7,  | अमरचन्दजी नाहर                                 | ,,<br>31      |
| 8      | "        | 39  | मंगळचन्द्जी शिवचन्द्जी मावक                    | पटना          |
| 8      | 77       | ))  | ठाकुरलाल हीरालाल कस्पनी                        | कलकत्ता       |
| 8      | ))<br>)) | "   | मानसिंह मेघराज बहादुर                          | 39            |
| 8      | 57       | 33  | साकरचन्द खुशालचन्द जवेरी                       | चस्बई         |
| 8      | 37       | 19  | र्शंकरदानजो ग्रुभकरणजी नाइटा                   | कलकत्ता       |
| ą      |          |     | हीराळाळजी खारड                                 |               |
| 2      | 33<br>33 | "   | नथमळजी पदमचन्दजी श्रीमाळ                       | •,            |
| २      |          |     | किशनचन्द्जी धनराजजी कोचर                       | 39            |
| ,<br>S | "        | 77  | पूरणचन्द्रजी सामसुखा                           | "             |
| 2      | 71       | 34  | ळक्ष्मीचन्दजी सेठ                              | **            |
| 2      | >>       | 37  | कमलिं स्वी कोठारी                              | <b>5</b> )    |
| 2      | 3*       | "   | मनोहरळाळजी मांगीळाळजी भनसाळी                   | >>            |
| રે     | 39       | 53  | केरारीचन्दजी धूपिया                            | 27            |
| 2      | 55       | 77  | कोराकराव्यकी केरायक के                         | 3)            |
| 2      | 71       | >3  | जोरावरमलजी हूंगरमलजी श्रीमाल<br>छोटेललजी बाफणा | 51            |
| 2      | 79       | 77  |                                                | 97            |
|        | 33       | 5)  | कन्हैयालालजी रूपचन्दजी वहेर                    | 37            |
| 2      | 39       | 97  | सेठ रामचन्द्जी हीराचन्द्जी खजाश्वी             | - हेरा गाजीखा |
| 2      | 73       | 31  | आसकरणजी नाहटा                                  | वीकानेर       |
| 2      | 33       | 27  | मोतीलालजी वाठिया                               | >1            |
| 5      | 35       | 35  | फतेसिंहजी छज्ञानी                              | कलकता         |
| 2      | 35       | 75  | रतनलालजी जैन                                   | 27            |
| 2      | 33       | "   | रणजीतसिंहजी दुघेडिया                           | अजीमगंत्र     |
| 2      | ))       | "   | जालिमसिंहजी दूगह                               | 33            |
| 2      | 77       | 13  | अमरचन्द्जी बोधरा                               | नाथनगर        |
| 2      | 71       | 1)  | भवरसिंहजी भाडिया                               | भागलपुर       |
| २      | 97       | 35  | चम्पाळाळजी दफ्तरी                              | कलकत्ता       |
| 2      | 75       | 79  | गंभीरसिंहजी श्रीमाल                            | 79            |
| 2      | 7)       | 27  | जालिमसिंहजी श्रीमाल                            | 7,            |
| 2      | "        | 7,  | हीरालालनी श्रीमाल                              | "             |
| २      | 37       | 71  | जयसिंहजी नाहर                                  | <b>5</b> 3    |
| 3      | 7,       | "   | विजयसिंहजी नाहर                                | 3,            |
| 2      | 27       | 7,  | फतेसिंहजी नाहर                                 | "             |
| २      | "        | 27  | अमोलकचन्द्जी रायसाहब मन्नालाळजी पारेखें        | ??<br>??      |

### [= ]

| संख्या |            |               | नाम-                           | स्थानं                  |
|--------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| २      | श्रीयुत्   | बाबू          | रिखभचन्दनी दूगड                | कंछकत्ता                |
| २      | 33         | 47            | धनपतरायजी छोढ़ा                | 39                      |
| २      | 1,         | 79            | हीरालालजी उमालालजी सीपाणी      | 11                      |
| २      | 57         | ,             | कस्तूरचन्दजी मोघा              | 39                      |
| 2      | ,,         | 7:            | गणेशलालजी नाहटा                | 97                      |
| 2      | 37         | ";            | नवरतनमळजी सुराणा               | 3)                      |
| 2      | 19         | 33            | दिलीपसिंहजी कोठारी             | 99                      |
| २      | 39         | ,,            | प्रेमचन्द्जी नाहटा             | 3                       |
| 2      | 1,         | <b>&gt;</b> 7 | ताजवहादुरसिंहजी दूगड           | 93                      |
| 2      | ,,         | 27            | रतनळाळजा वाथरा                 | ,,                      |
| 8      | 31         | 33            | मोतीलालजी श्रीमाल              | मू मणू                  |
| 8      | 97         | 27            | पन्नालालजी कल्याणमलजी संघवी    | कलकत्ता                 |
| 8      | "          | ,,            | विहारोलालजी वालचन्दजी श्रीमाल  | <b>मूं म</b> णू         |
| 8      | 37         | <b>)</b> 7    | मेघराजजी वोथरा                 | कलकत्ता                 |
| 8      | "          | •)            | जतनमञ्जी नाहटा                 | 37                      |
| 8      | 57         | "             | सरदारमञ्जी डागा                | 37                      |
| 8      | 71         | 37            | किशोरीळाळजी खारड               | <b>)</b> )              |
| 8      | 37         | 31            | नौवतरायजी वदिलया               | 37                      |
| 8      | 77         | ,             | प्रसन्नचन्द्रजी बोथरा          | 72                      |
| 8      | 79         | "             | चादमळजी नवरतनमळजी              | 27                      |
| 8      | <b>)</b> 7 | 27            | धन्नालालजी गङ्गारामजी श्रीमाल  | <b>मू मणू</b>           |
| . 8    | ,          | 25            | काळूरामजी वोथरा                | कलकत्ता                 |
| 8      | 37         | 99            | महादेवलालजी फूलचन्द्जी         | मूं मणू                 |
| 8      | 37         | 31            | रणजीतमळजी छोगमळजी              | डेरा गाजीखान            |
| 8      | 7          | 3,            | रूपचन्दनी शम्भू रामजी          | 25                      |
| 8      | *5         | 33            | प्तनालालजी लक्ष्मोचन्दजी       | J)                      |
| 8      | ,,         | 37            | रिद्धकरणजी वाठिया              | बीकानेर                 |
| 8      | "          | ,,            | पूनमचन्द्जी सेठिया             | 31                      |
| 8      | "          | 1)            | मूलचन्दजी नाहटा                | 21                      |
| 3      | 37         | 79            | रावतमळजी रिद्धकरणजी बोथरा      | "                       |
| 8      | ٠,         | 17            | रावतमलजी दूगड                  | "                       |
| 8      | "          | ,,            | प्यारेलालजी भंसाली             | कलकत्ता                 |
| 8      | 15         | 37            | फतेसिंहजी सकलेचा               | ,)<br>~~ <del>}~~</del> |
| 8      | 27         | 17            | मोतीचन्द्जी बोथरा              | अजीमगंज                 |
| 8      | "          | 39            | कमलापतजी कोठारी                | ;;<br>जीयागंज           |
| 8      | "          | 23            | श्रीपतसिंहजी दूगड              |                         |
| 8      | >>         | 25            | मुन्नालालजी वोथरा              | ,,<br>अजीमगंज           |
| १      | 23         | 27            | जयप्रकाशजी जम्मड्              |                         |
| 8      | 23         | "             | रणजीतसिंह रेवतीपत पटावरी       | ,<br>भागलपुर            |
| 8      | 72         | 73            | महरचन्द्जी विजयचन्द्जी बद्छिया | 414636                  |

| संख्य     | 1         |          | नाम                                              | स्थान                |
|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 8         | श्रीयुत्  | बाबू     | छोटेळाळजी भाडिया                                 | कलकत्ता              |
| 8         | ,,        | "        | बहादुरसिंहजी कुरालचन्दजी भांडिया                 | भागलपुर              |
| 8         | "         | 27       | रिखनदासजी महाराज वहादुरसिंहजी टाक                | कलकत्ता              |
| 8         | •,        | "        | प्रसन्नचन्द्जी चोर्डिया                          | वाळूचर               |
| 8         | .,        | "        | छोगमलजी चोपड़ा                                   | कलकत्ता              |
| 8         | ,,        | >>       | जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा                      | 2)                   |
| 3         | 99        | "        | प्यारेळाळजी मुकीम                                | 3,                   |
| 8         | "         | 17       | क्षेमचन्दजी चौरडिया                              | 2)                   |
| 8         | 32        |          | फतेसिंहजी झाजेड़                                 | 1)                   |
| 8         | 17        | ,,       | सीतारामजी वेगवानी                                | , 39                 |
| 8         | "         | 12       | जालिमसिंहजी कमलसिंहजी दूगड                       | भंडामारा             |
| 8         | ))        |          | चादमलजी पन्नालालजी जूनीवाल                       | कलकत्ता              |
| 8         | 22        | "        | जबरीलालजी कोचर                                   |                      |
| 8         |           | "        | मोइनलालजी वद्लिया                                | <b>93</b>            |
| 8         | 77<br>33  |          | गुलाबचन्दजी महमवाल                               | "                    |
| 8         |           | "        | गिरधरछाछजी भीखाचन्द्जी रसिकछाछजी                 | 91                   |
| 8         | ))<br>7)  | "        | फतेचन्दजी कोचर                                   | <b>?</b> 9           |
| 8         |           |          | पीरचन्दजी निहालचन्दजी वैंगाणी                    | **                   |
| 8         | "         | ))<br>)) | माणकचन्द्जी सुक्खाणी                             | 93                   |
| 8         | >><br>>3  |          | चांदमळजी भांडिया                                 | "                    |
| 8         |           |          | रणजीतरायजी मुन्नीछाछजी भाडचूर                    | <b>?</b> ?           |
| 8         | \$7       | 17       | मोतीछाछजी दुसाज                                  | <b>3</b> 7           |
| १         | "         | "        | लक्ष्मीनारायणजी कम <del>ळव</del> न्दजी श्रीमाल   | "                    |
| 8         | 37        |          | हीराचन्द्जी धाधिया                               | **                   |
| 8         | ,,,       |          | अभयकुमारसिंहजी भाडिया                            | >>                   |
| ę         | <b>37</b> |          | उत्पन्धनारातव्या मार्ड्या<br>दुर्लीचन्द्रजी वस्व | 71                   |
| ģ         | "         |          | अमीचन्द्जी गोल <del>च्</del> छा                  | टाक                  |
| १         | 22        |          |                                                  | कळकत्ता              |
|           | >>        | >>       | हीरालालजी लूणिया<br>हरि्चन्दजी खार्ड             | >7                   |
| 8         | 7)<br>97  | 27       | व्यवस्था आर्ड<br>व्यक्षिमचन्द्रजी कोचर           | 49                   |
|           | 2)        |          | माणकचन्द्जी जौहरी                                | 3,<br><del>2-0</del> |
| 8         | **        | .,       | इन्दरचन्दजी बोथरा                                | देहली                |
| १८        | धर्मपत्नी |          | प्रसन्नचन्द्जी सेठिया                            | 1                    |
| १५        | ))        |          | लक्ष्मीचन्दजी कर्णावट                            | कलकता                |
|           | 27        |          | पदमचन्दजी सेठ                                    | 27                   |
| 8         | >>        |          | छेखरायजी श्रीमाछ                                 | नाथनगर भागलपुर       |
| १         | • 7       |          | भी्खमचन्द्रजी सीपानी                             | मिरजापुर             |
| ζ.        | >3        |          | सोइनछाछजी सुराना                                 | <b>बीकानेर</b>       |
| ¥30 88 88 | 73        |          | अमरचन्दजी बोथरा<br>महिला-समान                    | नाथनगर               |
| 2         |           | •        | महिला-समाज<br>श्रीमती लीलम कुमारी राक्यान        | डेरा गाजीखान         |
| `         |           | •        | जाता अक्स क्षमारा राक्यान                        | देहली                |

॥ श्री अईद्भ्यो नमः ॥



# जैन-रत्सार

# सूत्र विभाग

णमो अरहंताणं णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो उवज्भायाणं णमो ठोए सञ्चसाहूणं एसो पंच णमोक्कारो सञ्च पावप्पणासणो मंगळाणं च सञ्चेसं पढ्मं हवइ मंगळं।

अ प्रा० न्या० अ० ८ पा० १ सू० २०६॥ असंयुक्तस्यादी वर्तमानस्य नस्यणोवा भवति ॥ णरो नरो णई-नई, परन्तु पाइअ-सइ-महण्णवो प्राकृत कोप में ए० ४७२ भाग दूसरेमे "णमोकार" ण द्वारा ही सिद्ध किया है तथा जैन प्रंथों में भी ण का प्रयोग ही विशेष मिलता है। अतः नमोकार न लिखकर सूत्रानुसार 'णमोकार' ऐसा लिखा गया है।

#### स्थापनाचार्यजी के १३ बोल

१ शुद्ध खरूप धारें, २ ज्ञान, ३ दर्शन, ४ चारित्र सहित,५ सद्दहणा शुद्धि, ६ प्ररूपणा शुद्धि, ७ दर्शन शुद्धि, ८ सहित पांच आचार पालें, ९ पलावें, १० अनुमोदें, ११ मनोगुप्ति, १२ वचनगुप्ति, १३ कायगुप्ति आदरें।

#### खमासमण सूत्र

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिञ्जाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि ।

#### सुगुरु सुखसाता

इच्छकारि सुहराई सुहदेवसि सुख तप शरीर निराबाध सुख, संयम, यात्रा निर्वहते हो जी। स्वामिन ! शाता है ? आहार पानी का लाभ देना जी।

#### अब्भुद्विओमि सूत्र

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! अब्मुहिओऽहं अब्भितर देवसिअं खामेउं इच्छं खामेमि देवसिअं । जं किंचि अपत्तिअं, परपत्तिअं, भत्ते, पाणे, विणए, वेआवच्चे, आलावे, संलावे उच्चासणे, समासणे, अंतर भासाए, उविर भासाए, जं किंचि मज्झ विणय परिहीणं सुहुमं वा बायरं वा तुब्मे जाणह, अहं न जाणामि, तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

#### मुंहपत्ति के पचीस बोल

१ सूत्र अर्थ सचा सई हूं, २ सम्यक्त मोहनीय, ३ मिथ्यात्व मोहनीय, ४ मिश्र मोहनीय परिहरूं, ५ कामराग, ६ स्नेह राग, ७ दृष्टिराग परिहरूं, ॥

१ ज्ञान विराधना, २ दर्शन विराधना, ३ चारित्र विराधना परिहरूं, ४ मनो गुप्ति, ५ वचन गुप्ति, ६ काय गुप्ति आदरूं, ७ मनोदंड, ८ वचन दंड, ९ काय दंड परिहरूं †।

<sup>\*</sup> ये सात बोल मुंहपत्ति खोलते समय कहने चाहिये।

<sup>ां</sup> ये नव बोल दाहिने हाथ के पहिलेहण के समय बोलने चाहिये।

一个,这个人,这个人,这个人,我们是一个人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人的人,我们的人的人,我们们的人的人,我们们的人们的人,我们

१ सुगुरु, २ सुदेव, ३ सुधर्म आदरूं, ४ कुगुरु, ५ कुदेव, ६ कुधर्म परिहरूं, ७ ज्ञान, ८ दर्शन, ९ चारित्र आदरूं:

#### अंग पडिलेहणा के २५ बोल

कृष्ण छेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या परिहरूँ, ऋदिगारव, रसगारव, सातागारव परिहरूँ, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्यादर्शन, शल्य परिहरूँ, कोध, मान परिहरूँ, माया, लोभ परिहरूँ, हास्य, रति, अरित परिहरूँ, भय,शोक, दुगंछा परिहरूं, पृथ्वीकाय, अप्पकाय, तेऊ-काय परिहरूँ, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय परिहरूँ,

#### करेमि मंते सूत्र

करेमि भंते ! सामाइयं । सावञ्जं जोगं पच्चक्खामि । जावनियमं पञ्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

#### इरियावहियं सूत्र

interpolation in the interpolation of the property of the polation of the state of the property of the polation of the polatic of the polation of the polation

इच्छाकारेण संदिसह भगवन ! इरियावहियं पिडक्कमामि । इच्छं । इच्छामि पिडक्कमिउं इरियावहियाए विराहणाए गमणागमणे, पाणक्कमणे, बीयक्कमणे, हरियक्कमणे, ओसा-उर्त्तिग-पणग-दग-मट्टी-मक्कडा संताणा संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिदिया, बेइंदिया, तेइंदिया, चडरिंदिया, पंचिदिया, अभिह्या, वित्तिया, छेसिया संघाइया, संघट्टिया, परियाविया, किळामिया, उद्दिवया, ठाणाओ ठाणं संकामिया, जीवियाओ वबरोविया, तस्स मिच्छामि दुक्कडं ।

#### तस्स उत्तरी सूत्र

तस्स उत्तरी करणेणं, पायिन्छत्त करणेणं, विसोही करणेणं, विसङ्घी करणेणं, पावाणं, कम्माणं, निग्घाएणहाए ठामि काउसग्गं ।

<sup>\*</sup> ये नव वोळ वाएं हाथ के पिंडलेहण के समय वोळना चाहिये। १ मस्तक पर मुंहपत्ति फेरना, २ मुंह पर, ३ हृदय पर, ४ दाहिने कन्धे पर, ५ वाएं कन्धे पर, ६ बांये हाथ पर, ७ दाहिने हाथ पर, ८ वाएं पैर पर, ६ दाहिने पैर पर फेरना।

#### अणत्थ ऊससिएणं सूत्र

अणत्य ऊसिसएणं, णीसिसएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वाय निसग्गेणं, भमलीए, पित्त मुच्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं, सुहुमेहिं दिहि संचालेहिं एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुज्ज में काउसग्गो।

जाव अरिहंताणं भगवंताणं णमुक्कारेणं ण पारेमि । ताव कायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥ स्टोगस्स सूत्र<sup>१</sup>

लोगसा उज्जोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्तइसां, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसममजिअं च वंदे, संभवमिभणं दणं च सुमइं च । पउमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥२॥ सुविहं च पुप्प दंतं, सीअल सिज्जंस वासुपुज्जं च । विमल मणंतं च जिणं, धम्मं संतिंच वंदामि ॥३॥ कुंयुं अरं च मिल्लं, वन्दे मुणिसुव्वयं निमिजणं च । वंदामि रिहनेमिं, पासं तह बद्धमाणं च ॥४॥ एवं मएअभिथुआ, विहुयरयमला पहीणजर मरणा । चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय वंदिय मिह्या, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुग्ग बोहिलामं, समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥६॥ चंदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥७॥

#### जयउ सामिय सूत्र

जयउ सामिय जयउ सामिय रिसह सत्तुंजि, उर्जिति पहु नेमिजिण, जयउ वीर सच्चउरिमंडण, मरुअच्छिहं मुणिसुव्वय, मुहरिपास । दुह दुरिअ-खंडण अवर विदेहिं तित्थयरा, चिहुंदिसि विदिसि जि केवि तीआणागय-संपद्दअ वंदु जिण सव्वेवि ॥१॥

कम्मभूमिहिं कम्मभूमिहिं पढ़म संघयणि उक्कोसय सत्तरिसय जिणवराण विहरंतलन्भइ ; नवकोडिहिं केवलीण, कोडिसहस्स नवसाहु गम्मइ । संपइ

१ छोगस्स में केवछ चौवीस तीर्थङ्करों की स्तुति है।

जिणवर वीस, मुणि बिहुं कोडिहिं वरनाण, समणह कोडिसहस्सदुअ थुणिजइ निच विहाणि ॥२॥

सत्ताणवइसहस्सा, लक्खा छप्पन्न अट्ट कोडीओ । चउसय छायासीया तिअलोए चेइए वंदे ॥३॥

वंदे नवकोडिसयं, पणवीसं कोडि लक्ख तेवन्ना । अहावीस सहस्सा, चउसय अद्वासिया पडिमा ॥४॥

#### जंकिंचि सूत्र

जंकिंचि नाम तित्यं, सग्गे पायालि माणुसे लोए। जाइं जिणबिंबाइं, ताइं सच्वाइं वंदामि ॥१॥ णमुत्थुणं सूत्र\*

णमुत्युणं अरिहंताणं भगवंताणं, आइगराणं तित्थयराणं सयं-संबुद्धाणं पुरिसुत्त-माणं, पुरिस-सीहाणं पुरिसवर-पुंडरीआणं पुरिसवर-गंधहत्थीणं, लोगुत्तमाणं लोगणाहाणं लोग-हिआणं लोग-पईवाणं लोग-पज्जोअ-गराणं अभय-द्याणं चक्खु-द्याणं मग्ग-द्याणं सरण-द्याणं बोहि-द्याणं धम्म-द्याणं धम्म-देसयाणं धम्म-णायगाणं धम्म-सारहीणं धम्मवर-चाउरंत-चक्क-वट्टीणं, अप्पडिह्यवर-नाण दंसण-धराणं विअट्टक्डमाणं, जिणाणं जावयाणं तिण्णाणं तारयाणं, बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोअगाणं, सव्वणूणं सव्वद्रिसीणं सिवमयल-मरुअमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावित्ति सिब्धिगइ-नामधेयं ठाणं। संपत्ताणं । नमो जिणाणं जिअभयाणं ।

> जे अ अईआ सिन्हा, जे अ भविस्संतिणागए काले। संपड् अ बट्टमाणा, सच्चे तिविहेण वंदामि ॥१॥

#### जावंत चेइआइं सूत्र

जावंति चेइआइं, उड्ढ़े अ अहे अ तिरिअ-लोए अ। सव्वाइं ताइं वंदे, इह संतो तत्थ संताइं॥१॥

 <sup>#</sup> णमुत्थुणं शक्रस्तव कहा जाता है कारण जब तीर्थङ्कर भगवान माता के गर्भ में आने है तव इसी पाठ से ( शक्रेन्द्र ) पहले देवलोक के इन्द्र स्तुति करते हैं।

#### जावंत केवि साहू सूत्र

केवि साहू, भरहेरवय-महाविदेहे अ। सच्चेसिं तेसिं पणओ, तिविहेण तिदंड-विरयाणं ॥१॥

#### परमेष्टि-नमस्कार

न्मोऽईत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः ॥ उवसग्गहरं-स्तोत्र\*

उवसग्गहरं-पासं, पासं वंदामि कम्म-घणमुक्कं। विसहर-विस-णिण्णासं, मंगल-कल्लाण-आवासं ॥१॥ विसहर-फुर्लिंगमंतं, कंठे घारेइ जो सया मणुओ। तस्स गह-रोग-मारी-दुद्ध-जरा जंति उवसामं ॥२॥ चिद्वउ दूरे मंतो, तुज्झ पणामोवि बहुफलो होइ। णर-तिरिएसुवि जीवा पावंति ण दुक्खदोगच्चं ॥३॥ तह सम्मते छन्दे, चिंतामणि कप्पपाय वन्भहिए। . पात्रंति अविग्घेणं जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ इअ संथुओ महायस ! भत्तिब्भर-निब्भरेण हिअएण । ता देव दिजा बोर्हि, भवे भवे पास जिणचंद ॥५॥ 

#### जय वीयराय सूत्र

जय वीयराय †! जगगुरु !, होउ ममं तुह पभावओ भयवं ! मव-निव्वेओ मग्गा-णुसारिया इहफल्ल-सिन्धी ॥१॥

\* यह स्तोत्र चतुर्दशपूर्वधारी आचार्य भद्रबाहुजी का बनाया हुआ है जिसका प्रमाण कथाकार महाशय इस प्रकार देते हैं :--

उपसर्गहरस्तोत्र कृतं श्री मद्रबाहुना। ज्ञानादित्येन संघाय शान्तये मङ्गलाय च॥ अर्थात्: - उपसर्गहरस्तोत्र श्री भद्रबाहु आचार्य जी ने संघ के मङ्गल व शान्ति के लिये बनाया।

ां जय वीयराय, छोग विरुद्धवाओ इन दो गाथाओं से चैयवन्द्न के अन्त में प्रार्थना करने की परम्परा प्राचीन समय से है, जिसकी सिद्धि श्री हरिभद्रसूरिकृत चतुर्थ पश्चाशक गाथा ३२-३४ से होती है।

लोग-विरुद्धचाओ, गुरुजण-पूआ परत्थकरणं च। सुह-गुरु-जोगो तव्वयण-सेवणा आभवमखंडा॥२॥ अरिहंत चेइयाणं सूत्र

अरिहंत चेइयाणं करेमि काउसग्गं वंदणवित्तयाए, पूअणवित्तयाए, सक्कारवित्तयाए सम्माणवित्तयाए, बोहिलामवित्तयाए, निरुवसग्गवित्तयाए सन्दाए, मेहाए, धिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वड्डमाणीए, ठामि काउसग्गं॥ आचार्य आदि को वंदन

१ आचार्यजी मिश्र २ उपाध्यायजी मिश्र ३ जंगम युग प्रधान भट्टारक मिश्रक्ष ४ सर्व साधु मिश्र ।

#### सञ्वस्सवि सूत्र

सन्वरसिव देवसिअ दुर्चितिय दुन्मासिअ दुचिद्विय तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ इच्छामि ठामि सूत्र

इच्छामि ठामि काउसग्गं । जो मे देवसिओ अइयारो कओ, काइओ, वाइओ † माणिसओ उस्मुचो उम्मग्गो अकप्पोअकरणिज्ञो दुङ्झाओ दुव्वि-चितिओ अणायारो अणिच्छिअव्वो असावग-पाउग्गो नाणेतह दंसणे चिरत्ता-चिरत्ते सुए सामाइए ; तिण्हं गुत्तीणं चउण्हं कसायाणं पंचण्हंमणुव्वयाणं तिण्हं गुणव्वयाणं चउण्हं सिक्खावयाणं बारसिवहस्स सावगधम्मस्स जं खंडिअं जं विराहिअं तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥

#### पुक्खर-वर-दीवहुं सूत्र\*

पुक्तर-वर-दीवड्डे, घायइ-संडे अ जंबुदीवे अ। भरहेरवयविदेहे धम्माइगरे नमंसामि ॥१॥ तम-तिमिर-पडळ-विद्धंसणस्स सुरगण-नरिंद महियरस । सीमाधरस्स बंदे, पप्कोडिअ-मोह-जालस्स ॥२॥

<sup>\*</sup> वर्तमान श्री पूज्यजी का नाम लेकर।

काइओ वाइओं के पाठ में वारह व्रत की सूक्ष्म आलोचना है।

क पुक्लरवर्दी में ज्ञान की स्तुति है।

जाई-जरा-मरण-सोग-पणासणस्स । कल्लाणपुक्खल-विसाल-सुहावहस्स ॥ को देव-दाणव-नरिंद-गणचियस्स । धम्मस्स सार मुवलन्म करे पमायं १॥३॥

सिद्धे मो ! पयओ णमो जिण मए णंदी सया संजमे । देवं नाग सुवन्न किण्णर गणस्तब्भूअ भावचिए॥ लोगो जत्थ पइहिओ जगमिणं तेलुक मचासुरं। धम्मो बहुउ सासओ विजयओ धम्मुत्तरं बहुउ॥॥ सुअस्समगवओ करेमि काउस्सग्गं।

#### सिद्धाणं बुद्धाणं सूत्र\*

सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं, परंपरगयाणं । लोअग्गमुवगयाणं, णमो सयासच्य सिद्धाणं ॥१॥ जो देवाणिव देवो, जं देवा पंजली णमं संति । तं देव देव-महिअं, सिरसा वंदे महावीरं ॥२॥ इक्कोवि णमोक्कारो, जिणवर वसहस्स बद्धमाणस्स । संसार सागराओ, तारेइ नरं व नारिं वा॥३॥ उजित सिद्धाणं बुद्धाणं सूत्र में अन्त की दो गाथायें सम्मिलिति करने का प्रमाण निम्नलिखित कथा से पाया जाता है:—

हस्तनागपुर निवासी धनसेठ एक समय गिरनार पर्वत पर संघ समेत यात्रार्थ गया।

भगवान नेमिनाथजी की प्रतिमा को उसने वस्त्र, आमूषण, पुष्प, माला तथा धुगन्धित द्रव्यों से
अष्टप्रकारी पूजा तथा अंगिया रची। उसी समय महाराष्ट्र देश का मलयपुर नगर वासी
दिगम्बर मतानुयायी वरुण नामका सेठ भी संघ सहित वहां आया। धनसेठ द्वारा कृत प्रमु
पूजा को देख, उसने द्वेषवश सम्पूर्ण पूजा सामग्री उतार, फिर से प्रमु का प्रक्षालन किया। इससे
दोनों में वादाविवाद होने लगा। और दोनों निर्णयार्थ विक्रम राजा के गिरिनगर (गुजरात
प्रदेश) में आये। रात्रि में धनसेठ को शासन देवी प्रगट हुई और उसने अन्त की दो
गाथायें (उज्जित सेल सिहरे, चत्तारि अट दस दो) देकर कहा कि यह मेरे प्रभाव से तुम्हारे
संघ में सब छोटे, बड़ों को याद हो जायेंगी। और यही राजसभा में प्रमाण स्वरूप काम
आयेंगी। ऐसा ही हुआ। राजा ने धनसेठ का पक्ष प्रवल जान, खेताम्बर तीर्थ की घोपणा
कर दी। तभी से यह दोनों गाथा प्रतिक्रमण में सम्मिलित कर दी गई। (श्री आत्मप्रवोध
पृ० ६५—प्रकाशक श्री जैन आत्मानन्द सभा मावनगर।)

<sup>\*</sup> सिद्धाणं बुद्धाणं की पूर्व गाथामें सिद्धोंकी स्तुति है। दूसरी व तीसरी गाथा में भगवान महावीर की स्तुति है। चौथी में श्री नेमिनाथजी की स्तुति है। पाचवी में चौबीसों की स्तुति है।

सेलसिहरे, दिक्खा नाणं निसीहिआ जस्स । तंधममचकविंह, अरिष्ठ-नेमिं नमं सामि ॥॥ चत्तारि अह दस दोय, वंदिया जिणवराचड-व्वीसं। परमह निहि अहा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥५॥

#### वेयावचगराणं सूत्र

वेयावच्चगराणं संतिगराणं सम्मदिष्टि समाहिगराणं करेमिकाउसग्गं।अन्नत्थ॰ इत्यादि ॥

#### सुगुरु वन्दन सूत्र

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिञ्जाए निसीहिआए अणुजाणह मे मिउग्गहं । निसीहि, अहोकायं काय संफासं । खमणिञ्जो भे किलामो । अप्प किलंताणं बहुसुभेणभे दिवसो वइक्कंतो ? जत्ता भे ? जवणि ञ्जं च भे?

खामेमि खमासमणो ! देवसिअं वइक्कमं । आवस्सिआए पडिक्कमामि । खमासमणाणं देवसिआए आसायणाए तित्तीसन्नयराए जं किंचि मिच्छाए मण दुक्कडाए वय दुक्कडाए काय दुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए छोभाए सव्य कालियाए सव्य मिच्छोवयाराए सव्य धम्माइक्कमणाए आसायणाए जो मे अइयारो कओ तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

#### आलोउं सूत्र

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! देवसिअं आलोउं। इच्छं । आलोएमि आलोयणा<sup>३</sup>

आजुणा चार पहर दिवस में मैंने जिन जीवों की विराधना की हो। सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अप्पकाय, सात लाख तेउकाय, सात लाख वाउकाय, दस लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख साधारण वनस्पति-

१ प्रतिक्रमण में इस सूत्र से मुखबस्त्रिका (मुंहपत्ति ) चरवछे (पूंजनी ) के ऊपर रख उसे गुरु चरण स्थापना जान वन्दन किया जाता है। विशेष जानने के छिये आवश्यकिनर्युक्ति देखें।

२ यह पाठ सम्पूर्ण प्रष्ठ ७ में है।

३ इस सूत्र में खड़े होकर चौरासी छाख जीवायोनि की आछोयणा की जाती है।

काय, दो लाख बेइन्द्रिय, दो लाख तेइन्द्रिय, दो लाख चौइन्द्रिय, चार लाख देवता, चार लाख नारक, चार लाख तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय, चौदह लाख मनुष्य। कुल चौरासी लाख जीवयोनियोंमें से किसी जीव का मैंने हनन किया हो, कराया या करते हुएका अनुमोदन किया हो वह सब मन, वचन, काया करके मिच्छामि दुक्कडं।

#### अठारह पापस्थानक आलोयणा<sup>१</sup>

पहला प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्तादान, चौथा मैथुन, पांचवां परिप्रह, छठा क्रोध, सातवां मान, आठवां माया, नववां छोभ, दशवां राग, ग्यारहवां द्वेष, बारहवां कलह, तेरहवां अभ्याख्यान, चौदहवां पेशुन्य, पन्द्रहवां रतिअरित, सोलहवां पर परिवाद, सत्रहवां माया मृषावाद, अठारहवां मिथ्यात्वशाल्य, इन पापस्थानोंमें से किसी का मैंने सेवन किया, कराया या करते हुए को अनुमोदन किया हो वह सब मन, वचन, काया करके मिच्छामि दुक्कडं।

#### ज्ञानोपकरणों की आलोयणा<sup>२</sup>

远是这种,我们是一个人,我们是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们

ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पाटी, पोथी, ठवणी, कवली, नवकरवाली, देव, गुरु, धर्म की आशातना की हो, पन्द्रह कर्मादानों की आसेवना की हो, राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, सुक्त ( मोजन ) कथा की हो, और जो कोई परिनन्दादि पाप किया हो, कराया हो, करते हुए का अनुमोदन किया हो सो सब मन, वचन, काया करके मिच्छामि दुक्कडं।

#### पोसह संध्या अतिचार।

ठाणे कमणे चंकमणे आउत्ते अणाउत्ते हरियंक्काय संघट्टे बीयकाय संघट्टे यावरकाय संघट्टे छप्पइया संघट्टे सव्वरसिव देवसिय दुच्चितिय दुब्मासिय दुच्चिहिय इच्छाकारेण संदिसह भगवन इच्छं तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

१ प्रतिक्रमणमें इस सूत्र द्वारा खड़े होकर अठारह पापस्थानोंकी आछोयणा की जाती है। २ इस पाठ के द्वारा प्रतिक्रमणमें खड़े होकर ज्ञान तथा दर्शन के उपकरणों की आछोयणा की जाती है।

#### पोसह रात्रि अतिचार

संयारा उवट्टणकी आउट्टणकी परिअट्टणकी पसारणकी छप्पइआ संघट्टण की अचक्खु विसय कायकी, सन्वरसवि राइअ दुच्चितिय दुन्मासिय दुच्चिहिय इच्छाकारेण संदिसह भगवन् तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

#### श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र?

वंदित्तु सन्वसिद्धे, धम्मायरिए असन्व साहूअ । इच्छामि पडिक्कमिउं, सावगधम्माइ आरस्स ॥१॥ जो मे वयाइआरो, नाणे तहदंसणे चरित्ते अ । सुहुमो अ वायरो वा, तंणिंदे तं च गरिहामि ॥२॥ दुविहे परिग्ग-हम्मि सावज्जे वहुविहे अ आरंभे । कारावणे अ करणे, पडिक्कमे देसिअं सन्वं ॥३॥ जं वद मिंदिएहिं, चउहिं कसाएहिं अप्पसत्येहिं। रागेण व दोसेण व, तंणिंदे तंच गरिहामि ॥४॥ आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंकमणे (य) अणामागे । अभिओगे अ निओगे, पडिक्कमे देसिअं सन्वं ॥५॥ संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंगीसु । सम्मत्तस्सइआरे, पडिक्कमे देसियं सन्वं ॥६॥ छक्काय समारंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा । अत्तहा य परहा, उभयहा, चेव तंणिंदे ॥७॥ पंचण्ह मणुव्वयाणं, गुणव्वयाणं च तिण्ह-मइआरे । सिक्लाणं च चउण्हं, पडिक्कमे देसिअं सन्वं ॥८॥ पढंमे अणु-व्ययम्मि, शृलग पाणाइ वाय विरईओ । आयरि अ मप्पसत्थे, इत्थ पमायप्प-संगेणं ॥९॥वह बंध छविच्छेए, अइभारे भत्त पाणवुच्छेए। पढम वयस्स इआरे, पडिक्कमे देसिअं सर्व्य ॥१०॥ बीए अणुव्ययम्मि, परियूलग अलियवयण विरईओ । आयरिअ मप्पसत्ये, इत्य पमाय प्पसंगेणं ॥११॥ सहसा रहस्स दारे, मोसुवएसेअ कूडलेहेअ । बीय वयस्सङ्आरे, पडिक्कमे देसिअं सन्वं ॥१२॥ तइए अणुव्वयम्मि, थूलग परदव्य हरण विरईओ। आयरिअ मप्पसत्ये, इत्य पमाय प्यसंगेणं ॥१३॥ तेना हडप्पओगे, तप्पडिरूवे विरुद्ध गमणे अ। कूडतुल कूडमाणे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥१४॥ चउत्थे अणुव्वयम्मि,

१ इस वंदित्तु सूत्र से दाहिना घुटना खड़ा करके श्रावक सम्बन्धी चारह त्रतों की आलोयणा की जाती है।

णिच्चं परदार गमण विरईओ । आयरिअ मप्पसत्थे, इत्थ पमाय प्पसंगेणं।।१५॥ अपरिगाहिआ इत्तर, अणंग विवाह तिन्व अणुरागे । चउत्य वयस्सइआरे, पडिक्कमे देसिअं सन्वं ॥१६॥ इत्तो अणुन्वए पंचमिम्म, आयरिअ मप्प-सत्थिमि । परिमाण परिच्छेए इत्थ पमाय प्पसंगेणं ॥ १७ ॥ धण धन्न खित्त वत्यू रुप्प सुवण्णेअ कुविअ परिमाणे दुपए चउप्पयम्मि य पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥१८॥ गमणस्स उपरिमाणे दिसासु उड्डं अहेअ तिरिअं च। वुड्डि सइ अंतरदा, पढमिम गुणव्वए णिंदे ॥१९॥ मञ्जिमिअ मंसिमिअ, पुष्पेअ फलेअ गंधमल्लेअ। उवमोग परिमोगे, बीयिम गुणव्वए णिंदे ॥२०॥ सिचित्ते पडिबद्धे, अप्पोलि दुप्पोलिअं च आहारे । तुच्छोसिह भक्खणया, पडिक्कमे देसिअं सन्वं ॥२१॥ इंगाली वण साडी, माडी फोडी सुवज्जए कम्मं । वाणिज्जं चेव य, दंत लक्ख रस केस विस विसयं ॥२२॥ एवं खुडजंतं पिल्लण कम्मं निल्लल्लणंच दवदाणं । सरदह तलायसीसं, असई पोसंच विजिज्जा ॥२३॥ सत्थिगा मुसलजंतग, तण कहे मंत मूल भेसज्जे । दिण्णे दवाविए वा, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥२४॥ न्हाणु वट्टण-वण्णग, विलेवणे सद्द रूव रस गंघे। वत्थासण आभरणे, पडिक्कमे देसिअं सव्बंश्च ॥२५॥ कंदप्पे कुक्कुइए, मोहरि अहिगरण भोग अइरित्ते । दंडिमम अणहाए तइयम्मि, गुणव्वए णिंदे ॥२६॥ तिविहे दुप्पणिहाणे, अणवहाणे तहा सइविहुणे । सामाइय वितहकए, पढमे सिक्खावए णिंदे ॥२७॥ आण-वंणे पेसवणे, सद्दे रूवे अ पुग्गलक्खेवे । देसावगासिअम्मि, बीए सिक्खावए णिंदे ॥२८॥ संथारुचारविही, पमाय तहचेव भोयणाभोए । पोसह विहि विव-रीए तइए सिवखावए णिंदे ॥२९॥ सिचने णिक्खिवणे, पिहिणे ववए समच्छरे चेव । कालाइ क्कमदाणे, चडत्थे सिक्खावए णिंदे ॥३०॥ सुहिएस अ दुहिएसु अ, जा मे अस्संजएसु अणुकंपा। रागेण व दोसेण व, तंणिंदे तं च गरिहामि ॥३१॥ साहूसु संविभागो, न कओ तव चरण करण जुत्तेसु।

<u>我是你是有某事的人,我们们们们的现象,我们们们们们们们们们的的现象,我们们们们们们的现象,可以们们的现象,可以不是有一种的人们的不是有的,但如果是不是有的的的的</u>

<sup>\*</sup> देसिअं सान्वं के स्थान पर राई, पक्खी, चौमासी, सम्बत्सरी, प्रतिक्रमणों में राइअं, पक्षित्रमं, चौमासिकं, सम्बत्सरिअं सन्त्वं कहना चाहिये।

संते फासुअ दाणे, तंणिंदे तं च गरिहामि॥ ३२॥ इहलोए जीविअ मरणेअ, आसंस पक्षोगे । पंचिवहो अइयारो मामञ्झं हुञ्जमरणंते ॥३३॥ काएण काइअस्स, पिंकम्मे वाइअस्स वायाए । मणसा माणसिअस्स. सव्बस्स वयाइआरस्स ॥३४॥ वंदणवय सिक्खा गारवेसु सन्ना कसाय दंडेसु । गुत्तीसु अ सिमई सुअ, जो अइआरो अ तंणिंदे ॥३५॥ सम्मिद्दिडीजीवो, जइवि हु पावं समायरइ किंचि । अप्पोसि होइ बंधो, जेण न निद्धंघसं कुणइ-॥३६॥ तं पि हु सपडिक्कमणं, सप्परिआवं सउत्तर गुणं च । खिप्पं उवसामेई, वाहिळ्य सुसिक्खिओ विज्जो ॥३७॥ जहा विसं कुह गयं, मंत-मूल विसारया । विज्जा हणंति मंतेहिं, तोतं हवइ निव्विसं ॥३८॥ एवं अहिवहं कम्मं, राग दोस समन्जिअं। आलोअंतो अ णिदंतो, खिप्पं हणइ सुसावओ ॥३९॥ कय पावोवि मणुस्सो, आलोइअ णिदिअ य गुरु सगासे। होइ अइरेग, लहुओ ओहरि अ भरुव्य भारवहो ॥४०॥ आवस्स एण एएण सावओ जइवि वहुरओहोइ । दुक्खाण मंत किरिअं, काही अचिरेण कालेण ।।४१।। आलोअणा बहुविहा,नय संभिरआ पडिक्कमणकाले। मूलगुण उत्तरगुणे, तंणिंदे तं च गरिहामि ॥४२॥ तरस धम्मरस केवलि पण्णत्तरस, अब्मुहिओमि® आराहणाए, विरञोमि विराहणाए। तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउव्यीसं ॥ ४३ ॥ जावंति चेइआइं, उड्डेअअहे अ तिरिक्ष लोएअ । सव्वाइं तांइ वंदे, इह संतो तत्थ सताइं ॥ ४४ ॥ जावंत के वि पणओ. रवय महाविदेहेअ। सन्वेसि तेसि हेण तिदंड विरयाणं ॥४५॥ चिरसंचिय पाव, पणासणीइ भव सय सहस्स महणीए । चउवीस जिण विणिग्गय, कहाइ वोलंतु मे दिअहा ॥४६॥ मम मंगल मरिहंता, सिद्धा साहू सुअं च धम्मोअ। सम्मिद्दिही देवा, दिंतु समाहिं च बोहिं च ॥४७॥ पडिसिद्धाणं करणे, किञ्चाण मकरणे पडिक्कमणं। असद्दहणे अ तहा, विवरीय परूवणाए अ ॥४८॥ खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे । मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं न केणई ॥४९॥ एवमहं

अवहां से सम्पूर्ण खड़े होकर ही पढ़ना चाहिये।

आलोइअ, णिंदिय गरहिअ दुगंछिउं सम्मं । तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउन्त्रीसं ॥५०॥

### आयरिअ उवन्माए सूत्र†।

आयरिअ उवज्झाए, सीसे साहम्मिए कुलगणे अ। जे मे केइ कसार्या, सब्बे तिविहेण खामेमि ॥१॥ सब्बस्स समण संघस्स भगवओ अंजलिं करिअ सीसे। सब्बं खमावइत्ता, खमामि सब्बस्स अहयंपि ॥२॥ सब्बस्स जीवरासिस्स, भावओ घम्म निहिअ निअचित्तो। सब्बं खमावइत्ता, खमामि सब्बस्स अहयंपि ॥३॥

#### चैत्यनमन स्तोत्र

सद्भक्त्या देवलोके रिव शशि भवने व्यन्तराणां निकाये, नक्षत्राणां निवासे प्रह्मण पटले तारकाणां विमाने। पाताले पन्नमेन्द्रे रफुटमणि किरणैध्वंस्त सान्द्रान्ध कारे, श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥१॥
वैतात्व्ये मेरुश्के रचक गिरिवरे कुण्डले हस्तिदन्ते, वक्खारे कूट नन्दीश्वरकनकिगरी नैषधे नीलवन्ते। चैत्रे शैले विचित्रे यमक गिरिवरे चक्रवाले
हिमाद्रौ, श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥२॥ श्रीशैले
विन्ध्यश्के विमलिगिरिवरे हार्बुदे पावके वा, सम्मेते तारके वा कुलिगिरिशिखरेऽष्टापदे स्वर्ण शैले। सह्याद्रौ वैजयन्ते विमलिगिरिवरे गुर्जरे रोहणाद्रौ,
श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥३॥ आघाटे मेदपाटे
क्षिति तट मुकुटे चित्रकूटे त्रिकूटे, लाटे नाटे च घाटे विटिपघनतटे हेमकूटे
विराटे। कर्णाटे हेमकूटे विकट तरकटे चक्र कूटे च मोटे, श्रीमत्तीर्थङ्कराणां
प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥४॥ श्रीमाले मालवे वा मलियिनि निषधेमेखले पिच्छले वा नेपाले नाहले वा कुवलय तिलके सिंहले केरले वा। डाहाले
कोशले वा विगलित सिलले जङ्गले वाढ़माले श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं
तत्र चैत्यानि वन्दे ॥४॥ अङ्गे बङ्गे किलङ्गे सुगत जनपदे सत्प्रयागे तिलंगे

<sup>ा</sup> प्रतिक्रमण में इस सूत्र द्वारा, खड़े होकर, अंजली जोड़ तथा सिर नवा सकल श्रमण सङ्घ ( ग्रुनि संगुदाय ) से क्षमा याचना की जाती है।

没有一个,我们的人,我们们的人,我们们的人们的人,我们们的人们的人,我们们的人们的人们的人,我们们的人们的人,我们们的人们的人,我们的人们的人,我们的人们的人的

गौडे चौडे मुरण्डे वरतर द्रविडे उद्रियाणे च पौण्ड्रे । आद्रे माद्रे पुलिन्द्रे द्रविड कवलये कान्यकुन्जे सुराष्ट्रे, श्रीमत्तीर्यङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे॥६॥ चन्द्रायां चन्द्रमुख्यां गजपुर मथुरा पत्तने चोञ्जयिन्यां, कोशाम्व्यां कोशलायां कनकपुरवरे देविगर्याच काश्याम् । नासिक्ये राजगेहे दशपुर नगरे भिह्ले ताम्रलिप्त्यां श्रीमत्तीर्यङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥७॥ स्वगं मत्यंऽन्तिरक्षे गिरि शिखर ह्रदे स्वर्ण दीनीरतीरे शैलाग्रे नागलोके जल निधि पुलिने भूरुहाणां निकुञ्जे। ग्रामेऽरण्ये वने वा स्थलजल विषमे दुर्गमध्ये त्रिसन्ध्यं,श्रीमत्तीर्यङ्कराणांप्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानिवन्दे॥८॥श्रीमन्मेरीकुलाद्रौ रुचक नगवरे शाल्मलो जम्बुच्छे, चोञ्जन्ये चैत्यनन्दे रितकर रुचके कौण्डले मानुषाङ्के। इक्षुकारे जिनाद्रौ च दिधमुखिगरौ व्यन्तरे स्वर्गलोके, ज्योतिलोंके मवन्ति त्रिमुवन वलये यानि चैत्यालयानि ॥९॥ इत्यं श्रीजैन चैत्य स्तवनमन्दिनं ये पत्रन्ति प्रवीणाः, प्रोचत्कल्याणहेतु कलिमल हरणं भक्तिमाजिन्तिसन्ध्यम् । तेषां श्रीतीर्थयात्रा फल मतुल मलं जायते मानवानां, कार्याणां सिहिरुच्चेः प्रमुदितमनसां चित्तमानन्दकारि ॥१०॥

## श्री तीर्थमाला स्तवन

शत्रुंजयऋषभ समोसरचा, भला गुण भरचा रे। सीधा साधु अनन्ततीरथ ते नमुरे॥ तीन कल्याणक तिहां थयां, मुगते गया रे। नेमीसर गिरनार ती॰ ॥१॥ अष्टापद एक देहरो गिरिसेहरो रे। भरते भराव्या बिम्ब ॥ ती॰॥

> आवू चौमुख अति भलो, त्रिभुवन तिलो रे। विमलवसइ वस्तुपाल ॥ ती॰ ॥ २ ॥

समेत शिखर सोहामणो, रिल्यामणो रे। सीधा तीर्थंकर बीस ।।
नयरी चम्पा निरिखयें, हिये हरखीयें रे। सीधा श्रीवासुपूज्य ॥ ती॰ ॥२॥
पूरव दिशें पावापुरी, रिद्धें भरी रे। मुक्ति गया महावीर ॥ ती॰ ॥
जेसलमेर जुहारीयें, दुःख वारीयें रे। अरिहंत बिम्ब अनेक ॥ ती॰ ॥॥
बीकानेरज बंदीये, चिर नंदीये रे। अरिहंत देहरा आठ ॥ ती॰ ॥
सोरिसरो संखेसरो पंचासरो रे। फलोधी थंभणपास ॥ ती॰ ॥ ॥५॥

अंतरीक अंजावरो, अमीझरो रे । जीरावलो जगनाथ ॥ ती॰ ॥ ॥६॥ त्रैलोक्यदीपक देहरो जात्रा करो रे । राणपुरें रिसहेस ॥ ती॰ ॥ ॥६॥ श्री नाबुलाई जादवो, गौडी स्तवो रे । श्री वरकाणो पास ॥ ती॰ ॥ । नंदीश्वरनां देहरां, बावन भलां रे । रुचक कुंडल चारू चार ॥ ती॰ ॥७॥ शाश्वती अशाश्वती, प्रतिमा छती रे । स्वर्ग मृत्यु पाताल ॥ ती॰ ॥ तीरथ जात्रा फल तिहां, होजो मुझ इहां रे । समयसुंदर कहे एम॥ती॰॥८॥।

### तीर्थ वन्दना\*

सकल तीर्थ वंदुकर जोड़, जिनवर नामे मंगल कोड़। पहले स्वगें लाख बत्तीस, जिणवर चैस नमूं निश दीस ॥१॥ बीजे लाख अद्वाविश कह्या, तीजे बार लाख सरदह्या। चौथे खर्गे अडलख धार, पांचमे वन्दुं लाख जो चार ॥२॥ छठे खर्गे सहस पचास, सातमे चालीस सहस प्रसाद । आठमे स्वर्गे छ हजार, नव दशमे वन्दुं शत चार ॥३॥ इग्यार बारमें त्रणसें सार, नवप्रैवेके त्रणसें अढ़ार । पांच अनुत्तर सर्वे मली, लाख चोराशी अधिकां वली ॥॥॥ सहस सत्ताणू त्रेवीस सार, जिनवर भवन तणों अधिकार। लांबा सो जोजन विस्तार, पचास ऊंचा बोहोत्तर धार ॥५॥ एक सो अस्सी बिम्ब परिमाण, सभा सहित एक चैत्ये जाण । सो कोड बावन कोड सम्भाल, लाख चौराणू सहस चौआल।।६॥ सातमें ऊपर साठ विसाल, सवि बिम्ब प्रणमूं त्रणकाल । सातकोंड ने बहोंत्तर लाख, भुवनपति मां देवल भाख ॥७॥ एक सो अस्सी बिम्ब परिमाण, इक इक चैत्ये संख्या जाण । तेरसे कोड नव्यासी कोड, साठ लाख वन्दुं कर जोड़ ॥८॥ बत्रीशेंने ओगण साठ, तिर्छी छोक मां चैत्य नो पाठ। तीन लाख एकाणू हजार, तीनसें बीश ते बिम्ब जुहार ॥९॥

<sup>\*</sup> इन स्तोत्रों से समस्त तीथों को बन्दन किया जाता है।

व्यंतर ज्योतिष मां वली जेह, शाश्वता जिन बन्दुं हूं तेह ।
ऋषम चन्द्रानन बारिषेण, वर्द्धमान नामे गुणसेण ॥१०॥
समेत शिखर बन्दूं जिणबीस, अप्टापद बन्दुं हूं चौबीस ।
विमला चलने गढ़िगरनार, आब् ऊपर जिनवर जुहार ॥११॥
शंखेश्वर केसिरयो सार, तारंगे श्री अजित जुहार ।
अंतरीक वरकाणो पास, जीरावलोने थम्मण पास ॥१२॥
गाम नगर पुर पाटण जेह, जिणबर चैत्य नमूं गुणगेह ।
विहरमान बन्दूं जिनबीस, सिद्ध अनंत नमूं निशदीस ॥१३॥
अढ़ीद्वीप मां जे अणगार, अढ़ार सहस सिलांगनाधार ।
पञ्च महावत समिति सार, पाले पलावे पञ्चाचार ॥१४॥
बाह्य अन्यन्तर तप उज्माल, ते मुनि बन्दुं गुणमणिमाल ।
नित नित उठी कीरति करूं, 'जीव' कहे भवसागर तरूं ॥१५॥

## वीर स्तुति\*

परसमय तिमिर तरिंगं, भवसागर वारि तरण वर तरिंगम् । रागपराग समीरं, वन्दे देवं महावीरम् ॥१॥ निरुद्ध संसार विहारकारि, दुरन्त भावारि-गणा निकामम् । निरन्तरं केवल सत्तमावो, भयावहं मोहभरं हरन्तु ॥२॥ संदेह कारि कुनयागम रूढगूढ़ संमोह पङ्क हरणामल वारिपूरम्। संसारसागर समुत्तरणोरुनावं, वीरागमं परमसिद्धिकरं नमामि ॥३॥ परिमल भरलोमा लीढ़ लोलालिमाला, वर कमलिनवासे ! हारनी हारहासे ! अविरल भवकारा गारविच्छित्तिकारं, कुरुकमल करे मे मङ्गलं देविसारम् ॥४॥

### वीर स्तुति

संसार दावानल दाहनीरं, संमोह धूलीहरणेसमीरं। माया रसादारण सारसीरं, नमामि वीरं गिरिसारधीरम् ॥१॥ भावा वनाम सुर दानव मानवेन, चूला विल्लोकमला, वलिमालितानि। संपूरिताभि नत लोक,समीहितानि। कामं

ster of the state of the state

<sup>\*</sup> स्त्रियों को प्रात काल के प्रतिक्रमण में संसारदावा की जगह यही स्तुति कहनी चाहिये।

नमामि, जिनराज पदानि तानि॥२॥ बोधागाधं सुपदपदवी, नीर पूराभिरामं। जीवाहिंसा विरल लहरी, सङ्गमागाह देहं। चूलावेलं गुरुगममणी, संकुलं दुरपारं। सारं वीरागम जलनिर्धि, सादरं साधु सेवे॥३॥ आमूला लोलधूली बहुल परिमला, लीढ़ लोलालिमाला। झंङ्कारा रावसारा मल दल कमला, गारभूमि निवासे! छाया संभार सारं! वरकमल करे! तार हाराभिरामे! वाणीसन्दोह देहे! भव विरह वरं देहि मे देवि! सारम्॥४॥

#### सामायिक पारण सूत्र\*

भयवं दसण्णमहो । सुदंसणो थूलमह वहरो य। सफली कय गिहचाया। साहु एवं विहाहुंति ॥१॥ साहूण वंदणेणं। णासइ पावं असंकिया भावा। फासुअ दाणे निज्जर। अभिग्गहो णाण माईणं ॥२॥ छउमत्यो मूढ़मणो, कित्तिय मित्तंपि संभरइ जीवो॥ जं च ण संभरामि अहं। मिच्छामि दुक्कडं तस्स ॥३॥ जं जं मणेण चितिय, मसुहं वायाइ भासियं किंचि। असुहं काएण कयं, मिच्छामि दुक्कडं तस्स ॥४॥ सामाइय पोसह संठियस्स। जीवस्स जाइ जो कालो॥ सो सफलो बोधव्वो। सेसो संसार फलहेउ॥५॥ सामायिक विधि से लिया, विधि से किया, विधि करते अविधि आशातना लगी हो, दस मनके, दस वचनके, बारह काया के इन बत्तीस दोषोंमें से जो कोई दोष लगा हो, वे सब मन, वचन, काया करके मिच्छामि दुक्कडं॥

,这个是一个人,我们是是是一个人的人,我们也是是一个人,我们的人,我们也是一个人,我们的人,我们也是是一个人,我们也是一个人,我们是是一个人,我们的一个人,我们

## श्री अभयदेव सूरिकृत जयतिहुअण

जय तिहुअण वर कप्परुक्ख, जय जिण घण्णंतरी। जय तिहुअण-कल्लाण कोस, दुरियक्करि केसरी॥ तिहुअण जण अवलंघिआण, भुवण त्तय सामिय। कुणसु सुहाइ जिणेस पास, थंभणय पुरिहय ॥१॥ तइ समरंत लहंति झत्ति, वर पुत्त कलत्तइ। घण्ण सुवण्ण हिरण्ण पुण्ण, जण भुंजइ

<sup>\*</sup> इसकी पहली गाथामें भगवान दशार्णभद्रादि साधुओं को वन्दन है दूसरीमें साधुओं को वन्दन और शुद्ध आहार देनेका फल तीसरी और चौथी गाथामें जो कुछ अनजानपनेसे याद न रहा हो तथा मन, वचन, काय द्वारा अशुभ चिन्तन सामायक में किया हो उसका पश्चात्ताप है।

रञ्जइ ॥ पिक्खइ मुक्ख असंख सुक्ख, तुह पास पसाइण । इअ तिहुअण वर कप्परुवख, सुक्खइ कुण मह जिण ॥२॥ जर जज्जर परिजुण्ण कण्ण, नट्ठुद्रसुकुष्टिण। चक्खुक्लीण खएण खुण्ण, नर सल्लिय सूलिण॥तुह जिण सरण रसायणेण, लहु हुंति पुणण्णव। जय धण्णंतरी पास महवि, तुह रोग हरो भव ॥३॥ विज्जा जोइस मंत तंत सिन्धिउ अपयत्तिण । भुवणऽब्भुअ अडविह सिन्दि, सिन्झिह तुह णामिण ॥ तुह णामिण अपवित्तओवि, जण होइ पवित्तउ । तं तिहुअण कल्लाण कोस, तुह पास णिहत्तउ ॥१॥ खुइ पउत्तइ मंत तंत, जंताइं विसुत्तइ।चर थिर गरल गहुगा खगा, रिउ वगावि-गंजइ ॥ दुत्थिय सत्थ अणत्य घत्थ, णित्थारइ दय करि । दुरियइ हरउ स पास देउ, दुरियक्करि केसरि ॥५॥ तुह आणा थंभेइ भीम, दप्पुद्धर सुर-वर।रक्लस जक्ल फणिंद विंद, चोराणल जलहर ॥ जल थल चारि रउ६ खु६, पसु जोइणि जोइय । इय तिहुअण अविलंघिआण, जय पास सुसामिय ॥६॥ पत्थिय अत्थ अणत्थ तत्थ, भत्तिब्भर णिब्भर । रोमं चंचिय चारु काय, किण्णर णर सुर वर ॥ जसु सेविह कम कमल जुयल, पक्खालिय कलि मलु । सो भुवण त्तय सामि पास, मह महउ रिंड बल्लु ॥७॥ जय जोइय मण कमल भसल, भय पंजर कुंजर । तिहुअण जण आणंद चंद, भुवण त्तय दिणयर ॥ जय मइ मेइणि वारिवाह, जय जंतु पियामह । थंमणयहिय पासणाह, णाहत्तण कुण मह ॥८॥ बहुविह वण्णु अवण्णु, यण्णु, वण्णिउ छप्पण्णिहि । मुक्ख धम्म कामत्थ काम, णर णिअ णिअ सत्यिहि ॥ जं झायहि बहुदरिसणत्थ, बहु णाम पिसद्ध । सो जोइय मण कमल भसल, सुहुपास पवद्ध ॥९॥ भय विन्मल रणझणिर दसण, थरहरिय सरीरय । तरलिय णयण विसण्ण सुण्ण, गगगर गिर करुणय ॥ तइ सहसत्ति सरंत हुंति, णर णासिय गुरु दर । मह विज्झव सज्झसइ पास, भय पंजर कुंजर ॥१०॥ पइं पासि वियसंत णित्त, पत्तंत पवित्तिय। वाह पवाह पवूढ़ रूढ़, दुह दाह सुपुलइय। मण्णाइ मण्णु सउण्णु पुण्णु, अप्पाणं सुरणर । इय तिहुअणआणंद चंद्र, जय पास जिणेसर ॥११॥ तुह कल्लाण महेसु घंट, टंकारव पिल्लिय । विल्लिर मल्ल महल्ल भित्त, सुर वर गंजुिल्लय । हल्लुप्फलिय पवत्तयंति, भुवणेवि महूसव । इय तिहुअण-

आणंद चंद, जय पास सुहुन्भव॥१२॥ निम्मल केवल किरण णियर, विहुरिय तम पह्यर । दंसिय सयल पयत्य सत्य, वित्थरिय पहा भर । कलि कलुसिय-जण घूय लोय, लोयणह अगोयर । तिमिरइ णिरुहर पासणाई, भुवणत्तय दिणयर ॥१३॥ तुह समरण जल वरिस सित्त, माणव मइ मेइणि । अवरावर सुहुमत्य बोह, कंदल दल रेहिणि। जायइ फल भर भरिय हरिय, दुह दाह अणोवम । इय मइ मेइणि वारिवाह, दिस पास मइं मम ॥ १४ ॥ कय अविकल कल्लाण बल्लि, उल्लूरिय दुहवणु । दाविय सग्ग पवग्ग मग्गं, दुग्गइ गम वारणु । जय जंतुह जणएण तुल्ल, जं जिणय हियावहु । रम्मु धम्मु सो जयउ पास, जय जंतु पियामहु ॥१५॥ भुवणारण्णनिवास द्रिय, पर दरिसण देवय, जोइणि पूयण खित्तवाल, खुदासुर पसुवय । तुहउत्तह सुणह सुद्रु, अविसंदुलु चिङ्ठिहि । इह तिहुअण वणसीह पास, पावाइ पणासिह ॥ १६ ॥ फणिफणफारफुरंत रयण, कर रंजियणह्यल । फलिणी-कंदलदल तमाल, णीलुप्पलसामल । कमठासुर उवसग्ग वग्ग, संसग्ग अगं-जिय । जय पच्चक्ख जिणेस पास, थंभणय पुर हिय ॥१७॥ मह मणु तरलु पमाणु णेय, वायावि विसंदुलु । णय तणुरवि अविणय सहानु, आलस-विहलंघलु । तुह माहप्पु पमाणुदेव, कारुण्ण पवित्तउ । इय मइ मा अवहीरि पास, पालिहि विलवंतउ ॥१८॥ किं किं कप्पिउ णय कलुणु, किं किं वण जंपिउ । किं वण चिहिउ किहु देव, दीणयमवलंबिउ । कासू ण किय णिफल्ल लिल, अम्मेहि दुहत्तिहि । तहिव ण पत्तउ ताणु किपि, पइ पहु परिचत्तिहि ॥१९॥ तुहु सामिउ तुहु मायबप्पु, तुहु मित्त पियंकर । तुहु गइ तुहु मइ तुहूजि ताणु, तुहु गुरु खेमं कर । हउं दुहभरभारिउ वराउ, राउ णिब्भग्गह । लीणंउ तुह क्म कमल सरणु, जिण पालहि चंगह ॥२०॥ पइ किवि कय णीरोय लोय, किवि पाविय सुहसय । किवि मइमंत महंत् केवि, किवि साहिय सिव पय । किवि गंजिय रिउ वग्ग के वि, जस धव-लिय भूयल । मइ अवहीरहि केण पास, सरणागय वच्छल ॥२१॥ पच्चु-वयार णिरीह णाह, णिप्फण्ण पओयण । तुह जिणपास परोवयार, करणिक्क परायण । सन्तु मित्त सम चित्त वित्ति, णय णिंदय सम मण । मा अवहीरि

अजुग्गओवि, मइ पास णिरंजण ॥२२॥ हउं बहुविह दुह तत्त गत्तु, तुहु दुह णासण परः । हउ सुयणह करुणिक्क ठाणु, तुहु णिरु करुणायरः । हउं जिण पास असामि सालु, तुहु तिहुअण सामिय । जं अवहीरिह मइ झखंत, इय पास न सोहिय ॥२३॥ जुग्गाऽजुग्ग विभाग णाह, ण हु जोयहि तुह सम । भुवणुवयार सहाव भाव करुणा रस सत्तम । सम विसमइ किं घणु णियइ, भुवि दाह समंतउ । इय दुहि बंधव पास णाह, मइ पाल थुणंतउ ॥२४॥ णय दीणह दीणयं मुयवि, अण्णुवि किवि जुग्गय । जं जोइवि उवयारु करिह, उवयार समुञ्जय । दीणह दीणु णिहीणु जेणु, तइ णाहिण चत्तउ । तो जुग्गउ अहमेव पास, पालहि मइ चंगउ ॥२५॥ अह अण्णुवि जुग्गय विसेसु किवि मण्णिह दीणह । जं पासिवि उवयारु करइ, तुहु णाह सम-गाह । सुचिय किल कल्लाणु जेण, जिण तुम्ह पसीयह । किं अण्णिण तं चेव देव, मा मइ अवहीरह ॥२६॥ तुह पत्थण ण हु होइ विहलु, जिण जाणड किं पुण । हउं दुक्खिय णिरु सत्त चत्त, दुक्कहु उस्सुयमण । तं मण्णउ णिमिसेण, एउ एउ वि जइ लब्भेइ । सच्चं जं भुक्तिय वसेण, किं उंवर पचइ ॥२७॥ तिहुअण सामिय पासणाह, मइ अप्पु पयासिउ । किञ्जउ जं णिय रूव सरिसू, ण मुणउ बहु जंपिउ । अण्णु ण जिण जिग जुह समोवि, दक्किलण दयासउ । जइ अवगण्णिस तुह जि अहह, कह होसु हयासउ ॥२८॥ जइ तुह रूविण किणवि पेय पाइण बेलवियउ तुवि जाणउ जिण पास तुम्हि, हउं अंगी करिउ। इय मह इच्छिउ जं ण होइ, सा तुह ओहावणु । रक्खंतह णिय कित्ति णेय, जुञ्जइ अवहीरणु ॥२९॥७ महारिय ज्त देव, इह ण्हवणमहूसउ । जं अणिळयगुणगहण तुम्ह, मुणि

#### जय महायस सूत्र

जय महायस जय महायस जय महाभाग जय चितिय सुहफलय जय समत्य परमत्य जाणिय जय जय गुरु गरिम गुरु जय दृहत्य सत्ताण ताणय यंभणयिहय पास जिण भवियह भीमं भवत्यु भय अवणं ताणंत गुण तुज्झतिसंज्झणमोत्यु ।

## श्रुत देवता स्तुति

सुवर्ण शालिनी देयाद्, द्वादशाङ्गी जिनोद्धवा । श्रुत देवी सदा महामशेषश्रुतसम्पदम् ॥१॥ कमल दल विपुल नयना, कमल मुखी कमल गर्भ सम गौरी । कमले स्थिता भगवती, ददातु श्रुत देवता सौख्यम् ॥२॥ ( भुवणदेवयाए करेमि काउसग्गं )

## भुवन देवता स्तुति

चतुर्वर्णाय संघाय, देवी ' भुवनवासिनी । निहत्य दुरितान्येषा, करोतु सुखमक्षयम् ॥१॥ ज्ञानादि गुणयुतानां, स्वाध्याय ध्यान संयमरतानाम्<sup>१</sup> । विद्घातु भुवनदेवी, शिवं सदा सर्व साधूनाम् ॥२॥ ( खित्तदेवयाए करेमि काउसग्गं ) 。 第一个人,我们是是一个人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们们们们的,我们们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们

## क्षेत्र देवता स्तुति

यासां क्षेत्र गताः सन्ति, साधवः श्रावकादयः। जिनाज्ञां साधयन्तस्ता, रक्षन्तु क्षेत्र देवताः ॥१॥ यस्याः क्षेत्रं समाश्रित्य, साधुमिः साध्यते क्रिया। सा क्षेत्र देवता नित्यं, भूयान्नः सुखदायिनी ॥२॥

# इच्छामो अणुसद्वियं सूत्र

इच्छामो अणुसिंहयं णमो तेसं खमासमणाणं गोयमाईणं महासुणिणं नमोऽईत् सिद्धाचार्योपाच्याय सर्व साधुम्यः ॥

# वर्दमान स्तुति र

नमोऽस्तु वर्धमानाय, स्पर्धमानाय कर्मणा । तज्जयाऽवाम मोक्षाय, परोक्षाय कुतीर्थिनाम्॥१॥ येषां विकचार विन्दराज्या, ज्यायः क्रम कमलावृद्धि

१ नित्यं स्वाध्यायसंयमरतानाम्। यह पाठ तपागच्छमं बोला जाता है।

२ इस स्तोत्र में बीर प्रमु के गुणगान हैं। सायङ्काल के प्रतिक्रमण में खियों को इसकी जगह संसारदावा पढ़ना चाहिये। इस स्तुतिमें चौथा श्लोक प्रायः नहीं बोला जाता है।

द्धत्या । सहशैरतिसङ्गतं प्रशस्यं, कथितं सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्राः ॥२॥ कषायतापादित जन्तु निर्वृ तिं करोति यो जैन मुखाम्भुदोद्गतः । स शुक्रमा- सोद्भव वृष्टिसिन्नमो, द्धातु तुष्टिं मिय विस्तरो गिराम् ॥३॥ श्वसितसुरिम- गन्धाऽऽलीढ्मङ्गीकुरङ्गं, मुख शशिनमजस्रं बिभ्रती या बिमित्ति । विकचकमल मुन्चैः, सास्त्वचिन्त्यप्रभावा । सकल सुख विधात्री, प्राणभाजां श्रुताङ्गी ॥॥॥

#### वरकनक सूत्र

वरकणय संख विदुम, मरगय घणसंणिहं विगयमोहं। सत्तरिसयं जिणाणं, सव्वामर पूइयं वंदे ॥१॥

## अहाइज्जेसु स्त्र

अड्ढाइज्जेसु दीवसमुद्देसु, पनरसंसु कम्मभूमीसु, जावंत केवि साहू, रयहरण गुच्छ पडिग्गहधारा, पंचमहच्चयधारा अद्वारस सहस्स सीलंगधारा अक्खयायारचरित्ता, ते सब्वे सिरसा मणसा वयसा मत्यएण वंदामि ॥१॥

कुछ समय से इस सूत्र के न बोलने की परिपाटी 'विधिप्रपा प्रन्थ' के आधार से उठाने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु विधिप्रपा प्रन्थ में इस सूत्र के अलावा अन्य भी कई एक सूत्रों के न बोलने का विधान है। लेकिन वे सब बोले जाते है। मेरी सम्मतिसे सारे प्रतिक्रमण में गुरु, यित, मुनिराजों को श्रावक श्राविकायें चन्दनावश्यक में उन्हीं को वन्दन नमन करते हैं। इसमें उत्कट क्रिया कारक के धनियों को वन्दन नमन करने का विधान है, इसलिये उठा दैनेका प्रयत्न किया गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं वर्त्तमान समय में भी खरतरगच्छ तथा तपगच्छ में इस सूत्रको बोलने की परिपाटी मौजूद है अतः यहां पर बोलनेके लिये दे दिया है।

१-इस सूत्र में १७० तीर्थद्भर भगवानों को वन्दन किया गया है।

२—१० यतिधर्म को १ स्थावर ४ त्रस १ अजीवसे जोड़नेपर १०० और इनको १ इन्द्रियोंसे जोड़ने पर १०० इनको आहार, भय, मैथुन, परिष्रह इन चार संज्ञाओं के साथ जोड़ने से २००० फिर इनको मन, वचन, काय से जोड़ने पर ६००० मेद हुए फिर इनको न कर्छ न कराऊं न अनुमोद् से जोड़ने पर १८००० मेद होते हैं। इन अठारह हजार मेद से ब्रह्मचर्य पालन करनेवाले को ही सचा मुनि कहा गया है।

land the interpretation of the contraction of the part of the part

### श्री स्थम्भण पार्श्वनाथ चैत्यवन्दन

श्री सेढ़ी तटिनी तटे पुर वरे, श्री स्थम्भणे खर्गिरी, श्री पूज्याभयदेव सूरि विश्वधा, धीशैः समारोपितः। संसिक्तः स्तुतिभिर्जलैः शिवफलैः, स्फूर्जत् फणा पछ्छवः, पार्श्वः कल्पतरु समे प्रथयतां, नित्यं मनोवाञ्छितम् ॥१॥ आघि व्याधि हरो देवो, जीरावछी शिरोमणिः। पार्श्वनाथो जगन्नाथो, नत नाथो नृणां श्रिये ॥२॥

#### थंभणय पास सूत्र

सिरि थंभणयिवय पास सामिणो, सेस तित्थ सामीणं। तित्थ समुन्नइ कारणं, सुरासुराणं च सव्वेसि ॥१॥ एसिमहं सरणत्थं, काउसग्गं करेमि सत्तीए। भत्तीए गुण सुद्वियस्स संघरस, समुण्णइ निमित्तं॥२॥ श्री स्थम्मन पार्श्वनाथ जी, आराधवा निमित्तं करेमि काउसग्गं।

#### चउक्कसाय सूत्र

चडकसाय पहिमल्लुल्लूरणु, दुज्जय मयण बाण मुसुमूरणु । सरस पिअंगु वण्णुगय गामिड, जयड पासु भुवण त्तय सामिड ॥१॥ जसु तणु कंति कडप्प सिणिइड, सोहइ फणिमणि किरणालिइड । नं नव जलहर तिहन्न्य लंकिड, सो जिणु पासु पयच्छड वंछिड ॥२॥ पञ्च परमेष्ठी मङ्गल स्तुति

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिताः, सिन्दाश्चं सिन्दि स्थिता। आचार्या जिन शासनोन्नतिकराः, पूज्या उपाध्यायकाः। श्री सिन्दान्त सुपाठका, सुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः। पञ्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु वो मङ्गलम्॥१॥ श्रीमानदेवसूरिकृत रुघुशान्ति स्तव

शान्ति शान्ति निशान्तं, शान्तं शान्ताऽशिवं नमस्कृत्य । स्तोतुः शान्ति निमित्तं, मन्त्रपदैः शान्तये स्तौमि ॥१॥ ओमिति निश्चितवचसे,

是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们是一个人,我们们的人,我们们的人,我们们

र्नमो नमो भगवतेऽर्हते पूजाम् । शान्ति, जिनाय जयवते, यशस्त्रिने स्वामिने दमिनाम् ॥२॥ सकलातिशेषकमहा, सम्पत्ति समन्विताय शस्याय । त्रैलोक्य पूजिताय च, नमोनमः शान्तिदेवाय ॥३॥ सर्वोमर सुसमूह, खामिक संपूजिताय निजिताय । भुवन जन पालनोचत, तमाय सततं नमस्तरमै॥॥॥ सर्व दुरितौघ नाशन कराय, सर्वाऽशिव प्रशमनाय । दुष्ट ग्रह भूत पिशाच. शाकिनीनां प्रमथनाय ॥५॥ यस्येति नाम मन्त्र, प्रधान वाक्योपयोग कृत-तोषा । विजया कुरुते जनहित, मिति च नुता नमत तं शान्तिम् ॥६॥ भवतु नमस्ते भगवति ! विजये । सुजये ! परापरैरजिते ! अपराजिते ! जगत्यां, जयतीति जयावहे भवति ॥७॥ सर्वस्यापि च सङ्घरय, भद्रकल्याण मङ्गलं प्रददे । साधूनां च सदाशिव, सुतुष्टि पुष्टि प्रदेजीयाः ॥८॥ भव्यानां कृतसिद्धे ! निर्वृ त्ति निर्वाण जननि ! सत्वानाम् । अभयप्रदान निरते! नमो-ऽस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यम् ॥९॥ भक्तानां जन्तूनां, शुभावहे नित्यमुचते । देवि! सम्यग्दृष्टीनां धृति, रति मति बुद्धि प्रदानाय ॥१०॥ जिनशासन निरतानां, शान्ति नतानां च, जगित जनतानाम् । श्री सम्पत् कीर्तियशो वर्द्धनि जयदेवि ! विजयस्व ॥११॥ सिळ्ळानळ विष विषधर, दुष्ट ग्रह राजरोग रण भयतः । राक्षस रिपुगण मारि चौरेति खापदादिभ्यः ॥१२॥अथ रक्ष रक्ष सुशिवं, कुरु कुरु शान्ति च कुरु कुरु सदेति । तूष्टि कुरु कुरु पुष्टि कुरु कुरुं स्वरित च कुरु कुरुत्वम् ॥१३॥ भगवति ! गुणवति ! शिवशान्ति तुष्टि पुष्टि स्वस्तीह कुरु कुरु जनानाम् । ओमिति नमो नमो हां हीं हूं हः यः क्षः ह्यां फुट् फुट् स्वाहा ॥१४॥ एवं यन्नामाक्षर पुरस्सरं, संस्तृता जया देवी । कुरुते शान्ति नमतां, नमो नमः शान्तये तस्मै ॥१५॥ इति पूर्वसूरिदर्शित, मन्त्रपद्विदर्भितः स्तवः शान्तेः । सिळळादि भय विनाशी, शान्त्यादि करश्च भक्तिमताम् ॥१६॥ यश्चैनं पठति सदा, शृणोति भावयति वा यथा योगम्। स हि शान्तिपदं यायात्, सूरिः श्रीमानदेवश्रकः॥१७॥ उपसर्गाः

<sup>\*</sup> शाकम्भरी नगर में मारी के उपद्रव की शान्ति करने के लिये नाडुल नगर में श्रीं मानदेव सूरिजी ने इसकी रचना की। पद्मा, जया, विजया और अपराजिता देवियां आचार्य महाराजकी भक्ता थीं। इसी कारण स्तोत्रके पढ़ने सुनने तथा जल खिड़केनेसे शान्ति हो गई थीं।

has to to the total states to the solution of the colors of the colors of the solution of the

क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विष्ठवछ्वयः । मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥१८॥७

सर्व मङ्गल माङ्गल्यं, सर्व कल्याणकारणम् । प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥१९॥

# बृहत् अतिचार

नाणंस्मि दंसणस्मि अ, चरणंस्मि तवस्मि तह य विरयस्मि । आयरणं आयारो, इअ एसो पंचहा भणिओ ॥ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्रा-चार, तपाचार, वीर्याचार । इन पांच आचारों में से कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर सिच्छामि दुक्कडं ।

तत्र ज्ञानाचार के आठ अतिचार—"काले विणए बहुमाणे, उवहाणे तह य निण्हवणे। वंजण अत्यतदुभए, अट्टविहो नाणमायारो॥ ज्ञान नियमित समय में पढ़ा नहीं। अकाल समय में पढ़ा। विनय रहित, बहुमान रहित, योग उपधान रहित पढ़ा। ज्ञान जिससे पढ़ा उससे अतिरिक्त को गुरु माना या कहा। देववन्दन, गुरुवन्दन करते हुए तथा प्रतिक्रमण, सज्झाय पढ़ने या गुणते अशुद्ध अक्षर कहा। कानामात्रा न्यूनाधिक कही सूत्र असत्य कहा, अर्थ अशुद्ध किया अथवा सूत्र और अर्थ दोनों असत्य कहे। पढ़ कर भूला, असज्झाय के समय में धविरावली, प्रतिक्रमण, उपदेशमाला आदि सिद्धान्त पढ़ा। अपवित्र स्थान में पढ़ा या बिना साफ किये घृणित (खराब) भूमि पर रखा। ज्ञान के उपकरण पाटी, तख्ती, पोथी, ठवणी, कवली, माला, पुस्तक रखने की रील, कागज, कलम, दवात आदिके पैर लगा, यूक लगा अथवा धूकसे अक्षर मिटाया। ज्ञानके

<sup>\*</sup> इसको प्रतिक्रमण में सिम्मिलित हुए न्यूनाधिक ५०० वर्ष हुए हैं। परम्परानुगत हरएक आवक आविका, गुरु यति या साधुओं के मुख से ही शान्ति अवण किया करते थे। उदयपुर में एक वृद्धावस्था के यति कई बार आवक आविकाओं को प्रतिक्रमण में सुनाते-सुनाते तंग हो गये अतः उन्होंने प्रतिक्रमण के अन्त में नित्य बोलने का नियम कर दिया। उस समय से अधाविष प्रतिक्रमण में पढ़ी या सुनी जाती है।

उपकरणको मस्तक (शिर) के नीचे रखा या पासमें लिये हुए आहार (भोजन) निहार (पाखाना) किया, ज्ञान द्रव्य मक्षण करनेवाले की उपेक्षा की, ज्ञान द्रव्य की सार सम्भाल न की, उल्टा नुकसान किया, ज्ञानवन्त के ऊपर द्वेष किया, ईषों की, तथा अवज्ञा आशातना की, किसी को पढ़ने गुणने में विझ डाला, अपने जानपने का मान किया। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान तथा केवल ज्ञान इन पांच ज्ञानों में श्रद्धा न की। गूंगे, तोतले की हंसी की, ज्ञान में कुतर्क की, ज्ञान के विपरीत प्ररूपणा की। इत्यादि ज्ञानाचार सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो, वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

दर्शनाचार के आठ अतिचार-"निस्संकिय निक्कंखिय, निव्विति-गिच्छा अमूढ़ दिहिअ। उवबुह थिरीकरणे, वच्छल पमावणे अह ॥" देवगुरु धर्म में निःशंक (विश्वास) न हुआ, एकान्त निश्चय न किया। धर्म सम्बन्धी फल में संदेह किया । चारित्रवान साधु साध्वी की जुगुप्सा (निन्दा) की । मिथ्यात्वियों की पूजा प्रभावना देख कर मूढ़ दृष्टिपना किया । कुचारित्री को देख कर चारित्र वाले पर भी अभाव हुआ । संघ में गुणवान की प्रशंसा न की । धर्म से पतित होते हुए जीव को स्थिर न किया । साधर्मी का हित न चाहा । भक्ति न की, अपमान किया, देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, साधारण द्रव्य की हानि होते हुए उपेक्षा की । शक्ति होने पर भले प्रकार सार सम्भाल न की । साधमीं से कलह क्लेश करके कर्म बन्धन किया । मुखकोश बांधे बिना वीतराग देव की पूजा की । धूपदानी, खस कूची, कलश आदि से प्रतिमाजी को ठपका लगाया । जिनबिम्ब हाथ से गिरा। क्वासोक्वास छेते आशातना हुई। जिन मन्दिर तथा पौषधशाला में थूका तथा मलक्लेक्म (कफ) किया। हँसी मक्करी की, कुत्रहरू किया जिन मन्दिर सम्बन्धी चौरासी आशातनाओं में से और गुरु महाराज सम्बन्धी तेतीस आशातनाओं में से कोई आशातना हुई हो । स्थापनाचार्य हाथ से गिरे हों या उनकी पडिलेहन न की हो । गुरु के बचन को मान

Language Control of the Control of t

न दिया हो। इत्यादि दर्शनाचार सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, बचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं ॥

चारित्रोचार के आठ अतिचार—'पणिहाण जोगजुत्तो पंचिह सम-इहिं, तीहिं गुत्तीहिं। एस चिरत्तायारो, अडिवहो होइ नायव्यो ॥॥" ईर्या सिमिति, भाषा सिमिति, एषणा सिमिति, आदाण भंडमत्त निक्षेवणा (निक्षेपना) सिमिति और पारिष्ठापनिका सिमिति, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और काय गुप्ति ये आठ प्रवचन माता रूप, पांच सिमिति और तीन गुप्ति सामायिक पौषधा-दिक में अच्छी तरह पाळी नहीं। इत्यादि चारित्राचार सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते या अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं॥

विशेषतः श्रावक धर्म सम्बन्धी श्री सम्यक्त्व मूल बारह व्रत सम्यक्त्व के पांच अतिचार—"संका कंख विगिच्छा॰" शंका श्री अरिहन्त प्रभु के बल अतिराय ज्ञान लक्ष्मी गम्भीर्यादि गुण शाख्वती प्रतिमा चरित्रवान् के चारित्र में तथा जिनेश्वर देव के वचन में सन्देह किया। आकांक्षा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्षेत्रपाल, गरुड़, गूंगा, दिक्पाल, गोत्रदेवता, नवग्रह पूजा, गणेश, हनुमान, सुश्रीव, बाली, माता मसानी आदिक तथा देश, नगर, ग्राम, गोत्र के जुदे-जुदे देवादिकों का प्रभाव देख कर, शरीर में रोगान्तक कष्ट आने पर इहलोक तथा परलोक के लिये पूजा मानता की। बौद्ध सांख्यादिक, सन्यासी, भगत, लिंगिये, जोगी, फकीर, पीर, इत्यादि अन्य दर्शनियों के मन्त्र यन्त्रों का चमत्कार देख कर परमार्थ जाने बिना मोहित हुआ । कुशास्त्र पढ़ा, सुना । श्राद्ध (सराघ) वार्षिकश्राद्ध®, होली, राखड़ी-पूनम (राखी) अजाएकम, प्रेतदृज, गौरी तीज, गणेश चौथ, नाग पञ्चमी, स्कंद षष्ठी, झीलणा छठ (झूलना छठ), शील सप्तमी, दुर्गाष्टमी, रामनौमी, विजयादशमी, व्रत एकाद्शी, वामन द्वाद्शी,

<sup>\*</sup> मरने के बाद बारहवीं, तेरहवीं, तृमासिक, षट्मासिक, वार्षिक श्राद्धादि करना जैन धर्मानुसार उपयुक्त नहीं है।

द्वादसी, धन तेरस, अनन्त चौदस, शिवरात्री, काली चौदस, अमावारया, आदित्यवार उत्तरायण योग मोगादि किये कराये करते हुए को मला माना। पीपल में पानी डाला, डलवाया, कुवा, तालाव, नदी, द्रह, बावड़ी समुद्र, कुण्ड ऊपर पुण्य निमित्त रनान किया तथा दान दिया, दिलाया, अनुमोदन किया। प्रहण, शनिश्चर, माघ मास, नवरात्रि का स्नान किया। नवरात्रि व्रत किया। अज्ञानियों के माने हुए व्रतादि किये कराये। वितिगिच्छा—धर्म सम्बन्धी फल में सन्देह किया। जिन वीतराग अरिहन्त भगवान धर्म के आगर, विश्वोपकार सागर, मोधमार्ग दातार, इत्यादि गुणयुक्त जान कर पूजा न की। इहलोक परलोक सम्बन्धी भोगवाञ्चा के लिये पूजा की। रोगान्तङ्क कष्ट के आने पर क्षीण वचन बोला। मानता मानी। महात्मा महासती के आहार पानी आदि की निन्दा की। मिथ्यादृष्टी की पूजा प्रभावना देखकर प्रशंसा की। प्रीति की। दक्षिण्यता से उसका अर्थ व धर्म माना। मिथ्यात्व को धर्म कहा। इत्यादि श्री सम्यक्त्व व्रत समवन्धी जो कोई अतिचार पक्सी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो, वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

पहले स्थूल प्राणातिपात-विरमण वत के पांच अतिचार—'वह बन्ध छिवच्छेए' द्विपद चतुप्पद आदि जीव को कोधवश ताड़न किया, घाव लगाया, जकड़ कर बांधा, अधिक बोझा लादा। निर्लाञ्छन कर्म नासिका छिदबाई, कर्ण छेदन करवाया, खरसी किया। दाना, घास, पानी की समय पर सार सम्माल न की, लेनदेन में किसी के बदले किसी को भूखा रखा, पास खड़ा होकर मरवाया, कैदं करवाया। सड़े हुए धान को बिना शोधे काम में लिया, पिसवाया, धूप में सुकाया। पानी यत्न से न छाना। ईंधन, लकड़ी, उपले (कण्डे), गोहे, छाण, गांये आदि बिना देखे बाले। उसमें सर्प, बिच्छू, कानखजूरा, कीड़ी, मकोड़ी, सरोला, मांकड़, जुआ, गिंगाड़ा आदि जीवां का नाश हुआ। किसी जीव को दबाया। दुखी जीव को अच्छी जगह पर न रखा। चूंटी (कीड़ी) मकोड़ी के अण्डे नाश किये, लीख फोड़ी, दीमक, कीड़ी, मकोड़ी, घीमेल, कातरा, चुड़ेल,

interphological of the complete contractions of the contraction of the

पतंगिया, देडका, अलिसया, ईअल, कूंदा, डांस, मसा, मगतरा, मासी, टिड्डी आदि प्रमुख जीव का नाश किया। घोंसले तोड़े, चलते फिरते या अन्य कुछ काम काज करते निर्दय पना किया। मली प्रकार जीव रक्षा न की। बिना छाने पानी से स्नान काम काज किया। चारपाई, खटोला, पीढ़ा, पीढ़ी आदि घूप में रखे। डण्डे आदि से झड़काये। जीवाकुल (जीवयुक्त) जमीन को लीपी। दलते, कूटते, लीपते वा अन्य कुछ काम काज करते जयणा न की। अष्टमी चौदश आदि तिथि का नियम तोड़ा। घूनी करवाई। इत्यादि पहले स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

दूसरे स्थूल मृषावाद विरमण वत के पांच अतिचार—'सहसा-रहरस-दारे॰' सहसात्कार-बिना विचारे एकदम किसी को अयोग्य आलकलङ्क दिया। स्वस्त्री सम्बन्धी गुप्त बात प्रकट की, अथवा अन्य किसी का मन्त्र मेद मर्म प्रकट किया। किसी को दुखी करने के लिये झूठी सलाह दी, झूठा लेख लिखा, झूठी गवाही दी, अमानत में खयानत की। किसी की धरोहर रखी हुई वस्तु वापिस न दी। कन्या, गौ, भूमि सम्बन्धी लेन देन में, लड़ते झगड़ते, वादविवाद में मोटा झूठ बोला। हाथ पैर आदि की गाली दी, मर्म वचन बोला। इत्यादि दूसरे स्थूल मृषावाद विरमणवत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

如果,我们们的人,我们们是一个人的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们的人们,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们们的人们的人,我们们的

तृतीय स्थूल अदत्तादान विरमणव्रत के पांच अतिचार—'तेनाहडण-ओगे॰' घर बाहर खेत खला में बिना मालिक के भेजे वस्तु ग्रहण की, अथवा आज्ञा बिना अपने काम में ली, चोरी की वस्तु ली, चोर को सहायता दी। राज्य विरुद्ध कर्म किया। अच्छी सजीव निर्जीव, नई पुरानी वस्तु का भेल सम्भेल किया। जकात (चुड़ी) की चोरी की। लेने देने में तराजू की डण्डी चढ़ाई अथवा देते हुए कमती दिया, लेते हुए अधिक लिया। रिश्वत (घूस) खाई। विश्वासघात किया, ठगाई की। हिसाब, किताब़ में किसी को घोखा दिया। माता, पिता, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि के साथ ढगाई कर किसी को दिया। अथवा पूझी अलाहदा रखी, अमानत रखी हुई वस्तु से इनकार किया। पड़ी हुई चीज़ उठाई। इत्यादि तीजे स्थूल अदत्तादान विरमणव्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

चौथे खदारासंतोष परस्नीगमन-विरमणवत के पांच अतिचार— 'अप्परिगहिया इत्तर॰'—पर स्त्री गमन किया। अविवाहिता कुमारी विधवा वेश्यादिक से गमन किया। अनङ्ग कीड़ा की। काम आदि की विशेष जाग्रति की अभिलाषा से सराग वचन कहा। अष्टमी, चौदस आदि पर्व तिथि का नियम तोड़ा। स्त्री के अंगोपांग देखें, तीव्र अभिलाषा की। कुविकल्प चिन्तन किया। पराये नाते जोड़े। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, स्वम, स्वमान्तर हुआ। कुरवम आया। स्त्री, नट, विट, भांड़ वेश्यादिक से हास्य किया। स्वस्त्री में सन्तोष न किया। इत्यादि चौथे स्वदारासंतोष परस्त्रीगमन विरमणवत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

ta a take of the section of the sect

क चौथे पर पुरुष विरमणवतके पांच अतिचार—पर पुरुष गमन अवि-वाहित तथा विधवावस्था में गमन किया हो अनङ्ग कीड़ा पर पुरुष पर दृष्टिपात कामादि की विशेष जाग्रिती की अभिलाषा से पर पुरुष से सराग वचन कहा अष्टमी, चौदस आदि पर्व तिथि में नियम तोड़ा पर पुरुष के अंगोंपांग देखे तीब अभिलाषा की खराब विचार चिन्तवन किया पराये नाते जोड़े गुड़े गुड़ियों का विवाह कराया वा किया अतिकम, व्यतिकम, अतिचार, अनाचार, स्वम, स्वमान्तर हुआ कुस्वम आया पुरुष, नट, विट,

<sup>\*</sup> श्राविकाओं को निम्नलिखित चौथेव्रत का पढ़ना उपयुक्त है।

establishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishestablishest

भांड़ादिक से हास्य किया स्वपुरुष में सन्तोष न किया। इत्यादि चौथे स्वपुरुष सन्तोष पर पुरुष गमन विरमणवत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

पांचवें स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के पांच अतिचार—'घण घणण खित्त बत्यु॰' घन घान्य क्षेत्र बस्तु सोना चांदी बर्त्तन आदि । द्विपद-दास दासी, चतुष्पद, गौ, बैल, घोड़ा आदि नव प्रकार के परिग्रह का नियम न लिया। लेकर बढ़ाया अथवा अधिक देख कर ममता वरा माता, पिता, पुत्र, स्त्री के नाम किया। इत्यादि परिग्रह परिमाण व्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्मया बादर जानते अजानते-लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

छहे दिक् परिमाण व्रत के पांच अतिचार—'गमणस्सउ परिमाणे॰' उर्ध्विदिश अधोदिशि तिर्थग्दिशि जाने आनेके नियमित प्रमाण उपरान्तसे भूल गया। नियम तोड़ा, प्रमाण उपरान्त सांसारिक कार्यके लिये अन्य देश से वस्तु मंगवाई, अपने पास से वहां भेजी। नौका, जहाज़ आदि द्वारा व्यापार किया। वर्षाकाल में एक ग्राम से दूसरे ग्राम में गया। एक दिशा के प्रमाण को कम करके दूसरी दिशा में अधिक गया। इत्यादि छहे दिक् परिमाण व्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

सातवें भोगोपमोग व्रत के भोजन आश्रित पांच अतिचार और कर्म आश्रित पन्द्रह अतिचार—'सचित्ते पडिबद्धे॰-सचित-खान पान की वस्तु नियमित से अधिक स्वीकार की। सचित्त से मिली हुई वस्तु खाई। तुच्छ औषधि का भक्षण किया। अपक आहार, दुपक आहार किया। कोमल इमली, बूट, भुट्टे, फलियां आदि वस्तु खाई। "सचित्त दन्व विगई वाणह तम्बोल वत्य कुसुमेसु। वाहण सयण विलेवण वम्म दिसि-

ण्हाण भत्तेसु ॥१॥ ये चौदह नियम लिये नहीं। लेकर भुलाये । बड़, पीपल, पिलंखण, कठुम्बर, गूलर ये पांच फल । मदिरा, मांस, शहद, मक्खन ये चार महा विगई। बरफ, ओले, कची मिट्टी, रात्रिभोजन, बहुबीजाफल, अचार, घोलबड़े, द्विदल, बैंगन, तुच्छफल, अजानाफल, चलित रस, अनन्तकाय ये बाइस अमध्य । सूरन कन्द जमीकन्द, कची हल्दी, सतावरी, कचानर, कचूर, अदरक, कुबांरपाठा, थोहर, गिलोय, लहसुन, गाजर, गडा-प्याज़, गोंगलू, कोमल फलफूल, पत्र, थेगी, हरा मोथा, अमृतवेल, मूली, पद बहेड़ा, आलू, कचालू, रतालू, पिंडालू बज्रकन्द, पद्मनी कन्द अनन्तकाय का भक्षण किया । दिवस अस्त होने पर भोजन किया । सूर्योदयसे पहले भोजन किया। तथा कर्मतः पन्द्रह कर्मादान—इंगालकम्मे, वणकम्मे, साड़ीकम्मे, भाड़ीकम्मे, फोडीकम्मे ये पांच कर्म । दंत्त वाणिज, लक्ख वाणिञ्ज, रस वाणिञ्ज, केस वाणिञ्ज, विष वाणिञ्ज ये पांच वाणिञ्ज। जंतपिल्लणकम्मे, निल्लंछणकम्मे, दविगादावणिया, सरदहतलावसोसणिया, असङ्पोसणिया ये पांच सामान्य एवं कुळ पन्द्रह कमीदान महा आरम्भ किये कराये, करते को अच्छा समझा । खान, बिल्ली आदि पोसे पाले । महा सावच, पापकारी, कठोर काम किया । इत्यादि सातवें भोगोपमोग विरमण व्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो, वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

आठवें अनर्थदण्ड के पांच अतिचार—'कंदप्पे कुक्कुइए॰'— कन्दर्पे—कामाधीन होकर नट, विट, वेश्या से हास्य खेल, क्रीड़ा कुतुहल किया। स्त्री पुरुष के हाब-भाव रूप-शृङ्गार सम्बन्धी वार्ता की। विषयरस

tedada kadarka kaladan kala kala kadatatan tedankan dan kaladarka da tak kada da kada dan dahatah da kada da k Bada kadarka kalada da kada kada kada kada da k

也是是我们,我们是是是我们的,我们也是我们的,我们们的,我们们的,我们们们是我们的,我们们的一个,我们的一个,我们的一个一个,我们的一个,我们的一个一个,我们的

<sup>%</sup> अंग्रेजी दवा भी अभक्ष्य हैं। (१) काड छीवर पील्स, दिर्याकी मछ्छीके कछेजेकी दवा। (२) स्कान्ट इमलसन वावरील, बैल और मैंसेके बच्चेका मांस। (३) विरोल, गायके मगजका मांस। (४) विफारिन बाइन, मांससे मिली हुई शराब। (६) कारितक लीकवीड, श्राब। (६) सरोवानी टोनिक स्पिरीट, शराब। (७) एक्सटेट मोल्ट, शहद और मांस मिला हुआ। (८) एक्सटेट चिकन, मुर्गीके बच्चेका रस। (६) वेसेनइन, चर्बी। (१०) पेपसिन्ट पाउडर, दो जानव्रोंके सूले मांसका दुरादा। (११) काडलीवर ओयल, मछ्लीका तेल।

पोषक कथा की। स्त्रीकथा, देशकथा, भक्तकथा, राज-कथा ये चार विकथा की । पराई भांजगड़ की, किसी की चुगलखोरी की । आर्तध्यान, रौद्रध्यान ध्याया । खांडा कटारी, कुशी, कुव्हाड़ी, रथ, ऊखल, मूसल, अमि, चक्की आदि वस्तु दाक्षिण्यतावश किसी को मांगी दी । पापोपदेश दिया, अष्टमी, चतुर्दशी के दिन दलने पीसने का नियम तोड़ा। मूर्खता से असम्बद्ध (फजूल) वाक्य बोला। प्रमादाचरण सेवन किया । घी, तेल, दुघ, दही, गुड़, छाछ (महा) आदिका भाजन खुला रखा, उसमें जीवादिका नाश हुआ। बासी मक्खन रखा और तपाया। नहाते, घोते, दांतून करते, जीवाकुलित मोरी में पानी डाला। झूले में झूला। जुआ खेला। नाटक आदि देखा । ढोर डंगर खरीदवाये । कर्कश वचन कहा, किचकिची ली । ताड़ना, तर्जना की । मत्सरता धारण की । श्राप दिया । भैंसा, सांढ़, मेंढा, मुरगा, कुत्ते आदि छड़वाये या इनकी छड़ाई देखी। ऋष्टिमान की ऋदि देख कर ईर्ष्या की। मिट्टी, नमक, धान, बिनौले बिना कारण मसले । हरी बनस्पति खूंदी शस्त्रादिक बनवाये । रागद्वेष के वश से एक का भला चाहा। एक का बुरा चाहा, मृत्यु की वांछा की। मैना, तोते, कब्तर, बटेर, चकोर आदि पक्षियों को पिंजरे में डाला। इत्यादि अनर्थदण्ड विरमणवत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

नवमें सामायिकव्रत के पांच अतिचार—'तिविहे दुप्पणिहाणे॰'— सामायिक में संकल्प विकल्प किया। चित्त स्थिर न रखा। सावद्य वचन बोला। प्रमार्जन किये वगैर शरीर हिलाया। इधर उधर किया। शक्ति होने पर भी सामायिक न की। सामायिक में खुले मुंह बोला। नींद ली। विकथा की। घर सम्बन्धी विचार किया। दीपक या बिजली का प्रकाश शरीर पर पड़ा। सचित्त वस्तु का संघट्टन हुआ। स्त्री, तिर्यञ्च आदिका निरन्तर परस्पर संघट्टन हुआ। मुंहपित संघट्टी। सामायिक अधूरी पारी, बिना पारे उठा। इत्यादि नवमें सामायिकव्रत सम्बन्धी जो कोई and the state of the first of t

अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

दशमें देसावगासिकव्रत के पांच अतिचार—'आणवणे पेसवणे॰'— आणवणप्यओगे पेसवणप्यओगे सद्दाणुवाई रूवाणुवाई बहियापुग्गलक्षेते। नियमित भूमि में बाहर से वस्तु मंगवाई। अपने पास से अन्यत्र मिजवाई खूंखारा आदि शब्द कर, रूप दिखा या कङ्कर आदि फेंक कर अपना होना मालूम कराया। इत्यादि दशमें देसावगासिकव्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

ग्यारहवें पौषधोपवासवत के पांच अतिचार—'संथारुचार विहि॰' अप्पिडलेहिअ, दुप्पिडलेहिअ सिजासंथारए। अप्पिडलेहिय दुप्पिडलेहिय उचार पासवण भूमि। पौषध लेकर सोने की जगह बिना पूजे प्रमाजें सोया, स्थण्डल आदि की भूमि अच्छी तरह शोधी नहीं। लघुनीति (पेशाब), बड़ी नीति (टट्टी जाना) करने या परठने के समय "अणु-जाणह जरसग्गो" न कहा। परठे बाद तीन बार 'वोसिरे' न कहा। जिन मन्दिर और उपाश्रय में प्रवेश करते हुए 'णिसीहि' और बाहर निकलते 'आवरसहि' तीन बार न कही। वस्त्र आदि उपिष्ठ की पिडलेहणा न की। पृथ्वीकाय, अप्पकाय, तेउकाय, बायुकाय, वनरपितकाय, त्रसकाय का संघट्टन हुआ। संथारा पोरिसी पढ़नी भुलाई। बिना संथारे जमीन पर सोया। पोरिसी में नींद ली, पारना आदि की चिन्ता की। समय पर देव-वन्दन न किया। प्रतिक्रमण न किया। पोषघ देरी से लिया और जल्दी पारा, पर्वतिथीको पोसह न लिया। इलादि ग्यारहवें पौषधवत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी, दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

बारहवें अतिथि सम्बिभाग व्रत के पांच अतिचार—'सचित्ते निक्खि-वणे॰' सचित्त वस्तु के संघट्टे वाला अकल्पनीय आहार पानी साधू साध्वी

को दिया। देने की इच्छा से सदोष वस्तु को निर्दोष कही। देने की इच्छा से पराई वस्तु को अपनी कही। न देने की इच्छा से अपनी वस्तु को पराई कही। गोचरी के समय इघर उघर हो गया। गोचरी का समय टाला। बेवक्त साधु महाराज को प्रार्थना की। आये हुए गुणवान की भक्ति न की। शक्ति के होते हुए स्वामि-वात्सल्य न किया। अन्य किसी धर्मक्षेत्र को पड़ता देख मदद न की। दीनदुखी की मदद न की। दीनदुखी की अनुकम्पान की। इत्यादि बारहवें अतिथि सम्बमाग व्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, बचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

संलेषणा के पांच अतिचार—'इहलोए प्रलोए॰' इहलागा संसप्प-ओगे। परलोगासंसप्पओगे। जीविआसंसप्पओगे। मरणासंसप्पओगे। काममोगासंसप्पओगे। धर्म के प्रभाव से इह लोक सम्बन्धी राज ऋडि मोगादि की वांछा की। परलोक में देवदेवेन्द्र चक्रवर्ती आदि पदवी की इच्छा की। सुखी अवस्था में जीने की इच्छा की। दुःख आने पर मरने की वांछा की। इलादि संलेषणावत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस में सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं। तपाचार के बारह भेद—छ बाह्य छ अभ्यन्तर। "अणसणमुणो अरिआ॰"—अनरान राक्ति के होते हुए पर्व तिथि को उपवास आदि तप न किया। उनोदरी-दो चार प्रास कम न खाये। वृक्ति संक्षेप द्रव्य खानेकी वस्तुओं का संक्षेप न किया। रस-विगय त्याग न किया। कायक्छेश-छोच आदि कष्टन किया। संछीनता-अंगोपांग का संकोच न किया। पच्चक्खाण तोड़ा। भोर्जन करते समय एंकासणा आयम्बिल प्रमुख में चौकी, पटड़ा, अखला आदि हिलता ठीक न किया। पच्चक्खाण करना मुलाया, बैठते नवकार न पढ़ा। उठते पच्चक्खाण न किया। नीवी, आयम्बिल, उपवास आदि तपमें कच्चा पानी पिया। वमन ( उल्टी ) हुआ। इत्यादि बाह्य तप

सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

अभ्यन्तर तप—"पायिकतं विणओं शुद्ध अन्तःकरण पूर्वक गुरु महाराज से आलोचना न ली। गुरु की दी हुई आलोचना सम्पूर्ण न की। देव, गुरु, संघ, साधमीं का विनय न किया। बाल, बृद्ध, ग्लान, तपस्वी आदि की वेयावच न की। वाचना, पृच्छना, परावर्त्तना, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा, लक्षण पांच प्रकार का स्वाध्याय न किया। धर्मध्यान, शुक्कध्यान ध्याया नहीं, आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान ध्याया। दुःखक्षय कर्मक्षय निमित्त दशक्षीस लोगस्स का काउसग्ग न किया। इत्यादि अभ्यन्तर तप सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्सी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

वीर्याचार के तीन अतिचार—'अणिगृहिय बलविरिओ॰'—पढ़ते, गुणते, विनय, वेयावच्च, देवपूजा, सामायिक, पौषध, दान, शील, तप, मावनादिक धर्मकृत्यमें मन, वचन, कायाका, बलवीर्य पराक्रम फोरा(लगाया) नहीं, विधिपूर्वक पञ्चाङ्गखमासमण न दिया। द्वादशावर्त्त वन्दन की विधि भले प्रकार न की। अन्यचित्त निरादर से बैठा देव वन्दन प्रतिक्रमण में जल्दी की। इत्यादि वीर्याचार सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं।

作为,以此,我们是我们的是是是是是是是是是是是是是是是是,我们是是我们的,我们是是是我们的,我们是是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们

"नाणाई अह पड्वय, समसंलेहण पण पण्णर कम्मेसु। बारस तव विरिक्ष तिगं, चडब्बीसं सय अइयारा॥"

"पिडिसिद्धाणं करणे॰"—प्रतिषध-अमध्य, अनन्तकाय, बहुबीजमक्षण, महाआरम्म परिग्रहादि किया । देवपूजन आदि षट्कर्म, सामायकादि छ आवश्यक विनयादिक अरिहन्त की भक्ति प्रमुख करणीय कार्य किये नहीं। जीवाजीवादिक सक्ष्म विचार की सदहणा न की। अपनी कुमति से उत्सूत्र प्ररूपणा की तथा प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, कोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अम्याख्यान, पेशुन्य, रति, अरित,

परपरिवाद, माया, मृषावाद, मिथ्यात्वशाल्य ये अठारह पापस्थानं किये. कराये, अनुमोदे । दिनकृत्य प्रतिक्रमण, विनय, वैयावृत्य न किया और भी जो कुछ बीतरागकी आज्ञासे विरुद्ध किया, कराया या अनुमोदन किया । एवं प्रकारे श्रावक धर्म सम्यक्त्व मूल बारह व्रत सम्बन्धी एक सो चौबीस अतिचारोंमें से जो कोई अतिचार पक्ली दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं। अथ साधूप्रतिक्रमणसूत्र

चत्तारिमंगलं अरिहंतामंगलं सिद्धामंगलं साहूमंगलं केवलिपण्णत्तो धम्मोमंगलं चत्तारिलोगुत्तमा अरिहंतालोगुत्तमा सिद्धालोगुत्तमा लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मोलोगुत्तमा चत्तारिसरणंपवजामि अरिहंत-सरणंपवजामि सिन्दसरणंपवजामि साहूसरणंपवजामि केवलिपणात्तं धम्मंसरणंपवजामि इच्छामि पडिक्कमिउं। पगामसज्जाए। णिगामसज्जाए। संथाराउवदृणाए । परियदृणाए । आउटण पसारणाए । छप्पइयसंघटृणाए । कुइए । कक्कराईए । छीए । जंभाइए । अमोसे । ससरक्खामोसे । आउल-माउलाए । सोअणवित्रआए । इत्थीविप्परियासिआए । दिद्वीविप्परियासि-आए । मणविप्परिआसियाए । पाणभोअणविप्परिआसिआए । देवसिओ अइयारो कओ । तस्समिन्छामि दुक्कडं । पडिक्कमामि । गोअर चरिआए । भिक्खायरिआए । उग्घांड कवाड उग्घाडणाए । साणावच्छादारा संघट्टणाए मंडीपाहुडिआए । बलिपाहुडिआए । ठवणापाहुडिआए । संिकए सहरंसागारे । अणेसणाए । पाणेसणाए । आणमोयणाए । बीअमोयणाए । हरियमोअणाए । पञ्छाकम्मिआए । पुरेकम्मिआए । अदिट्टहडाए । दग-संसद्वहडाए । रयसंसद्वहडाए । पारिसाडणिआए । पारिठावणिआए । ओहासणभिक्खाए। जं उग्गमेणं उप्पायणेसणाए। अपरिसुद्धं पडिग्गहिअं। परिभुत्तं वा । जं न परिठविअं तस्स मिच्छामिदुक्कडं । पडिक्कमामि चाउक्कालं सज्झायस्स अकरणआए । उमओकालं मंडोवगरणस्स अप्पडि-

अपन्छी के स्थान पर चौमासी, सम्बत्सरी प्रतिक्रमण में चौमासी और सम्बत्सरी

लेहणाए दुप्पडिलेहणाए। अप्पमञ्जणाए दुप्पमञ्जणाण। अइक्कमे। वइक्कमे । अङ्आरे । अणाआरे । जो मे देवसिओ अङ्आरो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं । पडिक्कमामि एगविहे असंजमे ॥१॥ पडिक्कमामि दोहिं वंघणेहिं-। रागबंधणेणं दोसबंधणेणं। पडिक्कमामि॥२॥ तिहिं दंडेहिं । मणदंडेणं । वयदंडेणं । कायदंडेणं । पडिक्कमामि । तिहिं गुत्तीहिं मणगुत्तीए । वयगुत्तीए कायगुत्तीए । पिडक्कमामि । तिहिं सल्लेहिं । मायासल्लेणं । णीयाणासल्लेणं । मिच्छादंसणसल्लेणं । तिहिं गारवेहिं । इद्वीगारवेणं । रसगारवेणं । सायागारवेणं । पडिक्कमामि । तिहिं विराहणाहिं । णांणविराहणाए । दंसणविराहणाए । चरित्तविराहणाए । पडिक्कमामि । चउहिं कसाएहिं । कोहकसाएणं । माणकसाएणं । माया-कसाएणं । लोभकसाएणं । पडिक्कमामि । चउहिं सण्णाहि । आहार सण्णाए । भय सण्णाए । मेहुणसण्णाए । परिग्गहसण्णाए । पडिक्क-मामि । चउहिं विकहाहिं । इत्थीकहाए । भत्तकहाए । देसकहाए । रायकहाए । पडिक्कमामि । चउहिं झाणेहिं । अट्टेणं झाणेणं । रुद्देणं झाणेणं । धम्मेणंझाणेणं । सुक्केणं झाणेणं । पडिक्कमामि । पंचहिं किरि-याहि । काइआएं अहिगरणिआए। पाउसिआए । पारितावणिआए। पाणइ-वायुकिरिआए । पडिस्कमामि । पंचिहं कामगुणेहिं । सद्देणं । रूबेणं । रसेंणं । गंधेणं । फासेंणं । पडिक्कमामि । पंचिहं महव्वएहिं । पाणाइवा-याओ वेरमणं । मुसावायाओ वेरमणं । आदिण्णादाणाओ वेरमणं । मेहु-णाओ वेरमणं । परिग्गहाओ वेरमणं । पडिक्कमामि । पंचिहं सिमिईहिं । इरिआसमिइए । भासासमिइए । एसणासमिइए । आयाणमंडमत्तणिक्लेवणा समिइए । उच्चारपासवण खेळजळ्ळसिंघाणपारिद्वावणियासमिइए । पडिक्क-मामि । छहिं जीवणिकाएहिं । पुढविकाएणं । आउकाएणं । तेउकाएणं । वाउकाएणं । वणस्सइकाएणं । तसकाएणं । पडिक्कमामि । छहिं लेसाहिं । किण्हलेसाए । णीळलेसाए । काउलेसाए । तेउलेसाए । पउमलेसाए । सुक्कलेसाए । पडिक्कमामि । सत्तिहं भयहाणेहिं । अहिं मयहाणेहिं । णवहिं बंभचेरगुत्तीहिं । दसविहे समणधम्मे । एगारसिं उवासगपिडमाहिं ।

enter the contraction of the properties of the p

बारसिंह भिक्खुपिंडमाहिं। तेरसिंह किरियाठाणेहिं। चउद्दसिंह भूअगामेहिं पण्णरसिंह परमाहम्मिएहिं। सोर्छसिंह गाहासोलसएहिं सत्तरसिंबहे असंजमे। अहारसिवहे अबंभे । एगुणवीसाए णायझयणेहिं । वीसाए असमाहिठाणेहिं । इकवीसाए सबलेहिं। बाबीसाए परीसहेहिं। तेवीसाए सुअगडञ्झयणेहिं। चउवीसाए अरिहंतेहिं। पणवीसाए भावणाहिं। छन्बीसाए दसाकप्पववहाराणं उद्देसणकालेहिं । सत्तावीसाए अणगारगुणेहिं । अडावीसाए आयारपकप्पेहिं । एगुणतीसाए पावसुअपसंगेहिं। तीसाए मोहणीअडाणेहिं। इकतीसाए सिद्धाइगुणेहिं। बत्तीसाए जोगसंगहेहिं। तेत्तीसाए आसायणाएहिं। अरिहंताणं आसयणाए । सिद्धाणं आसायणाए । आयरिआणं आसायणाए। उवज्झायाणं आसायणाए। साहूणं आसायणाए । साहूणीणं आसायणाए। सावयाणं आसाय-णाए । सावियाणं आसायणाए । देवाणं आसायणाये । देवीणं आसायणाए । इहलोगस्स आसायणाए । परलोगस्स आसायणाए । केवलीणं आसायणाए । केवलिपण्जस्सधम्मस्स आसायणाए । सदेवमणुआसुरस्सलोगस्स आसायणाए । सव्वपाणभूअजीवसत्ताणं आसायणाएं। कालुस्स आसायणाएं।सुअस्स आसाय-णाए। सुअदेवयाए आसायणाए। वायणारिअस्स आसायणाए। जंवाइन्हं वच्चामेलिअं हीणअक्खरं। अच्चक्खरं। पयहीणं। विणयहीणं। घोसहीणं। जोगहीणं । सुद्दु दिण्णं, दुंदु पिडिच्छिअं । अकाले कओ सज्झाओ काले ण कओ सज्झाओ । असज्झाए सज्झाइयं । सज्झाइए ण सज्झाइयं । तरस मिच्छामि दुक्कड<sup>:</sup>। णमो चुउवीसाए तित्थयराणं उसभाइमहावीरपञ्जवसा-णाणं इणमेव णिग्गंथं पावयणं । सच्चं । अणुत्तरं । केवलियं । पडिपुण्णं । णेआउअं । संसुद्धं । सह्चगत्तणं । सिद्धिम्गगं । सुत्तिमगगं । णिज्जाणमगगं । णिव्वाणमग्गं । अवितहमंविसंधि । सव्वदुक्खपहीणमग्गं । इत्थंठियाजीवा । सिज्झंति । बुज्झंति । मुन्चंति । परिणिव्वायंति । सव्वदुक्खाणमंतंकरंति । तंघरमं संदहामि । पत्तिआमि । रोएमि । फासेमि । पालेमि । अणुपालेमि । तं ध्रममं सदहंतो । पत्तिर्अतो । रोअँतो । फासंतो । पालंतो । अणु-पालंतों । 'तस्स घम्मस्स केवलिपण्णत्तस्स । अभुद्विओमि । आराहणाए । विरओमि विराहणाए । असंजमं । परिआणामि । संजमं ।

,一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,他们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人的人的人

अबंगं परिआणामि । बंगंडवसंपञ्जामि । अकप्पं परिआणामि । कप्पं उवसंपञ्जामि । अण्णाणं परिआणामि । णाणं उवसंपञ्जामि । अकिरिअं परिआणामि । किरिअं उवसंपञ्जामि । मिन्छतं परिआणामि । सम्मत्तं उवसंपञ्जामि । अबोहिं परिआणामि । बोहिं उवसंपञ्जामि । अमग्गं परि-आणामि । मग्गं उवसंपञ्जामि । जं संगरामि । जं च ण संगरामि । जं पडिक्क्मामि । जं च ण पडिक्क्मामि । तस्स सव्वस्स देवसिअस्स अइ्या-रस्स पडिक्कमामि । समणोहं । संजय विरय पडिहय पचक्खाय पावकम्मे अणियाणो दिद्विसंपण्णो । मायामोसिववञ्जिओ । अह्वाइञ्जेस्र । दीवसमुद्देस्र । पण्णारससुकम्मभूमीस्र । जावंतिकेविसाहु । रयहरणगुच्छ पडिग्गहघारा । पंचमहव्वयघारा । अद्वारस सहस्स सीलंगघारा । अक्खयायार चरित्ता । ते सक्वे सिरसा मणसा मत्थएण वंदामि । खामेमि सव्वजीवे, सक्वे जीवा खमंतुमे । मिति मे सक्व भूएसुं, वेरं मज्झं ण केणई एवमहं अलोइय, णिदिअ गरिहय दुगंच्छियंसम्मं ॥ तिविहेण पडिक्कंतो, वंदामि जिणे चउन्वीसंक्ष साधुप्रतिक्रमणसूत्र समाप्त ॥

#### . श्रमण पक्खी सूत्र

तित्यंकरे अ तित्यं, अतित्य सिन्धेय तित्यसिन्धेअ। सिन्धेय जिणेअ रिसी, महरिसि णाणं च वंदामि ॥१॥ जे अ इमं गुण रयणसायर, मिंबरा-हिऊण तिण्णिसंसारा। ते मंगलं करित्ता, अहमविआराहणामिमुहो ॥२॥ मम मंगलमिरहंता, सिन्धा साहू सुअं च धम्मो अ। खंती गुत्ती मुत्ती, अञ्जवया मदवं चेव ॥३॥ लोगिम्म संजया जं करंति, परम रिसि देसिय-मुआरं। अहमवि उविह्यो तं महव्वय उच्चारणं काउं॥४॥ सेकिंतं महव्वय उच्चारणा। महव्वय उच्चारणा पंचिवहा पण्णत्ता॥ राईअ भोयण वेरमणछ्हा। तंजहा। सव्वाओ पाणाईवायाओ वेरमणं ॥१॥ सव्वाओ मूसावायाओ वेरमणं ॥२॥ सव्वाओ मेहु णाओ वेरमणं ॥२॥ सव्वाओ मेहु णाओ वेरमणं ॥१॥ सव्वाओ राइमोअणाओ वेरमणं ॥॥॥ सव्वाओ राइमोअणाओ वेरमणं ॥॥॥ सव्वाओ राइमोअणाओ वेरमणं ॥॥॥

<sup>\*</sup> श्रमण तथा श्रमणीवर्ग नित्य प्रतिक्रमण में यही सूत्र बोखते हैं।

of the properties of the prope

तत्थ खलु पढमे भंते महव्वए पाणाइवायाओं वेरमणं सर्व्वं भंते पाणा-इवायं पच्चक्खामि से सुहुमं वा बायरं वा तसं वा थावरं वा णेवसयं पाणे अइवाएडजा । णेवण्णेहिं पाणे अइवायाविडजा, पाणे अइवायंतेवि । अण्णेण सम्गुजाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि करं तंपि अण्णं ण सम्णुज्जाणामि तस्स भंते पिडक्कमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि।से पाणाइवाए चउव्विहे पण्णते तंजहा द्व्वओ खित्तओ कालओ भावओ । द्व्वओणं पाणाइवाए छसुजीवनिकां-एसु । खित्तओणं पाणाइवाए सव्वलोए कालओणं पाणाइवाए दियावा राओवा । भावओणं पाणाइवाए रागेण वा दोसेण वा । जंपिअ मये इमस्स घम्मस्स केवलि पण्णत्तस्स अहिंसा लब्खणस्स सच्चाहिडियस्स विणयमूलस्स खंती-पहाणस्स अहिरण्णसोवणिअस्स उवसमप्पभवस्स णव बंभचेर गुत्तरस अप्पय-माणस्स भिक्खावित्तियस्स कुख्खीसंबलस्स णिरग्गिसरणस्स संपद्खालिअस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स णिव्वियारस्स णिव्वित्तिल्रब्खणस्स पंचमहव्वयजु-त्तस्त असंणिहि संचयस्त अविसंवाइयस्त संसारपारगामियस्त णिव्वाण गमण पञ्जवसाणफलस्स पुर्विव अण्णाणयाए असवणयाए अबोहिआए अणिनगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं राग दोस पडिबद्धआए बालयाएं मोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारवगरुयाए चउक्कसाओवगएणं पंचि-दियवसट्टेणं पडिपुण्णभारियाए सायासोक्खमणुपाल्यंतेणं इहं वा भवे अण्णे सुवा भवग्गहणेसु पाणाइवाओ कओवां कारिओवा कीरंतोवा परेहिं सम्णुण्ण ओ तं णिंदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं णिदामि पिडपुण्णं संवरेमि अणागयं पचक्खामि सव्वं पाणाइवायं जावज्जीवाए अणिस्सिओहिं णेव सर्यंपाणे अइवाइज्जा णेवण्णेहिं पाणे -अइ-वायाविञ्जा पाणे अइवायं तेवि अण्णेणसमणुजाणिञ्जा तंजहा अरिहंतसिखअं सिद्धसंक्लिअं साहुसिक्लअं देवसिक्लअं अप्पसिक्लअं एवं हवइं भिक्खुवा भिक्खुणीवा संजयविरय पडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे दियावा राओवा एगओवा परिसागओवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एस खलु पाणाइवायस्सवेरमणे हिए सुहे खमे णिस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सब्बेसि पाणाणं सब्बेसि भूयाणं

सन्त्रेसि जीवाणं सन्त्रेसि सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरियावणियाए अणुद्दवणयाए महत्ये महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणु चिण्णे परमरिसि देसिए पसत्थे तं दुक्खक्खयाए कम्मक्खयाए मोहक्खयाए बोहिलामाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्ट उपसंपञ्जि-त्ताणं विहरामि पढमे भंते महव्वए उविहिओमि सव्वाओ पाणाइवायाओवेर-मणं ॥१॥ अहावरे दोच्चे भंते महच्चए मुसावायाओवेरमणं सच्चं भंते मुसावायं पन्चक्खामि से कोहावा लोहावा भयावा हासावा णेवसयं मुसंव-इन्जा णेवण्णेहिं मुसंवायाविन्जा मुसंवयंतेवि अण्णेण समणुन्जाणामि जाव-ज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि करंतंपि अण्णे ण समणुङ्जाणामि तस्सं भंते पडिक्कमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से मुसावाए चडिव्बहे पण्णत्ते तंजहा दव्बओ खित्तओ कालओ भावओ दुव्वओणं मुसावाए सच्च दुव्वेसु खित्तओणं मुसावाए लोएवा आलोएवा कालओणं मुसावाए दिआवा राओवा भावओणं मुसावाए रागेणवा दोसेणवा जंपिअमए इमरसधम्मरस केवलिपण्णत्तरस अहिंसालक्खणस्स सन्चाहिडियस्स विणयमूलस्स खंतिंपहाणस्स अहिरण्णसोवण्णियस्स उक्सम-प्पभवस्स णव बंभचेर गुत्तस्स अप्पयमाणस्स मिल्लावित्तियस्स कुल्खीसंब-ल्स्स णिरग्गिसरणस्स संपद्धालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स णिव्वि-यारसः णिव्वित्तिलखणसाः पंचमहव्वयजुत्तसः असंणिहिसंचियसा अविसंवा इयस्स संसारपारगामियस्स णिव्वाणगमण पञ्जवसाणफलस्स पुर्व्विअण्णाणयाए असवणयाए अबोहियाए अणिमगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोसपिडबद्ध-याए बालयाए मोहयाए मंद्याए किड्रुयाए तिगारवगरुयाए चउक्कसाओवगएणं पंचेदियवसट्टेणं पडिपुण्णभारियाए सायासोक्खमणुपालयंतेणं इहंबाभवे अण्णेसुवा भवगाहणेसु मुसावाओ भासिओवा भासाविओवा भासिज्जंतो वा परेहिं सम-णुण्णाओ तं णिदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं णिदामि पड्डिपुण्णं संवरेमि अणागयं पञ्चक्खामि सव्वं मुसावायं जावजीवाए अणिस्सिओहं णेवसयंमुसंबङ्जा णेवण्णेहिं मुसंवायाविज्जा मुसंवयंतेविअण्णे ण समण्जाणिज्जा तंजहा अरिहंतसिख्खयं सिद्धसिख्खयं साहसिख्खयं देवस-

ख्तियं अप्पसिक्तियं एवं हव**इ** भिक्खुवा भिक्खुणीवासंजय विरयः पडिहय पचक्ताय पावकम्मे दियावा राओवा एगओवा परिसागओवा सुत्तेवा जागर-माण वा एस खलु मुसावायस्सवेरमणे हिए सुहे खमे णिस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सन्वेसिं पाणाणं सन्वेसिं भूयाणं सन्वेसिं जीवाणं सन्वेसिं सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरि-यावणयाए अणुद्दवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिण्णे परमरिसिदेसियपसत्थे तं दुक्लक्खयाए कम्मक्खयाए मोहक्खयाए बोहिलामाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्ट उवसंपञ्जित्ताणं विहरामि दोच्चे मंते महव्वए उविह-ओमि सव्वाओ मुसावाओवेरमणं ॥२॥ अहावरे तच्चे भंते महव्वए अदि-ण्णादाणाओवेरमणं सव्वं भंते अदिण्णादाणं पच्चक्खामि । से गामे वा नयरे वा रण्णे वा अप्पं वा बहुं वा अणुं वा शूलं वा चित्तमत्तं वा अचितमत्तं वा णेवसयं अदिण्णं गिण्हिज्जा णेवण्णेहिं अदिण्णं गिण्हाविज्जा अदिण्णं गिण्हं-तेवि अण्णेण समणुज्जाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि करं तं पि अण्णंणसमणुज्जाणामि तस्स भंते पडिक्रमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। से अदिण्णादाणे चंडिव्वहे पण्णते तंज्ञहा दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ दव्वओणं अदिण्णादाणे गहण धारणिज्जेसु दब्बेसु खित्तओ णं अदिण्णादाणे गामे वा णयरे वा रण्णे वा काल्ओणं अदिण्णादाणे दिया वा राओ वा भावओणं अदिण्णादाणे रागेणवा, दोसेण वा जंपिअ मए इमस्स धम्मस्स केवल्रिपण्णत्तस्स अहिंसा लक्खणस्स सन्चाहिडियस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरण्णसोवण्णि-यस्स उवसमप्पमवस्स णव बंभचेर गुत्तस्स अप्पयमाणस्स भिक्खावित्तियस्स कुक्रंतिसंबलस्स णिरग्गिसरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स णिदिवयारस्स णिव्वित्तिलक्खणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंणिहिसंचियस्स अिंग्संवाइयस्स . संसारपारगामियस्स णिव्वाणगमणप**ज्जवसाणफ**लस्स पुर्विवअण्णाणयाए असवणयाए अबोहियाए अणिमगमेणं अभिगमेण वा पमा-एणं रागादोसपडिबद्धयाए बालयाए मोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारवगरुयाए चराकसा ओवगएणं पंचेदियवसट्टेणं पडिपुण्णभारियाएसायासोक्खमणुपालयंतेणं

इहं वाभवेअण्णेसुवा भवग्गहणेसु अदिण्णादाणं गहियंवा गाहावियंवा घिप्पंतंवा परेहिं सम्णुण्णाओ तं णिंदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अ इयं णिदामिपडिप्पुण्णंसंवरेमिअणागयं पच्चक्वामिसव्वं अदिण्णादाणं जावजीवाए अणिस्सिओहं णेवसयं अदिण्णं गिण्हिज्जाणेवण्णेहिं अदिण्णं गिण्हा विज्जा अदिण्हंगिण्हंतेवि अण्णेण समणुजाणिज्जा तंजहा अरिहंतसिक्खयं सिद्ध-सिक्वयं साहुसिक्वयं देवसिक्वयं अप्पसिक्वयं एवं हवइ भिक्खुवा भिक्खु-णीवा संजय विरय पडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे दिआवा राओवा एगओ वा परिसागओं वा सुचे वा जागरमाणे वा एस खलु अदिण्णादाणस्स वेरमणे हिए सुहे खमे णिस्सेसिए आणुगामिए पारगामिएः सञ्बेसि पाणाणं सन्त्रेसि भूयाणं सन्त्रेसि जीवाणं सन्त्रेसि सत्ताणं अदुक्लणयाए असो-यणयापु अजूरणयापु अतिप्पणयापु अपीडणापु अपरियावणियापु अणुद्दव-णयाए महत्ये महागुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिण्णे परमरिसिदेसिए पसत्थे तं दुक्लक्लयाए कम्मक्लयाए मोहक्लयाए बोहिलाभाए संसाररुतारणाए त्तिकट्टू उवसंपिजज्ञित्ताणं विहरामि तच्चे भंते महच्चए उविद्विओमि सच्चाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं ॥३॥ अहावरे चउत्थे भंते महच्चए मेहुणाओ वेरमणं सव्यं भंते मेहुणं पञ्चक्खामि से दिव्यं वा माणुसंवा तिरिक्खजोणियंवा मेहुणं सेविज्जा णेवण्णेहिं मेहुणं सेवाविज्जा मेहुणं अण्णेणसम्पुञ्जाणामि जावञ्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि करं तंपि अण्णं ण समणूज्जाणामि तस्समंते पडिक-मामि णिदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ सेमेहुणे चडिव्वहे पृण्णचे तंजहा द्व्यओ खित्तओ कालओ भावओ द्व्यओणं मेहुणे रूवेसुवा रूवे-सहगएसुवा खित्तओणं मेहुणे उड्डलोएवा अहोलोएवा तिरियलोएवा कालओणं मेहुणे दियावा राओवा भावओणं मेहुणे रागेणवा दोसेणवा जंपिअमए इम्मस्स धम्मस्स केवलिपण्णत्तस्स अहिंसालभ्खणस्स सच्चाहिद्वियस्स विणय-मूलस्स खंतिपहाणस्स अहिरण्णसोवण्णियस्स उवसमप्पभवस्स णवबंभचेर-अप्पयमाणस्स भिक्खावित्तियस्स कुक्खीसंबलस्स णिरग्गिसरणस्स ालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स णिव्वियारस्स णिव्वित्तिलक्खणस्स

पंचमहव्वयजुत्तस्त असंणिहि संचियस्त अविसंवाइयस्त संसारपारगामियस्स णिव्याणगमणपञ्जवसाणफंलस्स पुव्विअण्णाणयाए असवणयाए 'अबोहियाए अण्भिगमेणं अभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोस पडिबन्धयाए बालयाए मोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारवगरुयाए चउकसाओवगएणं पंचेदियोवसट्टेणं पडिपुण्णमारियाए सायासोक्खमणुपालयंतेणं इहं वा भवे अण्णेसुवा भवग्गहणेसु मेहुणं सेवियंवा सेवावियंवा सेविज्जंतोवा परेहिं समणुष्णाओ तं णिदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं णिदामि पडिप्पुण्णंसंवरेमि अणागयं पच्चक्खामि सव्वं मेहुणं जाव-ज्जीवाए अणिस्सिओंहं णेवसयंमेहुणंसेविज्जा णेवण्णेहिं मेहुणं सेवाविज्जा मेहुणं सेवंतेवि अण्णं णसमणुज्जाणामि तंजहा अरिहंतसिक्खयं सिद्धसिक्खयं साह सक्खियं देवसिक्खयं अप्पसिक्खयं एवं हवइ भिक्खुवा भिक्खुणीवा संजय विरय पडिहय पच्चक्लाय पावकम्मे दिआवा राओवा एगओवा परिसाग-ओवा सुत्ते वा जागरमाणे वा एस खलु मेहुणस्सवेरमणे हिए सुए खमे णिस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सब्बेसि पाणाणं सब्बेसिमूयाणं सब्बेसि जीवाणं सच्चेसि सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पण-याए अपीडणयाए अपरियावणियाए अणुद्दवणयाए महत्ये महागुणे महाणु-भावे भहापुरिसाणुचिण्णे परमरिसिदेसिए पसत्थे तं दुक्खक्खयाए कम्मक्खयाए मोहक्लयाए बोहिलाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्ट उवसंपञ्जित्ताणं विहरामि चंउत्थे भंते महव्वए उवडिओमि सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ॥४॥ अहावरे पंचमे भंते महव्वए परिग्गहाओ वरमणं सव्वे भंते परिग्गहं पच्चक्खामि से अप्पंवा बहुंवा अणुं वा शूलंवा चित्तमंतंवा अचित्तमंतंवा णेवसयं परिगाहं परिगिण्हिज्जा णेवण्णेहिं परिगाहं परिगिण्हंतेवि अण्णे ण समणुज्जाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि करंतंपि अण्णं ण समणुञ्जाणामि तस्स भंते पडिक्कमामि णिदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से परिग्गहे चडिवहे पण्णत्ते तंजहा द्व्वओ खित्तओ कालओ भावओ दव्बओणं परिग्गहे सचित्ताचित्तमीसेसु दव्बेसु खित्तओणं परि ग्गहे लोएवा अलोएवा गामेसवा णयरेसवा रण्णेसवा कालओणं परिग्गहे दियावा

राओवा भावञीणं परिग्गहे अपग्घेवा महग्घेवा रागेणवा दोसेणवा जंपिअमए इमस्स धम्मरस केवलिपण्णत्तस अहिंसालक्खणस्स सन्चाहिट्टियस्स विणयमूलस्स खंतिपहाणस्य अहिरण्णसोवण्णियस्य उवसमप्पमवस्य णवबंभचेरगुत्तस्य अपय-माणस्य भिक्खावित्तियस्य कुक्खीसंबलस्य णिरग्गि सरणस्य संपक्खालियस्य चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स णिव्वियारस्स णिव्वित्तिलक्खणस्स पंच महव्वय जुत्तरसअसंणिहिसं च यरस अविसंवाइयरस संसारपारगामियरस णिव्वाण गमण पञ्जवसाणफलस्स पुर्व्विअण्णाणयाए असवणयाए अबोहियाए अणिभगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोस पडिबद्धयाए बाल्याए मोहयाए मंद्याए किइ-याए तिगारवगरुयाए चडकसाओवगएणं पंचेंदियवसट्टेणं पडिपुण्णभारियाए सायासोक्खमण् पालयंतेणं इहं वा भवे अण्णेस वा भवग्गहणेस परिग्गहो गहिओवा गाहाविओवा घिष्पंतोवा परेहिं समण्णाओ तं णिदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं णिदामि पडिप्पुण्णं संवरेमि अणागयं पच्चक्खामि सव्वं परिग्गहं जावज्जीवाए अणिस्सिओहं णेवसयं परि-गाईं परिगिष्हिज्जा णेवण्णेहिं परिगाईं परिगिष्हाविज्जा परिगाईंपरिगिष्हतेवि अण्णेण समणुज्जाणामि तंजहा अरिहंत सक्खियं सिद्धसिक्खं साहु सिक्खं देव सक्खियं अप्पसिक्खयं एवं हवइ मिक्खुवा मिक्खुणीवा संजय विरय पिंडहय पञ्चक्खाय पावकम्मे दियावा राओवा एगओवा परिसागओवा मुत्तेवा जागरमाणेवा एस खलु परिग्गहस्सवेरमणे हिए मुहे खमे णिस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सव्वेसिंपाणाणं सव्वेसिं भूयाणं सव्वेसिं जीवाणंसव्वेसिं सत्ताणं अदुक्लणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए अपरियावणियाए अणुद्दवणयाए महत्थे महाराणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिण्णे परमरिसिदेसियपसत्थे तं दुक्लक्लयाए कम्मक्लयाए मोहक्लयाए बोहिलाभाए संसारुत्तारणयापु त्तिकट्ट उवसंपजिताणं विहरामि। पंचमेभंते महव्वपु उविडओमि सव्वाओ परिगाहाओ वेरमणं ॥५॥ अहावरे छट्टे मंते महव्वए राइमोयणाओ वेरमणं सन्वं भंते राइभोयणं पञ्चक्खामिसे असणंवा पाणंवा खाइमं वासाइमं वा णेवसयंराइं भूंजिजा णेवण्णेहिं राइं भूंज्जाविज्जा राइं भूंजंतेवि अण्णेण-समणुञ्जाणामि जावञ्जीवाए तिविहंतिविहेणं मणेणं वायाए

णकारवेमि करंतपि अण्णं-णसमणुङ्जाणामि तस्समंते पडिक्कमामि णिदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरासि॥से राईभोयणे चडिव्बहे पण्णत्ते तंजहा दव्यओ खित्तओ कालओ भावओ द्व्यओणं राईभोयणे असणे वा पाणे वा खाइमे वा साइमे वा खित्तओणं राईमोयणे समयखित्ते कालओणं राईमोयणे दिया वा रित्तं वा भावओणं सङ्मोयणे तित्ते वा कडुए वा कसाए वा अंबिले वा महुरे वा लवणे वा रागेण वा दोसेण वा जंपियमए इम्मस्स धम्मस्स केवलिपण्ण-त्तरस अहिंसालक्ष्णस्स सच्चाहिडियस्स विणयमूलस्स खंतिप्पहाणस्स अहिरण्णसोवण्णियस्स उवसमप्पभवस्स णवबंभचर गुत्तस्स अप्पयमाणस्स भिक्खावित्तियस्त कुक्खीसंबलस्त णिरग्गिसरणस्स संपक्खालियस्त चत्त-दोसस्स गुणगाहियस्स णिव्वियारस्स णिव्वित्तिलक्षणस्स पंचमहव्वय जुत्तस्स णिव्वाणग्रमण-असंणिहिसंचियस्स अविसंवाइयस्स संसारपारगामियस्स पज्जवसाणफलसः पुर्विव अण्णाणयाए असवणयाए अबोहियाए अणिभगमेणं दे अभिगमेण वा पसाएणं रागदोसपिडबद्धयाए बालयाए मोहयाए मंदयाए किड्डयाए तिगारवगरुयाए चउक्कसाओवगएणं पंचेंदियवसट्टेणं पडिपुण्णं हुं भारियाए सायासोक्समणुपालयंतेणं इहं वा भवे अण्णे सुवा भवग्गहणेसु राईभोयणं मुत्तं वा मुजावियंवा मुज्जंतंवा परेहिं समणुण्णाओ तं णिदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अइयं णिदामि पडिपुणां संबरेमि अणागयं मचक्खामि सन्वं राइ भोयणं जावजीवाए अणिस्सिओहं णेवसयं राइमोयणं मुंजेञ्जा गोवण्णेहिराईमोयणं भुजाविञ्जा राईमोयणं भुञ्जंतेवि अण्णंण समणुज्जाणामि तंजहा अरिहंत सिक्खयं सिन्द सिक्खयं साहु सिक्खयं देव-सक्खियं अप्पसक्खियं एवं हवइ भिक्खुवा भिक्खुणीवा संजय विरय पिड-हय पञ्चक्लाय-पावकम्मे दियावा राओवा एगओवा परिसागओवा सुत्ते वा जागरमाणे वा-एस खलु राइमोयणस्म वेरमणे हिए-सुए खमे णिस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सन्वेसिंपाणाणं सन्वेसिंभूयाणं सन्वेसिंजीवाणं सन्वे-सिंसत्ताणं अदुक्खणयाष् असोवणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडण-याए अपरियावणियाए अणुदवणयाए महत्थे महागुणे महाणुभावे महापुरि-साण्चिण्णे परमरिसिदेसिएं पसत्थे तं दुक्खक्खयाए कम्मक्खयाए मोहक्खायाए

बोहिलाभाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्टू उवसंपिज्जिताणं विहरामि छडे महव्वए उवहिओमि सव्वाओ राइमोयणाओ वेरमणं ॥६॥

बोहिलामाए महत्वए उर इच्चेर संपित्रज्ञिण एसव् वायस्त वेरमण प्रिक्त वायस्त वेरमण प्रिक्त आहारे स्ट्रिक्त णाण चिरिया समणधम्मे तर चरियामा परि छहंवयमणुरकर जुत्तो गुत्तो हिक्को स अल्डियामा प्रक्ति आल्डिय स्वते विरियाम श्रुक्ते विरियाम गुत्तो हिक्को स आल्डियामा पंचमं समिओ जुत्तो गु ॥१८॥ आल्डिय ॥१८॥ आल्डिय इच्चेइयाई पंचमहव्वयाई राइमोयण वेरमणछद्वाई अत्तिहयहाई संपिजजत्ताणं विहरामि । अप्पसत्याय जे जोगा परिणामाय दारुणा पाणाइवायरस वेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे॥१॥ तिव्वरागाय जा भासा तिव्व दोसा तहेवय मुसा-वायरस वेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे ॥२॥ उग्गाहं अजाइत्ता उगाहे अदिण्णादाणस्य वेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे ॥३॥ सदा रूवा रसा गंधा फासाणं पविआरणे मेहुणरसवेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे ॥४॥ इच्छामुच्छायगेहीये कंखा लोभेअ दारुणे परिग्गहरसवेरमणे एस वुत्ते अइक्कमे ॥५॥ अइमत्तेअ आहारे सूरिवखत्तं मिम संकिए राई भोयणस्स वेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे॥६॥दंसण-णाण चरित्ते अविराहित्ता ठिओ समणधम्मे पढमं वयमणुरक्खे विरयामो पाणाइ वायाओ ॥७॥ दंसणणाण चरित्ते अविराहित्ता ठिओ समणधम्मे बीयंवयमणु-रक्ले विरियामो अलियवयणाओ ॥८॥ दंसणणाण चरित्ते अविराहित्ता ठिओ समणधम्मे तइयं वय मणुरक्खे विरियामो अदिण्णादाणाओ ॥९॥ दंसण णाण चरित्ते अविराहित्ता ठिओ समणधम्मे चउत्थं वयमणुरक्खे विरयामो मेहुणाओ ॥१०॥ दंसण णाण चरित्ते अविराहित्ता ठिओ समणधम्मे पंचमं वयमणुरक्खे विरियामा परिग्गहाओ॥११॥ दंसणणाण चरित्ते अविराहित्ता ठिओ समणघम्मे छहंवयमणुरक्खे विरयामो राईभोयणाओ ॥१२॥ आलियविहार समिओ जुत्तो रात्तो ठिओ समणधम्मे पढ्मं वयमणुरक्खे विरियामो पाणाइवायाओ ॥१३॥ आल्यिविहार सिमओ जुत्तो गुत्तो ठिओ समण धम्मे बीयं वयमणु-रक्ले विरियामो अल्यिवयणाओ ॥१४॥ आल्यि विहार समिओ जुत्तो गुत्तो ठिओ समण धम्मे तइयं वयमणुरक्खे विरियामो अदिण्णादाणाओ ॥१५॥ आलियविहार सिमओ जुत्तो गुत्तो ठिओ समण धम्मे चउत्थंवयमणुरक्खे विरियामो मेहूणाओ ॥१६॥ आलिय विहार समिओ जुत्तो गुत्तो ठिओ सम-णधम्मे पंचमं वयमणुरक्खे विरयामो परिग्गहाओ ॥१७॥ आलिय विहार-समिओ जुत्तो गुत्तो ठिओ समणधम्मे छहं वयमणुरक्ले विरियामो राई भोयणाओ ॥१८॥ आलिय विहार समिओ जुत्तो गुत्तो ठिओ समणघम्मे तिबिहेण पिंड-

क्कंतो रक्खामि महव्वए पंच ॥१९॥ सावज्ज जोगमेगं मिच्छत्तं एगमेव अण्णाणं परिवज्जंतो राचो रक्खामि महव्वए पंच ॥२०॥ अणवज्जजोगमेगं सम्मत्तंएगमेव णाणंतु उवसंपण्णो जुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२१॥ दोचेव-रागदोसे दुण्णियझाणाइं अट्टरुदाइं परिवर्जितोगुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२२॥ दुविहं चरित्त धम्मं दुण्णियझाणाइं धम्मसुक्काइं उवसंपण्णो जुत्तो रक्खामि महव्वए पंच॥२३॥ किण्हा णीला काउ तिण्णियलेसाऊ अप्पसत्थाओ परिवञ्जंतो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२४॥ तेउपम्हासुक्का तिण्णिय-लेसाओ सुप्पसत्थाओ उवसंपण्णोजुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२५॥ मणसा-मणसच्चविउ वाया सच्चेण करण सच्चेण तिविहेणवि सच्चविओ रक्खामि मह्व्वए पंच ॥२६॥ चत्तारियदुहसिञ्जा चउरोसण्णातहा कसायाय परिवञ्जंतो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२७॥ चत्तारियसुहसिञ्जा चउव्विहंसवंरं समाहिं च उवसंपण्णो जुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२८॥ पंचिवह कामगुणे पंचेवय अण्हवि महादोसे परिवज्जंतो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२९॥ पंचेदिंय संवरणं तहेवयपंचिवहमेवसञ्झायं उवसंपण्णोजुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥३०॥ छज्जीव णिकाय वहिं छप्पिय भासाओ अप्पसत्याओ परिवर्जतो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥३१॥ छव्विहमब्भितरियं वज्झंपियछव्विहं तवोकम्मं । उवसंपण्णो जुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥३२॥ सत्तभयद्वाणाइं सत्तिवहं चेवणाणविब्मंगा । परिवज्जंतो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥३३॥ पिंडेसण पाणेसण उग्गहं सत्तिक्कया महज्झयणा । उवसंपण्णोजुत्तो रत्रखामि महव्वए पंच ॥३४॥ अद्वमयद्वाणाइं अद्वयकम्माइं तेसिं बंधिं च । पिलञ्जंतो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥३५॥ अहयपवयणमाया दिहाअह विह णिहि अहेहिं। उवसंपण्णो जुत्तो रक्खामि महन्वए पंच ॥३६॥ णव पावणियाणाइ' संसार-त्त्थाय णव विहाजीवा परिवञ्जंतो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंच॥३७॥णवर्षभचेर गुत्तो दुणव विहंबंभचेर पिडसुद्धं । उवसंपण्णो जुत्तो रंक्खामि महव्वए पंच ॥३८॥ उव घायं च दसविहं असंवरं तहय संकिलेसं च परिवर्जितो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंचा।३९॥चित्तसमाहिष्ठाणा दसचेवदसाउसम्णधममं च उवसंपण्णो जुत्तो महव्वए पंच ॥४०॥ आसायणं च सव्वं तिगुणं एक्कारसं विव-

ज्जंतो । पडिवज्जंतो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥४१॥ एवं तिदंडविरओ तिगरण सुद्धो तिसञ्ज णिसञ्जो तिविहेण पडिक्कंतो रक्खामि महव्वए पंच ॥४२॥ इच्चेइयं महव्वय उच्चारणंथिरत्तं सल्लुद्धरणं घिइवलं ववसाओ साहणहो पाव णिवारणं णिकायणा भावविसोहि पडागाहरणं णिजूहणा सहणा गुणाणं संवरजोगो पसत्त्रक्षाणो वउत्तया जुत्तया णाणे परमहो उत्तमहो एस खलूतित्यं करेहिं रइरागदोस महणेहिं देसिओ पवयणस्स सारो छज्जीव णिकाय संजमं उवएसिउं तेल्लुक्क सक्कयंठाणं अन्भुवगया णमोत्त्य ते सिद्धबुद्ध मुत्तणीरय णिस्संग मणामूरण गुणरयण सायर मणंतमप्पमेय णमोत्त्यू ते महय महावीर वद्धमाणस्स णमोत्त्युते अरहओ णमोत्त्युते भगवओ त्तिक्कट्ट् । ए सा खलु महव्वए उच्चारणाकया इच्छामो सुत्तकित्तणं काउ णमोतेसिं खमा-समणाणं तेहिं इमं वाइयं छिव्बहमावस्सयं भगवंतं तंजहा सामाइयं चउवी-सत्थओ वंदणयं पडिक्कमणं काउसगो पच्चक्खाणं सन्वेहिं पि एयंम्मि छिव्वहे आवस्सए भगवंते ससुत्ते सअत्थे सग्गंथे सिणजुत्तीए ससंगहणीए जेगुणावा भावा वा अरंहतेहिं भगवंतेहिं पण्णतावा परूविया तेभावे सदहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो तेमावो सदहामो सदहंतेहिं पत्तियंतेहिं रोयंतेहिं फासंतेहिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतोपक्लस्स अंतो-चउमासीअस्स अंतो संवच्छारस्स जंबाइयं पढ़ियं परियद्वियं पुच्छियं अणुपेहियं अणुपालियं, तंदुक्खखयाए, कम्मक्खमाए, मोहक्खयाए, बोहिलाभाए, संसारुता-णाए, त्तिकट्टू। उवसंपञ्जित्ताणं विहरामि ते अंतोपक्खरस जंणवाइयं ण पढियं णपरियद्वियं णपुच्छियं णाणुपेहियं णाणुपालियं संतेबले संतेवीरिए संतेपुरि-सक्कारपरिक्कमे तस्स आलोएमी पडिक्कमामी णिदामी गरिहामी विउट्टेमी विसोहेमी अकरणयाए अब्भुहेमी अहारिहं तवोकम्मं पायिन्छतं पडिवज्झामी तस्स मिच्छामि दुक्कडं । णमो तेसिं खमासमणाणं जेहिं इमं बाइयं अंगवा-हिरियं उक्कालियं भगवंतं तंजहा दसवेआलियं, कप्पिया,कप्पियं, चुछकप्पसुयं, महाकप्पसुयं, उववइयं, रायप्पसेणीयं, जीवाभिगमो, पण्णवणा, महापण्णवणा, णंदी, अणुयोगदाराइं, देविंद्युओ तंदुल वेआलियं चंदाविज्झयं पमायप्पमायं पुरिस मंडलं मंडलप्पवेसो गणिविज्जा चरण विणिच्छिओ, झाण

मरण विभत्ति आयविसोंही संलेहणासुअं वीयरायसुयं विहारकप्पो चरण विसोही आउरपचक्काणं महापचक्काणं सव्वेहिंपि एयंग्मि अंगवाहि-रिए उक्कालिए भगवंते ससुत्ते सअत्ये सगांथे सिणाजुत्तीए ससंगहणीए जे गुणावा भावावा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पण्णत्तावा परूवियाया तेभावे सदद्वामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो तेमावे सदहंतेहिं पत्तियंतेहिं रोएंहिं फासंतेहिं पालंतेहिं अणुपालंतेहिं अंतोपक्खरस जंबाइयं पढियं परिअडियं पुन्छियं अणुपेहियं अणुपालियं तंदुक्खखयाए, कम्मक्खयाए,मोहक्खयाए,बोहि-लामाए, संसारुचारणाए, चिकट्टू उपसंपज्जिचाणं विहरामि । अंतोपक्खरस जंणवाइयं णपिद्यं णपिरयिद्वयं ण पुन्छियं णाणुपेहियं णाणुपालियं संते बले संते वीरिए संतेपुरिसक्कारपरिक्कमे तस्स आलोएमी पडिक्कमामि णिदामि गरिहामि व उट्टेमी विसोहेमी अकरणयाए अब्मुहेमी आहारिहं तवोकम्मं पाय-च्छितं पडिवज्झामी तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ णमो तेसिं खमासमणाणं जेहिं इमं बाइयं अंगबाहिरियं कालियं मगवंतं तंजहा उत्तरज्झयणाइं दसाओक-प्पोववहारो इसिभासियाइं णिसीहं महाणिसीहं जंबुदीव पण्णत्ती, सूरपण्णत्ती, चंद्रपण्णत्ती,दीवसागरपण्णत्ती,खुड्डियाविमाण पविभत्ती,महिष्ठयाविमाणपविभत्ती अंगचूलिया, वंगचूलिया, विवाहचूलिया, अरुणो ववाए वरुणोववाए गरुलोववाए घवणोववाए वेसमणोववाए वेलंघरोववाए देविदोववाए उडाणसुए समुहाणसुए णागपरियावलियाओ, णिरयावलियाओ, कप्पियाओ, कप्पवंडिसयाओ, पुण्फि-याओ,पुष्फचुलियाओ,वण्हीदसाओ,आसीविस भावणाओ,दिहीविसभावणाओ, चारणसुमिरमावणाओ, महासुमिरमावणाओ, ते अग्गि णिसग्गाणं, सब्बेहंपि एयंग्मि अंग बाहिरए उक्कालिए मगवंते ससुत्ते सअत्ये सगांथे सिणाजुत्तीए ससंगहणीए जे गुणावा भावावा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पण्णत्तावा परुवियावा ते भावे सदहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पाछेमो अणुपाछेमो ते भावे सदहंतेहिं पिचयं तेहिं रोयं तेहिं फासं तेहिं पाछं तेहिं अणुपाछं तेहिं अंतो-पक्लस जंबाइयं पढियं परियद्दियं पुच्छियं अणुपेहियं अणुपालियं तंदुक्ल-खयाए, कम्मवखयाए, मोहक्खयाए, बोहिलामाए, संसारुतारणाए, तिकट्टु उव-संपज्जित्ताणं विहरामि । अंतोपक्खस्स

णपुच्छियं णाणुपेहियं णाणुपालियं संते बले संते बीरिए संतेपुरिसकार परिक्कमे तस्स आलोएमी पडिक्कमामी णिंदामी गरिहामी विउट्टेमी विसो-हेमी अकरणयाए अन्भुहेमी अहारिहं तवोकम्मं पायिच्छतं पिडवज्झाओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ णमोतेसिं खमासमणाणं जेहिं इमं वाइयं दुवाल संगं-गणि पीडगं भगवंतं तंजहा आयारो सूअगडो, ठाणो, समवाओ, विवाह-पण्नती, णायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, अंतगडदसाओ, अणुत्तरोव वाइअ-दसाओ, पण्हावागरणं, विवागसुयं, दिहिवाओ, सुदिहि, सुहाओ, सव्वेहिं पि एयंम्मि द्वाल संगे गणिपीडगे भगवंते ससुत्ते सक्तये सगांथे सिणजुत्तीए ससंगहणीए जेगुणावा भावावा अरिहंतेहिं भगवंतेहिं पण्णत्तावा परूवियावा तेभावे सद्दहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपालेमो तेभावे सद्दहंतेहिं पत्तियं तेहिं रोयं तेहिं फासं तेहिं पाछंतेहिं अणुपाछंतेहिं अंतो पक्सस जंबाइयं पढियं परियद्वियं पुन्छियं अणुपेहियं अणुपालियं तंदुक्खखयाए कम्मक्खयाए मोहक्खयाए बोहिलामाए संसारुत्तारणाए त्तिकट्ट उवसंपञ्जित्ताणं विहरामि । अंतोपक्खस्स जंणवाइयं णपढियं णपरियद्वियं णपुच्छियं णाणुपेहियं णाणुपालियं संतेबले संते वीरिए संते-पुरिसक्कारपरिक्कमे तस्स आलोएमी पडिक्कमामी णिंदामी गरिहामी विउट्टेमी विसोहेमी अकरणयाए अन्भुट्टेमी अहारिहं तवोकम्मं पायच्छितं पडिवज्ञामी तस्स मिच्छामि दुक्कडं॥ णमो तेसिं खमासमणाणं जेहिं इमं वाइयं दुवालसंगं गणपीडगं भगवंतं सम्मंकाएण फासंति पालंति पूरंति तीरंति किट्टंति सम्मं आणाए आराहंति अहं च णाराहेमि तस्स मिच्छामि दुक्कडं॥

- This is the best of the best of the test of the test of the test of the test of the second of the

सुय देवया भगवइ, णाणावरणीय कम्मसंघायं। तेसिं खवेउ सययं, जेसिं सुय सायरे भत्ती ॥

इति पाक्षिक सूत्र समाप्त ।

<sup>😕</sup> श्रमण तथा श्रमणी वर्ग पक्खी आदि प्रतिक्रमणमें वोस्ते हैं।

# तपगच्छीय विशेष सूत्र

# पंचिंदिय सूत्र

पंचिदिय संवरणो तह, णविवह बंभचेरगुत्तिघरो । चउविह कसाय मुक्को, इअ अहारसगुणेहिं संजुत्तो ॥१॥ पंच महच्वय जुत्तो, पंचिवहायार पालण समत्यो । पंचसमिओ तिगुत्तो, छत्तीसगुणो गुरू मज्झ ॥२॥

# सामायिक पारण सूत्र

सामाइय वयजुत्तो, जाव मणे होई णियमसंजुत्तो ।
छिणाइ असुहं कम्मं, सामाइअ जित्तआ वारा ॥१॥
सामाइअम्मि उ कए समणो, इवसावओ हवइ जम्हा ।
एएणं कारणेणं, बहुसो सामाइअं कुज्जा ॥२॥
सामायिक विधि से लिया, विधि से पूर्ण किया, विधि में कोई
अविधि हुई हो । दस मन के, दस वचन के, बारह काया के, कुल बत्तीस
दोषों में से जो कोई दोष लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडं ॥

# जग चिंतामणि सूत्र

जगर्चितामणि जगणाह जगरार जगरायलण, जगबंधव जगसत्थवाह जगभावविअक्खण । अद्वावयसंठविअरूव, कम्मद्विणासण । चउवीसंपि जिणवर, जयंतु अप्पडिहय सासण ॥१॥

्रकम्मभूमिहिं कम्मभूमिं पढ़मसंघयणि, उक्कोसय सत्तरिसय जिणवराण विहरंत लब्भइ । णवकोडिहिं केवलीण, कोडि सहस्स णव साहु गम्मइ ।

१ इस पाठमें सच्चे गुरु की पहचान है।

२ इसकी पहली गाथा में सामायिक द्वारा अशुभ कर्मों का नाश हैं और दूसरी गाथा में सामायिक में स्थित श्रावक साधू के तुल्य माना गया है।

३ इस पाठ की पहली गाथा में भगवान की स्तुति है, दूसरी में एक सौ सत्तर जिनेश्वर, केवली और साधुओं की स्तुति है। तीसरी में तीथों को वन्दन है चौथी में चत्यों को वन्दन है, पांचवीं में शाश्वत जिन विम्बों को वन्दन है।

संपइ जिणवर बीस मुणि, विहुं कोडिहिं वरणाण । समणह कोडिसहसदुअ, युणिऽजइ णिच विहाणि ॥२॥

जयउ सामिय जयउ सामिय रिसह सत्तुंजि, उजिंत पहु णेमिजिण, जयउ बीर सच्चउरिमंडण, भरुअच्छिहं मुणिसुव्वय। मुहरिपास दुह दुरिअखं-डण, अवर विदेहिं तित्थयरा। चिहुं दिसि विदिसि जिं के वि, तीआणागय संपद्दअ बंदु जिण सब्बे वि ॥३॥

सत्ताणवइ सहस्ता, लक्खा छप्पण्ण अह कोडीओ। बत्तिसय वासिआइं, तिअलोए चेइए वंदे॥॥ पणरस कोडिसयाइं, कोडी बायाल लक्ख अडवण्णा। छत्तीस सहस असिइं, सासय बिंबाइं पणमामि॥५॥

### जय विराय सूत्र

जय ! वियराय ! जगगुरु ! होउ ममं तुह पमावओ मयवं ।
भव णिक्वेओ मग्गाणुसारिया, इहफल सिन्धी ॥१॥
लोग विरुद्धचाओ, गुरुजणपूआ परत्यकरणं च ।
सुह गुरु जोगो तक्वयण, सेवणा आभवमखंडा ॥२॥
वारिज्जइ जइवि णियाण वंधणं वियराय ! तुह समये ।
तहिव मम हुज्ज सेवा, भवे भवे तुम्ह चल्लणाणं ॥३॥
दुक्खखओ कम्मक्खओ, समाहिमरणं च बोहि लामो अ ।
संपज्जड मह एअं, तुह णाह ! पणामकरणेणं ॥४॥
सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणम् ।
प्रधानं सर्वधरमाणाम् जैनं जयित शासनम् ॥५॥

## कछ्ठाणकंदं १

कल्लाणकंदं पढमं जिणिदं, संति तओ ऐमिजिणं मुणिदं। पासं पयासं सुगुणिक्कठाणं, भत्तीइ वंदे सिरि वद्यमाणं॥१॥

१ इसकी पहली गाथा में पहले, सोलहवें, वाईसवें, तेईसवें, चौबीसमें भगवान को वन्दन दूसरी में तीर्थंकरों की स्तुति है, तीसरी में सिद्धान्तों की स्तुति है, चौथीमें श्रुत देवता की स्तुति है।

अपार संसार समुद्दपारं, पत्ता सिवं दिंतु सुद्दक्कसारं ।, सब्वे जिणिदा सुर विंद वंदा, कञ्जाणवञ्जीण विसाल कंदा ॥२॥ णिव्वाणमग्गे वर जाण कप्पं, पणासिया सेस कुवाइद्प्पं । मयं जिणाणं सरणं बुहाणं, णमामि णिच्चं तिजगप्पहाणं ॥३॥ कुंदिंदु गोक्खीर तुसार वण्णा, सरोजहत्था कमले णिसण्णा । वाएसिरि पुत्थयवग्गहत्था, सुहाय सा अम्ह सया पसत्था ॥४॥

#### अतिचार

该这些最近是这个是是是不是不是不是一个,这是一个,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的人,我们们的人,我们们

णाणिम्म दंसणिम्म अ, चरणिम्म तविम्म तह य विरियम्मि । पंचहा भणिओ ॥१॥ आयारो, इअ एसो आयरणं काले विणए बहुमाणे, उवहाणे तह अ णिण्हवणे। वंजणअत्य तदुभए, अडुविहो णाणमायारो ॥२॥ णिस्संकिय णिवकंखिय, णिव्वितिगिच्छा अमूढ दिही अ। उववृह थिरीकरणे, वच्छछ पभावणे अह ॥३॥ पणिहाण जोग जुत्तो, पंचहिं संमिईहिं तीहिं गुत्तीहिं। एस चरित्तायारो, अडविहो होइ णायव्वो ॥४॥ बारस विहम्मि वि तवे, सर्बिमतर बाहिरे कुसलदिडे । अगिलाइ अंणाजीवी, णायव्वो सो तवायारो ॥५॥ अणसणमूणो अरिया, वित्तोसंखेवणं रसचाओ । काय किलेसो संली णया य, बज्झो तवो होइ ॥६॥ पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्चं तहे व सज्झाओ । झाणं उस्सग्गो वि अ, अब्भितरओ तवो होइ ॥७॥ अणिगूहिअ बलविरिओ, परक्कमइ जो जहुत्तमाउत्तो । जुंजइ अ जहाथामं, णायव्वो वीरिआयारो ॥८॥

वीरस्तुति

विशाल लोचन दलं प्रोचहन्ताशु केसरम् । प्रातवीर जिनेन्द्रस्य, मुखपद्मं पुनातु वः ॥१॥ येषामिषेक कर्म कृत्वा, मत्ता हर्षभरात्मुखं मुरेन्द्राः। तृणमिष गणयन्ति नैव नाकं, प्रातः सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्राः॥२॥ कलङ्कः निर्मुक्तममुक्तः पूर्णतं, कुतर्क राहु प्रसनं सदोदयम्। अपूर्वचन्द्रं जिनचन्द्रभाषितं, दिनागमे नौमि मुधैर्नमस्कृतम्॥३॥

# भरहेसर सज्भाय

भरहेसर बाहुबली, अभयकुमारो अ ढंढणकुमारो । सिरिओ अणिआइचो, अइमुचो णागदचो अ ॥१॥ मेअज, यूलिमदो, वयररिसी णंदिसेण सिंहगिरि। कयवण्णो अ सुकोसल, पुंडरिओ केसि करकंडू ॥२॥ हल्ल विहल्ल सुदंसण, साल महासाल सालिमहो अ। भद्दो दसण्णभद्दो, पसण्णचंद्रो अ जसमद्दो ॥३॥ जंबु पहु वंकचूलो, गयसुकुमालो अवंति सुकुमालो। धण्णो इलाइ पुत्तो, चिलाइ पुत्तो अ बाहुमुणी ॥४॥ अजागिरि अजारिवखय, अञ्जसहरूथी उदायगो मणगो। कालय सूरी संबो, पञ्जुण्णो मूलदेवो अ ॥५॥ पभवो विण्हुकुमारो अइकुमारो, दढ़प्पहारी अ। सिञ्जंस कूरगडु अ, सिञ्जंभव मेहुकुमारी अ ॥६॥ एमाइ महासत्ता, दिंतु सुहं गुणगणेहिं संजुत्ता । जेसि णामग्गहणे, पाव पबंधा विलय जंति॥७॥ सुलसा चंदणबाला, मणोरमा मयणरेहा दमयंती। ण मयासुंदरी सीया, णंदा भद्दा सुभद्दा य ॥८॥ रायगई रिसि दत्ता, पउमावइ अंजण सिरीदेवी। जिंह सुजिंह मिगावइ, पमावइ चिछ्छणादेवी ॥९॥ बंभी सुंदरी रुप्पिणी, रेवइ कुंति शिवा जयंति अ। देवइ दौवइ धारणी, कलावइ पुष्फचूला अ ॥१०॥ पडमावई य गौरी, गंधारी छक्खमणा सुसीमा य ।

the best to the test of the second of the se

जंबुवइ सच्चभामा, रुप्पिणी कण्हट महिसीओ ॥११॥ जक्खा य जक्खिदण्णा, भूआ तह चेव भूअदिण्णा अ। सेणा वेणा रेणा, भयणीयो थूलभदस्स ॥१२॥ इच्चाइ महासइओ, जयंति अकलंकसील कलिआओ। अञ्जवि वञ्जइ जासिं, जसपहो तिंडुअणे सयले ॥१३॥

#### मणाह जिणाणं सज्भाय

मणाह जिणाण माणं, मिच्छं परिहरह धरह सम्मत्तं । छिव्वह आवस्सयिम, उज्जुत्तो होइ पइ दिवसं ॥१॥ पव्येसु पोसह वयं, दाणं सीलं तवो अ मावो अ । सज्झाय णमुकारो, परोवयारो अ जयणा अ ॥२॥ जिणपूआ जिण युणणं, गुरु युअ साहम्मिआण वच्छल्लं । ववहारस्स य सुदी, रहजत्ता तित्यजत्ता य ॥३॥ उवसम विवेग संवर, भासा सिमई छ जीव करुणा य । धिम्म अ जण संसग्गो, करणदमो चरण परिणामो ॥४॥ संघोविर बहुमाणो, पुत्थयिलहणं पमावणा तित्थे । सहुण किचमेअं, णिच्चं सुगुरुवएसेणं ॥५॥

#### संथारा पोरिसी

णिसीहि, णिसीहि, णमो खमासमणाणं गोयमाईणं महामुणीणं ।
अणुजाणह जिहिज्जा !
अणुजाणह परमगुरु ! गुणगण रयणेहिं मंडिय सरीरा ।
बहु पडिपुण्णा पोरिसि, राइए संयारए ठामि ॥१॥
अणजाणह संथारं, बाहुबहाणेण बामपासेणं ।
कुनकुडिपायपसारण, अतरंत पमञ्जए भूमि ॥२॥
संकोइअ संडासा, उव्वद्दंते अ कायपडिलेहा ।
दव्वाई उवओगं, ऊसास णिरूंभणा लोए ॥३॥
जइमे हुज पमाओ, इम्मस्स देहस्सिमाइ रयणीए ।

आहार मुविह देहं, सव्वं तिविहेण वोसिरिअं ॥॥।
चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहुमंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं ॥५॥
चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
साहु लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा ॥६॥
चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरिहंत सरणं पवज्जामि, सिद्धसरणं पवञ्जामि।
साहु सरणं पवञ्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पवञ्जामि॥॥।
पाणाइवायमलिअं, चोरिक्कं मेहुणं दविणमुच्छं।
कोहं माणं मायं, लोहं पिञ्जं तहा दोसं॥८॥
कलहं अब्भक्ताणं, पेसुण्णं रइ अरइ समाउत्तं।

कलहं अन्भक्लाणं, पेसुण्णं रइ अरइ समाउत्तं। परपरिवायं माया, मोसं मिच्छत्तसब्लं च॥९॥ बोसिरिसु इमाइं, सुक्लमग्गसंसग्ग विग्वसूआइं।

दुग्गइ णिबंधणाइं, अहारस पावठाणाइं ॥१०॥ एगोहं णत्यि मे 'कोइ, णाहमण्णस्स कस्सइ।

एवं अदीणमणसो, अप्पाणमणु सासइ॥११॥ एगो मे सासओ अप्पो, णाण दंसण संजुओ।

सेसा मे वाहिरा भावा, सच्चे संजोग लक्खणा ॥१२॥ संजोगमूला जीवेण, पत्ता दुक्खपरंपरा ।

तम्हां संजोग संबंधं, सन्वं तिविहेण वोसिरिअं ॥१३॥ अरिहंतो मम देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो ।

जिणपण्णतं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहिअं ॥१४॥ खिमअ खमाविअ मइ खमह, सव्वह जीवणिकाय।

सिन्द्रह साख आलोयणह, मुज्झह वङ्र ण भाव ॥१५॥ सन्त्रे जीवा कम्मवस, चउदहराज भमंत ।

ते मे सच्च खमाविआ, मज्झिव तेह खमंत ॥१६॥ जं जं मणेण बद्धं, जं जं वाएण मासिअं पावं। जं जं कायेण कयं, तस्स मिच्छामि दुक्कर्ड ॥१७॥

# स्नातस्या की स्तुति

स्नातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे, शच्या विमोः शैशवे, रूपालोकन विस्मया हतरस, आन्त्या अमचक्षुषा। उन्मुष्टं नयनप्रभाधवलितं, क्षीरोदकाशङ्कया, वक्त्रं यस्य पुनः पुनः स जयित, श्री वर्द्धमानो जिनः ॥१॥ हंसा साहत पद्मरेणु किपश, क्षीरार्णवाम्मो भृतैः,

कुम्मैरप्सरसां पयोधरभर, प्रस्यद्धिभिः काञ्चनैः । येषां मन्दरस्त्रशैल शिखरे, जन्माभिषेकः कृतः,

सर्वैः सर्वसुरासुरेश्वर गणैः, तेषां नतोऽहं क्रमान् ॥२॥ अर्हद्वक्त्रप्रसूतं गणधर, रचितं द्वादशाङ्गं विशालं,

चित्रं बहुर्थ युक्तं मुनिगण वृषभैः, धारितं बुद्धि मद्भिः । मोक्षात्रद्वार भूतं व्रतचरण फलं, ज्ञेयभाव प्रदीपं,

भक्तानित्यं प्रपद्ये श्रुतमहमिखले, सर्व लोकैकसारम् ॥३॥ निष्पङ्क न्योमनीलद्युतिमलसदृशं, बाल चन्द्रामदंष्ट्रं,

मत्तं घंटा र वेण, प्रस्तमद्जलं पूरयन्तं समन्तात् । आरूढ़ो दिव्यनागं विचरति गगने, कामदः कामरूपी, यक्षः सर्वोनुभूति दिशतु मम सदा, सर्वकार्येषु सिद्धिम् ॥॥॥ 

#### संतिकर स्तवन

संतिकरं संति जिणं, जगसरणं जयसिरीइ द्वायारं।
समरामि भत्त पालग, णिव्वाणी गरुडकय सेवं ॥१॥
अ सणमो विष्पोसिह, पत्ताणं संतिसामिपायाणं।
झ्राँ खाहामंतेणं, सव्वासिवदुरिअ हरणाणं ॥२॥
अ संति णमुकारो, खेलोसिह माइल दीवपत्ताणं।
सौं हीं णमो सव्वो, सिह पत्ताणं च देइ सिरि ॥३॥
णाणी तिहुअणसामिणि, सिरिदेवीजक्खराय गणि पिडगा।
गहदिसि पाल सुरिंदा, सयावि रक्खंतु जिणभत्ते॥॥॥

रक्खंतु मम रोहिणी पण्णत्ती, वज्जसिंखला य सया। वञ्जंकुसि चक्केसरि, णरदत्ता कालि महाकाली ॥५॥ गोरी तह गंधारी, महजाला माणवी अ वइरुद्दा। अच्छुत्ता माणसिआ, महमाणसिआउ देवीओ ॥६॥ जनला गोमुह महजनल, तिमुह जनलेस तुंबर दुसुमो। मायं विजय अजिआ, बंभो मणुओ सुरकुमारो ॥७॥ छम्मुह पयाल किण्णर, गरुडो गंधव्य तह य जिंस्सदो। कूबर वरुणो मिउडी, गोमेहो पास मायंगो ॥८॥ देवीओ चक्केसरि, अजिआ दुरिआरि कालि महाकाली। अच्चुअ संता जाला, सुतारया सोअ सिरिवच्छा ॥९॥ चंडा विजयं कुसि प ण, इति णिव्वाणि अच्चुआ घरणी। वइरुट्ट दत्त गंधा, रिअंब पउमावई सिन्दा ॥१०॥ इअ तित्थरंक्लणस्या अण्णेवि, सुरासुरी य चउहा वि । ' वंतर जोइणिपमुहा, कुणंतु रक्खं सया अम्हं ॥११॥ एवं सुदिहि सुरगण, सिह्ओ संघरस संति जिणचंदो। मञ्झवि करें उक्लं, मुणिसंदर सूरि थुअ महिमा॥१२॥ इअ संतिणाह सम्म दिही, रक्खं सरइ तिकाछं जो। सच्चोवद वरहिओ, स लहइ सुह संपर्य परमं ॥१३॥ तवगच्छगयण दिणयर, जुगवर सिरि साम सुंदर गुरूणं। सुपसायलब्द गणहर, विज्जासिन्दी भणइ सीसा ॥१४॥

# खरतरगच्छीय पचक्खाण सूत्र

# णमुक्कार सहिअ पचक्लाण

उगाए सूरे णमुकार सिहअं पचक्खाई चडिव्बहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, विगइओ, पचक्खाई, अण्णत्थणाभोगेणं, सह सागारेणं, लेवा लेवेणं, गिहत्थ संसिद्धेणं, उक्खिच विवेगेणं, पडुच्चमिक्खएणं, महत्तरागारेणं, देसावगासियं भोग परिभोगं पञ्चक्खाई अण्णत्थणा भोगेणं, सहसा गारेणं, महत्तरा गारेणं, सब्ब समाहि वत्तिआगारेणं, वोसिरइ।

### णसुक्कार सहिअ पचक्लाण<sup>१</sup>

उग्गए सूरे णमुकार सहिअं पच्चक्खाई चडिव्बहंपि, आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, बोसिरइ।

#### पोरिसी पच्चक्खाण<sup>२</sup>

पोरिसिं पञ्चक्लाई उग्गए सूरे चउव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणा मोगेणं, सहसागारेणं, पञ्छण्ण कालेणं, दिसा मोहेणं, साहुवयणेणं, सव्वसमाहि वित्तिआ गारेणं, वेसिरइ।

#### पोरसी साढपोरिसी पच्चक्खाण<sup>३</sup>

पोरिसिं साढपोरिसिं मुहिसहिअं पन्चखाई। उग्गए सूरे चउव्विहंपि, आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणा भोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण कालेणं, दिसामोहेणं, साहु वयणेणं, सव्य समाहि वित्तयागारेणं, विगइओ पच्चक्खाई अण्णत्यणाभोगेणं, सह सागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्य-संसिट्ठेणं, उक्षित्वत्त विवेगेणं, पढुच मिक्खएणं, महत्तरागारेणं, देसावगासियं भोग परिभोगं पच्चक्खाई अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्य समाहि वित्तआगारेणं, वोसिरइ।

# पुरिमह पंच्चक्खाण

सूरे उगाए, पुरिमड्ढं, पचक्खाई, चडिव्बहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकालेणं, दिसा मोहेणं, साहुवर्यणेणं, महत्तरागारेणं, विगइओ पचक्खाई अण्णत्थणामोगेणं,सहसागारेणं,

८ १ णमुकारसीका पश्चक्खाण दो घड़ी का होता है।

२ पोरसी एक पहर (तीन घंटे) की होती है।

३ साढ़ पोरसी डेढ़ पहर ( साढ़े चार घंटे ) की होती है।

४ पुरिमब्द दोपहर ( छः घंटे )का होता है।

लेवालेवेणं, गिहत्यसंसिट्ठेणं, उक्खित्त विवेगेणं,पडुच्च मिक्सिएणं, महत्तरागा-रेणं, देसावगासियं भोग परिभोगं पच्चक्खाई अणत्थणाभागेणं, सहसागारेणं महत्तरागारेणं, सब्ब समाहि वत्ति आगारेणं, वोसिरइ।

#### अवहु पच्चक्खाण्

सूरे उग्गए अवडुं पन्चक्खाई चडिव्यहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणभोगेणं, सहसागारेणं, पन्छण्णकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सव्य समाहिवत्तियागारेणं, विगइओ पन्चक्खाई अण्णत्यण-भोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्यसंसिट्टेणं, उक्खित्त विवेगेणं, पडुच्च-मिक्खएणं, महत्तागारेणं, सव्य समाहिवत्तियागारेणं, वोसिरइ।

#### एकासण पच्चक्खाण

पुरिमहुं पच्चक्वाई उग्गए सूरे चउव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणा भोगेणं, सहस्सागारेणं, पच्छण्ण कालेणं दिसा, मोहेणं, साहु वयणेणं, सव्वसमाहि वित्तआ गारेणं, एकासणं पच्चक्खाई तिविहंपि आहारं असणं खाइमं साइमं अण्णत्थणा भोगेणं, सहसागारेणं, सागारि आगारेणं, आउट्ट णपसारेणं, गुरुअब्भुडाणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वस-माहि वित्तआगारेणं, वोसिरइ॥

#### पुनः

पोरिसि साङ्गपोरिसि वा पच्चक्खाई उग्गए सूरे, चडिव्बहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण-कालेणं, दिसा मोहेणं साहु वयणेणं, सव्व समाहिविचयागारेणं, एकासणं पच्चक्खाई, तिविहंपि आहारं, असणं खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारिआगारेणं, आउट्टण पसारेणं, गुरुअब्मुहाणेणं, महंचरा-गारेणं, सव्वसमाहि विच आगारेणं, वोसिरइ।

४ अवड्ढ तीन पहर ( नौ घंटे ) का होता है।

<sup>🖁</sup> एकासण में एक बार भोजन एक आसन से किया जाता है।

#### एगळठाण पच्चक्खाण"

पुरिमहुं पचक्खाई उग्गएसूरे चडिव्बहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण कालेणं, दिसामोहेणं साहु, वयणेणं, सव्व समाहि वित्तआगारेणं, एगलठाणं, पच्चक्खाई अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्यसंसिहेण, उक्खित्त विवेगेणं, पडुच्चमक्खीएणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवित्तयागारेणं, एकासणं, पच्चक्खाई तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणा भोगेणं, सहसागारेणं, सागरिआगारेणं, आउट्टण पसारेणं, गुरुअब्भुद्वाणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वित्तआगारेणं, वोसिरइ।

पुनः

पोरिसि साढ पोरिसि वा पन्चक्खाई उग्गए सूरे, चउव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं पच्छण्णका- लेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सव्य समाहिविचयागारेणं, एगलठाणं, पच्चक्खाई अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेबालेबेणं, गिहत्थसंसिटेणं, उक्खिचिवेगेणं, पडुच्चमिक्खएणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि विचयागारेणं, एकासणं, पच्चक्खाई, तिविहं, पि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारिआगारेणं, ओउट्टणपसारेणं, गुरु अब्भुडा-णेणं, महत्तारागारेणं, सव्व समाहिविचआगारेणं, देसावगासियं भोग परिभोगं पच्चक्खाई, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहि विचआगारेणं, बोसिरइ।

### आयंबिल पच्चक्खाण<sup>८</sup>

पुरिमद्धं पच्चक्खाई उग्गए सूरे चउव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकालेणं, दिसामोहेणं,

७ एगल्डाणे में एक समय भोजन एक स्थान में होता है।

८ उत्कृष्ट आयम्बिल एक अंचल मोजन तीन चिल्लू पानी से होता है। वर्तमान समय में मध्यम आयम्बिल प्रचलित है।

了。 一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,

साहुवयणेणं, सब्ब समाहि वित्तिआगारेणं, आयंबिलं पञ्चक्खाई अणत्थणा-मोगेणं, सहसागारेणं, लेवा लेवेणं, गिहत्य संसिट्ठेणं, उक्खित विवेगेणं, पडु-च्चमक्खीएणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वित्तियागारेणं, एकासणं, पञ्चक्खाई तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यंणा मोगेणं, सहसा गारेणं, सागारिआगारेणं, आउट्टणपसारेणं, गुरु अब्मुद्दाणेणं, महत्तरागारेणं, सब्ब समाहि वित्तिआ गारेणं, वोसिरइ।

#### पुनः

पोरिसि माढपोरिसि वा पन्चक्खाई उग्गए सूरे, चडिव्बहंपि आहारं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसा गारेणं, पच्छण्णकातेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सच्च समाहिविच्या गारेणं, आयंबिलं पच्चक्खाई, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसा गारेणं, लेवा लेवेणं, गिहत्थ संसिहेणं,
उिक्तचिवेगेणं, पडुच्चमिक्खएणं, महत्तरागारेणं, सव्य समाहि विच्यागारेणं,
एकासणं पच्चक्खाई, तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणा
भोगेणं, सहसा गारेणं, सागारिआगारेणं, आउट्टण पसारेणं, गुरु अन्भुद्वाणेणं,
महत्तरागारेणं, सव्यसमाहिविच्यागारेणं, वोसिरइ।

#### णिव्वि गइय पच्चक्खाण\*

पुरिमहुं पच्चलाई उग्गएसूरे चउच्चीहंपि आहारं, असणं, पाणं, लाइमं, साइमं, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण कालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सब्ब समाहि वित्तयागारेणं, णिव्विगइयं पच्चक्खाई, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसा गारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थ संसिद्धेणं, उक्खित्तविवेगेणं, पडुच्चमिक्खएणं, महत्तरागारेणं, सब्ब समाहि वित्तआगारेणं, एकासणं पच्चक्खाई तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसा गारेणं, सागारिआगारेणं, आउट्टणपसारेणं, गुरु अन्भुद्धाणेणं, महत्तरागारेणं, सब्ब समाहि वित्तयागारेणं, वोसिरइ।

<sup>\*</sup> वर्त्तमान समयमें गुजरात देशकी तरफ जो आयम्बिल किया जाता है। वह आयम्बिल नहीं है णिन्ति है। कारण आयम्बिल में दो द्रव्य लेने की आज्ञा है। एक उबाला हुआ अन्न दूसरा गरम जल।

#### पुनः

पोरिसं साढ पोरिसं वा पच्चक्खाई उग्गए सूरे चउव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण कालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सव्वसमाहि वित्तयागारेणं, णिव्विगइयं, पच्चक्खाई। अण्णत्थणा भोगेणं, सहसा गारेणं, लेवा लेवेणं, गिहत्य संसिहेणं, उक्खित्वविवेगेणं पडुच्चमिक्खएणं, महत्तरागारेणं, सब्ब समाहि-वित्तयागारेणं, एकासणं पच्चक्खाई तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसा गारेणं, सागरिआगारेणं, आउट्टणपसारेणं, गुरु अब्भुद्वाणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वित्तयागारेणं, वोसिरइ।

### चउविवहार उपवास पच्चक्खाण<sup>१</sup>

सूरे उग्गए, अन्मत्तद्वं पच्चक्खाई । चडिव्बहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहि वित्तयागारेणं वोसिरइ ।

## तिविहार उपवास पच्चक्खाण<sup>२</sup>

सूरे उग्गए, अन्मत्तहं पच्चक्खाई, तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, पाणहार पोरिसि साढपोरिसिं, पुरि-महुं अवहुं वा पच्चक्खाई अणत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकालेणं दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्यसमाहि वित्तयागारेणं, वोसिरइ।

### दत्तिअ पचक्खाण

पुरिमहुं पच्चक्खाई उग्गएसूरे चडिव्वहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सव्वसमाहि वित्तआगारेणं, दित्तिअं पच्चक्खाई अणत्थणा भोगेणं,

१ उत्कुष्ट उपवास को शास्त्र चडत्थ भक्त कहते है आर्थात् चार वक्त भोजन का त्याग उपवास के पहले दिन तथा पारणे के दिन एकासण करना चाहिये।

२ यह पवक्लाण सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक किया जाता है।

सहसागारेणं, खेवालेवेणं, गिहत्थ संसिद्धेणं, उक्खित विवेगेणं, पडुच्चमिक्खएणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहि वित्तिआगारेणं, एकासणं पच्चक्खाई तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अणत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारि आगारेणं, आउट्टण पसारेणं, गुरुअब्मुहाणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वित्तिआगारेणं, वोसिरइ।

#### पुनः

पोरिसि साढ पोरिसि पन्चक्खाई उगाए सूरे चडिव्बहंिए आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पन्छण्ण कालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, सव्वसमाहिवित्तआगारेणं, दित्तिअं पन्चक्खाई अणत्थणा भोगेणं, सहसागारेणं, लेवा लेवेणं, गिहत्थ संसिद्धेणं, उक्कित्त विवेगेणं, पडुन्चमिक्खएणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वित्तिआगारेणं, एकासणं पन्चक्खाई तिविहंिप आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसागारेणं, सागारि आगारेणं, आउटुणपसारेणं गुरु अब्भुद्धाणेणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहि वित्तिआगारेणं, वोसिरइ।

#### पाणहार पच्चक्खाण\*

पाणहार दिवस चरिमं पञ्चक्खाई, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सञ्चसमाहि वत्तियागारेणं, वोसिरइ।

# दिवस चरिम चउव्विहार पच्चक्खाण

दिवस चरिमं पञ्चक्खाई चउव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वत्तियागारेणं, वोसिरइ।

## दिवस चिरम तिविहार पच्चक्खाण

दिवस चरिमं पञ्चक्खाई, तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सन्वसमाहि वत्तिआगारेणं, वोसिरइ।

<sup>\*</sup> यह तीनों पश्वक्लाण दिनके अन्त भागसे प्रारम्भ हो दूसरे दिन सूर्योदय तक किये जाते है।

### दिवस चरिम दुविहार पन्चक्खाण

दिवस चरिमं पञ्चक्खाई, दुविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, अण्ण-त्थणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं,वोसिरइ।

#### भवचरिम पच्चक्खाण

भव चरिमं पञ्चक्खाई चउव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वत्तियागारेणं वोसिरइ।

### गंठिसहिअ मुद्रिसहिअ और अंगुद्रिसहिअ आदि अभिग्रह पच्चक्खाण

गंठि सिहअं मुद्धि सिहअं अंगुद्धि सिहअं वा पच्चक्खाई, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वित्तयागारेणं, वोसिरइ।

#### धारणा पच्चक्खाण

धारणा प्रमाणं पच्चक्खाई अण्णत्थाणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्यसमाहिवत्तिआगारेणं, वोसिरइ।

#### पच्चक्खाणों की आगार संख्या

दो चेव णमुकारो आगारा छच्च हुंति पोरिसिए।

सत्तेव य पुरिमड्डे, एगासणयम्मि<sup>9</sup> अहे व ॥१॥ सत्ते गहाणस्स उ अहेव य, अंबिलम्मि आगारा ।

पंचेव अन्मत्तहे, छप्पाणे चरिम चत्तारि ॥२॥ पंच चउरो अभिग्गहे, णिब्बीए अहं णव य आगारा ।

अप्पावरणे पंच चड, हवंति सेसेसु चत्तारि ॥३॥

१ इस पच्चक्लाण में पांचवा, चोलपट्टागारेणं, चोलपट्ट का आगार तथा 'पारिद्वावणिया गारेणं'' यह दो आगार साधुओं के लिये होते हैं।

२ णमुकारसी में दो, पोरिसी में छः पुरिमढ में सात, एगासण में आठ, एगळठाण में सात, आयम्बिल में आठ, उपवास में पांच, पाणहार में छह, अभिष्ठह में पांच, णिवीमें आठ तथा नौ आगार होते हैं। अल्पावरण और अन्त्यसमाधि पच्चक्खाणके पांच, शेष सभी पच्चक्खाणों में चार आगार होते हैं।

# तपागच्छीय पचक्वाण सूत्र

# णमुक्कारसहिअ मुट्टिसहिय पच्चक्लाण

उग्गए सूरे, णमुकारसहिअं मुहिसहिअं पञ्चक्खाई चउव्चिहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागारेणं, मह-चगरागारेणं, सव्यसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरइ।

#### पोरिसी साढपोरिसी पच्चक्लाण

उग्गए सूरे, णमुक्कारसिंझं, पोरिसिं, साढपोरिसिं मुहिसिह्झं पच्च-क्लाई। चडिव्वहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणा-भोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्य समाहिवत्तियागारेणं, वोसिरइ।

### पुरिमह अवह पच्चक्खाण

सूरे उग्गए, पुरिमढ़ं, अवढ़ं, मुहिसहिअं पच्चक्खाई, चडिव्बहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणामोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहिवत्तिया-गारेणं, वोसिरइ।

# एकासण, बियासण तथा एगळठाण का पच्चक्खाण

उगाए सरे, णमुकारसिंहअं, पोरिसिं, साढपोरिसिं, मुद्दिसिंहअं पचक्लाई। चडिवहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्य समाहिवत्तियागारेणं, विगइओ पचक्लाई अण्णत्य-णाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्यसंसिंहेणं, उक्लित्वविवेगेणं, पडच्चमिक्खएणं, महत्तरागारेणं, सव्य समाहिवत्तियागारेणं। एकासणं, पडच्चमिक्खएणं, महत्तरागारेणं, सव्य समाहिवत्तियागारेणं। एकासणं, वियासणं, एगलठाणं वा पचक्लाई तिविहंपि, आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारिआगारेणं, आउट्टण पसारेणं गुरु अन्भुद्वाणेणं, पारिद्वाविणयागारेणं, महत्तारागारेणं, सव्य समाहिवत्ति-

यागारेणं, पाणस्सलेवेण वा, अलेवेण वा, अच्छेण वा, बहुलेवेण वा, सिस-त्थेण वा, असित्थेण वा, वोसिरइ।

#### आयंबिल पच्चक्खाण

उगाए सूरे, णमुक्कारसिंहअं, पोरिसिं, मुहिसिंहअं पञ्चक्लाई। चडिव्बहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्यणभोगेणं, सहसागारेणं, पञ्छण्णकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहिवित्तयागारेणं। आयंबिलं पञ्चक्खाई अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागारेणं, लेवालेवेणं, गिहत्थसंसिंहेणं, उक्खित विवेगेणं, पारिहाविणयागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहिवित्तयागारेणं,। एकासणं पञ्चक्खाई, तिबिहंपि, आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसागारेणं, सागारिआगारेणं, आउट्टणपसारेणं, गुरुअञ्सुहाणेणं, पारिहाविणयागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वित्तआगारेणं,पाणस्स लेवेण वा, अलेवेण वा, अलेवेण वा, अल्लेवेण वा, सिंसत्थणे वा, असित्थेण वा वोसिरइ।

#### तिविहार उपवास पचक्खाण

सूरे उग्गए, अन्मत्तहं, पच्चक्खाई, तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, पारिद्वावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहिवत्तियागारेणं, पाणहार, पोरिसं, साढपोरिसं, मुहिसहिअं, पच्चक्खाई, अण्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकालेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमोहि वत्तिआगारेणं पाणस्स लेवेण वा, अलेवेण वा, अच्छेणं वा, बहुलेवेण वा, सित्यंण वा, असित्थेण वा, वोसिरइ।

#### चउविहार उपवास पच्चक्खाण

सूरे उगाए, अन्मत्तहं पचक्काई, चडिव्वहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं पारिडावणियागारेणं, मह-त्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं, बोसिरइ।

# रात्रि पच्चक्खाण

#### पाणहार पच्चक्खाण

पाणहार दिवसचरिमं पच्चक्खाई, अण्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सञ्बसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरइ।

# चउव्विहार पच्चक्खाण

दिवसचरिमं पञ्चक्लाई, चउ व्विहंपि, आहारं, असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तिया-गारेणं, वोसिरइ ।

#### तिविहार पच्चक्खाण

दिवसचरिमं पच्चक्खाई, तिविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं सन्वसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरइ।

# दुविहार पच्चक्खाण

दिवसचरिमं पच्चक्खाई, दुविहंपि आहारं, असणं, खाइमं, अण्णत्य-णामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं सव्व समाहिवत्तियागारेणं वोसिरइ।

# देसावगासिय पच्चक्खाण

देसावगासियं उवभोगं, परिभोगं पच्चक्लाई, अण्णत्यणाभोगेणं, सह-सागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरइ।

# पच्चक्वाण के आगारों का अर्थ\*

उगाए सूरे णमुक्कार सिहयं पच्चक्खाई चडिव्यहंपि आहारं ॥१॥ अर्थ—जिस समय गुरु पच्चक्खाण कराते हैं तो गुरु "पच्चक्खाई" यह शब्द कहते हैं तथा उस समय पच्चक्खाण छेनेवाछे को "पच्चक्खामि" यह शब्द कहना चाहिये।

<sup>\*</sup> प्रंथो में दो प्रकार के पचक्खाणों का उल्लेख मिलता है (१) अग्रुद्ध पचक्खाण (२)
ग्रुद्ध पचक्खाण ।

सूर्य उदय के उपरान्त दो घड़ी दिन निकल आने तक चारों आहारों का, णमुकार गिन कर त्याग किया जाता है वे चार प्रकार के आहार ये हैं:—

- (१) असणं—अन्न, चावल, गेहूं, मूंग, चना, जवार आदि सब प्रकार के अनाज। सब अन्नों का आटा। सब तरह की साग, तरकारी। लड्डू, पेड़ा. इत्यादि सब पकवान। आलू, मूली आदि सब प्रकार के कंद। दुघ, चाय, दही, रोटी, राब, सब प्रकार की पतली और नरम वस्तुएँ। हींग, वेसन, सौंफ तथा सेंघवादिक नमक इत्यादि सब का समावेश "अशण" में होता है।
- (२) पाणं—जौ का पानी, जौ के छिलके का पानी, चावल का पानी तथा गरम पानी इत्यादि सब प्रकार का पानी "पाण" में होता है।
- (३) खाइमं—नारियल, खजूर, आम, केला, अंगूर, अनार, ककड़ी, खीरा, अखरोट, बादाम, पिस्ता आदि सब मेवे तथा सब प्रकार के फल 'खादिम' कहे जाते हैं।

साइमं—पान, सुपारी, इलायची, लौङ्ग, पान का मसाला,दालचीनी, चूरनकी गोली आदि मुखवास चीजें तथा हरड़, बेहेढ़ा, आंवला, तुलसी, कत्या, मुलैठी, तमाल पत्र वायविडंग, अजवायन, कुलिंजन, कवाबचीनी, कचूर, नागरमोथा, पोकर मूल, बबूल की छाल, खैर की छाल इत्यादि वस्तुएं 'स्वादिम' कहलाती हैं।

- (१) "अण्णत्थणामोगेणं" :— अनामोग टालके किया जो पच्चक्खाण अर्थात् विस्मृति के कारण कोई भी वस्तु भूल कर मुख में डाली हो, परन्तु ज्ञान होने पर तत्काल उसको थूक देवे तो पच्चक्खाण में दोष नहीं लगता। किन्तु जानने के बाद भी भक्षण करे तो पच्चक्खाण निश्चय मंग होता है।
- (२) "पच्छण्णकालेणं": मेघ, रज, ग्रहण आदि के द्वारा सूर्य ढक जाने से या पर्वत की ओट में आजाने से सूर्य दृष्टिगोचर न हो, तब

भ्रम पूर्वक प्चक्खाण का समय समाप्त हुआ जान कर भोजन आदि कर छे, तो ब्रत मङ्ग नहीं होता है।

शुद्ध पञ्चक्खाण उसे कहते हैं जो पञ्चक्खाण करने वाले या कराने वाले आगारों का अर्थ सुचारु रूप से जानते हों।

अतः पन्चक्खाण करनेवालों का परम कर्त्तव्य है कि वे शुद्ध पन्चक्खाण करने का प्रयत्न करें तथा पन्चक्खाण करानेवाला जब अंत में "वोसिरे" कहता है तो करनेवाले को अवस्य "वोसिरामि" कहना चाहिये। अन्यथा वत नहीं लिया हुआ समझा जाता है।

- (३) दिसामोहेणं—दिशा का भ्रम हो जाने से अर्थात पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा जानकर काल समाप्ति से पूर्व ही मोजन कर ले तो व्रत खण्डित नहीं होता।
- (४) सहसागारेणं—अतिशीघ्रपने में या अकस्मात् से धी तेल आदि तोलते हुए या देखते हुए छींटे मुख में गिर जायें तो व्रत में दूषण नहीं लगता है।
- (५) साहुवयणेणं—साधु के वचन से "उग्घाडा पोरिसी" शब्द को, जो कि व्याख्यान में पोरिसी पढ़ते समय बोला जाता है, सुनकर अधूरे समय में ही पच्चक्खाण को पार लेने से व्रत भङ्ग नहीं होता।
- (६) सव्वसमाहिबत्तियागारेणं—पच्चक्खाण का समय पूरा होने के पूर्व ही तीव्र रोगादिके कारण अस्थिर चित्त तथा आर्त्तरौद्र ध्यान होने से, उस रोगके उपशमन (शान्त करने) के हेतु औषधी आदि ग्रहण करने से वत ट्टता नहीं।
- (७) महत्तरागारेणं—विशेष निर्जरा आदि खास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निश्चय किये हुए समय से प्रथम ही पच्चक्खाण पार छेने से ब्रत में दूषण नहीं छगता।

<sup>#</sup> व्याख्यान के समय सूत्र समाप्ति तथा चरित्र प्रारम्भ के प्रथम जो साधु, यति महाराज मुखवस्त्रिका ( मुहपत्ति ) पिंडलेहण करके पचम्खाण कराते हैं उसे ' अघाडा पोरिसी" कहते हैं।

- (८) सागारीआगारेणं—जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है कि साधू एकान्त स्थान अर्थात जहां कोई गृहस्थ न देखता हो भोजन करे, यदि एकासणादिक पन्चक्खाण करके भोजन खाने के लिये बैठे हुए साधु महाराज के पास कोई गृहस्थ चला आवे तो मुनि महाराज उस स्थान से स्थानान्तर होवें तो पन्चक्खाण भंग नहीं होता। तथा गृहस्थों के लिये इस बात का उल्लेख है कि वे यदि एकासणादिक पन्चक्खाण लेकर भोजनार्थ बैठे हुए को सम्मुखस्थित पुरुष की नजर लगती होय तो वे यदि स्थानान्तर होते हैं तो व्रत खण्डित नहीं होता।
- (९) आउट्टणपसारेणं—सर्प के आने से, अमि प्रकोप से, मकान के गिर पड़नेसे, अंग सुन्न पड़ जानेसे यदि हाथ पैरोंको फैलाया या सिकोड़ा जाय तो नियम भङ्ग नहीं होता है।
- (१०) गुरुअसुद्वाणेणं—गुरु महाराज या कोई बड़े पुरुष के विनय करने के लिये भोजन करते हुए, एकासणादिक में आसन छोड़कर खड़ा हो जाने से व्रत टूटता नहीं।
- (११) पारिद्वाविणयागारेणं—अधिक हो जाने के कारण जिस आहार को उस सरस आहार के परठवन<sup>†</sup> से अधिक जीव विराधना होती देखकर गुरु आज्ञा से पच्चक्खाणधारी साधू दूसरे समय भी आहार करे तो नियम खण्डित नहीं होता ।
- (१२) लेवालेवेणं—भोजन करने के थाल प्रमुखादि भोजन में घृता-दिक बिगय द्रव्य का अंश लगा हुआ देखकर, हाथादि से साफ कर लेने पर भी जिस बर्तन में चिकनाहट का कुछ अंश रह जाय, उसमें यदि आयम्बिलादि व्रतवाला भोजन कर लेवे तो व्रत भङ्ग नहीं होता है।
  - (१३) उक्खित्तविवेगेणं--आयम्बिलादि पच्चक्खाण में न खाने योग्य

ग अपनी भूख से अधिक भूळ कर छाया हुआं या गृहस्थ द्वारा भक्तिवशात् अधिक दिया हुआं आहार को गुरु-आज्ञा से बन में जाकर साधु शुद्ध भूमि में परिठावे, अर्थात् मिट्टी में मिळा देवे उसे "परठवना" कहते हैं।

जो विगय द्रव्य है उसका स्पर्श भूल में यदि खाने योग्य वस्तुओं से हो जाये तो उनके खाने में दोष नहीं।

- (१४) गिहत्यसंसिट्टेणं—अन्य आहार या घी तेल आदि से लगी हुई कड़छी आदि को साफ कर छेने पर भी चिकनाहट या गंघ का थोड़ा अंश उसमें लगा रहे। उस कड़ से कदाचित आयम्बलवाले को खाना परोसा गया हो तो नियम भङ्ग नहीं होता है।
- (१५) पडुच्चमिक्खएणं---भोजन बनाते समय जिन चीजों पर भूछ कर घी, तेल आदि की उंगली लग जाय या घी से चुपड़े हुए फुलकों आदि का स्पर्श हो जाय, उन वस्तुओंको आयम्बिलादि पच्चक्खाण वाला मक्षण कर ले तो वत भङ्ग नहीं होता।

# सार्थपोसह सज्माय सूत्र

जो विगय द्रव्य है उसका जाये तो उनके खाने में दे (१४) गिहत्थसंसिष्टें हुई कड़छी आदि को स् अंश उसमें छगा रहे। परोसा गया हो तो ि (१५) पड़च्चम कर घी, तेल आदि आदि का स्पर्श हे भक्षण कर ले तो जग च एगो भगवा महाबीर हि सूर्य के स जग चूड़ामणि भूओ, उसभो वीरो तिलोय सिरि तिलओ। लोगाइचो, एगो चक्लू तिहु अणस्स ॥ १ ॥ भगवान् ऋषभदेव संसारके चूड़ामणि रत्नके समान हैं और भगवान् महाबीर त्रिलोक लक्ष्मी के तिलक समान हैं। एक दुनिया के प्रकाशक सूर्य के समान हैं तो दूसरे संसार के छोचन ( नेत्र ) हैं ॥१॥

संवच्छर मुसम जिणो, छम्मासे वद्यमाण जिणचंदो। इह विहरिया णिरसणा, जएजए ओवमाणेणं ॥ २ ॥

भगवान् ऋषभदेव ने एक वर्ष तक और चन्द्रमा के समान मुखवाले भगवान् वर्द्धमान ने छै महीने तक निराहार रह कर तपस्या की। इसी उदाहरण को सामने रख कर तप में प्रयत्नशील होना चाहिये ॥२॥

> जङ्ता तिलोय णाहो, विसहइ बहुयाई असरिसजणस्स। इय जीयंत कराइं, एस खमा सच्च साहूणं ॥३॥

त्रिलोकीनाथ आदीश्वर प्रमु ने दुष्ट मनुष्यों के बहुत से प्राणांतिक उपद्रवों को बदीश्त किया (पर उनके विरुद्ध कुछ न किया )। यही क्षमा ( सिहप्युता ) सभी साध्यों को होनी चाहिये ॥३॥

ण च इज्जइ चालेड, महइ महावद्यमाण जिणचंदो । उवस्सग्ग सहस्सेहिंबि, मेरु जहा वाय गुंजाहिं ॥४॥ महाबुद्धिमान जिनोंमेंचन्द्रवत् महावीर हजारों उपद्रवोंके होते हुए भी वायु के झोकों से मेरु की तरह जरा भी विचलित न हुए ॥४॥ भदो विणीय विणओ, पढम गणहरो समत्त सुयणाणी । जाणंतोवि त मत्यं, विम्हिय हियओ सुणइ सर्व्वं ॥५॥

कल्याणकारी विनयवन्त और समस्त श्रुत ज्ञान के जाननेवाले प्रथम गणघर गौतम स्वामी उस अर्थ को समझते हुए भी विस्मत (ध्यानपूर्वक) हृद्यसे सुनते थे ॥५॥

जं आणवेइ राया पयइओ, तं सिरेण इच्छंति । इय गुरुजण मुह भणियं, कयंजली उडेहिं सोयव्वं ॥६॥

राजा की आज्ञा को अनुचर लोग बड़े श्रम से पूर्ण करने की इच्छा करते हैं, ठीक उसी तरह गुरुजनों के मुख से कही हुई बातों को दोनों हाथ जोड़कर सुनना चाहिये ॥६॥

> जह सुर गणाण इंदो, गहगण तारागणाण जह चंदो । जहय पयाण णरिंदो, गणस्स वि गुरु तहाणंदो ॥६॥

जिस तरह इन्द्र देवताओं को, चन्द्रमा ग्रह ताराओं को, राजा प्रजाओंको सुख प्रदान करते हैं उसी तरह गुरु अपने गच्छमें (शिप्यवर्ग) को आनन्द दिया करते हैं ॥७॥

> बालुत्ति महीपालो णपया, परिहवइ एस गुरु उवमा । जंबा पुरओ काउं, विहरंति मुणि तहा सोवि ॥८॥

प्रजा जिस तरह बालक राजा का भी तिरस्कार नहीं करती है उसी तरह अवस्था अथवा चारित्र में छोटे होनेपर भी मुनि, साधु, यित, श्रमण, निरग्रन्थ आदि नामवालों को सबके आगे आचार्य पद देनेके बाद मुनि उन्हें अपना गुरु समझ कर साथ विचरते हैं।

पड़िरूबो तेयस्सि, जुगप्पहाणागमो महुरबक्को। गम्भीरो घिइमंतो, उबएसपरो य आयरिओ॥९॥ जो तीर्थङ्कर गणधरों के प्रतिनिधि स्वरूप मौजूदा जमाने में सबसे बड़े श्रुत ज्ञाता मधुर भाषी गम्भीर विचार वाले बुद्धिमान् और उपदेश देने में समर्थ होते हैं वे ही आचार्य हैं ॥९॥

> अपरिस्सावी सोमो, संगहशीलो अभिग्गह मईअ। अविकत्थणो अचवलो, पसंत हियओ गुरु होई॥१०॥

किसी एकके दोष गुणको दूसरेसे न कहनेवाले, बुलंद (देदीप्यमान) चेहरेवाले शिष्यगणोंके लिये वस्त्र, पात्र एवं पुस्तकोंका संग्रह करनेवाले, किसी विषयको समझ लेनेमें समर्थ बुद्धिवाले अपनी प्रशंसा न करनेवाले या मितमाषी, (कम बोलने वाले) स्थिर और प्रसन्न हृदय वाले गुरु होते हैं॥१०॥

कइयावि जिण वरिंदा, पत्ता अयरामरं पहं दाउं। आयरिएहिं पवयणं, धारिज्जइ संपयं सयलं॥११॥ किसी समय जिनेन्द्रदेव मोक्ष का मार्ग बताकर चले गये। पर बाद में आजतक उनके प्रवचन उपदेश को आचार्यों ने ही सुरक्षित रखा है। अणुगम्मए भगवई, राय सुयज्जा सहस्स वंदेहिं। तहवि ण करेइ माणं, परियच्छइ तं तहा णूणं॥१२॥

想是想是我的感染是我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们们的人们的人,我们们们的人们的人们的人们的人,我们们们的人们的人们的人们的人们的人们的

दिधवाहन राजा की कन्या साध्वी चन्दनवाला हजारों साध्वियों के साथ प्रवित्तका हुई । फिर भी पूज्यपद का मान नहीं रखती थी। पूज्यपदको भी ज्ञान चारित्रादि गुणोंके माहात्म्यका ही फल समझती थी॥१२॥

दिण दिक्खियस्स दमगस्स, अभिमुहा अज्जचंदणा अज्जा ॥ णेच्छइ आसण गहणं, सोविणओ सव्य अज्जाणं ॥१३॥

केवल एक दिन का दीक्षित साधु आर्या चन्दनवाला के सामने आया। पर जबतक वह खड़ा रहा, चन्दनवाला अपने आसन पर नहीं बैठी। यही विनय सभी साध्वियों का आदर्श है ॥१४॥

> वर ससय दिक्खियाए, अञ्जाए अञ्ज दिक्खिओ साहू॥ अभिगमण वंदण णमं, सणेण विणएण सो पुञ्जो ॥१४॥

kital taritoisistaisistaisi tatataisistaisistaisistaisistaisistaisista tasista tasista tasistaisista

सौ वर्ष की दीक्षित साध्वी आज के दीक्षित साधु की अगवानी करे, वन्दन करे, नमस्कार करे, विनय के साथ आसन दे और यह समझे कि यह पूज्य हैं ॥१४॥

> धम्मो पुरिसप्पभवो पुरिसवरदेसिओ पुरिस जिहो॥ लोएवि पहू पुरिसो कि पुण लोगुत्तमे धम्मे ॥१५॥

पतन की ओर जानेवाले को जो बचाता है, वही धर्म्म है। वह धर्म्म पुरुषों द्वारा अर्थात् तीर्थङ्करों एवं गणधरों के दीमाग से ही पैदा हुआ है और उस धर्म के सचमुच पालक रक्षक पुरुष ही हुए हैं। लोक में भी पुरुष ही प्रभुताशाली होते हैं। इसलिये स्त्रियों से पुरुषों का दर्जी ऊंचा है।।१५॥

संवाहणस्स रण्णो तइया, वाणारसीइ णयरीए । कण्णा सहस्स महियं, आसी किररूव वंतीणं ॥१६॥ तहविय सा रायसिरी, उछ्छटंती ण ताइया ताहिं । उयरिष्ठएण इक्केण, ताइया अंगवीरेण ॥१७॥

उस जमाने में बनारस में संवाहन नामक राजा के बड़ी सुन्दरी हजार कन्याएं थीं। पर जब दुश्मनोंने लूटने के ख़याल से उस राजा पर चढ़ाई की तो वे कन्यायें राजलक्ष्मी को न बचा सकीं। पर उसके गर्भ से प्रादुर्भूत अकेले अंगवीर्य पुत्रने ही राजलक्ष्मीको दुश्मन राजाओंसे बचा लिया। इसलिये पुरुष की प्रधानता न्याय संगत है।

महिलाणसु बहुयाणिव, अजाओ इह समत्त घर सारो । राय पुरुसेहिं णिज्जइ, जणेवि पुरिसो जिंह णित्य ॥१८॥

स्त्रियां कितनी ही चतुर क्यों न हों, अगर उसके घर में पुरुष नहीं, उत्तराधिकारी औछाद नहीं तो राज पुरुष उनके घर से संचित धन छे जाकर राजकोष (खजाने) में जमा कर छेते हैं। स्त्रियों का कुछ वश नहीं चछता। इससे भी पुरुष की प्रधानता सिद्ध होती है ॥१८॥

कि पर जण बहुजाणा, वणाहिं वरमप्प सक्सिवयं सुकयं । इह भरह चक्कवट्टी, पर्सण्ण चंदो य दिइंता ॥१९॥

是一个,我们是一个,我们是一个,我们们的,我们们的,我们们的,我们们的,我们们的一个,我们们的一个,我们们的一个,我们们的一个,我们们的一个,我们们的一个,我们

दूसरे की दृष्टि में धार्मिक बनने के लिये जो धर्म किया जाता है, वह निरर्थक है। उससे कुछ होने का नहीं। इसलिये आत्म साक्षित्व से धर्म्म करना चाहिये जो कि वस्तुतः शुभफलदायी होगा। इसके लिये श्री भरतचक्रवर्त्ती और प्रसन्न चन्द्र ऋषि दृष्टान्त खरूप हैं॥१९॥

> वेसोवि अप्पमाणो, असंजम पएसु वट्टमाणस्स । किं परियत्तिय वेसं, विसं णमारेइ खड्जं तं ॥२०॥

कुमार्ग में प्रवृत्त साधु का उसके केवल वेष से रजोहरण चोलपट्टा आदि चिन्हों से क्या हो सकता है ? बहुरूपिये को केवल वेषधारण से क्या ? अर्थात् जिस तरह कोई एक बहुरूपिया समरोन्मुख वीर योद्धा की शक्ल लेकर आ सकता है पर युद्ध उपस्थित हो जाय तो वह निकम्मा साबित होगा ठीक उसी भांति उस ढोंगी साधू का वह ढोंग कामयाब न होगा और विष जिस तरह खाये जाने पर खानेवालों को मार डालता है उसी तरह कुमार्गगामी साधु को कुमार्ग का खोटा फल मजा चखा ही देता है ॥२०॥

धम्मं रक्खइ वेसो, संकइ वेसेण दिक्खिओमि अहं। उम्मग्गेण पड़ंतं, रक्खइ राया जणवओ य ॥२१॥ जिस कुमार्गगामी मनुष्यों को राजा दण्डादि व्यवस्था से ठीक रास्ते पर लाता है उसी प्रकार वेष धर्म को व्यवस्थित रखता है और यह भी ख्याल होता है कि मैं दीक्षाधारी हूं ॥२१॥

अप्पा जाणाइ अप्पा, जहिंदयो अप्पसिक्खओ धम्मो । अप्पा करेइ तं तह, जह अप्पसुहावहं होई ॥२२॥ आत्मा ही आत्मा के शुम तथा अशुम परिणामों को जानता है । अतएव अपनी आत्म साक्षिता से जो धर्म्म किया जाता है, हे आत्मन् ! वही उस आत्मा का वास्तविक धर्म्म सुखदायक सिद्ध होता है ॥२२॥

जं जं समयं जीवो, आविस्सइ जेण जेण भावेण। सो तम्मि तम्मि समये, सुहासुहं बंधये कम्मं ॥२३॥ जीव जिस जिस समय जो कुछ अच्छा या बुरा काम करता है,

वह ठीक उसी उसी समय शुभ या अशुभ परिणामों से आबद्ध हो जाता है ॥२३॥

धम्मो मएण हुंतो, तो णवि सीउण्ह वाय विज्ञड़िओ। संवच्छर मणसीओ, बाहुबळी तह किलिस्संतो॥२४॥

वर्ष भरतक शीतोष्ण सहते हुए, निराहार रहते हुए उतने क्लेश शारीरिक तकलीफ़ों को बदीश्त करते हुए बाहुबली ने कठिन तपस्या की; पर हृदय में घमण्ड था, नतीजा यह हुआ कि केवल ज्ञान न मिला। इसलिये घमण्ड छोड़ देने पर ही साधुको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है।।२४॥

> णियगमइ विगण्पिय, चितिएण सच्छंद बुद्धि चरिएण। कत्तो पारत्तिहयं, कीरइ गुरु अणुवए सेणं॥२५॥

गुरु के उपदेश को ग्रहण करने में असमर्थ अथवा उछुङ्खलता से अपनी बुद्धिमानी के घमण्ड से (गुरु उपदेश की) अवहेलना करके जो शुभानुष्ठान और कियायें परलोक में हितकर होने के ख़याल से की जाती हैं वे वहां हितकारी सिद्ध नहीं होती। फलतः गुरु के उपदेशों का अवलम्बन करना नितान्त जरूरी है ॥२५॥

> थदो णिरोवयारी, अविणीयो गन्विओ णिरवणामो । साहुजणस्स गरहिओ, जणे वि वयणिज्जयं लहइ ॥२६॥

गुरुओं के आगे नतमस्तक न होनेवाले अहंकारी अविनीत एवं निरुपकारी मनुष्य की साधुओं से लेकर समाज तक बड़ी निन्दा होती है। अतएव जैन धर्म को स्वीकार करके विनीत बनना निहायत जरूरी है ॥२६॥

थोवेण वि सप्पुरिसा, सणं कुमारुव्व केइ बुड्झंति। देहे खण परिहाणि, जं किर देवेहिं से कहियं ॥२७॥ कतिपय सत्पुरुषों को थोड़े निमित्त से ही बोध हो जाता है। जैसे क्षणभर में देह के रूप का नाश देखकर देवों के जरिये चक्रवत्तीं सनत्कुमार को ज्ञान हुआ था॥२७॥

> जइता छव सत्तम सुर, विमाण वासी वि परिवर्डति सुरा । चितिञ्जंतं सेसं, संसारे सासयं कथरं ॥२८॥

जिनकी सात लवकी आयु है, वे देवता भी च्यवनकालमें शोचा करते हैं कि धर्मा के सिवाय अन्य सब करतुयें नरवर (नाश) हैं ॥२८॥ कह तं भण्णइ सुक्लं, सुचिरेण वि जस्स दुक्खमिष्ठ हियए। जं च मरणावसाणे, भव संसाराणु बंधिं च॥२९॥ वह सुख सुख नहीं है, जो अन्त में दुःख रूप परिणत हो जाय। अतएव देवत्व में भी सुख नहीं है, क्योंकि आखिर देवत्व से च्युत होकर संसार में चक्कर लगाना पड़ता है ॥२९॥

उवएस सहस्सेहिं, बोहिज्जंतो ण बुज्झई कोई। जह बंभदत्तराया, उदाइणि मारओ चेव ॥३०॥ किसी किसी मनुष्य को हजारों वार उपदेश देने पर भी बोध नहीं होता है। जैसे चक्रवर्त्ती ब्रह्मदत्त और उदायि राजा के मारनेवाले पर उपदेश का कुछ भी असर नहीं हुआ ॥३०॥

गयकण्ण चंचलाए, अपरिच्चत्ताइ राय लच्छीए। जीवासकम्म कलिमल, भरिय भरातो पडंति अहे ॥३१॥ अपरिचित तथा अपने कर्मरूप मैल के बोझ से नीचे की ओर ले जानेवाली हाथी के कर्ण की तरह चब्बल राजलक्ष्मी भी जीवों को अधोगति प्रदान करती है; फलतः राजलक्ष्मी से भी कुछ होने जानेका नहीं॥३१॥

बोत्तूणिव जीवाणं, सुदुक्तराइंति पाव चरियाइं। भयवं जा सा सासा, पच्चाएसो हु इणमो ते ॥३२॥

जीवों को प्राणियों के विशेष खोटे आचरणों से कहना भी दुष्कर हो जाता है। हे भगवन्! जो मेरी स्त्री है, वह किसी समय मेरी बहन थी। अतः कर्म की छीछा विचित्र है, यह कहना पड़ेगा। हर हाछात में पापाचरण से बचना चाहिये॥३२॥

पडिविञ्जिङ्गा दोसे, णियए सम्मं च पाय विडयाए । तो किर मिगावईए, उप्पण्णं केवलं णाणं ॥३३॥ निरुचय पूर्वक भलीभांति मन वचन को शुद्ध करके अपने दोषों की

आलोचना करती हुई एवं गुरु चरणों में भक्ति रखती हुई मृगावती साध्वी को आवरण रहित पांचवां ज्ञान (केवलज्ञान) उत्पन्न हुआ। इसलिये विनय धर्म्म में ही सर्वगुणों का समावेश हो जाता है ॥३३॥

# देसावगासिक पचक्लाण\*

अहंणं भंते ! तुम्हाणं समीवे देसावगासियं पञ्चक्खामि । द्व्यओ, खित्तओ, कालओ, भावओ । द्व्यओ णं देसावगासियं, खित्तओणं इत्थ वा अणत्थ वा कालओणं जाव धारणा भावओणं जाव गहेणं न गहेजामि, छलेणं ण छलेजामि, अण्णेण केणवि रोगायंकेण वा एस में परिणामो ण परिवडइ ताव अभिग्गहो, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सब्द समाहि वित्तयागारेणं वोसिरइ ।

# देसावगासिक पारण गाथा

जेमे जाणं तिजिणा अवराहा जेसु जेसु ठाणेसु। ते सच्चे आलोएमि अन्मुहिओ संघ मावेण ॥१॥ मैंने देसावगासिक विधि से लिया, विधि से पूर्ण किया, विधि में किसी प्रकार की अविधि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडं।

॥ इति सूत्रविभागः॥



<sup>\*</sup> देसावगासिय जघन्य से तीन सामायिक की होती है और उत्कृष्ट से १४ सामायिक की होती है। दशम देसावगासिक व्रत का पचक्खाण करनेवाओं को सामायिक अवश्य छेनी चाहिये।

# विधि-विभाग

#### प्रातःकालीन सामायिक लेने की विधि

सर्व प्रथम शुद्ध वस्त्र पहन कर चरवले (पूंजनी ) से सामायिक स्थल (जगह) को साफ करे फिर पाट, पट्टा या चौकीपर ठवणी रखकर उसके ऊपर स्थापनाचार्यजी की स्थापना करे नहीं तो पुस्तक या माला की स्थापना करे । उस समय दाहिना हाथ सीधा करके बायें हाथ में मुंहपत्ति लेकर मुखके सामने रखतीन 'णमोक्कार' गिनकर स्थापना स्थापे (रखे)। शुद्ध स्वरूप का पाठ बोल कर स्थापनाजी की पडिलेहण करे। तदनन्तर प्रथम तीन खमासमण दे, खड़े खड़े 'इच्छकार॰' तथा 'अन्भुहिओमि॰' सूत्रका 'इच्छं खामेमि राइयं तक पाठ बोले । ( गुरु महाराज की उपस्थिति में उनका आदेश लेकर ) नीचे बैठ मस्तक नवा कर जीमना ( दहना ) हाथ भूमि पर स्थापित करके बायें हाथ में मुखबिस्त्रका रखकर हिओमि॰ का पाठ बोले । बाद 'खमासमण' देकर 'इच्छाकारेण संदिसह' भगवन् ! सामायिक लेवा मुंहपत्ति पडिलेहूं । इच्छं कह पचास बोलों र सहित मुंहपत्ति पडिलेहे । फिर खड़े हो खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्'! सामायिक संदिसाईं! इच्छं। कहकर फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्'! 'सामायिक ठाऊं' ? इच्छं कह खमासमण दे आधा अंग नवा तीन 'णमोक्कार' गिने । बाद इच्छकारि भगवन् पसाय करी सामायिक दंडक 'उच्चरावोजी' कहे अगर गुरु महाराज हों तो उनसे अथवा अपने आप तीन बार 'करेमि भंते॰' का पाठ बोले। तत्पश्चात् एक खमासमण देकर खड़े खड़े 'इरियावहियं॰' तस्स उत्तरी॰, 'अणत्यर' बोलकर एक 'लोगरस' या चार णमोक्कारका काउसग्ग करे। पारकर प्रगट लोगस्स॰ ४

१—गुरुओं के उपस्थित रहतेपर इक्कीसों प्रकार की स्थपनाओं मे से किसी भी प्रकार की स्थापना की जरूरत नहीं। २—यह दोनों बोल एक २ में है। ३—यह सम्पूर्ण तीनों पाठ एक ३ में है। ४— यह पाठ सम्पूर्ण एक ४ में है।

कहे। फिर खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन वेसणं संदि-साहूं'! इच्छं। फिर 'खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन वेसणूं ठाऊं'! इच्छं। फिर खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन सज्झाय संदिसाहूं फिर खमासमण देकर इच्छाकारेण संहिसह भगवन सज्झाय करूं? इच्छं कहकर आठ णमोक्कार गिने।

अगर सदीं हो तो कपड़ा लेनेके लिये एक खमासमण देकर इच्छा-कारेण पांगरणूं संदिसाहूं कहे। तब इच्छं कहे। फिर खमासमण देकर 'इच्छाकारेण॰ पांगरणूं पडिग्गहूं? कहे। तब इच्छं कहकर वस्त्र लेवे। सामायिक या पोसहमें कोई सामायिक या पोसह वाला श्रावक वन्दन करे तो 'वन्दामो कहे' और दूसरे श्रावक वन्दन करें तो सज्झाय करेह कहे'।

## सामायिक पारने की विधि

प्रथम चरवला अथवा पूंजनी व मुंहपत्ति ले खड़ा हो एक खमासमण देकर इच्छाकारेण॰ सामायिक पारवा मुंहपत्ति पिंडलेंहूं ? इच्छं कह मुंहपत्ति पिंडलेंहें फिर खमासमण कहें। बाद इच्छाकारेण॰ सामायिक पार्सं ? कहें। गुरु के पुणो वि कायव्यो कहनेंके बाद 'यथाशक्ति कहें फिर खमासमण देकर इच्छाकारेण॰ सामायिक पारेमि ? कहें। जब गुरु 'आयारो णमोत्तव्यो' कहे तब 'तहत्ति' कहकर आधा अंग नमा खड़े खड़ेतीन णमोन्क्तार पढ़े। पीछे घुटने टेककर सिर नमा दाहिना हाथ आसन या चरवले पर रख मयवं दसण्णभहो॰ आदि पांच गाथा पढ़े। पीछे 'सामायिक विधि से लिया, विधि से पूर्ण किया, विधि करते कोई अविधि हुई हो। दस मन के, दस वचन के, बारह काया के। कुल बत्तीस दोषों में कोई दोष लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडं कहे।

# सामायिक सम्बन्धी विशेष बातें

१—सामायिक छेनेके बाद दीपक या बिजलीका प्रकाश शरीर पर पड़ा हो या प्रमाद किया होतो 'इरियावहियं॰' तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰ कहकर एक

१—यह पाठ प्रष्ठ १८ में है। २—यह पाठ प्रष्ठ ३ में है।

लोगस्स॰ का काउसग्ग करें' उसको पार कर प्रगट लोगस्स॰ कहनेके बाद सामायिक पारने की विधि प्रारम्भ करें ।

## मन के दश दोष

२—दुश्मन को देख कर जलना। २ अविवेक पूर्ण बातें सोचना। ३ तत्त्व का विचार न करना। ४ मन में व्याकुल होना। ५ इज्जत की चाह करना। ६ विनय न करना। ७ मय का विचार करना। ८ व्यापार का चिन्तवन करना। ९ फल में सन्देह करना। १० निदान (न्याणा) पूर्वक फल संकल्प करके धर्मक्रिया करना।

# वचन के द्रा दोष

१ दुर्वचन बोलना । २ हूंकार भरना । ३ पाप कार्य का हुक्म देना । १ बिना काम बोलना । ५ कलह करना । ६ कुशलक्षेम आदि पूछ कर आगत स्वागत करना । ७ गाली देना । ८ बालकको खिलाना । ९ विकथा (निन्दा) करना । १० हंसी दिल्लगी करना ।

## काया के बारह दोष

१ आसन को स्थिर न करना। २ चारों ओर देखते रहना। ३ पाप वाला काम करना। ४ अंगड़ाई लेना। ५ अविनयकरना। ६ भीत आदि के सहारे बैठना। ७ मैल उतारना। ८ खुजलाना। ९ पैर पर पैर चढ़ाना। १० काम वासना से अंगों को खुला रखना। ११ जंतुओं के उपद्रव से डर कर शरीर को ढांपना। १२ ऊंघना। सब मिलाकर बत्तीस दोष हुए।

8—एक ही साथ दो या तीन सामायिक\* करनी हो तो प्रत्येक सामायिक छेते समय सामायिक छेने की जो विधि है सो करनी। सामायिक पूर्ण होने पर एक ही दफे पारने की विधि करनी। छेकिन दूसरी या तीसरी सामायिक छेते समय 'सञ्झाय करूं.?' इस वाक्य के

<sup>#</sup> सामायिक करनेवालों को ३२ दोपों में से निरन्तर (रोजाना) कम करने की जरूरत है।

स्थान पर 'सामायिक' में हूं ऐसा कहकर तीन णमोक्कार के बदले एक ही णमोक्कार बोलना ।

# संध्याकालीन सामायिक लेने की विधि

दिन के अन्तिम पहर में पौषधशाला, उपाश्रय या पौशाले आदि में जाकर या घर में ही एकान्त स्थान में उस स्थान का तथा वस्त्र का पडिलेहण करे । अगर देरी हो गई हो तो दृष्टि पडिलेहण करे फिर गुरु या स्थापनाचार्यजीके सामने बैठकर भूमि प्रमार्जन करके बांयीं ओर आसन रख, एक खमासमण दे, 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् सामायिक छेवा मुंहपत्ति पडिलेहूं' कहे । गुरु के 'पडिलेहेह' कहने पर 'इच्छं' कहकर मुहपत्ति पडिलेहे । बाद खमासमण दे इच्छाकारेण । सामायिक संदिसाहूं ? इच्छं । कहे । फिर खमासमण देकर इच्छाकारेण सामायिक ठाऊं ? इच्छं । कह कर आधा अंग नमा तीन णमोक्कार गिन 'इच्छकारी भगवन् पसायकरी सामायिक दंडकउच्चरावोजी' कहे। तदुपरान्त तीन बार 'करेमि भंते॰', इरियावहियं॰, तस्सउत्तरी॰, अणत्य॰ कह, एक लोगस्स॰का काउसग्गे करे। बाद पार के प्रगट लोगस्स॰ तक की सब विधि प्रभातकालीन सामायिक की तरह करे। फिर नीचे बैठकर दो वन्दना देवे। अगर तिविहार उपवास हो तो सिर्फ मुंहपत्ति का पडिलेहण करे, वन्दना न दे अगर चउव्विहार उपवास हो तो मुंहपत्ति और वन्दना दोनों ही न करे । बाद खमासमण दे 'इच्छाकार भगवन् पसायकरी पञ्चक्खाण कराओजी' कहे। फिर 'करेह' कहने पर गुरु के मुख से या स्वयं किसी बड़े के मुख से पच्चक्खाण करे।

सामायिक की विधिओं में आये हुए भिन्न भिन्न शब्दों के अर्थ-इच्छाकारेण संदिसह भगवन् - हे भगवन् ! अपनी इच्छा से आदेश दो । इच्छं - आप की आज्ञा प्रमाण है। सामायिक संदिसाहूं — मुक्ते सामायिक करने का आदेश दें। सामायिक ठाऊं - मैं सामायिक छेता हूं। इच्छाकारी भगवन् पसायकरी - हे भगवन्। अपनी इच्छा से, कुपा करके। सामायिक दंडक उच्चरावोजी—सामायिक व्रत का पाठ मुख से बोलिये। १--यह पाठ पृष्ठ ३ में हैं। २--यह पाठ पृष्ठ ४ में हैं।

तदुपरान्त खमासमण देकर 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय संदिसाहूं ? 'इच्छं' कह । फिर खमासमण देकर 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय करूं' 'इच्छं' कह खड़े हो खमासमण दे आठ णमोक्कार गिने । बाद खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ वेसणूं संदिसाहूं' 'इच्छं' कहे । फिर खमासमण देकर 'इच्छाकारेण॰ वेसणूं ठाऊं, 'इच्छं' यह सब क्रमशः प्रभात की सामायिक की तरह करे ।

अगर वस्त्र की आवश्यकता पड़े तो उसके लिये एक खमासमण देकर 'इच्छाकारेण॰ पांगरणूं संदिसाहूं ? 'इच्छे' इच्छाकारेण॰ पांगरणूं पडिग्गहू'' 'इच्छे' कह कर वस्त्र लेवे।

सामायिक पारने की विधि क्रमशः एक है। राईप्रतिक्रमण की विधि

सर्वप्रथम पूर्व विधिवत् सामायिक ग्रहण करे । तदनन्तर एक खमा-समण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह' भगवन् चैत्यवन्दन करूं ? कहे । जब गुरु 'करेह' कहे तब 'इच्छं' कहकर 'जयउ सामिय जयउ सामिय' का जयवीराय॰ की दो गाथा तकका सम्पूर्ण चैत्यवन्दन करे । बाद एक खमा-समण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह' भगवन् कुसुमिण दुसुमिण राई पायच्छित्त विसोहणत्यं काउसग्ग करूं ? कहे । तब गुरु के 'करेह' कहने पर 'इच्छं' कहकर 'कुसुमिण दुसुमिण राई पायच्छित्त विसोहणत्यं करेमि काउसग्गं' कहकर 'अणत्य॰' पढ़ कर 'चार लोगस्स॰' का या १६ णमोक्कार॰ का काउसग्ग करके 'णमो अरिहंताणं' कहे । पारकर प्रगट लोगस्स॰ कहे । (रात्रि में काम भोगादि बुरे स्वप्न

सामायिक की विधिओं में आये हुए मिन्न भिन्न शब्दों के अर्थ-

सक्साय संदिसाहूं— मुक्ते स्वाध्याय करनेका आदेश दें। सज्काय कर्ल— मैं स्वाध्याय करता हूं। वेसणू संदिसाहूं—मुक्ते आसन पर वेठनेकी आज्ञा दं। वेसणूं ठाऊं—मैं आसन प्रहण करता हूं। सामायिक पार्क मैं—सामायिक पारता हूं। पुणोवि कायव्वो—फिर भी करो। यथाशिक—जैसी मेरी शिक्त होगी। सामाइयं पारेमि—मैंने सामायिक पार खिया। आयारो णमोत्तव्वो—आवारों को नमस्कार करो। तहित्व—आप का कथन सत्य है।

१—प्रष्ठ ४ में है। २—प्रष्ठ ४ में है।

लोगस्स॰ का। अगर प्रतिक्रमण का आये हों तो चार न हुआ हो तो ध्यान करे या स्वाध्याय करे। पीछे अनुक्रम से एक एक खमासमण पूर्वक 'आचार्य मिश्र' 'उपाध्याय मिश्र' 'वर्त्तमान जंगम युगप्रधान मद्दारक का नाम' तथा 'सर्व साधुओं' को अलग अलग वन्दन करे। पीछे 'इच्छकारी' 'समस्त श्रावकों को वन्दु' कहकर, घुटने टेक सिर नमाकर, दाहिना हाथ पूंजनी या चरवले पर रखकर, बायें हाथ में मुंह के आगे मुंहपत्ति रख 'सव्वरस वि राइयं॰' पढ़े। (परन्तु इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! इच्छं। इतना न कहना चाहिये)। पीछे णमुत्युणं॰ पढ़ खड़े होकर 'करेमि भंते॰' 'इच्छामि ठामि काउसग्गं जो में राइयो॰', तस्सउत्तरी॰', अणत्य॰ कहकर चारित्र विशुद्धि निमित्तं एक लोगस्स॰ का या चार णमो-कार, का काउसग्ग करे। बाद में उसको पारकर प्रकट लोगस्त॰ कह 'सव्व लोए अरिहंत चेइयाणं॰' तथा अणत्थ॰ कहकर दर्शन विशुद्धि निमित्त एक लोगस्त॰ या चार णमोक्कार॰ का काउसग्ग करे। उसको पार 'पुक्खरवरदी बड्ढे॰ सुअ्रस भगवओ करेमि काउसग्गं वंदण॰, अणत्थ॰ कह ज्ञानाचार की विशुद्धि के निमित्त आठ णमोक्कार का काउसग्ग करे अथवा 'आजुणा चार प्रहर रात्रि सम्बन्धी॰ सात ल्राख आदि आलोयणा पाठ का काउसग्ग में चिन्तवन करे । तदनन्तर काउसग्ग पार के सिद्धाणं बुद्धाणं॰ पढ़े । बाद प्रमार्जन पूर्वक बैठकर तीसरे आवश्यक की मुंहपत्ति पिडलेह कर भाव से दो वन्दणा देवे। पीछे 'इच्छाकारेण संदिसह' भगवन् राइयं आलोउं ? कहे । गुरु के 'आलोएह' कहने पर इच्छं, आलोएमि जो मे राइयो सूत्र पढ़ कर 'आजुणा चार प्रहर रात्रि में मैंने जो जीव विराधे हों, सात लाख पृथ्वीकाय॰ र तथा अद्वारह पापस्थानक॰ पढ़े। तदनन्तर 'ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पाटी पोथी॰', आलोएण सूत्र बोले । तदनन्तर 'सव्यस्सवि राइय॰' कहकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्' कहकर रात्रि अतिचार का प्रायश्चित्त मांगे। गुरु के 'पडिक्कमेह' कहने के बाद इच्छं, 'तस्सिमच्छामि दुक्कडं॰' कहे। तत्पश्चात् प्रमार्जन पूर्वक आसन के ऊपर दाहिना घुटना ऊंचा करके,

पृष्ठ ३ में है।

मगवन् सूत्र मणूं १ कहे । गुरुके 'मणेह' कहनेके बाद 'इच्छं' कहकर तीन णमोक्कार तथा तीन करेमिमंते ॰ पढ़कर 'इच्छामि पिडक्किमिछं जो मे राइओ ॰ ॰ तथा वंदिन्तु ॰ सूत्र पढ़े । वंदिन्तु सूत्रकी ४३ वीं गाथामें 'अन्भुिड ओमि पढ़ आने पर खड़ा होकर शेष वंदिन्तु को सम्पूर्ण करे । पीछे दो बन्दना देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! अन्भुिड ओमि अन्भितर राइयं खामेडं ॰ बोछे । गुरु के 'खामेह' कहने पर 'इच्छं' कहकर प्रमार्जन पूर्वक घुटने टेक शरीर नमा दाहिने हाथ को चरवछे पर रख तथा बायें हाथ से मुंहपत्तिका मुखके आगे रख 'खामेमि राइयं, जं किचि अपत्तियं ॰ ॰ सूत्र कहे । गुरुको 'मिच्छामि दुक्कडं' देनेपर दो बन्दना देवे। तदनन्तर 'आयरिअ उवज्झाए ॰ की तीन गाथायें कहकर, करेमिमंते ॰, इच्छामि ठामि ॰ ५, तस्सउत्तरी ॰ ६, अणत्य ॰ कहकर काउसग्ग करे । काउसग्ग में भगवन् महावीर खामी कृत छम्मासी तप का चितन छह छोगरस या चौबीस णमोक्कार का काउसग्ग करे । और जो पच्चक्खाण करना हो तो मनमें धारकर काउसग्ग पारे । फिर प्रगट छोगस्स ॰ कहकर उकडू आसनसे बैठकर छहे आवश्यककी मुंहपत्ति पिड छेहे दो बन्दना ॰ देवे ।

पीछे 'सद्भक्त्या देवलोके॰' स्तव से सकल तीर्थों को मान पूर्वक नमस्कार करे और 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पसायकरी पच्चक्खाण कराओजी॰' ऐसा कह, गुरु के मुख से या बृद्ध साधर्मिक के मुख से या स्थापनाजी के सामने पूर्व निश्चयानुसार पच्चक्खाण कर ले। बाद 'इच्छामो अणुसर्हि॰' कहकर बैठ जाय और मस्तक पर अंजली रख 'णमो खमासमणाणं॰, नमोऽईत्॰' पढ़, पर समय तिमिर तर्राणं॰' की तीन गाथायें कहे। पीछे णमुत्युणं॰ कह खड़े होकर 'अरिहंत चेइयाणं॰' व अणत्य॰' पढ़ एक णमोक्कार का काउसग्ग करे और उसको नमोऽईत्॰ पूर्वक पारकर एक स्तुति ( युई ) कहे। बाद 'लोगस्स॰ सव्वलोए॰ अरिहंत चेइयाणं॰ अणत्य॰' पढ़ एक णमोक्कार॰ का काउसग्ग करे और दूसरी स्तुति कहे। फिर

<sup>%—</sup>विष्ठ है। ८—विष्ठ ७। १०—विष्ठ ७। ११ – विष्ठ ७। १ – विष्ठ ०। १ – वि

'पुक्खरवरदी॰' सुअस्स भगवओ करेमि॰ अणत्य॰' पढ़, एक णमोक्कार॰ का काउसग्ग पार तीसरी स्तुति कहे । तदनन्तर 'सिद्धाणं श्रुद्धाणं॰ वेयावचग-राणं॰ अणत्य॰ शे बोल एक णमोक्कार॰ का काउसग्ग पार चौथी स्तुति कहे। तत्पश्चात् 'शकस्तव'॰ पढ़ तीन खमासमण पूर्वक आचार्य, उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को वन्दन करे।

यहीं राई प्रतिक्रमण की समाप्ति हो जाती है अगर विशेष भाव तथा स्थिरता हो तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके तीन खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ चैत्यवन्दन करूं?' 'इच्छं' कह श्री सीमंधर स्वामीका चैत्यवन्दन पढ़े।तदनन्तर 'जंकिंचि॰, णमुत्थुणं॰', जावंति चेइआइं॰, जावंत केविसाहू॰, नमोऽर्हत्॰' कह श्री सीमंधर स्वामी के स्तवनों में से कोइ एक स्तवन बोलकर जयवीयराय॰', अरिहंत चेइयाणं॰, वंदणवित्तआए॰ तथा अणत्थ॰ कहने के बाद अप्पाणं वोसरामि पर्य्यन्त एक णमोक्कार॰ का ध्यान करके 'नमोऽर्हत्॰' कहकर श्रीसीमंधर स्वामीकी थुई कहे। इसी तरह तीन खमासमण देकर 'श्री सिद्धाचलजी' का चैत्यवन्दन, स्तवन और थुई। कहे अगर विशेष स्थिरता हो तो अष्टापदजी का चैत्यवन्दन, स्तवन, थुई कहे। तदनन्तर पिडलेहण करे। फिर सामायिक पूर्वोक्त विधि से पारे।

# देवसिक प्रतिक्रमण की विधि।

प्रथम सन्ध्याकालीन सामायिक ग्रहण करे। फिर तीन खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह मगवन् चैत्यवन्दन करूं?' कहे। गुरु के 'करेह' कहनेपर'इच्छं'कह,फिर 'जय तिहुअण॰ 'की। ५ या ७ गाथा,तक' जयमहायस॰', 'णमुत्युणं॰ , अरिहंत चेइयाणं॰ ', अणत्य कह एक णमोक्कारका काउसगा करे। पार के 'नमोऽर्हत्॰ ' कह प्रथम थुई (स्तुति) कहे। तदनन्तर 'लोगस्स॰', सञ्बलोए॰', 'अरिहंत चेइयाणं॰', अणत्य॰ कह, एक णमोक्कार

१- प्रष्ठ ७। २—प्रष्ठ ८। ३—प्रष्ठ ४। ४—प्रष्ठ १। ६—प्रष्ठ १। ६—प्रष्ठ १। ६—प्रष्ठ १। ६—प्रष्ठ १। १—प्रष्ठ १। १

का कांउसग्ग पार, द्वितीय स्तुति कहे। बाद 'पुक्खरवरदी॰ ', सुअस्स मगवओ॰', अणत्थ॰ कह, एक णमोक्कारका काउसग्ग पार, तृतीय स्तुति बोले । पीछे 'सिद्धाणं बुद्धाणं॰ र', 'वेयावचगराणं॰', अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार, नमोऽर्हत्॰ कह के चौथी स्तुति कहे। पीछे बैठकर 'णमुत्यूणं॰' पढ़े, एक एक खमासमण देकर क्रमशः 'आचार्य मिश्र॰', 'उपाध्याय मिश्र॰ वर्त्तमान गुरु मिश्र तथा सर्व साधुमिश्र॰ को वन्दन करे। बाद 'इच्छकारी समस्त श्रावकोंको वन्दू' कहे। तदनन्तर घुटने टेक, सिर नमा, दाहिना हाथ चरवला या पुंजनी पर रख के 'सव्वस्सवि देवसिय॰' कहे। फिर खड़े होकर 'करेमि मंते॰ रे, इच्छामि ठामि काउसग्गं जो मे देवसियो॰ र. तस्स उत्तरी 🎖 अणत्य॰ कह आठ णमोक्कारका काउसग्ग करे फिर काउसग्ग पार के प्रगटलोगस्स॰६ पढ़, प्रमार्जन पूर्वक बैठ, तीसरे आवश्यककी मुंहपत्ति पडिलेहे दो वन्दना॰ देवे। पीछे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन देवसियं आलोउं इच्छं', गुरु जब 'आलोएह' कहे तब 'आलोएमि जो मे देवसिओ॰, आजुणा चार पहर दिवस सम्बन्धी॰=,सातलाख॰,अठारह पापस्थान॰,ज्ञानदर्शन चारित्र पाटी पोथी॰ आदि आलोयणा सूत्र कहकर 'सव्यस्सवि देवसिय, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्॰ तक कहे। जब गुरु 'पडिक्रमेह' कहे तब 'इच्छं तस्स मिच्छामि दुक्कडं' कहे । बाद प्रमार्जन पूर्वक आसन पर बैठ, दाहिना घुटना ऊंचा कर, 'भगवन् सूत्र भणूं १' कहे। गुरु के भणेह, कहने पर 'इच्छं' कह, तीन णमोक्कार तथा तीन करेमि भंते॰ कहकर 'इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे देवसिओ॰ बोल 'बंदिन्तु॰ सूत्र १॰ पढ़कर दो वन्दना ११ देवे। तब 'अब्मुहिओमि॰' सम्पूर्ण कहे बाद फिर दो वन्दना देवे। पीछे 'आय-रिय उवज्झाए॰ १२, करेमि भंते॰, इच्छामि ठामि॰, तस्सउत्तरी॰, अणत्य॰' कह चारित्र विशुद्धी निमित्त 'दो लोगस्त' या आठ णमोक्कार का काउसग्ग पार के प्रगट लोगस्स॰ पढ़, 'सव्बलोए, अरिहंत चेइयाणं॰ अणत्य॰' कह-कर एक लोगस्स या चार णमोक्कार का काउसग्ग करे। उसको

०—विक्र ६ । द—विक्र ६ । ६ – विक्र ३ । १० – विक्र ६ । ११ – विक्र ४ । ६ – विक्र ४ । १ – विक्र ४ । ६ – विक्र ४ । १ – विक्र ४ – विक्र ४ । १ – वि

'पुक्खरवरदी॰', मुअस्स भगवओ करेमि॰, अणत्थ॰' पढ़कर एक लोगस्स या चार णमोक्कार का काउसग्ग करे । बाद 'सिद्धाणं बुद्धाणं॰, सुअदेवयाए करेमि काउसग्गं, अणत्य॰ कह, एक णमोक्कार का काउसग्ग कर 'श्रुत देवता की स्तुति-सुवर्ण शालिनी देयात ०२ कहे । अनन्तर 'खित्तदेवयाए करेमि काउसग्गं॰, अणत्थ॰ पढ़कर एक णमोक्कारका काउसग्ग पारे तथा क्षेत्रदेवता की स्तुति-'यासां क्षेत्रगताः सन्ति॰' कहे । बाद खड़े होकर एक णमोक्कार पढ़े और प्रमार्जन पूर्वक बैठकरं छहे आवश्यक की मुंहपत्ति पडिलेहण कर भावसे दो वन्दना देवे। पच्चक्खाण न किया हो और सूर्यास्त होने-वाला होतो पहले पच्चक्वाणकरले। बाद'इच्छामो अणुसर्हि॰४'पढ़कर बैठके मस्तक पर अंजली रखकर 'णमो खमासमणाणं॰५, नमोऽईत्सिद्धा॰' कहे। बाद श्रावक 'नमोऽस्तु वर्धमानाय की तीन क्लोक पढ़े और श्राविकाएं 'संसार दावानल ॰ की' तीन इलोक पढ़े। फिर 'णमुत्थुणं॰' कह, एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण स्तवन भणुं?' कहे। गुरुके 'भणेह' कहने पर आसनपर बैठ के 'नमोऽईत्'॰ कह एक बड़ा स्तवन (ग्यारह गाथा या इक्कीस गाथा का स्तवन) बोले। पीछे एक एक खमासमण देकर अनुक्रम से 'आचार्य मिश्र, उपाध्याय मिश्र' तथा सर्व साधुओं को वन्दन करे। पीछे दाहिना हाथ को चरवले पर रख और मुंहपत्ति के साथ बायें हाथ को मुंह के आगे कर 'अड्डाइज्जेसु' का पाठ बोलें तत्पश्चात एक खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् देवसिय पायन्छित्त विसोहणत्थं काउसग्गं करूं ? गुरु 'करेह' कहे तब 'इच्छं ! देवसिय पायच्छित्त विसोहणत्यं करेमि काउसग्गं, अणत्य॰ कहकर चार 'लोगस्स' या १६ णमोक्कार का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स॰ बोले । अनन्तर खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् खुदोपदव उड्डावण निमित्त काउसग्ग करूं ? इच्छं, खुदोपदव उड्डावण निमित्तं करेमि काउसग्गं, अणत्थ॰ १०१ कह चार लोगस्स या १६ णमोकारका काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स॰ कहे।

१—पृष्ठ १०। ८—पृष्ठ २२। ३—पृष्ठ ४३ । १०—पृष्ठ २२। ६—पृष्ठ २२। ६—पृष्ठ २२।

तदनन्तर खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन चैत्यवन्दन करूं ?' इच्छं कहकर 'श्री सेढ़ी तिटनी तटे॰' आदि श्री स्तंभन पार्श्वनाथ चैत्यवन्दन कह के 'जंकिंचि॰', णमुत्युणं॰, जावंत चेइआइं॰, जावंत केबि-साहू॰, नमोऽर्हत्॰, उवसग्गहरं॰, जयवीयराय॰' दो गाथा सम्पूर्ण तक कह, एक खमासमण दे, 'सिरि थंभणिडय पाससामिणो॰' इत्यादि दो गाथायें पढ़े। पीछे श्री स्थम्भण पार्श्वनाथजी आराधवा निमित्तं करेमि काउसग्गं' कह खड़े होकर 'वंदण विचयाए॰ , अणत्थ॰ भे कह चार 'छोगस्स' या १६ णमोक्कार का काउसग्ग पार कर प्रगट छोगस्स॰ कहे।

इसके बाद "श्री खरतर गच्छ शृङ्गार हार जंगम युग प्रधान मट्टारक दादाजी श्री जिनदत्त सूरिजी आराधवा निमित्तं करेमि काउसग्गं" कह अणत्थ॰ बोल, एक 'लोगस्स' या चार 'णमोक्कार' का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स॰ कहे। इसी तरह दादाजी\* श्री जिनकुशल सूरिजीकाचार णमोक्कारका काउसग्ग करे तथापार के प्रगट लोगस्स॰ कहे। बाद खमासमण देकर प्रमार्जन पूर्वक आसन पर दाहिना घुटना ऊंचा कर, 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् चैलवन्दन करूं? इच्छं कह कर 'चउक्कसाय॰ दे आईन्तो भगवन्त॰; णमुत्थुणं॰ इत्यादि जयवीयराय॰ दो गाथा पर्य्यन्त पढ़े बाद 'लघुशान्ति॰' कहे। अन्त में पूर्वोक्त विधि से सामायिक पारे।

## अथ पक्खी प्रतिक्रमण विधि

प्रथम पूर्ववत् सामायिक लेवे। सम्पूर्ण जयति हुं अण विदे तु सूत्र पर्यन्त देवसिक प्रतिक्रमण करे। बाद एक खमासमण देकर 'देवसियं आलोइयं पिडक्कंता, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पिक्खिय लेवामुंहपत्ति पिडले हुं? कहे। बाद गुरु के पिडले हेह' कहने पर इच्छं कह, एक खमासमण दे मुंहपत्ति का पिडले हण करे तथा दो वन्दना देवे। पीछे जब गुरु कहें 'पुण्यवन्तो भाग्यवन्तो छींक की जयणा करना, मधुर स्वर से प्रतिक्रमण सम्पूर्ण करना

 <sup>#</sup> दिही में मणिघारी श्री जिनचन्द्र सूरिजी महाराज का काखसग्ग किया बाता है।
 १—पृष्ठ २४। २—पृष्ठ ६। ३—पृष्ठ ७। ४—पृष्ठ ४। ६—-पृष्ठ ४। ६—-पृष्ठ २४। ६—पृष्ठ २४। ६—पृष्ठ १८।

एक बार खांसना या दोबार खांसना, मंडलमें सावधान रहना तथा देवसिय की जगह पक्लिय कहना' तब 'तहत्ति' कहे । पीछे खड़े होकर 'इच्छाका-रेणं संदिसह भगवन् संबुद्धा खामणेणं अन्मुहिओमि अन्भितर पिन्लयं खामेडं' ? कहे । गुरु जब 'खामेह' कहे तब घटने टेक, दाहिना हाथ पूंजनी पर रख तथा मुंहपत्ति सहित बायें हाथ को मुख के आगे रख 'इच्छं खामेमि पक्खियं' कहकर यथाविधि पाक्षिक प्रतिक्रमण में 'पणरसण्णं दिवसाणं पणरसण्हं राइणं जंकिंचि अपत्तियं॰१ कहे । गुरु जब 'मिच्छामि दुक्कडं॰ कहे तदनन्तर खड़े होकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पिक्खयं आलोउं ? कहे । गुरु के 'आलोएह' कहने पर 'इच्छं आलोएमि जो मे पिक्खओ अइयारो कओ॰२' इत्यादि बोलकर वृहद् अतिचार३ बोले । पीछे 'सव्बस्तवि पक्लिय दुर्चितिय दुब्भासिय दुचिहिय॰, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् तक कहे । तदनन्तर गुरु कहे 'पिक्खय' चउत्थेण पिडक्कमेह' तब 'इच्छं ! मिच्छामि दुक्कड़ं' बोले तथा दो वन्दना॰ देवे। तदनन्तर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् देवसियं आलोइय पडिक्कंता पत्तेय खामणेणं, अन्सुहि-ओमि अन्मितर पक्लियं खामेउं ? बोले । गुरु जब 'खामेह' कहे तब 'इच्छं ! खामेमि पक्लियं जंकिंचि॰' का पाठ बोले तथा दो बन्दना देवे। तदनन्तर 'भगवन् ! देवसियं आलोइयं पडिक्कंता पिक्खयं पडिक्कमावेह' कहे ! गुरु के 'सम्मं पडिक्कमेह' कहने पर 'इच्छं ! करेमिमंते०५, इच्छामि . ठामि काउसग्गं॰, जो मे पिक्खियो॰', कह एक खमासमण देकर 'इच्छा-कारेण संदिसह भगवन् वंदित्तुसूत्र\* संदिसाह्रं ? कहे । गुरु के 'संदिसावहं'

गं पक्खी प्रतिक्रमण को बपवास किये बिना, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण को बेला किये बिना और साम्ब्रत्सिक प्रतिक्रमण को तेला किये बिना नहीं करना चाहिये। ऐसी शास्त्रानुसार रोति है। परन्तु इतना न हो सके तो यथाशक्ति तपश्चर्या करके ही ये तीनों प्रतिक्रमण करना चाहिये।

<sup>\*</sup> पक्की सूत्र में पञ्चमहाव्रत और छुठे रात्रि भोजन व्रत की आछोयणा है, इसिछये श्रावकों को पक्की चौमासी सम्बत्सरी प्रतिक्रमण में नहीं बोछना चाहिये। कारण इस सूत्र की साधु ही बोछ सकते हैं।

१—प्रष्ट २। २—प्रष्ट ७। ३—प्रष्ट २६। ४—प्रष्ट ३।

कहने पर फिर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् वंदिन् सूत्र कहूं ? गुरु के 'कहेह' कहनेपर तीन णमोक्कार तीन करेमिसंते॰. इच्छामिठामि काउसग्गं॰ वंदित् सूत्र बोले । साधु नहीं हो तो श्रावक एक खमासमण देकर 'भगवन् ! सूत्र भणू' ? कह कर इच्छं कहे तथा तीन णमोक्कार गिन कर 'वंदिनुर' ध्यान में सूत्र बोले या सने। बाकी के सब श्रावक 'करेमि भंते॰, इच्छामि ठामि॰३, तस्सउत्तरी॰, अणत्य॰ कहकर काउसग्गमें खड़े हुए या बैठे हुए सुनें । वंदित्तु सूत्र ४३वीं गाथा तक पढ़े, 'णमो अरिहंताणं' कह काउसग्ग पार खड़े होकर तीन णमोक्कार गिन कर बैठ जाए। बाद तीन णमोक्कार,तीन करेमिभंते॰ पढ़ कर 'इच्छामि ठामि पडिक्कमिउं जो मे पक्खियो॰' कह वंदिनु सूत्र बोले । तदनन्तर एक खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! मूल गुण, उत्तर गुण विशुद्धि निमित्त काउसग्ग करूं ? गुरु के 'करेह' कहनें पर 'इच्छं' कह 'करेमि भंते॰, इच्छामि ठामि॰४, तस्सउत्तरी॰, अणत्य॰ कह बारह लोगरस\* का काउसग्ग करे। पार कर प्रगट लोगस्स॰ कहे । तत्पश्चात् वैठ कर मुंहपत्ति का पिंडलेहण कर दो वन्दना दे और 'इच्छाकारेणसंदिसहभगवन् !पक्खी संमाप्ति खामणेणं अब्भुहिओमि अब्भितर पिक्लयं खामेउं ? कहं । गुरु के 'खामेह' कहने पर 'इच्छामि खामेमि पिक्वयं जं किंचि॰५' कहे । पीछे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पिक्लयं खामणा खामूं ? कहे । गुरु के 'पुण्णवन्तो॰' कहने पर तीन बार एक एक खमासमण दे तीन तीन णमोक्कार कह 'पिक्खयं समाप्ति खामणा खामेह' कहे । पीछे गुरुके 'णित्यारगा पारगा होत्था' कहने पर 'इच्छं'कह इच्छामो अणुसर्हि कहे। फिर गुरु कहे 'पुण्यवन्तो । पिक्खयके निमित्त एक उपवास दो आयंबिल, तीन णिव्यि, चार एकासणा,दो हजार सज्झाय कर पक्लीकी पेठ पूरना तथा 'पक्लिय' के स्थान में 'देवसिय' कहना ऐसा कहने पर 'तहत्ति' कहे । पीछे दो वन्दना॰ देकर सदैव की भांति देवसिक प्रतिक्रमण

<sup>, \*</sup> ४८ णमोक्कार। १—पृष्ठ ७ । २—पृष्ठ ११ । ३—पृष्ठ ७ । ४—पृष्ठ २ । ६-पृष्ठ २२ । ७-पृष्ठ ६ ।

是的是是这个人,我们是一个人,他们也是一个,他们是一个,他们是一个,他们也是一个,他们也是一个一个一个一个一个,他们们是是这一个的话,他们是是这一个,他们的是是

करें । विशेष इतना है कि श्रुत देवताका काउसग्ग करके 'कमलदल विपुल नयना॰ ' श्रुत देवी की थुई कहें बाद 'भुवण देवयाए करेमि काउसग्गं, अणत्थ॰ ' कहं के एक णमोक्कार का पार के 'नमोऽईत्॰, ज्ञानादिगुण-युतानां॰ ' थुई कहें । फिर बाद में क्षेत्रदेवी का काउसग्ग पार के 'यरयाः क्षेत्र समाश्रित्य॰ युई कहें । इसके अनन्तर नमोस्तु वर्धमानाय॰ का चैत्य-वन्दन कर बड़ा स्तवन अजित शांति पढ़ें और यहां से पूर्वलिखित देविसक प्रतिक्रमण के अनुसार विधि करें । पीछे यह विशेष है कि गुरु या श्रावक बड़ी शांति बोले तथा शेष श्रावक सुनें । फिर पूर्वोक्त रीति से सामायिक॰ पारे । अन्त में दादाजी का स्तवन कहें ।

## चौमासी प्रतिक्रमण की विधि

पूर्ववत् सामायिक तथा जयतिहुअण सम्पूर्ण और वंदिन्तु सूत्र पर्यन्तं देवसिक प्रतिक्रमण करे । बाद एक खमासमण देकर 'देवसियं आलोइयं पिडकंता', इच्छाकारेण संदिसह भगवन् चौमासी लेवा मुंहपत्ति पिडलेहूं ? कहे । बाद गुरु के 'पिडलेहेह' कहने पर, इच्छं कह, एक खमासमण दे मुंहपत्ति का पिडलेहण करे तथा दो वन्दना देवे । पीछे जब गुरु कहे 'पुण्यवन्तो, भाग्यवन्तो' छींक की जयणा करना, मधुर स्वर से प्रतिक्रमण सम्पूर्ण करना, एक बार खांसना दोबार खांसना, मण्डल में सावधान रहना तथा 'पिक्खिय की जगह चउमासी कहना' तब 'तहत्ति' कहे । पीछे खड़े होकर 'इच्छाकारेण संदिसह' भगवन् संबुद्धा खामणेणं अब्सुहिओमि अब्मितर चउमासियं खामेउं ? कहे । गुरु के खामेह कहने पर घुटने टेक कर दाहिना हाथ पूंजनी पर रख तथा मुंहपत्ति सहित बायें हाथ को मुख के आगे रखकर 'इच्छं ! खामेमि चौमासियं' कहकर यथा विधि चौमासी प्रतिक्रमण में 'चउण्हं मासाणं अठण्हं पक्खाणं वींसोत्तर सयं राइं दियाणं 'जं किंचि अपित्तयं 'र' कहे । गुरु जब 'मिच्छामि दुक्कड़ं' कहे । तदनन्तर खड़े होकर 'इच्छाकारेण संदिसह' भगवन् ! चौमासियं आलोऊं ?

१—एक २२ । २—एक ३ । ३—एक २२ । ४—एक ८४ । ४- एक १८ । ६-एक २ ।

कहे । गुरु के 'आलोएह' कहने पर 'इच्छं ! आलोएमि जो मे चलमासिओ अइयारो कओ॰' इत्यादि बोलकर वृहद् अतिचार बोले॰। पीछे सव्यस्स वि॰ चउमासियं दुर्चितिय दुन्भासिय दुचिद्विय॰ इन्छाकारेण संदिसह भग-वन्' तक कहे । तदनन्तर गुरु कहे 'चउमासियं छहेणं पडिक्कमेह' तब 'इच्छं ! मिच्छामि दुक्कड़ं' बोले तथा दो वन्दना देवे। तदनन्तर 'इच्छा-कारेण संदिसह भगवन् देवसियं आलोइय पिडक्कंता पत्तेय खामणेणं अन्भुद्विओमि अन्भितर चडमासियं खामेडं ? बोले । गुरु जब खामेह कहे तब 'इच्छं ! खामेमि चउमासियं जं किंचि॰ ' का पाठ बोले तथा दो वन्दना देवे । तदनन्तर 'भगवन् ! देवसियं आलोइय पिडक्कंता चउमा-सियं पडिक्कमावेह' कहे । गुरु के 'सम्मं पडिक्कमेह' कहने पर 'इच्छ' ! करेमि मंते॰५' इच्छामि ठामि काउसग्गं जो मे चउमासियो०६', कहकर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन वंदिनु सूत्र संदिसाई'? कहे । गुरु के 'संदिसावेह' कहने पर फिर तीन खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! वंदिनु सूत्र॰ कहूं ? बोले । गुरु के 'कहेंह' कहने पर तीन णमोक्कार गिने और तीन करेमि मंते॰ इच्छामि ठामि काउसग्गो॰ कहकर सूत्र बोले।

तीन खमासमण दे 'भगवन्! सूत्र भणूं ? कह 'इच्छं' कहे और तीन णमोक्कार गिनकर 'वंदिन्तु॰ सूत्र पढ़े, शेष सब श्रावक 'करेमि भंते॰, इच्छामि ठामि॰, तस्स उत्तरी॰, अणत्य॰' कह काउसग्ग (ध्यान) में खड़े हुए या बैठे हुए सुनें। 'वंदिन्तु सूत्र' के पूर्ण हो जाने पर 'णमो अरिहंताणं' कह काउसग्ग पार, खड़े हो तीन णमोक्कार गिन कर बैठ जाय। पीछे तीन णमोक्कार, तीन करेमिभंते॰ बोलकर 'इच्छामि ठामि पिडक्किमिछं जो में चउमासियो॰' कह प्रगट वंदिन्तु सूत्र बोले। तदनन्तर एक खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! मूलगुण उत्तर गुण विशुद्धि॰ निमित्त काउसग्ग करूं ? गुरु के 'करेह' कहने पर 'इच्छं' कह 'करेमिभंते॰

१—पृष्ठ २६। २—पृष्ठ ७। ३—पृष्ठ ६। ४—पृष्ठ २। ६—पृष्ठ ७। ७- पृष्ठ ११। ८—चवमासी।

इच्छामि ठामि॰ तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰ कह कर बीस लोगस्स या अस्सी णमोक्कारका काउसग्ग करे। पार कर प्रगट लोगस्स॰ कहे । तत्पश्चात् बैठ करचउमासी समाप्त मुंहपित्तका पिंडलेहण कर दो बन्दना॰ देवे और 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् !' समाप्ति खामणेणं अब्सुिंडओमि अब्भितर चउमासियं खामेउं ? कहे । गुरु के खामेह कहने पर 'इच्छं खामेमि चउमासियं जं किंचि॰ कहे । फिर इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! चउमासिय खामणा खामूं ? कहे । गुरु के 'पुण्यवन्तो॰' कहने पर एक एक खमासमण तथा तीन तीन णमोक्कार चार बार बोलकर 'चउमासी समाप्ति खामणा खामेह' कहे । पीछे गुरु के 'पुण्यवन्तो॰ ! चउमासियके निमित्त दो उपवास, चार, आयंबिल, छ णिव्वि, आठ एकासणे, चार हजार सज्झाय करके चउमासिय की पेठ पूरना तथा चउमासिय के स्थानपर देवसिय कहना सब 'तहित्त' कहें । पीछे दो बन्दना देकर सदैव की मांति देवसिक प्रतिक्रमण करे ।

विशेषता इतनी है कि श्रुतदेवता का काउसगा करके 'कमलदल विपुल नयनां,' आदि श्रुतदेवी की युइ कहे। फिर 'भुवणदेवयाए करेमि काउसगां, अणत्थं, कह कर एक णमोक्कारका काउसगां 'नमोऽईतः' कह पार कर 'ज्ञानादिगुणयुतानां' इत्यादि भुवन देवता की थुई कहे। बाद में क्षेत्र देवता का काउसगा पार कर 'यस्याः क्षेत्रं समाश्रियः' थुई कहे नमोस्तु वर्द्धमानाय णमोत्युणं कह और 'अजित शांति' बोलना। लघु स्तवन के स्थान में 'उवसगाहरं \*' कहे। प्रतिक्रमण पूर्ण होने पर गुरु से आज्ञा लेकर 'नमोऽईतः' पढ़ के एक श्रावक वृहत् शांति बोले और शेष सब सुनें। फिर पूर्वोक्त रीति से सामायिक पार कर अन्तमें दादाजी का स्तवन बोले।

# साम्वत्सरिक प्रतिक्रमण की विधि

प्रथम पूर्ववत् सामायिकः लेवे तथा जयतिहुअणः सम्पूर्ण और

१- प्रष्ठ २२ । २- प्रष्ठ ८४ । ३- प्रष्ठ ८६ । ४- प्रष्ठ १८ ।

<sup>🕆</sup> चडमासी। \* श्री सेढी के चैत्यवन्दन में।

वंदित्तु पर्य्यन्त देवसिक प्रतिक्रमण करे। बाद एक खमासमण देकर 'देवसियं आलोइयं पडिक्कंता, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् सम्बत्सरी पडिलेहुं ? कहे। बाद गुरु के 'पडिलेहेह' कहने पर, 'इच्छं' कहकर खमासमण दे मुंहपत्ति का पडिलेहण करे तथा दो जब गुरु कहे 'पुण्यवन्तो भाग्यवन्तो छींक वन्द्रना देवे। पीछे की जयणा करना मधु स्वर से प्रतिक्रमण सम्पूर्ण करना एक बार खांसना दो बार खांसना मंडल में सावधान रहना और सम्बत्सरिय कहना' तब 'तहत्ति' कहे । पीछे खड़े होकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन संबुद्धा खामणेणं अन्मुद्विओमि अन्भितर सम्बत्सिरयं खामेउं ? कहे । गुरु के 'खामेह कहने पर घुटने टेक कर दाहिना हाथ प्रंजनी पर रख तथा मूंहपत्ति सहित वायें हाथको मुखके आगे रख 'इच्छं! खामेमि सम्बत्स-रियं' कहकर यथाविधि सम्बत्सरी प्रतिक्रमण में अधिक मास न हुआ हो तो 'बारसण्हं मासाणंं चउवीसण्हं पक्खाणं तिण्णसयसिंहं राइ दियाणं 'आलोइय पडिक्कंता पत्तेय खामणेणं अन्भुहिओमि जं किंचि॰ ? अविंमतर सम्बत्सरियं खामेउं ? बोले । गुरु जब 'खामेह' कहे तब 'इच्छं ! खामेमि सम्वत्सरियं जं किंचि॰' का पाठ बोले तथा दो भगवन् देवसियं जं किंचि॰' वन्दना देवे। तदनन्तर तदनन्तर खड़े होकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! सम्वत्सरियं आलोउं ? कहे । गुरु के 'आलोएह' कहने पर इच्छें'! आलोएमि जो में सम्वत्सरियो अइयारो कओ॰' इत्यादि बोलकर वृहत् अतिचार<sup>२</sup> बोले । पीछे 'सव्वस्सवि सम्वत्सरियं दुचितिय दुन्भासिय दुचिहिय॰ इच्छाकारेण संदिसह भगवन्' तक कहे । तदनन्तर गुरु के 'सम्बत्सरियं अट्टमेण पडिक्रमेह' कहने पर 'इच्छं ! मिच्छामि दुक्कड़ं' बोले तथा दो वन्दना देवे । तदनन्तर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन देवसियं आले।इयं पडिक्कंता सम्वत्सरियं पडिक्कमावेह' कहे । गुरु के 'सम्मं पडिक्कमेह'

<sup>\*</sup> तेरसण्हं मासाणं छुन्नीसण्हं पक्लाणं तिण्णिसयं णन्वंराइ देयाणं।

१—पृष्ठ २। २—पृष्ठ २६।

कहने पर 'इच्छं ! करेमिमंते । 'इच्छामि ठामि काउसग्गं जो मे सम्बत्स- 'रियो । ' कह एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् वंदित्तु सूत्र संदिसाहूं ? कहे । गुरु के 'संदिसावेह' कहने पर फिर एक खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सम्बत्सरी सूत्र कहे ? गुरु के 'कहेह' कहने पर तीन णमोक्कार गिनकर वंदित्तु सूत्र बोले ।

एक श्रावक तीन खमासमण दे भगवन् ! सूत्र भणूं ? कहकर 'इच्छं' कहे और तीन णमोक्कार गिनकर 'वंदित्तु' सूत्र' बोले रोष सब श्रावक 'करेमि भंते॰ इच्छामि ठामि॰ तस्स उत्तरी॰ अणत्थ॰ कह काउसग्ग में खड़े हुए या बैठे हुए सुनें। वंदित्त सूत्र के पूर्ण हो जाने पर 'णमो अरिह ताणं' कह काउसग्ग पार, खड़े होकर तीन णमोक्कार गिनकर बैठ जाए। पीछे तीन णमोक्कार तथा तीन करेमि भंते॰ बोलकर 'इच्छामि ठामि पडिक्कमिउं जो मे सम्बत्सिरियो॰ कह प्रगट बंदित्तु सूत्र बोले । तदनन्तर एक खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन ! मूल गुण उत्तर गुण विशुद्धि निमित्तं काउसग्ग करूं ? गुरु के 'करेह' कहने पर 'इच्छं' कह 'करेमि भंते॰' इच्छामि ठामि॰ तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰' कहकर चालीस लोगस्स या १६०।१ 'णमोक्कारका काउसग्ग करे। पार कर प्रगट लोगस्स कहे। तत्पश्चात् बैठकर सम्वत्सरी मुंहपत्ति का पिंडलेहण कर दो वन्दना देवे और इच्छा-कारेण संदिसह मगवन् ! समाप्ति खामणेणं अब्सुहिओमि अब्भितर सम्व-त्सरियं खामेडं ? कहे । गुरु के खामेह कहने पर 'इच्छामि खामेमि सम्ब-त्सरियं जं किंचि॰ कहे । फिर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सम्वत्सरियं खामणा खाम्ं ? कहे । गुरु के 'पुण्यवन्तो॰' कहने पर एक एक खमासमण तथा तीन तीन णमोक्कार चार बार बोलकर 'सम्वत्सरि समाप्ति खामणा 'खामेह' कहे । इच्छामो अणुसर्हि॰' बोले । पीछे गुरु के 'पुण्यवन्तो भाग्यवन्तो ! सम्बत्सरिय के निमित्त तीन उपवास, छ आयंबिल नव णिन्वि बारह एकासणें, छ हजार सज्झाय कर सम्बत्सरिय की पेठ पूरजो

१-- पृष्ठ ३। २-- पृष्ठ ७। ३-- पृष्ठ ११।४-सम्बत्सरी।

तथा सम्बत्सरीके स्थान पर देवसी कहना' कहनेपर सब 'यथाशक्ति' कहें। पीछे दो बन्दना देकर सदैव की भांति देवसिक प्रतिक्रमण करे।

विशेषता इतनी है कि श्रुतदेवता का काउसग्ग करके 'कमल दल विपुल नयना॰' आदि श्रुतदेवी की थुइ कहें। फिर 'भुवण देवयाए करेमि काउसग्गं, अणत्थ॰' कह के एक णमोक्कार का काउसग्ग पार कर 'ज्ञानादि गुण युतानां इत्यादि भुवन देवता की थुई कहें। बादमें क्षेत्रदेवता का काउसग्ग पार कर 'यस्या क्षेत्र समाश्रित्य॰' थुई कहें और 'बड़ा स्तवन' 'अजित शांति' बोले और पक्खी प्रतिक्रमण की तरह प्रतिक्रमण पूर्ण होने पर गुरु से आज्ञा लेकर 'नमोऽईत्॰' पढ़ के एक श्रावक 'बृहद् शांति' बोले और शेष सब सुनें। फिर पूर्वोक्त रीति से सामायिक पार कर अन्त में दादाजी का स्तवन बोले।

## आठ प्रहर पौषध विधि

पोसह के उपगरण छे उपाश्रय (पौशाछ) में जावे। वहां अगर
गुरु महाराज न हों तो सामायिक विधि के अनुसार स्थापनाचार्यजी की
स्थापना करके गुरु बन्दन करे। तदनन्तर एक खमासमण दे 'इरियाबहियं॰ रे'
तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰ का पाठ बोछ, एक छोगस्स का काउसग्ग कर प्रगट
छोगस्स॰ कहे। बाद एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्!पोसहछेवा
मुंहपत्ति पिडिछेहूं १' 'इच्छं' ऐसा कहकर मुंहपत्ति की पिडिछेहणा करे।
तत्पश्चात् एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पोसह
साहूं १ इच्छं' फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पोसह
ठाउं १ इच्छं' ऐसा कह एक खमासमण दे खड़ा हो जावे तथा हाथ जोड़,
आधा अंग नमा तीन णमोक्कार गिनकर 'इच्छाकरण संदिसह भगवन्!
पसायकरी पोसह दंडक उच्चराबोजी' कह पोसह का पच्चक्खाण गुरु या
बुद्ध श्रावक से या स्वयं ही तीन बार उच्चर छे।

१—प्रक ह। २—प्रक २२।३—प्रक ३।

#### पोसह का पचक्खाण

करेमि भंते ! पोसहं, आहार पोसहं देसओ सव्बओ सरीर सक्कार पोसहं । सव्बओ बंभचेर पोसहं ? सव्बओ अव्वावार पोसहं । जावदिवसं अहोरत्तंवा पञ्जुवासामी, दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं, ण करेमि ण कारवेमि, तस्स भंते पडिक्कमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि।

फिर खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक लेवा मुंहपत्ति पडिलेहूं ? इच्छं कह एक खमासमण दे मुंहपत्ति पडिलेहें। तब एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक संदि-साहूं ? इच्छं कहे । फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामायिक ठाउं ? इच्छं' कह खमासमण दे खड़े होकर तीन णमोक्कार गिने । फिर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पसायकरि सामायिक दंडक उचरावोजी' बोलकर करेमिमंते॰ का तीन वार पाठ सुने या बोले तदनन्तर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् बेसणं संदिसाहं ? इच्छं', फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् बेसण् ठाउं ?, कहें। पीछे एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसहं भगवन्! सज्झाय संदिसाहूं ? इच्छं' तथा एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झाय करूं ? इच्छं' कहकर खमासमण दे खड़े ही खड़े आठ णमोक्कार गिने । अगर शीतकाल में वस्त्र की आवश्यकता पड़े तो उसके लिये एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पांगरण्ं संदिसाहूं ? इच्छें' कह फिर एक खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन पांगरणूं पडिगाहूं ? इच्छं' ऐसा कह वस्त्र ग्रहण करे पीछे एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! बहुवेलं संदिसाहूं ! इच्छं' और एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! बहुवेलं करूं ? इच्छं' इस प्रकार पौषध लेकर पूर्वोक्त रीत्यानुसार अगर पहले न किया हो तो राई प्रतिक्रमण पूर्व विधि अनुसार करे। विशेष इतना है कि चार थुई के

१ वृष्ठ ३। २—वृष्ठ ८७।

देव वन्दन के बाद 'ण्मुत्युणं॰' कहे तथा एक खमासमण दे, 'बहुवेलं' का ,आदेश लेकर पीछे आचार्यजी मिश्र॰ इत्यादि कहे। प्रतिक्रमण पूर्ण होने पर पडिलेहण की विधि करे।

## पिंडलेहण विधि

एक खमासमण देकर इरियावहियं० र तरस उत्तरी॰ अणत्य॰ कह एक लोगस्स का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स॰ कहे। पीछे एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पडिलेहण संदिसाहूं ? इच्छं' । खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पडिलेहण करूं ? इच्छं' कह मुंहपत्ति का पडिलेहण करे । तदनन्तर एक खमासण दे इच्छाकारेण॰ अंग पडि-लेहण संदिसाहूं ? इच्छं' फिर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण अंग पडिलेहण करूं ? इच्छं' कह घोती वगैरह पडिलेहें । फिर एक खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पसाय करी पिंडलेहण पिंडलेहावोजी ? इच्छें' ऐसा कह 'स्थापनाचार्यजी' का 'शुद्ध खरूप घारे' पाठ सहित पडिलेहणा कर उच्चस्थानपर विराजमान करे। पीछे खमासमण पूर्वक 'इच्छा-कारेण॰ उपि मुंहपत्ति पडिलेहुं ? इच्छं' कह मुंहपत्ति का पडिलेहण करे । पीछे एक खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण॰ उपि पडिलेहण संदि-साहूं ? इच्छं' । एक खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण उपिघ पडिलेहण करूं? इच्छं' कह वस्त्र कम्बल आदि पडिलेहें। तदंनन्तर पौषधशाला की प्रमा-र्जना कर विधि पूर्वक एकान्त में कूड़ा करकट रख दे। अन्त में खमा-समण दे 'इरियावहियं॰ तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰ कह, एक लोगस्स का कागसग्ग पार प्रगट लोगस्स॰ कहे । पीछे खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय संदिसाहूं ? इच्छं कह फिर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय करूं ? इच्छं । कह तीन णमोक्कार गिन, 'उपदेशमाला' की सज्झाय पढ़े या सुने तथा फिर तीन णमोक्कार गिने।

इसके अनन्तर अगर गुरु महाराज आदि विद्यमान हों तो उनको

१—पृष्ठ ४।२-पृष्ठ ३।३-पृष्ठ ४।४-पृष्ठ ७४।

विधि पूर्वक वन्दन करे। पीछे पञ्चक्खाण लेकर 'बहुवेलं का आदेश लेवे पीछे देवदर्शन करने के लिये जिन मन्दिर अवस्य जावे।

मन्दिर में जाकर इरियावहियं पूर्वक विधि सहित भाव से चैत-वन्दन करके पच्चक्खाण करे । जिनमन्दिर, उपाश्रय, (पौशाल ) आदि से निकलते समय तीन दफा 'आवस्सही' कहे तथा प्रवेश करते समय 'णिस्सिही' कहे । पीछे उपाश्रय में जाकर इरियावहियं पिडक्कमे तथा स्वाध्याय या धर्मध्यान करे या व्याख्यान सुने । लघुनीति या बड़ीनीति परठनी हो तो प्रथम 'अणुजाणह जस्सग्गहो' कहे पीछे तीन बार 'वोसिरे' बोलकर इरियावहियं कहे । पौन प्रहर\* दिन चढ़नेपर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह मगवन उग्धाडा पोरसी करूं ? इच्छं' कहकर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन !' इरिया वहियं तस्सउत्तरी अणत्य कह एक लोगस्स का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स कहे । फिर एक खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन ! उग्धाडा पोरसी मुंहपित संदिसाह्रं ? इच्छं' और एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! उग्धाडा पोरसी मुंहपित पिडलेट्टं ? इच्छं' । ऐसा कह मुंहपित का पिडलेहण करे । पीछे स्वाध्याय या ध्यान करे । जब काल वेला हो तो जिनमन्दिर या उपाश्रय या पौशाल में 'देव वन्दन' करे ।

# अथ देव वन्दन विधि

प्रथम एक खमासमण देवे। पीछे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! शक्ततव भणूं ? इच्छं। कह शक्रस्तव (णमुत्थुणं) कहे। अनन्तर एक खमासमण दे 'इरियाबहियं॰ तस्सउत्तरी॰ अण्णत्थ॰ कहकर एक छोगस्स॰ का काउसग्ग पार कर प्रगट छोगस्स कहे। पीछे तीन खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन! चैत्यवन्दन करूं ? इच्छं।'

<sup>\*</sup> सूर्योदय से सवा दो घण्टे तक।

<sup>&#</sup>x27; पोसह करनेवाला यदि देवदर्शन न करे तो पांच खपवास के प्रायश्चित्त का भागी होता है, ऐसी शास्त्रोक्ति है।

६—ब्रह्म ८।

कह चैत्यवन्दन करे फिर जं किंचि॰ णमुत्युणं॰ कहकर खड़ा हो जाये। अरिहंत चेइयाणं॰२ अणत्थ॰३ कहकर एक णमोक्कार का काउसगा 'णमो अरिहंताणं' पूर्वक पार 'नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः' कहकर प्रथम थुई कहनी चाहिये। पीछे छोगस्स॰ तथा अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार दूसरी थुई कहे। पीछे 'पुक्खर वरदी वड्डे॰ सुअस्स भगवओ॰ अणत्य॰ कह एक णमोक्कार के काउसग्ग को सम्पूर्ण कर तृतीय थुई कहे। फिर 'सिद्धाणं बुद्धाणं ०५ वेयावच्चगराणं ० तथा अणत्य॰ कहकर एक णमोक्कार का काउसग्ग सम्पूर्ण कर चौथी थुई कहे फिर नीचे बैठकर णमुत्युणं॰ कहे । फिर खड़े हो 'अरिहंत चेइयाणं॰ और अणत्थ॰ पूर्वक एक णमोक्कार का काउसग्ग पार फिर प्रथम थुई कहे । बाद लोगस्त॰ सव्वलोए॰ अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउ-सग्ग पार दूसरी युई कहे पीछे पुक्खरवरदी॰ सुअस्स भगवओ॰ अणत्य॰ पूर्वक एक णमोक्कार का काउसग्ग पार तीसरी थुई कहे बाद सिद्धाणं घुद्धाणं॰ वेयावच्चगराणं॰ अणत्थ॰ पूर्वक एक णमोक्कार का काउसगा पार 'नमोऽईत्॰ कहे चौथी थुई बोले। बाद नीचे बैठकर णमुत्युणं॰ से जयवीयराय॰ पर्य्यन्त चैत्यवन्दन करे और अन्त में णमुत्युणं॰ कहे।

फिर वैठकर स्वाध्याय या ध्यान करे। अगर जल पीने की इच्छा हुई हो तो पच्चक्खाण पारने की विधि से पच्चक्खाण पार कर जल पीवे।

## पचक्खाण पारने की विधि

प्रथम एक खमासमण दे 'इरियावहियं॰ तरसउत्तरी॰ अणत्थ॰ कह कर एक लोगस्स॰ का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स॰ कहे। तदनन्तर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पश्चक्खाण पारने की मुंहपत्ति पिंडलेहूं ? इच्छं' कह खमासमण दे मुंहपत्ति का पिंडलेहण करे। पीछे खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पश्चक्खाण पार्लं ? यथाशक्ति' कह फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्! पश्चक्खाण पारेमि ?

१—वेन्य १। ४—वेन्य ०। ४—वेन्य १। १—वेन्य ०। १—वेन्य ८।

तहिता। कह एक णमोक्कार मुट्टी बन्द करके गुणे। पीछे जो पच्चक्वाण किया हो उसका नाम छेकर पच्चक्वाण पारण गाथा पढ़े। पच्चक्वाण फासियं, पालियं, सोहियं तीरियं, किट्टियं, आराहियं जं चण आराहियं तस्समिच्छामि दुक्कड़ं बोल एक णमोक्कार गुणे। बाद खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण॰ चैत्यवन्दन करूं? इच्छं। कह 'जयउ सामिय॰' से 'जयवीयराय॰' तक सम्पूर्ण चैत्यवन्दन कहे तथा क्षणमात्र स्वाध्याय कर पानी पीवे। पीछे आसन पर बैठकर दिवस चरिमं का पच्चक्वाण छे बाद इरिया वहियं॰ कहकर (आहार संवरण निमित्त) चैत्यवन्दन करे।

यदि मलमूत्र की बाधा मिटाने जाना हो तो 'आवस्सिह' पूर्वक निर्जीव भूमि में या स्थंडिल के पात्रमें जावे और 'अणुजाणहजस्स गो' कह कर मलमूत्र परठे। पीछे प्राधुक जल से धुड़ होकर तीन बार वोसिरामि कह 'मलमूत्र' वोसिरावे। पीछे 'णिस्सीहि' बोलते हुए "पौषधशालामें आवे और एक खमासमण देकर 'इरियावहियं॰' कहे। अनन्तर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् गमणागमणं आलोउं १ इच्छं।' कहकर इस प्रकार गमणागमण आलोयणा करे। 'आवस्सही करी, प्रामुक देसे जइ, संडासा पूंजी, थंडिलो पडिलेही, उच्चार प्रश्रवण वोसिरावी। णिस्सीहि करी पौषधशाला में आवे। 'आवंति जंतिहें जं खंडियं जं विराहियं तस्सिमच्छामि दुक्कड़ं।' ऐसा कह बैठकर खाध्याय या ध्यान करे और दिन के चौथे पहर में संध्या पडिलेहण की विधि करे।

## संध्या पडिलेहण विधि

प्रथम एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! बहु पिड पुण्णा पोरिसी १ इच्छं' बोल खमासमण दे 'इरियावहियं । तस्सउत्तरी । अणत्य । कह एक लोगस्स । का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स । कहे । तत्पश्चात् एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पिडलेहण करूं १ इच्छं' कह फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पौषधशाला

१—प्रष्ठ ४। २—प्रष्ठ ६। ३—प्रष्ठ ३। ४—प्रष्ठ ४।

का प्रमार्जन कर १ इच्छं। 'कह मुंहपत्तिका पडिलेहण करे। फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् अंगपिडिलेहण संदिसाहूं ? इच्छं। 'खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवंन् अंगपिडिलेहण करूं ? इच्छं। 'ऐसा कह आसन घोती आदि पिडिलेहे और पौषधशाला की प्रमार्जना कर कूड़ा-करकट विधि पूर्वक एकान्तमें गेर दे और एक खमासमण दे 'इरियाविह्यं 'का पाठ कहे। तदनन्तर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पसायकरी पिडिलेहण पिडिलेहाबोजी ? इंच्छं' ऐसा कह 'शुद्ध खरूप घारें वे बोलते हुए स्थापनाजी की पिडिलेहण कर उच्च स्थान पर विराजमान करे।

पीछे एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ उपिध मुंहपत्ति पिडलेहुं ? इच्छं' कह खमासमण देकर मुंहपत्ति का पिडलेहण करे । बाद खमासमण दे 'इच्छाकारेण सज्झाय संदिसाहूं ? इच्छं । फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय करूं ? इच्छं ।' कहकर एक णमोक्कार गुण उपदेशमाला की सज्झाय कहे । पीछे णमोक्कार गिनकर पच्चक्खाण करे । यदि आहार किया हो तो दो बन्दना देकर पच्चक्खाण करे । अन्त में एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण उपिध यंडिला पिडलेहण संदिसाहूं ? इच्छं । खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ उपिध यंडिला पिडलेहण संदिसाहूं ? इच्छं । खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ वेसणूं संदिसाहूं ? इच्छं ।' फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण वेसणूं संदिसाहूं ? इच्छं ।' फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण वेसणूं संदिसाहूं ? इच्छं ।' फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण वेसणूं संदिसाहूं ? इच्छं ।' फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण वेसणूं ठाउं ? इच्छं कहकर बैठे और वस्त्र, कम्बल, चरवला आदि का पिडलेहण । उपवास करने वाला वस्त्रादि की पिडलेहण कर कटिसूत्र और धोती। फिर पिडलेहे । पीछे उच्चार प्रश्रवण के २४ थंडिला पिडलेहे ।

# चौबीस थंडिला पडिलेहण पाठ

- १ आगाढ़े आसण्णे उच्चारे पासवणे अणहियासे ।
- २ आगाढे मञ्झे उचारे पासवणे अणहियासे ।
- ३ आगाढ़े दूरे उच्चारे पासवणे अणहियासे ।
- ४ आगाढ़े आसण्णे पासवणे अणहियासे ।

१-- पृष्ठ २। २-- पृष्ठ ७५। ३-- पृष्ठ ६। ४-- स्त्रियां अपने २ वस्त्रों की पडिलेहणा करे।

的时代,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们是我们的人,我们们是我们的人,我们们是我们的人,我们是我们的人,我们们是我们的人,我们们是我们的人,我

- ५ आगाढ़े मज्झे पासवणे अणहियांसे ।
- ६ आगाढ़े दूरे पासवणे अणहियासे ।
- ७ आगाढ़े आसण्णे उच्चारे पासवणे अहियासे ।
- ८ आगाढे मज्झे उच्चारे पासवणे अहियासे ।
- ९ आगांढ़े दूरे उच्चारे पासवणे अहियासे ।
- १० आगाढ़े आसण्णे पासवणे अहियासे ।
- ११ आगाढ़े मज्झे पासवणे अहियासे ।
- १२ आगाढ़े दूरे पासवणे अहियासे ।
- १३ अणागाढे आसण्णे उच्चारे पासवणे अणहियासे ।
- १४ अणागाढ़े मज्झे उच्चारे पासवणे अणहियासे ।
- १५ अणागाढ़े दूरे उच्चारे पासवणे अणहियासे ।
- १६ अणागाढ़े आसण्णे पासवणे अणहियासे ।
- १७ अणागाढ़े मज्झे पासवणे अणहियासे ।
- १८ अणागाढे दूरे पासवणे अणहियासे ।
- १९ अणागाढ़े आसण्णे उच्चारे पासवणे अहियासे ।
- २० अणागाढ़े मज्झे उच्चारे पासवणे अहियासे ।
- २१ अणागाढ़े दुरे उच्चारे पासवणे अहियासे ।
- २२ अणागाढ़े आसण्णे पासवणे अहियासे ।
- २३ अणागाढ़े मज्झे पासवणे अहियासे ।
- २४ अणागाढ़े दूरे पासवणे अहियासे ।

इनमें से ६ थंडिले शय्या के दोनों तरफ दाहिनी ओर तीन और बायीं ओर तीन पडिलेहें। ६ थंडिले दरवाजे के भीतर दोनों तरफ दाहिनी ओर तीन और बायीं ओर तीन पडिलेहें। ६ थंडिले दरवाजे के बाहर दाहिनी और बायीं तरफ पडिलेहें और अन्तिम ६ जहां उच्चार प्रश्रवण की जगह हो वहां दोनों दाहिनी और बायीं तरफ पडिलेहें।

अब प्रतिक्रमण का समय हो गया हा तो प्रतिक्रमण करे। प्रति-

क्रमण में 'आजुणा चार प्रहर॰' पाठ के स्थान पर 'पोसह संध्या अतिचार॰ बोले शेष विधि देवसिक के समान करे और खुदोपदव का काउसगा किये बाद एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय संदिसाहूं इच्छं'। पुनः खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय करूं ? इच्छं'। ऐसा कह तीन णमोक्कार गुण सज्झाय करे। प्रतिक्रमण के बाद पहर रात तक स्वाध्याय या ध्यान करे। यदि छघुरांका करनी हो तो छघुरांका करे और वापस आकर 'भगवन बहु पिष्ठपुण्णा पोरिसी ?' ऐसा कह 'इरियावहियं॰ का पाठ कहे। संथाराका समय होनेपर रात्रि संथारा करे।

#### रात्रि संथारा विधि

एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् बहु पिडपुण्णा पोरिसी? इच्छं' कह खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰, इरियावहियं॰ तरसउत्तरी॰ अणत्य॰ कह एक छोगस्सका काउसग्ग पार प्रगट छोगस्स॰ कहे । तद-नन्तर खमासमण दे 'इच्छाकारेण राई संथारा मुंहपत्ति पिडछेहूं इच्छं' कह मुंहपत्ति की पिडछेहणा करे । बाद खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ राई संथारा संदिसाहूं ? इच्छं ।' पुनः खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ राई संथारा ठाउं ? इच्छं कह पुनः खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् चैत्य-वन्दन करूं ? इच्छं । ऐसा कह चउक्कसाय॰ । णमुत्युणं पूर्वक जयवी-यराय॰ पर्यन्त सम्पूर्ण चैत्यवन्दन कर भूमिका प्रमार्जन कर संथारा बिछा, शरीर का प्रमार्जन कर, संथारे पर बैठ राई संथारे का पाठ बोछे ।

दो घड़ी रात्रि शेष रहते उठे और णमोक्कार मंत्र गिने। तदनन्तर खमासमण दे 'इरियावहियं • 'तस्सउत्तरी • अणत्य • ' कह एक लोगस्स का काउसग्ग कर प्रगट लोगस्स • कहे। पुनः खमासमण दे 'कुसुमिण दुसुमिण • 'का काउसग्ग कर राई प्रतिक्रमण करे। 'सातलाख' की जगह पोसह रात्रि अतिचार • का पाठ बोले। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रतिक्रमण कर, पडिले-

विष्ठ १०। २-वेल्य १। ई-विष्ठ ४। १-वेल्य १। १-वेल्य १०। ई-वेल्य १। १-वेल्य १। १-वेल्य १। १-वेल्य १। १-वेल्य १। १

हणके समय पूर्वोक्त विधिसे पडिलेहणा कर पौषधशाला का कचरा (कूड़ा) निकाल कर इरियावहियं॰ कहे। दो खमासमण देकर सज्झाय संदिसाइं? सज्झाय करूं? आदेश मांगकर, उपदेशमाला की सज्झाय पढ़ कर पोसह पारे।

## पोसह पारने की विधि

खमासमण देकर इरियावहियं॰ पढ़े। एक खमासमण दे 'इच्छाका-रेण संदिसह भगवन् पोसह पारूं ? यथाशक्ति।' पुनः खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पोसह पारेमि ? तहित्त ।' कह खमासमण दे दाहिना हाथ नीचे रख तीन णमोक्कार गिन, खमासमण देकर मुंहपित का पिछलेहण करे। पीछे खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् सामायिक पारूं ? यथाशक्ति।' पुनः खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! पोसह पारेमि।' 'तहित्त।' खमासमण देकर आधा अंग नमाकर तीन णमोक्कार गिनकर भयवंदसण्ण॰ का पाठ बोले। पीछे तीन णमोक्कार गिनकर उठ जाय।

# दिन सम्बन्धी चउपहरी पौषध विधि

आठ पहर पौषध लेने की विधि के समान ही चार पहर पौषध लेने की विधि हैं। पोसह 'दंडक उच्चरते समय 'चउपहरी पौषध' निम्नलिखित पच्चक्खाण करें।

#### चउपहरी पौषध पच्चक्खाण

करेमिमंते पोसहं आहार पोसहं देसओ सव्वओ सरीर सक्कार पोसहं सव्वओ बंभचेर पोसहं सव्वओ अव्वाबार पोसहं सव्वओ चउविहे पोसहे जावदिव संपञ्जुवासामि दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं णकरेमि णकारवेमि तस्समंते पडिक्कमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।

बाद पूर्ववत् सामायिक छेवे। यदि 'प्रतिक्रमंण गुरु के साथ न किया हो तो गुरु के पास आकर पौषध और सामायिक पूर्ववत

१—प्रष्ठ ७५। २—प्रष्ठ ३। ३—प्रष्ठ १८।

सब विधि करे । पीछे आलोयण खामणा आदि निमित्त मुंहपत्ति का पडिलेहण कर दो वन्दणा देवे । बाद में 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन राइअं आलोउं ? इच्छं', आलोएमि जो मे राइओ अइयारो॰ व पाठसे राइअं आलोवे । पुनः एक खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् अन्मुहिओिम अन्मितर राइअं खामेउं ? इच्छं', खामेमि राइअं 'जं किंचि॰ रें का पाठ बोले आदि विधि पूर्वक गुरु को वन्दन करे। तदनन्तर गुरु से पच्चाक्लाण छे। पीछे दो खमासमण देकर बहुवेछं संदिसावे। एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पडिलेहण संदि-साहूं ? इच्छं', पुनः खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पडिलेहण करूं ? इच्छं', कह मुंहपत्ति की पडिलेहण करे । पश्चात् एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् अंगपडिलेहण संदिसाहूं ? इच्छं, पुनः एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् अंगपिडलेहण करूं ? इच्छं' कह उपि मुंहपत्ति पडिलेहे । अनन्तर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदि-सह भगवन् पसायकरी पिंडलेहण पिंडलेहावोजी ? इच्छं कह सब वस्रों की पडिलेहण करें। बाद दो खमासमण पूर्वक सञ्झाय संदिसाहूं ? और सञ्झाय करूं १ इच्छं कह 'उपदेशमाला । की सज्झाय कहे या सुने। अन्तमें पिछले पहर पच्चाक्लाण करने के बाद एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् उपि पडिलेह्ण संदिसाहूं ? इच्छं पुनः खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदि-सह भगवन् उपिघ पडिलेहण करूं ? ऐसा कहकर पडिलेहण करे परन्तु थंडिला पद न कहे और न थंडिलों का पडिलेहण करे। 'रोष मब विघि आठ पहर पौषध विधि के समान है।

## रात्रि सम्बन्धी चउपहरी पौषध विधि

दिन के चउपहरी पोसह छेने वाले का अगर रात्रि पोसहका भी भाव हुआ हो तो वह संध्या का पडिलेहण तथा पच्चक्खाण करने के बाद दो खमासमण देकर पोसह लेवा मुंहपत्ति पडिलेहे । तदनन्तर दो खमासमण दे

nation of the contraction of the

१—पृष्ठ ६। २—पृष्ठ ७। ३—पृष्ठ २।

पोसह का आदेश मांग कर तीन णमोक्कार गिन कर तीन बार पोसह दंडक उच्चरे। तदनन्तर सामायिक मुंहपत्ति का पडिलेहण कर पूर्वोक्त रात्रि संथारा विधि लिखी है उसी तरह सब विधि करे।

दिन का पौषध न किया हो और रात्रि का ही करना हो तो प्रथम सब उपगरणों की पडिलेहण कर इरियावहियं बोले। पीछे चउन्विहार पच्चक्खाण करके दो खमासमण पूर्वक पोसह मुंहपत्ति पडिलेहे। फिर दो खमासमण दे पोसह का आदेश मांग कर तीन णमोक्कार गिन कर तीन बार पोसह दंडक उच्चरे।

## रात्रि चउपहरी पौषध पच्चक्खाण

करेमि भंते पोसहं आहार पोसहं देसओ सव्वओ सरीरसक्कार पोसहं सव्वओ बंभचेर पोसहं सव्वओ अव्वावार पोसहं सव्वओ चउव्विहे पोसहे जावअहोरित पञ्जुवासामि दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाएकाएणं णकरेमि णकारवेमि तस्स भंते पिडक्कमामि णिदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि।

इसके बाद सामायिक मुंहपत्ति का पडिलेहण कर पूर्वोक्त रात्रि संथारा विधि लिखी है, उसी तरह सब विधि करे। अन्त में पडिलेहण का आदेश मांगने के बाद अगर पडिलेहण न किया हो तो सब उपधि का पडिलेहण करे और सिर्फ हिष्ट पडिलेहे फिर उच्चार प्रश्रवण के चौबीस थंडिलों का भी पडिलेहण करे। शेष विधि पूर्ववत है।

# देसावगासिक छेने की विधि

प्रथम इरियावही॰ तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰ कहे बाद में एक लोगस्स का काउसग्ग करें फिर लोगस्स॰ कहें। देसावगासिक लेवा मुंहपत्ति पिंडलेहूं मुंहपत्ति पिंडलेहण करने के बाद इच्छामि॰ इच्छाकारेण॰ देसा-वगासि संदिसाहूं इच्छं इच्छामि॰ देसावगासि ठाउं कह तीन णमोक्कार गिने इच्छं इच्छामि॰ इच्छाकारेण संदिसह भगवन पसायकरी देसावगासि क दंडक उच्चरावोजी देसावगासिक दंडक तीन बार बोले। इसके बाद पूर्वोक्त सामायिक लेने की विधि करे।

# देसावगासिक पारने की विधि

प्रथम इच्छामि॰२ इच्छा॰ देसावगासिक पारवा मुंहपत्ति पडिलेहु । फिर इच्छामि॰ इच्छा॰ देसावेगासिक पारूं पुणोवि कायव्वो इच्छामि॰ देसावगासिक पारेमि 'तहत्ति' सामायिक पारने की विधिके अनुसार देसाव-गासिक पारे। देसावगासिक पारने की गाथा । पढ़े फिर तीन णमोक्कार गिने।

# तपगच्छीय विशेष विधियां

#### सामायिक लेने की विधि

श्रावक श्राविका शुद्ध वस्त्र पहन, चौकी आदि उच्च स्थान पर पुस्तक या मालाको स्थापनकर भूमि प्रमार्जनके बाद आसन बिछा चरवला मुंहपत्ति लेकर आसन पर बैठे। बायें हाथ में मुंहपत्ति को मुख के आगे रख दाहिने हाथ को स्थापना के सम्मुख कर एक णमोक्कार पढ़ कर पंचिदिय सूत्र॰ उचरे। (अगर गुरु महाराज स्वयं विराजमान हों तो णमो-क्कार और पंचिदिय सूत्र की आवश्यकता नहीं।) पीछे एक खमासमण देकर इरियावहियं०५, तस्स उत्तरी०, अणत्य० बोल एक लोगस्स या चार णमोक्कार का काउसग्ग कर, 'णमोअरिहंताणं' कह पार कर प्रगट लोगस्त॰ कहे । पीछे खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामा-यिक लेवा मुंहपत्ति पडिलेहूं ? इच्छं कह मुंहपत्ति का पडिलेहण करे। तदनन्तर एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन ! सामायिक संदिसाहं इच्छं' फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामा-यिक ठाउं ? इच्छं' कह खंड़े हो, दोनों हाथ जोड़ कर एक णमोक्कार पढ़े और 'इ्च्छकारि भगवन् पसायकरी सामायिक दंडक उच्चराबोजी'

<sup>–</sup>पृष्ठ २ । ३ –-पृष्ठ ८२ । ४ –-पृष्ठ ५४ ।५ –-पृष्ठ ३ ।

कहे । बाद गुरु महाराज अथवा अपने से बड़े से करेमिमंते सुने अन्यथा स्वयं ही उच्चरे । पीछे खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! वेसणूं संदिसाहूं ? इच्छं' कह फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् वेसणूं ठाउं ? इच्छं कहे । पश्चात फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झाय संदिसाहूं ? इच्छं' कह फिर खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सज्झाय करूं ? इच्छं' कहकर तीन णमो-क्कार गुणे । दो घड़ी प्रमाद सेवन न करते हुए धर्मध्यान या खाध्याय. करें ।

## सामायिक पारने की विधि

प्रथम खमासमण दे इरियावहियं , तस्स उत्तरी , अणत्थ , बोल एक लोगस्स का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स कहे । तत्पश्चात एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् सामायिक पारण मुंहपत्ति पिडलेहं ? इच्छं कहकर मुंहपत्ति की पिडलेहणा करे । फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! सामाइयं पारेमि ? यथाशक्ति' कहे । बाद खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् सामाइअं पारिअं, तहत्ति' कह, दाहिने हाथको आसनपर या चरवलेपर स्थाप (रख) मस्तक झुकाकर, एक णमोक्कार गिने, 'सामाइय वयजुत्तो रे' सूत्र पढ़े । बाद सामायिक सम्बन्धी मन, वचन और काया के ३२ दोषों की आलोचना कर, दाहिने हाथ को मुख के सम्मुख रख तीन णमोक्कार पढ़े ।

## राई प्रतिक्रमण की विधि

प्रथम सामायिक छेवे। पीछे खमासमण देकर 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन कुसुमिण दुसुमिण उड्डावणी राइअ पायिछत्त विसोहणत्यं काउसग्ग करूं ? इच्छं।' कुसुमिण दुसुमिण उड्डावणी राइअ पायिच्छत्त विसोहणत्यं करेमि काउसग्गं, अणत्य॰ १ पढ़कर चार छोगस्स का काउसग्ग पार प्रगट छोगस्स॰ कहकर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन चैत्यवन्दन

करूं ? इच्छं' कह जगचिंतामणि चैत्यवन्दन से जयबीयराय॰ तक पढ़के अर्थात् 'इच्छामि॰, भगवानहं, इच्छामि॰ आचार्यहं, चार खमासमण इच्छामि॰ उपाध्यायहं, इच्छामि॰ सर्वसाघुहं कहकर खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय संदिसाहूं ? इच्छं ।' फिर खमासमण दे 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय करूं ? इच्छं 'कहकर 'भरहेसर की सज्झाय श कहकर एक णमोकार कहें । बाद 'इच्छकारि सुहराई॰' का पाठ कह 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन राई पडिक्कमणो ठाउं ? इच्छं' कहकर दाहिने हाथ को आसन या चरवले पर रख 'सव्वस्सविराइय दुचितिय॰' पाठ कहे । बाद 'णमुत्थुणं॰' कह खड़ा हो, 'करेमि मंते॰', इच्छामि ठामि॰', तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰', कह एक 'लोगस्स' का काउसग्ग पार प्रगट 'लोगस्स॰, सव्बलोए अरिहंत॰ अणत्य॰ कह एक 'लोगस्स का कायोत्सर्ग पार के 'पुक्खरवरदीवड्डे॰ ६ सुअस्स भगवओ॰, वंदणवित्तयाए॰ अणत्थ॰' पढ़कर अतिचार की आठ गायायें अथवा आठ णमोक्कार का कायोत्सर्ग करके 'सिद्धाणं बुद्धाणं ॰ कहे । पीछे तीसरे आवश्यक की मुहपत्ति का पडिलेहण कर दो वन्दना देवे । बाद 'इच्छाकारेण राइयं आलोउं ? इच्छं, आलोएमि जो मे राइओ' पढ़कर सातलाख॰ १॰, अठारह पापस्थान की आलोयणा कर 'सव्वस्सवि राइय॰ कह, बैठकर दाहिने घुटने को खड़ाकर 'एक णमोक्कार, करेमि-भंते॰, इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे राइओ॰' कहकर वंदितु ११ सूत्र पढ़े। पीछे दो वन्दना देकर 'इच्छाकारेण अब्मुहिओमि अब्मितर राइयं खामेउं ? इच्छं, खामेमि राइयं॰' पढ़कर दो वन्दना देकर, खड़े खड़े 'आयरिअ उवज्झाए॰, करेमिभंते॰ इच्छामि ठामि॰ तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰ कह सोलह णमोक्कार का काउसग्ग पार, प्रगट लोगस्स॰ कहके, छड्डे आवश्यक की मुंहपत्ति पडिलेह कर दो वन्दना देवे । पीछे बैठकर 'सकल तीर्थ॰' पच्चक्लाण करके 'सामायिक चडवीसत्थो वंदन, पडिक्कमण, काउसग्ग पन्चवलाण किया है जी' कहे बैठकर 'इच्छामो अणुसिहं॰, णमो

०—वेन्द्र रेश् । ८ - वेन्द्र ८ । ६ — वेन्द्र ६ । ४० — वेन्द्र ६ । ४५ — वेन्द्र ४ । ६ — वेन्द्र ७ ।

खमासमणाणं॰, नमोऽर्हत॰' पढ़कर 'विशाललोचन दलं॰' पढ़े। पीछे 'णमुत्युणं॰, अरिहंतचेइयाणं॰ अणत्य॰' कह एक णमोक्कार का काउ-सग्ग पार 'कल्लाण कंदं॰' की प्रथम थुई कहे। बाद लोगस्स॰, सन्वलोए अरिहंत॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार दसरी थुई कहे। बाद 'पुक्खर वरदी बहुं॰, सुअस्स भगवओ करेमि॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार तीसरी थुई कहे और 'सिन्दाणं बुद्धाणं॰ वेयावच्चगराणं॰ अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का 'नमोऽर्हत्॰' पूर्वक काउसग्ग पार चतुर्थ स्तुति कहे। पीछे बैठकर णमुत्युणं॰ पढ़कर चार खमासमण पूर्वक 'भगवानहं' इत्यादि को वन्दन करके, दाहिने हाथ को चरवले या आसन पर रख 'अड्डाइञ्जेस्र' पढ़े। बाद खमासमण देकर बायां घुटना खड़ाकर श्री सीमंघर स्वामी का चैत्यवन्दन, स्तवन, जयवीयराय पर्यन्त करे! पीछे 'अरिहंत चेइयाणं॰ अणत्य॰' पढ़, एक णमोक्कार का कायोत्सर्ग 'नमो-ऽर्हत्॰' पूर्वक पार श्रीसीमंघर स्वामी की थुई कहनेके बाद सामायिक पारने की विधि से सामायिक पारे।

## अथ देवसिक प्रतिक्रमण की विधि

प्रथम सामायिक लेवे। पीछे मुंहपत्ति पिडलेहण कर दो वन्दना देवे। तिविहार उपवास हो तो मुंहपत्ति पिडलेह कर वन्दना न देवे। चउ-विहार उपवास हो तो पिडलेहण या वन्दना कुछ भी न करना। पश्चात् यथाशक्ति पच्चक्लाण करे। पीछे खमासमण देकर इच्छाकारेण॰ चैत्यवन्दन करें ? इच्छं कह चैत्यवन्दन करें। पीछे 'जं किंचि॰' और 'णमुत्थुणं॰' कह कर खड़े हो 'अरिहंत चेइयाणं॰', अणत्थ॰ कह एक णमोक्कार का काउसगा 'नमोऽर्हत्॰' कह पार कर प्रथम थुई कहे। बाद प्रगट लोगस्स॰ कहके 'सव्वलोए अरिहंत चेइयाणं॰, अणत्थ॰ कहकर एक णमोक्कार का काउसगा करे उसको पार कर दूसरी थुई कहे। फिर 'पुक्खर-वरदी॰' कहकर सुअस्स भगवओ करेमि काउसगां वंदण वित्याए॰

१—प्रष्ठ १६। २—१४। ३—प्रष्ठ २३।

अणत्य॰ कह एक णमोकार का कायोत्सर्ग पार तीसरी . युई कहे । पीछे सिद्धाणं बुद्धाणं , वेयावच्चगराणं, अणत्य कह एक णमोक्कार का कायोत्सर्ग पार 'नमोऽर्हत् सिद्धा॰ पूर्वक चौथी थुई कहे । बाद 'इच्छामि खमा॰ भगवानहं, इच्छामि खमास॰ आचार्यहं, इच्छामि खमा॰, उपाध्या-यहं, इच्छामि खमा॰ सर्वसाधुहं' इस प्रकार चार खमासमण देने पर 'इच्छकारि सर्व श्रावक वन्दू' कह कर 'इच्छाकारेण देवसिय पडिक्कमणो ठाउं ? इच्छं' कह दाहिने हाथ को चरवले या आसन पर रख बायें हाथ को मुंहपत्ति सहित मुख के आगे रख सिर झुका 'सव्वस्सवि देवसिय॰' का पाठ पढ़े। बाद खड़ा होकर 'करेमि भंते' इच्छामि ठामि॰ तस्स उत्तरी॰ अणत्थ॰ कह अतिचारकी आठ गाथाओं का अथवा आठ णमोक्कार का कायोत्सर्ग कर प्रगट लोगस्स॰ कहे । तदनन्तर तृतीय आवश्यक मुंह-पत्ति की पडिलेहण कर दो वन्दना दे खड़े खड़े 'इच्छाकारेण संदिसह 'भगवन् देवसियं आलोउं ? इच्छं आलोएमि जो मे देवसिओ॰' कहे बाद सात लाख॰ व अठारह पापस्थान॰ कहे। फिर 'सव्वस्सवि देवसिय॰' पढ़ नीचे बैठ दाहिना घुटना खड़ा करके 'एक णमोक्कार॰ करेमिभंते॰ इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे देवसिओ अइयारो॰' इत्यादि पढ़कर 'वंदित्तु॰' सूत्र पढ़े। बाद दो वन्दना देवे । पीछे इच्छामि अब्भुहिओहं अबिमतर०३ सूत्र दाहिना हाथ चरवले पर रख सिर नमा कर पढ़े। बाद दो वन्दना देकर खडे हो 'आयरिय उवज्झाए करेमिमंते॰ इच्छामि ठामि॰ तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰' कह दो लोगस्स का काउसग्ग पार प्रगट लोगरस॰ कहे। पीछे 'सव्य-लोए॰ अरिहंत चेइयाणं॰ अणत्य॰ कह कर एक लोगरस या चार णमो-क्कार का कायोत्सर्ग करे। पीछे 'पुक्खरवरदी बड्डे॰ सुअरस भगवओ करेमि काउसग्गं॰ वंदणवित्तयाए॰ अणत्य॰ कह एक लोगस्सका काउसग्ग करे । पीछे 'सिद्धाणं बुद्धाणं कह सुअदेवयाए करेमि काउसगां । अणत्यं ॰' पढ़कर एक णमोक्कार का काउसग्ग 'नमोऽईत्॰' पूर्वक पार सुअदेवयाए॰४

१—पृष्ठ ५६ । २—पृष्ठ ११ । ३—पृष्ठ २ । ४—सुअदेवया भगवई, णाणावरणीअ कम्म-संघायं । तेसि खवेड सययं, जेसिसुअसायरे भत्ती ।

की थुई कहे । पीछे 'खित्तदेवयाए करेमि काउसग्गं अणत्य॰' पढ़ एक णमोक्कार का 'नमोऽर्हत्॰' पूर्वक काउसग्ग पार 'जीसेखित्तेसाहु॰'\* थुई कहे । अगर श्राविकाएं हों तो 'यस्याक्षेत्रं समाश्रित्य॰' थुई कहे । बाद णमोक्कार गुण बैठकर मुंहपत्ति का पडिलेहण कर दो वन्दना देवे । बाद 'सामायिक चउवीसत्थो वंदन पडिक्कमण काउसग्ग पच्चक्दाण किया है जी' 'णमो खमासमणाणं, नमोऽर्हत्॰' कहकर 'नमोऽस्तु वर्धमानाय॰' पढ़े अन्यथा स्त्रियां संसारदावा॰ की तीन थुई पढ़ें । पीछे णमुत्थुणं॰ कहें बाद कमसे कम पांच गाथाका स्तवन पढ़े। फिर 'वरकनक॰ रे कह 'इच्छामि॰ भगंवानहं इत्यादि चार खमासमण पूर्ववत् देवे । फिर दाहिने हाथ को चरवले या आसन पर रख सिर झुकाकर अड्डाइज्जेसु॰३ पढ़े। फिर खड़ा होकर 'इच्छाकारेण॰ देवसिअ पायच्छित्त विसोहणत्यं काउसग्ग करूं इच्छं, देवसिअ पायच्छित्त विसोहणत्यं करेमिं काउसग्गं । अणत्य॰ कह चार लोगस्स या सोलह णमोक्कार का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स॰ खमासमण पूर्वक 'इच्छाकारेण॰ सज्झाय संदिसाहुं ? इच्छं' इच्छामि॰ इच्छाकारेण संदिसह भगवन् सज्झाय करूं ? इच्छं कहे बाद णमोक्कार पढ़कर सज्झाय कहे । अन्त में एक णमोक्कार पढ़ 'इच्छामि इच्छाकारेण॰ दुक्लक्लओ कम्मक्लओ निमित्त काउसगा करूं ? इच्छं, दुक्लक्लय कम्मक्खय निमित्तं करेमि काउसग्गं। अणत्थ॰ पढ़, सम्पूर्ण चार लोगस्स या सोलह णमोक्कार का काउसगा 'नमोऽईत्०' पूर्वक पार लघुशान्ति पढ़े पीछे प्रगट लोगस्स॰ कहे।

पीछे सामायिक पारने के लिए खमासमण दे, इरियावहियं । तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰, एक छोगस्स या चार णमोक्कार का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स॰ कहे । बाद बैठकर 'चउक्कसाय॰ णमुत्थूणं॰ पूर्वक जय-वीयराय पर्य्यन्त चैत्यवन्दन कहे । पीछे खमासमण देकर 'इच्छाकारेण॰

<sup>\*</sup> जीसेखित्ते साहू दंसण, णाणेहिं चरणसिहयेहि । साहंति मुक्खमगां, सा देवी हरड दुरियाइं।

सामायिक पारूं ? यथाशक्तिं इत्यादि सामायिक पारने की विधि से सामायिक पारे ।

#### अथ पक्खी प्रतिक्रमण की विधि

प्रथम वंदित्त सूत्र तक तो दैवसिक प्रतिक्रमण की तरह विधि करनी चाहिये। चैत्यवन्दन में सकलाऽईत् और शुइयां स्नातस्या की कहना पीछे 'इच्छामि॰ देवसिअ आलोइय पडिक्कंता इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पक्ली लेवा मुंहपत्ति पडिलेहूं ? इच्छं, कह मुंहपत्ति पडिलेह कर दो वन्दना देवे । बाद इच्छाकारेण संदिसह भगवन् अन्मुहिओहं संबुद्धा खामणेणं अब्भितरं पक्खिअं खामेउं ? इच्छं. खामेमि पक्खियं. एग पक्खस्स पणरसण्हं दिवसाणं पणरसण्हं राईणं जं किंचि॰३ 'अपित्तअं' कहे। फिर इच्छाकारेण॰ पिक्खअं आलोउं ? इच्छं, आलोएमि जो मे पिक्खओ अइयारो कओ॰ कह 'इच्छाकारेण॰ पक्खी अतिचार आलोउं ? इच्छं कहकर वृहद् अतिचारं कहे। पीछे 'सव्वरसविष पक्लिय दुचितिय दुन्मासिय दुन्चिहिय इन्छाकारेण संदिसह भगवन्, इन्छं तस्स मिन्छामि दुक्कड़ं, इच्छकारि भगवन् पसायकरी पक्लिय तप प्रसाद करो जी' कहे। फिर 'पिक्खय के बदले एक उपवास, दो आयंबिल, तीन णिव्वि, चार एकासणें, आठ विआसणें और दो हज़ार सज्झाय कर पंइह पूरना जी' कहे । पीछे दो वन्दना ६ देवे । पश्चात् 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पत्तेय खामणेणं अन्भुद्विओमि अन्मितर पिक्खअं खामेउं ? इच्छं, खामेमि पक्लियं एग पक्लस्स पणरसण्हं दिवसाणं पणरसण्हं राईणं जं किंचि अपत्तिअं • कहकर दो वन्दना \* देवे । तदनन्तर 'पिक्खअं आलोइयं पिड-क्कंता इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पिक्लअं पिडक्कमुं ? 'इच्छं, सम्मं पडिक्कमामि' कहकर करेमि भंते॰ इच्छामि पडिक्कमिउँ जो मे पक्लिओ॰

<sup>\*</sup> इस पाठ में देवसिअं, देवसिओ, देवसियाए की जगह पक्खी, चडमासी, सम्बत्सरी प्रतिक्रमण में पिक्खियं, पिक्खियाओं, पिक्खियाए। चडमासियं चडमासिओ, चडमासियाए। सम्बत्सिरियं, सम्बत्सिरियो, सम्बत्सिरियाए कहना चाहिये।

१—प्रष्ट ११। २—प्रष्ठ ६०। ३—प्रष्ठ २। ४—प्रष्ठ २६। ४—प्रष्ठ ७। ६—प्रष्ठ ६।

कहे । पश्चात् एक खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् वंदित्तु सूत्र पढुं ? इच्छं, कह, तीन णमोक्कार गुण वंदित्तु सूत्र पढ़क्र सुअदेवया॰ की थुई बोल नीचे बैठे । तदनन्तर दाहिना घुटना खड़ा करके एक णमोक्कार करेमि मंते॰, इच्छामि पडिक्कमिउं जो मे पिक्खओ॰' कह वंदित्तु सूत्र कहे । बाद खड़े होकर करेमि मंते॰, इच्छामि ठामि॰ तस्स उत्तरी॰ अणत्य॰' कह बारह लोगस्स या ४८ णमोक्कार का कायोत्सर्ग करे । उसे पारकर प्रगट लोगस्स॰ पढ़कर, मुंहपत्ति को पडिलेह कर दो वन्दना देवे । पश्चात् इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पक्खीसमाम खामणेणं अब्सुहिओमि अब्भितर पिक्खअं खामेउं ? इच्छं, खामेमि पिक्खअं एग पक्खस्स पणर-सण्हं दिवसाणं पणरसण्हं राईणं जं किंचि अपित्तअं कहे । बाद खमासमण देकर 'इच्छाकारेण॰ संदिसह भगवन् पक्खी खामणा खामूं ? कह खमासमण दे दाहिना हाथ चरवले या आसन पर रख सिर झुका एक णमोक्कार पढ़े । इस रीति से चार दफा करे ।

पीछे दैवसिक प्रतिक्रमण में वंदिन्तु के बाद की जो विधि शेष है वही कुछ विधि समझ छेना। 'ज्ञानादि गुणयुतानां॰' , 'यस्याः क्षेत्रं समा-श्रित्य॰' थुई कहें। स्तवन के स्थान में अजितशान्ति कहे। सज्झाय के स्थान में उवसग्गहरं॰ और संसारदावानल॰ की चारों थुइयां कहे। और बड़ी शान्ति पढ़े।

## चउमासी प्रतिक्रमणं की विधि

चउमासी प्रतिक्रमण में कुल विधि पक्खी प्रतिक्रमण की तरह ही समझनी चाहिये। जहां जहां 'पक्खीं शब्द आया हो, वहां वहां 'चउ-मासी' शब्द कहना। चउमासी प्रतिक्रमण में चउण्हं मासाणं, अठण्हं पक्खाणं, विसोत्तरसय राइं दियाणं जं किंचि॰ कहना। और तप की जगह छहेणं कहे और दो उपवास, चार आयंबिल, छ णिळ्यि, आठ एकासणें, सोलह बिआसणें, चार हजार सज्झाय कहे। और बीस लोगस्स या ८०

后,我们是一个人,我们们是一个人,我们们的人,我们们的人们的人,我们们们的人们的人,我们们的人们的人,我们们的人们的人,我们们的人们的人,我们们们的人们的人的人

णमोक्कार का काउसग्ग करे। शेष विधि पक्खी प्रतिक्रमण के समान करे।

## साम्वत्सरिक प्रतिक्रमण की विधि

साम्बत्सरी प्रतिक्रमण की विधि पक्खी प्रतिक्रमण की तरह ही समझना। जहां जहां 'पिक्खय' शब्द आया हो वहां वहां 'सम्बत्सरियं' शब्द कहे। इसमें बारसण्हं मासाणं, चौबीसण्हं पक्खाणं तिण्णि सय सिंहं राइंदियाणं जं किंचि॰' कहना और तपकी जगह 'अडमेण' कहे और तीन उपवास, छह आयम्बिल, नौ णिव्वि, बारह एकासणें, चौबीस विआसणें और छह हजार सज्झाय कहे। चालीस लोगस्स या १६०।१ णमोक्कार का काउसग्ग करना। शेष विधि पक्खी के समान करना।

## जिन दुईान विधि

सर्व प्रथम स्वच्छ (पवित्र) वस्त्र धारण कर मन्दिरजीमें जावे। मन्दिर-जीकी सीढ़ियों पर पैर रखते ही 'णिस्सीहि' शब्द का उच्चारण करे (इससे सावद्य व्यापार का निषेध होता है) मन्दिरजी में प्रवेश कर। मन्दिर सम्बन्धी ८४ आशातनाओं को टालते हुए मन्दिरजी की देखमाल कर तीन प्रदक्षिणा दे भगवान के सम्मुख उपस्थित हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर रख 'णमोजिणाणं' कहे तथा पुनः 'णिस्सीहि' कहे जिससे मन्दिर सम्बन्धी आरम्भ का भी निषेध हो जाय। तत्पश्चात धूप के मन्त्र सिहत धूप खेवे और चावल लेकर तीन ढेरी करे, साथियें के ऊपर (सिद्ध शिला के आकारका) चन्द्रमा बनावे तथा मुझे 'मोक्ष प्राप्त हो' ऐसी भावना भावे। फिर नैवेद्य आदि मन्त्र सिहत उन ढेरियों पर चढ़ाकर फल चढ़ावे तथा तीसरी 'णिस्सीहि' कहे यहांसे द्रव्य कियाका भी निषेध हो जाता है।

गे 'स्वस्तिक' साथिये की चारों छकीरों को चारों गतिए' समम कर नरक, तिर्यश्व, मनुज्य, देव इन गतियों से छुटकारा पाने के छिये तीन ढेरियां रूप सम्यग् झान, सम्यग् दर्शन, सम्यग् चारित्र रवत्रय रूप आत्मीक गुणों को प्राप्त कर अध चन्द्राकार जो सिद्ध शिछा बनाई जाती है, उसके प्राप्त करने की भावना भावे। इसिछये भगवान् के सम्मुख पहले साथिया फिर तीनों ढेरी वाद में अधचन्द्राकार (सिद्ध शिछा) बना कर उपरोक्त भावना भावे।

उत्कृष्ट चैत्यवन्दन करनेवाला प्रथम खमासमण देकर 'इरियावहियं॰' तस्स उत्तरी॰ अणत्थ॰ कह एक लोगस्सका काउसग्ग करे पार कर प्रगट लोगस्स॰ कहे ।

मध्यम चैत्यवन्दन में उपर्युक्त कायोत्सर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल तीन खमासमण देकर बायां घुटना ऊंचा करके दोनों हाथ हृदय पर घर दशों अंगुलियों को मिला जयउसामि॰ से चैत्यवन्दन करे। पीछे जं किंचि॰ णमुत्थुणं॰ जावंति चेइआइं॰ कह एक खमासमण दे तदनन्तर जावंत केविसाहू॰ उवसग्गहरं॰ जयवीयराय॰ अरिहंत चेइयाणं॰ तथा अणत्य॰ कहकर एक णमोक्कार का काउसग्ग करे पार एक स्तुति बोले। फिर चमर डुलावे तथा एकाग्रचित्त और एकाग्र दृष्टि से प्रभु के अन्तरङ्ग गुणों से अपने गुणों की तुलना कर प्रभु के गुणों का चिन्तवन करे। अन्त में जिनमन्दिर से निकलते समय तीन बार 'आवस्सही' कहे।

# जिनराज पूजन विधि\*

प्रथम कही हुई रीति से मन्दिर का सर्व काम देख मुखशुद्धि कर स्नान करे। पीछे शुद्ध वस्त्र पहन एक पटके वस्त्र का उत्तरासन करे और उसी उत्तरासन की आठ तह कर नासिका का अग्रमाग ढक मुख को बांधे और निम्नलिखित सात प्रकार की शुद्धि करे।

प्रथम शुद्धि—घर, दुकान, व्यापार, धन, स्त्री, पुत्र आदि का चिन्त-वन न करना।

द्वितीय शुद्धि—सत्य वचन बोलना ।

तृतीय शुद्धि—शरीर, हाथ या दृष्टि से भी सावद्य (पाप) व्यापार न करना और न दृसरे से कह कर कराना।

चतुर्थ शुद्धि-कटा हुआ, फटा हुआ, मलमूत्रादि में धारण किया

अरिहन्त भगवान् की मूर्ति को चार निक्षेपों सहित पूजना तथा मानना शाक्षों में छिखा है। निक्षेपे चार होते हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव।

१—पृष्ठ ३ । २—पृष्ठ ४ । ३--पृष्ठ ५ । ४—पृष्ठ ७ ।

हुआ सैकड़ों पेवन्द वाला तथा किसी भी निन्दनीय (काला, नीला) रङ्गका वस्त्र न पहने ।

- पांचवीं शुद्धि-अशुचि पुद्रल रहित भूमि तथा पूजाकी सामग्री शुद्ध होनी चाहिये।

छठी शुद्धि—पूजा की सामग्री में लगाया गया धन भी न्यायो-पार्जित होना चाहिये।

सातवीं शुद्धि—(हड़ी) आदि उस जगह में न होनी चाहिये और विधिवत् पूजा करनी चाहिये। सूर्योदय होने के बाद ही पूजन करने का विधान शास्त्रों में है।

अंग वसन मन भूमिका, पूजोपगरण हों सार । न्यायद्रव्य विधि शुद्धता, शुद्धि सात प्रकार ॥१॥

इस प्रकार शुद्धिकर मस्तक पर तिलक\* लगा पूजन की सामग्री को शुद्ध करे। प्रथम जलको जल शुद्धि मन्त्रसे 'ॐ आपो अप्पकाया एकेन्द्रिया जीवा निर्वद्या अर्हतः पूजायां निर्व्यथा सन्तु निष्पापा सन्तु सद्रतयः सन्तु नमोऽस्तु संघट्टन हिंसा पापमर्हदर्चने' इस मन्त्र को तीन बार पढ़ कर जल शुद्ध करे।

केशर शुद्धि मन्त्र

ॐ आँ हीं कों अहतेनमः। इस मन्त्र से केशर शुद्ध करके प्रतिमाजी के नव अंग भेटने चाहिये।

पुष्पों' को 'ॐ वनस्पतयो वनस्पतिकाया एकेन्द्रिया जीवा

<sup>\*</sup> जैन शासन मे आचार्यों ने छ प्रकार के तिलकों का वर्णन किया है:—
डर्भपुण्डूं त्रिपुण्डूं च त्रिकोण धनुपा कृति । वर्तुलं चतुरस्त्रं च षड् विध जैन शासने ॥१॥
अर्थ:—डर्भपुण्डूं (खड़ा तिलक) त्रिपुण्डूं (तीन लकीरोंयुक्त अर्ध चन्द्राकार) त्रिकोण
(तीन कोनेवाला, त्रिमुजाकार) धनुप (धनुप की तरह) वर्तुलं (गोल) चतुरस्त्रं (चार कोनों वाला) ये छ प्रकार के तिलक जैन शासन में वर्णित है।

<sup>&#</sup>x27; जिन प्रतिमा की पूजन चार अवस्था मानकर की जाती है—जन्मावस्था, राज्याव-स्था, दीक्षावस्था, केविल्दावस्था। जन्मावस्था में जल, चन्दन, पुष्प आदि से पूजन होती है। राज्यावस्था में अक्षत, नैवेद्य, फल, वस्त्र आदि से पूजन होती है इन पूजाओं को द्रव्य पूजन कहते हैं। दीक्षावस्था तथा केविल्दावस्था में भाव पूजा ही श्रेष्ठ मानी गई है।

निर्वद्या अर्हतः पूजायां निर्व्यथा सन्तु निष्पापाः सन्तु सद्गतयः सन्तु नमोऽस्तु संघट्टन हिंसा पाप मर्हदर्ज्वने' इस मन्त्र से पुष्प शुद्ध करना ।

धूप को 'ॐ अमयो अमिकाया एकेन्द्रिया जीवा निर्वधा अर्हतः पूजायां निर्वधा सन्तु निष्पापाः सन्तु सद्गतयः सन्तु नमोऽस्तु संघट्टन हिंसा पाप मईदर्ज्वने' इस मन्त्र को तीन बार बोले तथा धूप शुद्ध करे।

इस प्रकार अष्ट द्रव्य सिंहत मूल गम्भारे में प्रवेश करके प्रमु पूजन को छोड़ शेष सब कामों का निषेध करे। फिर प्रमु को धूप देवे। फिर प्रमु के ऊपर से बासी पुष्प उतार मोर पिच्छी से प्रमार्जन करे। फिर दूध से स्नान करा, खस कूची से धीरे धीरे केशरादि अवशिष्ट द्रव्य उतारे। फिर जल से स्नान कराते समय ये क्लोक कहे:—

# जल पूजा

विमल केवल भासन भास्करं, जगति जन्तु महोदय कारणम् । जिनवरं बहुमान जलौघतः, शुचिमन स्नपयामि विशुद्धये ॥१॥ अथवा गंगा\* नदी पुनि तीर्थ जल से, कनक मये कलहो भरी, '
निज शुद्ध भावे विमल भासे, न्हवण जिनवर को करी।
भव पाप ताप निवारणी, प्रमु पूजना जग हित करी,
करूं विमल आतम कारणे, व्यवहार निश्चय मन धरी॥
ॐ हीं श्रीं परम परमात्मने, अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा
मृत्यु निवारणाय श्रीमत् जिनेन्द्राय जलं यजामहे स्वाहा॥

'हे भगवन आपको रनान कराने से मेरा कर्मरूपी मैल दूर हो' इस प्रकार चिन्तवन करते हुए पीछे तीन अंगलूहणोंसे प्रभुजी का देह (शरीर)

<sup>\*</sup> प्रमुको गङ्का, जमुना, गोदावरी, प्रयाग, नर्भदा, सिन्धु आदि वहती हुई निद्योंके जलसे स्नान कराना चाहिये इसके अलावा कुओं का जल भी शुद्ध माना गया है। केशर, कपूरादि सुगन्धित चीजों से मिश्रित जल फासू हो जाता है प्रतिमाजी पर पूजन के समय प्राशुक (फासू) जल ही चढ़ाना उचित है।

पोंछे। अंगलूहणा करके कैशर, अम्बर, कस्तूरी मिश्रित चन्दन की कटोरी हाथ में ले इस प्रकार क्लोक कहे:—

### चन्द्न पूजा

सकल मोहतमिश्र विनाशनं, परम शीतल भाव युतं जिनं । विनय कुंकुम<sup>†</sup> दर्शन चन्दनैः, सहज तत्व विकाश कृतर्चये ॥२॥ अथवा

सरस चन्द्रन घसिह केशर, भेली मांही बरास को, नव अंग जिनवर पूजते, भिव पूरते निज आसको ॥ भव पाप ताप निवारणी, प्रभु पूजना जग हित करी । करूं विमल आतम कारणे, व्यवहार निश्चय मन घरी ॥

ॐ हीं श्रीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमत् जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहे खाहा ॥

"हे भगवन् आप की चन्दन पूजा करने से जैसे चन्दन शीतल होता है, वैसे ही काम कोधादि ताप से मेरा चित्त शीतल हो।" इस तरह शुभ भावना भाते हुए नव अंगों को भेटे तथा प्रत्येक अंग पर दोहा बोले।

अंगूठे पर—जलमरी संपूट पत्र में, युगलिक नर पूजन्त । ऋषभ चरण अंगूठड़ों, देवे भवजल अन्त ॥१॥ जान् (घुटने) पर—जानु बले काउसग्ग रहे, विचरधां देश विदेश । खड़े खड़े केवल लिया, पूजूं जानु नरेश ॥२॥

<sup>ं</sup> काश्मीर देशजेस्वनाम ख्याते गन्ध द्रव्ये। शुद्ध वेशर काश्मीर देश की ही चढ़ानी चाहिये। और प्रीष्म (गरमी) भृतु में केशर कम चढ़ानी चाहिये। भगवत प्रतिमा पर आंगी करते समय भक्ति के वश जो श्रावक काट, निकर, कमीज, वास्कट आदिका आकार बना देते हैं वह जैन शास्त्र के विल्डुल विपरीत है कारण प्रतिमा का स्वरूप त्याग का है इसलिये उस स्वरूप में फरक आने से वीतरागदेव की त्याग अवस्था में फरक आ जाता है केशर, चन्दन, कस्त्री, वरास आदि वस्तुओं को मिलाकर शुद्ध जलसे घिसने के बाद प्रतिमाजी के केवल नव अंग ही मेटने उचित हैं।

पोंचों पर—लोकान्तिक वचने करी, दीया वरसी दान ।

करकंडे प्रभु पूजना, पूजूं भिव बहुमान ॥३॥
कंघों पर—मान गया दोनुं अंदा से, देखी वीर्य अनन्त ।

भुजाबले भवजल तरया, पूजूं खंघ महन्त ॥४॥
मस्तक पर—सिन्ध शिला गुण ऊजली, लोकान्ते भगवन्त ।

बिसया तेणे कारण भवी, शिर शिखा पूजन्त ॥५॥
ललाट पर—तीर्थङ्कर पद पुण्य से, त्रिभुवन जन सेवन्त ।

त्रिभुवन तिलक सभी प्रभु, भाल तिलक जयवन्त ॥६॥
कण्ठ पर—सोल प्रहर प्रभु देशना, कण्ठे विवर वर तूल ।

मधुर ध्वनि सुर नर सुणे, तिण गले तिलक अमूल ॥७॥
हृदय पर—हृदय कमल उपशम बले, जलाया राग ने रोष ।

हीन दहे वन खंडने, हृदय तिलक सन्तोष ॥८॥
नामि पर—रत्नमयी गुण ऊजली, सकल सुगुण विश्राम ।

नामि कमल नी पूजनां, करतां अविचल धाम ॥९॥
तदनन्तर पुष्प हाथ में लेकर ये श्लोक कहे—

# पुष्प पूजा

\$\text\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablishing\distablis

विकच निर्मल शुद्ध मनोरमैः, विशद चेतन माव समुद्भवैः ।

सुपरिणाम प्रसून घनैनवैः, परम तत्व मयं हि यजाम्यहम् ॥३॥

सुरिम अखंडित कुसुम\* मोगरा, आदि से प्रभु कीजिये ।

पूजा करी शुभ योग तिग, गित पञ्चमी फल लीजिये ॥

ॐ हीं श्री परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा

मृत्यु निवारणाय श्रीमत् जिनेन्द्राय पुष्पं यजा महे स्वाहा ।

और "हे प्रभु मुझको पुष्प पूजा करने से ज्ञानाचार, दर्शनाचार,

<sup>\*</sup> पुष्प कटे न हों, छिदे न हों, सूंघे हुए न हों, सहे हुए न हों, गले न हों, सूए सुइयों से पिरो कर गजरे व हार बनाये हुए न हों, हाथ से तोड़े हुए न हों, कमर और सूंड़ी के नीचे लटकते हुए भी न हों, और शुद्ध सुगन्धित वाला ही पुष्प प्रतिमाजी पर चढ़ाना उचित है।

चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार आदि पञ्चाचार की प्राप्ति हो।" ऐसा चिन्तवन करते हुए पुष्प चढ़ावे। तदनन्तर धूप इस श्लोक से खेवे।

## धूप पूजा

सकल कर्म महेन्धन दाहनं, विमल संवर मावसुधूपनम् । अशुभ पुद्रल संगविवर्जनं, जिनपतेः पुरतोऽस्तु सुहर्षतः ॥४॥ अथवा

दशांग धूप धुलाय के, भिव धूप पूजा से लिये।
फल ऊर्द्दगित सम धूप दे, निज पाप भव भव के लिये॥
ॐ हीं श्रीं परमपरमात्मने॰ धूपं यजामहे स्वाहा। कह जिस
तरह धूप का धुंआ उड़ता है उसी तरह भगवन ! मेरे पाप कर्म भी दूर
हो जावे।" ऐसी भावना भाते हुए धूप करे। पश्चात दीपक प्रज्वलित करके
निम्न क्लोक पढ़े।

# दीप पूजा

tota intentition the companies of the properties of the properties

भविक निर्मल बोघ विकाशकं, जिनगृहे शुभ दीपक दीपनम् । सुगुण राग विशुद्धि समन्वितं, दघतु भाव विकाश कृते जनाः ॥५॥ अथवा

जिन दीप के परकास के, तम चौर नासे जानिये।
तिम भाव दीपक णाण से, अज्ञान नास बखानिये॥
ॐ हीं श्रीं परम परमात्मने॰ दीपं यजामहे स्वाहा कहे "जिस
तरह ये दीपक प्रकाशमान है उसी तरह मेरा ज्ञान रूपी दीपक भी प्रकाशमान हो।" ऐसी भावना भाते हुए प्रभु के दाहिने तरफ दीपक रखे।
फिर अक्षत\* हांथ में लेकर ये क्लोक पढ़े—-

## अक्षत पूजा

सकल मङ्गल केलि निकेतनं, परम मङ्गल भाव मयं जिनं। श्रयति भन्यजना इति दर्शयन्, दघतु नाथ पुरोऽक्षत खस्तिकम्॥६॥

<sup>ा</sup> कुष्णागर मृगमद्तगर, अम्बर तुरग छोवान । मेळ सुगन्ध घन सारघन, करो जिनने धूपदान ॥ अक्षत (चावळ) टूटे हुए नहीं होने चाहिये।

#### अथवा

शुम द्रव्य अक्षत पूजना, स्वस्तिक सार बनाइये। गति चार चूरण भावना, भिव भाव से मन भाइये॥ ॐ हीं श्रीं परमपरमात्मने॰ अक्षतं यजामहे स्वाहा कहे "हे भगवन् मुझे अक्षत पूजा से शुक्क ध्यान की प्राप्ति हो।" ऐसा चिन्तवन करते हुए प्रभू के आगे चढ़ावे।

तदनन्तर नैवेद्य थाल में रख ये मन्त्र पढ़े---

# नैवेद्य पूजा

सकल पुद्रल संग विवर्जनं, सहज चेतन भाव विलासकम् । सरस भोजन नव्य निवेदनात, परम निवृत्ति भावमहं स्पृहे ॥७॥ अथवा

सरस मोदक आदि से भरी, थाली जिनपुर धारिये। निवेंद गुणधारी मने, निज भावना ज निवारिये॥ ॐ हीं श्रीं परमपरमात्मने॰ नैवेद्यं यजामहे स्वाहा। कहते हुए "हे भगवन मुझे मुक्ति पद हासिल हो।" ऐसी भावना भाते हुए नैवेद्य चढ़ावे। तत्पश्चात् सुपारी, बादाम फलादि अथवा वर्त्तमान ऋतु के शुद्ध फल हाथ में ले ये मन्त्र पढ़े—

# फल पूजा\*

कटुक कर्म विपाक विनाशनं, सरस पक फल व्रजढ़ोकनम्। विहित मोक्ष फलस्य प्रमो पुरः, कुरुत सिन्द फलाय महाजनाः॥८॥ अथवा

फल पूर्ण लेने के लिये, फल पूजना जिन कीजिये। पण इन्द्र दाती कर्म वामी, शाश्वता पद लीजिये॥ ॐ ह्वीं श्रीं परम परमात्मने॰ फलं यजामहे स्वाहा। ऐसा कहते हुए

<sup>\*</sup> फल सड़ा, गला, चिलत रसवाला नहीं चढ़ाना चाहिये। सुस्वादु सुन्द्र फल ही चढ़ाना चाहिये।

"हे भगवन् मेरे आठों कमों का नाश हो और मुझे मुक्ति पद हासिल हो।" ऐसा चिन्तवन करते हुए फल चढ़ावे तथा सात बची की आरती करे।

ऐसा कहं पूर्ववत् चैत्यवन्दन करे और तीन बार आवस्सिह कह कर घर जावे।

# श्री जिनमन्दिर सम्बन्धी चौरासी आशातनाएं

१ श्री जिनमन्दिर में खांसना (कफ गिराना )। २ जुआ खेळना ( गंजीफा, चौपड़ ताश, शतरंज खेळना ) । ३ कळह क्लेश ( झगड़ा ) करना । ४ घनुष आदि की कला सीखना । ५ कुछा करना । ६ दांत का मैल गिराना । ७ पोन खाना । ८ पान का पीक थूकना । ९ गाली देना। १० टट्टी पेशाब करना । ११ हाथ पैर घोना । १२ फोड़े का ( खुरण्ड । चमड़ा उतारना । १३ कंघे से बालों को बाहना । १४ नख कतरना । १५ रुघिर ( खून ) गिराना । १६ भोजन करना ( मिठाई, फल वगैरह खाना )। १७ औषघि (दवाई) खाकर पित्त गिराना। १८ वमन या उल्टी करना । १९ दांत गिराना । २० हाथ पैरों में तेल की मालिश करवाना । २१ घोड़ा हाथी आदि चार पांव वाले जानवरों को बांधना । २२ आंख का मैल (गीड ) गिराना । २३ नख का मैल निकालना । २४ गाल का मैल गिराना । २५ नाक का मैल निकालना । २६ माथे का मैल गिराना'। २७ शरीर का मैल गिराना । २८ कान का मैल निकालना तथा निकलवाना । २९ भूत, प्रेत, काचाकलुआ, वशीकरण मन्त्र आदि साधन करना । २० विवाह, सगाई आदि करने के लिये पञ्चायत इकडी करना । ३१ व्यापार, लेन, देन का हिसाब करना । ३२ मन्दिर की दिवाल में गोवर के कण्डे थापना या गोबर का ढेर करना । ३३ राज का काम बांट देना । ३४ भाई प्रमुखों को धन बांटना । ३५ घर का खजाना राजा, चोर आदि के भय से मन्दिरजीमें रखना । ३६ पैर पर पैर चढ़ाकर

<sup>ा</sup> फोड़े या फुल्सी के सूखे हुए चमड़े को खुरण्ड कहते है।

तथा आसन\* बिछा कर बैठना । ३७ चक्की से दाल दलना । ३८ पापड आदि सुखाना । ३९ बड़े आदि बनाना तथा हरे साग वगैरह सुखाना । ४० राजा, भाई, लेनदार के भय से दौड़कर मूल गम्भारे में छिप जाना। ४१ पुत्र स्त्री आदि परिवार में से किसी के मर जाने पर शोक करना। ४२ स्त्री कथा, देश कथा, राज्य कथा, भोजन कथा ये चार विकथा करना । ४३ गन्ने (पौण्डे) को कतरना तथा शस्त्र बनाना या बनवाना । ४४ सदीं को दूर करने के लिये अग्नि तापना । ४५ घान आदि पकाना । ४६ रुपये रखना । ४७ जेवर रखना । ४८ विधि से णिस्सीहि नहीं कहना । ४९ छतरी, छड़ी(लकड़ी,बेंत) तलवार आदि अस्त्र शस्त्र अन्दर लेजाना। ५० जूता, मोजे (जुरीव) पहने हुए अन्दर जाना । ५१ राजा पर डुलानेके चमर अन्दर हे जाना । ५२ मन को एकाग्र चित्त में नहीं रखना । ५३ हाथ-पैर दबाना तथा दुबवाना । ५४ पुष्पोंकी मालाको पहने हुए अन्दर जाना । ५५ हार मुद्रा, कुण्डल पहने हुए अन्दर जाना । ५६ भगवान् के सम्मुख जाने पर दर्शन वन्दन नहीं करना । ५७ एक साड़ी का उत्तरासन न करना । ५८ मुकुट पहने हुए भगवान के सम्मुख जाना । ५९ विवाह शादी में तुर्राआदि पहने हुए अन्दर जाना । ६० फूलों के सेहरा शिर पर रखना । ६१ नारियल आदि फलों का छिलका गिराना । ६२ गेंद खेलना । ६३ पिता या सम्ब-न्धियों से नमस्कार करना। ६४ हंसी दिल्लगी करना। ६५ खोटे वचन कहना । ६६ धन पदार्थों को लेने के लिये हठ करना। ६७ युद्ध, (लड़ाई) करना । ६८ गीले बालों को सुखाना। ६९ पद्मासन से बैठना । ७० खड़ाऊ आदि पहंनना । ७१ पैर पसारना । ७२ सुख के वास्ते सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू खाना तथा पीना। ६३ शरीर को धोकर गन्दा उठाना। ७४ पैर की धूली झाड़ना। ७५ मैथुन काम क्रीड़ा करना। ७६ मस्तक या कपड़ोंमें से जुयें निकालकर जमीनपर गिराना। ७७ भोजन जीमना। ७८ स्त्री पुरुषों

<sup>\*</sup> गादीके मान के लिये श्रीपूज्य जी महाराज आसन बिछाते हैं उसपर वे स्वयं नहीं बैठ सकते बल्कि ओघा रख सकते हैं। गुजरात देश के रहने वाले साधु लोग मन्दिरों में आसन बिछा कर बैठते हैं। यह प्रथा शास्त्र से विपरीत तथा उपरोक्त आशातना की सूचक है।

के गुप्त चिन्हों को खुला रखकर बैठना। ७९ वैद्यक करना। ८० बिकी बट्टे तथा व्याज का काम करना। ८१ विस्तर ( शय्या ) बिछाकर सोना। ८२ पीने के वास्ते घड़े में पानी रखना। ८३ मन्दिर पर पतनाला गिराना। ८४ साबुन आदि से स्नान करना।

जपर लिखी हुई चौरासी आशातनाओंमें से कोई भी आशातना जिनमन्दिरमें<sup>2</sup> अथवा जिनमन्दिर के स्थान में नहीं करनी चाहिये।

# गुरु महाराज की तेतीस आशातनाएं

- १ गुरु महाराज के आगे बैठना ।
- २ गुरु महाराज के आगे खड़े रहना।
- ३ गुरु महाराज के आगे चलना ।
- ४ गुरु महाराज के नजदीक में बैठना ।
- ५ गुरुओं के पीछे खड़ा रहना।

- ६ गुरुओं के आगे होकर चलना।
- ७ गुरुओं के दोनों ओर पास में बैठना ।
- ८ गुरुओं के बराबर चलना ।
- ९ गुरुआं की नकल करते हुए चलना।

\* मनिद्रों में मूळ गम्भारा समवसरण का रूपक माना गया है। उसमें तीर्थक्कर भग-वान् की प्रतिमा को विराजमान कर पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपातीत अवस्थाओं को मान कर ही पूजन की जाती है। पिण्डस्थ अवस्था के तीन भेद होते हैं। जन्मावस्था, राज्यावस्था, श्रम-णावस्था। जन्मावस्था में अंग पूजा की जाती है। अंग पूजा में पश्चामृत, जळ, अंगळूहण, केशर, पुष्प। राज्यावस्था में अप्रपूजा की जाती है। अप्रपूजा में अक्षत, नैवेद्य, फळ, अर्घ, वख, आरती। श्रवणावस्था में केवळज्ञान प्राप्त होने के बाद पदस्थ अवस्था होती है। इसमें भाव पूजा होती है। भावपूजा में जिन भगवान् के गुणानुवाद ही करने चाहियें। निरक्षन, निरा-कार, ज्योति स्वकूप- सिद्धावस्था को क्ष्पातीत अवस्था कहते हैं।

यह पूजन विधान श्राद्धिनकृत्य और देववन्दन भाष्य मे है। महाकल्प मे ऐसी आजा है, शक्ति होते हुए साधु यदि जिन मन्दिर मे दर्शनार्थ नंहीं जावे तो तेले (तीन उपवास) का दण्ड लगता है। श्रावक यदि शक्ति होते हुए जिन मन्दिर मे दर्शनार्थ नहीं जावे तो वेले (दो उपवास) का दण्ड लगता है।

- १० गुरुओं के साथ थंडिल (शौच स्थानमें) जाना और उनसे आगे आना।
- ११ गुरुजी के साथ बाहर से आये हुए शिष्य गुरुजी से पहले मार्ग के दोषोंकी आलोचना करें।
- १२ रात्रि में गुरुजी पूछें और बुलावें कि कौन सोया और कौन जागता है और आप जागते हो तदिप ''मैं जागता हूं" ऐसा न कहना।
- १३ उपाश्रय में श्रावक आवें, उनसे गुरुजी या अपनेसे बड़े पद वालों के बुलाने से पूर्व बातचीत प्रारम्भ करे। (इसमें गुरुजी और उच्च-पद धारियों की आशातना होती है)।
- १४ आहार लाकर अपने गुरुजी को आहार बिना दिखलाये ही दूसरे साधुओं को दिखलाना ।
  - १५ आहारादिका निमन्त्रण गुरुजीको न करके दूसरोंको पहले करना।
  - १६ गुरुजीके बिना पूछे दूसरे साधुओंको आहारका निमन्त्रण देना ।
  - १७ गुरुओं को बिना पूछे दूसरों को आहार देना।
  - १८ सरस और स्वादिष्ट आहार स्वयं खाना, गुरुओं को न देना।
  - १९ गुरुओं के वचन सुनकर उत्तर न देनां।
- २० गुरुओं के सम्मुख कोई माननीय पुरुष बातचीत करते हुए बुलावें तो भी कठोर वचनसे उत्तर देना या उनकी अवज्ञा करना।
- २१ गुरुओं ने अपने पास बुळाया हो तो भी आसन पर बैठें ही बैठे उत्तर देना, पास में नहीं आना।
- २२ गुरुओं ने पूछा हो तो भी बैठे ही बैठे, क्या आज्ञा है, इस प्रकार बोल्जा।
  - २३ गुरु अथवा बड़ोंके साथ असम्यतापूर्ण वचनों से पुकारना ।
  - २४ गुरु बोलें उसी प्रकार अविनय से उत्तर देना ।
- २५ जब गुरु किसी साधु साध्वी अथवा रोगी की सार सम्माल के लिये आज्ञा देवें तब गुरुजी को कहे कि आप ही सार सम्माल कीजिये, ऐसे कटु वचन बोल कर अवज्ञा करना।

२६ जब गुरु धर्म कथा कहें तब शून्य चित्त से सुने, कदाचित् ध्यानसे सुनकर उनका मान न करे ( अहा ! गुरुजी आप शास्त्रके परमार्थ क्या बतलाते हैं धन्य हैं ) ऐसा कहना चाहिये किन्तु नहीं कहना।

२७ गुरु जब धर्म उपदेश देवें तब बोले कि इसका अर्थ आप बराबर नहीं करते हैं अथवा आपको इसका अर्थ करना नहीं आता है।

२८ गुरु जो कथा फरमाते हों उस कथा को बीच में ही मंग करके आप दूसरोंको अथवा सुनने बालों को कथा कहना और समझाना ।

२९ गुरु जो कथा कहते हों उस कथा से गुरुओं तथा सब सजानों को आनन्द प्राप्त हो रहा हो और चित्त छीन हो गया हो, ऐसा जानते हुए भी शिष्य बोले कि महाराजजी ! गोचरी का समय हो गया है इसिलये कथा छोड़िये, नहीं तो गोचरी मिलनी दुर्लभ हो जायगी।

३० गुरुजीने जो अर्थ बतलाया हो वही अर्थ व्याख्यान बन्द हो जानेके बाद शिष्यवर्गोंके सम्मुख अपनी बुद्धिकी निपुणता दिखानेके लिये व्याख्यान देना।

३१ गुरुओं के संथारे का या गुरुओं के पांवों से पांव का स्पर्श हो जाय तो शीघ्र क्षमा न मांगना।

३२ गुरुओं के आसन पर खड़ा रहना या सोए रहना। ३३ गुरुओं से ऊंचे स्थान या बराबर आसन पर बैठना \*।

# गुरु वन्दन विधि

बराबर गृहस्थ के योग्य शुद्ध कपड़े पहन गुरु के पास जावे। दर्शन होते ही 'मत्थएण वंदामि कहना?" बाद में गुरु से कम से कम साढ़े तीन हाथ दूर रहे । प्रथम तीन खमासमण देवे और बाद में खड़े खड़े इच्छकार बोले और अन्मुहिओमि 'इन्छं खामेमि देवसियं तक का पाठ बोले। तदनन्तर नीचे बैठ मस्तक नमा कर जीमना (दिहना) हाथ भूमि पर स्थापन कर बायें हाथ की मुद्दी बांध मुख के पास रख शेष अन्भुद्विओमि सूत्र पूर्ण करे । पीछे यथाशक्ति पच्चक्लाण करे ।

१—पृष्ठ २। २—अगर प्रातःकाल हो तो 'राइअं' कहे।

\* उपर्युक्त आशातनाओं में से कोई भी आशातना नहीं करनी चाहिये।

# सर्व तपस्या ग्रहण करने की विधि

प्रथम शुभ दिन शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त्तमें अच्छे वस्त्र पहन कर गुरुके पास जावे। गुरुजी को वन्दन करके ज्ञान पूजा करे। तदनन्तर गुरु के मुख से (ओली तप) अथवा जिस तप का भी निश्रय किया हो प्रहण करे तथा इरियावहियं पिडक्कमे। फिर एक लोगस्स का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स कहे। फिर नीचे बैठ के तप आराधन करनेके निमित्त मुंहपित का पिडलेहण करे। पीछे दो वन्दना देकर स्थापनाचार्यजी को खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन (ओली तप) या जो तप निश्चित किया हो सो बोले "गहणत्यं चेइयं वंदावेह"? इच्छं कह चैत्यवन्दन करे। णमुत्युणं पूर्वक अरिहंत चेइयाणं सम्पूर्ण पढ़ अणत्य कह एक एक णमोक्कार का चार दफा ध्यान करे तथा थुइय़ां कहे। फिर नीचे बैठ के प्रगट णमुत्थुणं कहे। पीछे खड़े हो "शान्तिनाथ स्वामी आराधनार्थं करेमि काउसग्गं अणत्थ कह एक लोगस्स का काउसग्ग पार के निम्न थुई कहे।

श्री मते शान्तिनाथाय । नमश्शान्ति विधायिने । त्रैलोक्यस्यामराधीश । मुकुटाभ्यर्चितांघ्रये ॥१॥

पुनः "शान्ति देवता आराधनार्थं करेमि काउसग्गं॰" अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार "शान्तिः शान्ति करः श्रीमान, शान्ति दिशतु मे गुरुः । शान्तिरेव सदा तेषां, येपां शान्तिर्गृ हे गृहे ॥२॥" की थुई बोले ! पश्चात् "श्रुतदेवता आराधनार्थं करेमि काउसग्गं अणत्थ॰" कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार थुई कहें । "भुवन देवता आराधनार्थं करेमि काउसग्गं" अणत्थ॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार थुई कहे । "क्षेत्रदेवता आराधनार्थं करेमि काउसग्गं" अणत्थ॰ कह एक णमोक्कार

<sup>\*</sup> चावल, नैवेद्य, फल, नारियल और कम से कम १ रु० ज्ञानपूजा पर अवश्य चढावे। चौकी या पट्टे पर साथिया तीन ढेरी और सिद्धशिलाके आकार का अर्धचन्द्र बना कर मिठाई और फल चढ़ाके बीच में नारियल और रुपया चढ़ा दे, फिर मुखबिकका (मुंहपत्ति) हाथ में ले शुद्ध भावों से जो तपस्या करनी हो इसकी गुरु, मुख से विधि करे।

का काउसग्ग पार थुई कहे। "शासन देवता आराधनार्थं करेमि काउसग्गं" अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार।

"या पाति शासनं जैनं, सद्यः प्रत्यूह नाशिनी । सामिप्रेत समृद्यर्थं, भूयाच्छासन देवता ॥३॥

थुई कहे । अन्त में "समस्त वेयावृत्ति देव आराधनार्थं करेमि काउ-सग्गं॰" अणत्थ॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार—थुई पढ़े ।

श्री शक प्रमुखा यक्षाः, जिन शासन संस्थिताः। देवान् देव्यस्तदन्येऽपि, संघं रक्षत्वपायतः॥॥॥

ये शुई कहें । तत्पश्चात नीचे बैठ णमुत्युणं॰ पूर्वक जयवीयराय॰ तक सम्पूर्ण चैत्यवन्दन करें । पीछे खमासमण दें "भगवन् ! (अमुक तप) प्रहणार्थ करेमि काउसग्गं" कह एक लोगस्स का काउसग्गं पार प्रगट लोगस्स॰ कहें । पीछे खमासमण दें तीन णमोक्कार गिने । पुनः एक खमासमण दें "इच्छकार भगवन् ! अमुक तप प्रहण दंडक उच्चरावो जी" कहें । गुरु के 'उच्चरावेमों' कहने पर जो तप प्रहण किया हो उसी तप का नाम ले गुरु मुखसे तीन बार निम्नलिखित पाठ सुने—

"अहण्हं भंते ! तुम्हाणं समीवे । (अमुक तवं ) उवं संपज्जत्ताणं विहरामि (तंजहा )। द्व्वओ खित्तओ कालओ भावओ । द्व्वओणं (अमुक तवं ) खित्तओणं इत्य वा अणत्य वा कालओणं जाव परिमाणं, भावओणं जाव गहेणं ण गहिज्जामि छलेणं ण छिल्जामि, जाव सिण्णवाएणं ण भविज्जामि, जाव अण्णेण वा केणइ रोगायंकेणवा परिणाम वसेण । एसो मे प्रिणामो ण परिवज्जइ । ताव मे एसतवो रायाभियोगेणं, गणामियोगेणं, बलामियोगेणं, देवाभियोगेणं, गुरु णिग्गहेणं, वित्तिकंतारेणं, अणत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरे ॥

पीछे गुरु के "हत्थेणं सुत्थेणं अत्थेणं तदुमएणं सम्मं धारणीयं चिरंपालणीयं गुरु गुणेहिं बुढ़ाहिं णित्थारगापारगा होत्था" कहने पर खमासमण देकर गुरुमुखसे पच्चाक्खाण करे यदि गुरु न हों तो खयं मुखसे उच्चरे।

## पखवासा तप की विधि

प्रथम शुभ दिन शुभ घड़ी गुरु के पास जाकर शुक्क प्रतिपदा से पूर्णिमा तक निरन्तर १५ उपवास करें । यदि शक्ति न हो तो पहले शुक्क पक्ष की एकम और शुक्क पक्ष की दृज का उपवास करें । इस तरह अनुक्रम से १५ सुदि पक्ष में पखवासा तप की तपस्या पूर्ण करें । श्री मुनि सुव्रत स्वामी का भाव गर्भित स्तवन सुने । और 'श्री मुनि सुव्रत स्वामी सर्वज्ञाय नमः ।" इस पद की बीस माला फेरें । तदनन्तर तपग्रहण विधि तथा देव बन्दन इत्यादि की विधि पूर्वोक्त रीति अनुसार सम्पूर्ण तपस्या विधि पूर्ण करें क्योंकि विधि पूर्वक करने से ही उत्तम फल होता है ।

# द्श पचक्खाण की तप विधि

शास्त्रकारों ने जिस तरह अन्यान्य तपस्याओं का फल समझाया है जो श्रावक 'दस पच्चक्वाण' का तप करना चाहें वे पहिले दिन णमुक्कारसी दूसरे दिन पोरिसी, तीसरे दिन साढ़ पोरिसी, चौथे दिन पुरिमहु, पांचवें दिन एकासणा छठे दिन णिव्चि, सातवें दिन एगलठाणा, आठवें दिन दिन, नवमें दिन आयंबिल, दश्चवें दिन उपवास। इस तरह दशों पच्चक्वाण दश दिन में करे, साथ ही स्तवन भी सुने। समाप्त होने पर यथाशिक्त उजमणा करे। इस तपस्या करने वाले को उत्तम गित प्राप्त होती है। महान् ऐश्वर्यशाली होता है। अतएव धर्मानुरागी श्रावक और श्राविकाओं के लिये यह तप करना भी अत्यन्त लाभदायक है।

## बीस स्थानक तप विधि

शुभ दिन शुभ मुहूर्त्त के समय नन्दी स्थापन करके गुरु के पास विधि पूर्वक बीस स्थानक तपकी ओली उच्चरे। एक ओली दो माससे छह मास पर्य्यन्त पूरी करे।यदि छह मास की अविध (समय) में एक ओली न पूरी कर सके तो उसको फिर से शुरू करनी होगी, क्योंकि वह गिनती में नहीं आती। एक ओली के बीस पद होते हैं उन बीसों पदों की बीस दिन में एक एक आराधना करनी होती है। अगर न हो सके तो बीस दिनमें एक एक पदकी आराधना करते हैं। इस तरह बीस बीस दिन में एक एक पद की आराधना करके बीसों ओली की तपस्या पूरी करते हैं।

शास्त्रकारों का कथन है कि तप आराधन के दिन यदि शक्ति हो तो अहम (तेला)वत करके तप आराधन (आरम्भ) करे।क्रमशः बीस अहम (तेले) के व्रत कर लेने पर एक ओली पूरी होती है। इस तरह चार सौ अहम ( तेले ) के वत हो जाने पर बीस ओली की आराधना पूरी हो जाती है। यदि तप करने बाले में अहमव्रत से आराधन करने की शक्ति न हो तो (वेले ) के वत से आरम्भ करे अगर इसकी भी शक्ति न हो तो उपवास द्वारा करे। अगर उपवास से भी करने की शक्ति न हो तो आयंबिल या एकासण द्वारा तप आरम्भ करे । उस समय शक्ति हो तो अप्ट प्रहरी पौषध करे । यदि अप्ट प्रहरी पौषध करने की शक्ति न हो तो दैवसिक पौषध करे। समस्त पदों की आराधना जहां तक बन सके, पौषध पूर्वक करे । यदि सभी पदों के आराधन में पौषध न कर सके तो आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, साधु, चारित्र, गौतम और तीर्थ इन सात पदों के आराधन के समय अवस्य पौषध करे। इतने पर भी पौषध करने की सामर्थ्य न हो तो देसावगासिक व्रत करे। इसके करने की भी शक्ति न हो तो यथाशक्ति जो व्रत हो सके वही करे और सावच व्यापार का त्याग करे।

तपस्वी के लिये ये बात विशेष ख़याल रखने की है कि जन्म मरणा-दिक के सूतक की तपस्यायें ओली की संख्या में नहीं ली जातीं। अतः सूतक आदि के समय की तपस्या ओली में न गिने। स्त्रियों के लिये ऋतुकाल की तपस्या भी वर्जनीय है। अतः स्त्रियों को भी इस बात का विशेष ख़याल रखना चाहिये। तपस्या करते समय पौषघ देसावगा-सिक व्रत आदि धार्मिक किया कोई भी न कर सके तो तपस्या के दिन दो- बार प्रतिक्रमण करें और तीन बार देव वन्दन करें। समस्त तपस्यायें करते समय ब्रह्मचर्य का सेवन करें। जमीन पर सोवे।

साबद्य व्यापार न करे। असत्य न बोले। सारा दिन तपस्याकी माला फेरने में निकाले। पारणा करनेके दिन देव दर्शन कर गुरु को आहार दे पारणा करे।

अन्तमें अगर सभी प्रकारसे किसी तरहकी भी किया न कर सके तो देवपूजन करवाकर जिनमन्दिरमें गाना बजाना नाटक करे और शुभ भावना भावे और तप के दिन तप पद के गुणभेद प्रमाण संख्या से काउसग्ग करे और तपस्या के गुणों को स्मरण कर उतने ही खमासमण देकर बन्दना करे। उस पद का गुण याद करके उदात्त ( ऊंचे ) स्वर में मुख से उच्चारण करना तथा प्रसन्न चित्त रहना।

## बीस स्थानक माला और काउसम्ग प्रमाण

१ 'णमो अरिहंताणं' २० माला और १२ लोगस्स का काउसग्ग करना।

२ 'णमो सिद्धाणं' २० माला और ३१ लोगस्स का काउसग्ग करना ।

३ 'णमो पवयणस्त' २० माला और २७ लोगस्त का काउसग्ग करना ।

थ 'णमो आयरियाणं' २० माला और ३६ लोगस्स का काउसग्ग करना।

५ 'णमो थेराणं' २० माला और १० लोगस्स का काउसग्ग करना ।

६ 'णमो उवज्झायाणं' २० माला और २५ लोगस्स का काउसग्ग करना ।

७ 'णमो लोएसव्वसाहूणं' २० माला और २७ लोगस्स का काउसग्ग करना।

८ 'णमो णाणस्स' २० माला और ५१ लोगस्स का काउसग्ग करना ।

९ 'णमो दंसणस्स' २० माला और ६७ लोगस्स का काउसग्ग करना।

१० 'णमो विणयसंपण्णाणं' २० माला और ५२ लोगरसका काउसग्ग करना।

११ 'णमो चारित्तस्त' २० माला और ७० लोगस्त का काउसग्ग करना ।

१२ 'णमो बंभव्वय घारीणं' २० माला १९ लोगस्सका काउसग्ग करना ।

१३ 'णमो किरिआणं' २० माला और २५ लोगस्स का काउसग्ग करना।

१४ 'णमो तवस्तीणं' २० माला और १२ लोगस्त का काउसग्ग करना।

१५ 'णमो गोयमस्स' २० माला और १२ लोगस्स का काउसग्ग करना।

१६ 'णमो जिणाणं' २० माला और ३० लोगस्स का काउसग्ग करना।

१७ 'णमो चरणस्स' २० माला और १७ लोगस्स का काउसग्ग करना।
१८ 'णमो णाणस्स २० माला और ५२ लोगस्स का काउसग्ग करना।
१९ 'णमो सुअणाणस्स' २० माला और २० लोगस्स का काउसग्ग करना।
२० 'णमो तित्थस्स' २० माला और २२ लोगस्स का काउसग्ग करना।
विशेष इतना है की २० माला उसी पद की गिन सकते हैं।

#### प्रथम पद्

१ अशोक वृक्ष प्रातिहार्य शोभिताय श्रीमद्र्हते नमः। २ पञ्चवर्ण जानुद्दन पुण प्रकर प्रातिहार्य शोभिताय श्रीमद्र्हते नमः। ३ अति मधुर द्रव्य माधुर्यतोऽपि मधुरतम दिन्यध्विन प्रातिहार्य शोभिताय श्रीमद्र्हते नमः। ४ हेम रत्नजटित दण्डस्थितात्युज्वल चमर युगल बीजित व्यजन किया युक्त सत्प्रातिहार्य शोभिताय श्रीमद्र्हते नमः। ५ सुवर्णदण्ड रत्नजटित सदा सहचारि सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभिताय श्रीमद्र्हते नमः। ६ तरुण तरिणी तेजसाऽप्यित भास्कर तेजोयुक्त भामण्डल सत्प्रातिहार्य शोभिताय श्रीमद्र्हते नमः। ७ दुन्दुमि प्रभुत्यनेक आकाशस्थित वादित्र वादनरूप सत्प्रातिहार्य शोभिताय श्रीमद्र्हते नमः। ८ स्वपरापाय निवारकातिशय धराय श्रीमद्र्हते नमः। १० पञ्चित्रं गुणयुक्त सुरासुर देवेन्द्र नरेन्द्राणां प्रचाय श्रीमद्र्हते नमः। १२ पञ्चित्रं गुणयुक्त सुरासुर देवेन्द्र नरेन्द्राणां प्रचाय श्रीमद्र्हते नमः। १२ सर्व भाषानुगामि सकल संशयोच्छेदक वचना-तिशयाय श्रीमद्र्हते नमः। १२ लोकालाक प्रकाशक केवलज्ञानरूप ज्ञाना-तिशयोश्वराय श्रीमद्र्हते नमः। १२ लोकालाक प्रकाशक केवलज्ञानरूप ज्ञाना-तिशयोश्वराय श्रीमद्र्हते नमः।

,我们是我们是我们的,我们们的,我们们们的,我们们们们们的,我们们们的,我们们们们们们的,我们们们的,我们们们的人们的,我们们们的人们的人们的人们的人们的人们的人

## द्वितीय पद्

१ मितज्ञानावणि कर्म रिहताय नमः । २ श्रुतज्ञानावणि कर्म रिहताय नमः । ३ अवधिज्ञानावणि कर्म रिहताय नमः । ४ मनः पर्यवज्ञानावणि कर्म रिहताय नमः । ५ केवलज्ञानावणि कर्म रिहताय नमः । ६ निद्रादर्श-नावणि कर्म रिहताय नमः । ७ निद्रानिद्रादर्शनावणि कर्म रिहताय नमः । ८ प्रचला दर्शनावणि कर्म रिहताय नमः । ९ प्रचला प्रचलादर्शनावणि कर्म

रिहताय नमः। १० स्त्यानिक दर्शनाविण कर्म रिहताय नमः। ११ चक्कदर्शनाविण कर्म रिहताय नमः १२ अचक्कदर्शनाविण कर्म रिहताय नमः। १३ अविध दर्शनाविण कर्म रिहताय नमः १४ केवलदर्शनाविण कर्म रिहताय नमः। १५ शातावेदनी कर्म रिहताय नमः। १६ अशातावेदनी कर्म रिहताय नमः। १७ दर्शन मोहिनी कर्म रिहताय नमः। १८ चारित्र-मोहिनी कर्म रिहताय नमः। १० दर्शन मोहिनी कर्म रिहताय नमः। १० तिर्यगायुः कर्म रिहताय नमः। २० तिर्यगायुः कर्म रिहताय नमः। २१ मनुष्यायुः कर्म रिहताय नमः। २२ देवायुः कर्म रिहताय नमः। २३ शुभनाम कर्म रिहताय नमः। २६ नीचै-गोत्र कर्म रिहताय नमः। २७ दानान्तराय कर्म रिहताय नमः। २८ लामान्तराय कर्म रिहताय नमः। २० दानान्तराय कर्म रिहताय नमः। २८ लामान्तराय कर्म रिहताय नमः। ३० दानान्तराय कर्म रिहताय नमः।

# तृतीय पद

१ सर्वतः प्राणातिपात विरताय नमः । २ सर्वतो मृषावाद विरताय नमः । ३ सर्वतोऽद्यादान विरताय नमः । १ सर्वतो मृषावाद विरताय नमः । १ देशतः प्राणातिपात विरताय नमः । ७ देशतो मृषावाद विरताय नमः । ८ देशतोऽद्यादान विरताय नमः । १० देशतो मृषावाद विरताय नमः । १० देशतः परिग्रह विरताय नमः । ११ दिशि परिमाणवत युक्ताय नमः । १० देशतः परिग्रह विरताय नमः । ११ दिशि परिमाणवत युक्ताय नमः । १४ सामायिकवत युक्ताय नमः । १५ देशावगासिकवत युक्ताय नमः । १६ पोसहोपवासीवत युक्ताय नमः । १७ अतिथिसंविमाणवत युक्ताय नमः । १८ विधि सूत्रागमाय नमः । १९ वर्षि सूत्रागमाय नमः । १९ वर्षि सूत्रागमाय नमः । १९ उत्सर्ग सूत्रागमाय नमः । २२ अपवाद सूत्रागमाय नमः । २३ उभय सूत्रागमाय नमः । २४ उद्यम सूत्रागमाय नमः । २५ सर्वनय समूहात्मक श्री प्रवचनाय नमः । २४ उद्यम सूत्रागमाय नमः । २५ सर्वनय समूहात्मक श्री प्रवचनाय नमः । २४ उद्यम स्त्रागमाय नमः । २७ द्वादशाङ्ग गुणीपीठिकाय नमः ।

是是是这个人,我们是一个人,我们是这个人,我们是这个人,我们是一个人,我们们是一个人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们

# चतुर्थ पद

१ प्रतिरूप गुणधराय श्री आचार्याय नमः। २ तेजस्वी गुणधराय श्री आचार्याय नमः । ३ युग प्रधानागमाय श्री आचार्याय नमः । ४ मधुर वाक्य गुणधराय श्री आचार्याय नमः । ५ गम्भीर गुणधराय श्री आचार्याय नमः। ६ सुबुद्धि गुणधराय श्री आचार्याय नमः। ७ उपदेश तत्पराय श्री आचार्याय नमः । ८ अपरिश्रावि गुणधराय श्री आचार्याय नमः । ९ चन्द्रवत्सौम्यत्वगुणधराय श्री आचार्याय नमः। १० विविधाभिग्रहमति-घराय श्री आचार्याय नमः । ११ अविकथक गुणधराय श्री आचार्चाय नमः । १२ अचपल गुणधराय श्री आचार्याय नमः । १३ संयम शीलगुण-धराय श्री आचार्याय नमः । १४ प्रशान्तहृद्याय श्रीमदाचार्याय नमः । १५ क्षमागुणाय श्रीमदाचार्याय नमः। १६ मार्दवगुणाय श्रीमदाचार्याय नमः । १७ आर्जवगुणाय श्रीमदाचार्याय नमः । १८ निर्लोभतागुणाय श्रीमदाचार्याय नमः। १९ तपोगुणयुक्ताय श्रीमदाचार्याय नमः। २० संयमगुण युक्ताय श्रीमदाचार्याय नमः। २१ सत्यधर्म युक्ताय श्रीमदाचार्याय नमः । २२ शौचगुण युक्ताय श्रीमदाचार्याय नमः । २३ अकिञ्चन गुण-युक्ताय श्रीमदाचार्याय नमः । २४ ब्रह्मचर्य गुणयुक्तायश्रीमदाचार्याय नमः । २५ अनित्य भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः। २६ अशरण भावना भाविताय श्रीमदाचार्यीय नमः। २७ संसार भावना भाविताय श्रीमदाचा-र्याय नमः। २८ एकत्व भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः। अन्यत्व भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः । ३० अशुचि भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः । ३१ आश्रव भावना भाविताय श्रीमदाचा-र्याय नमः । ३२ संवर भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः । ३३ निर्जर भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः । ३४ लोक स्वभाव भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः । ३५ बोधिदुर्लभ भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः । ३६ दुर्लभ धर्मसाधक भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः ।

#### पञ्चम पद

१ नमोलौकिक स्थविर देशकायलोकोत्तर स्थविराय नमः । २ देश-स्थविर देशकाय लोकोत्तर स्थविराय नमः । ३ ग्रामस्थविर देशकाय लोको-त्तर स्थविराय नमः । ४ कुळ स्थविर देशकाय लोकोत्तर स्थविराय नमः । ५ लौकिक कुल स्थविर देशकाय लोकोत्तर स्थविराय नमः । ६ लौकिक गुरु स्थविर देशकाय लोकोत्तर स्थविराय नमः। ७ श्री लोकोत्तर श्रीसंघ स्थविराय नमः । ८ लोकोत्तर पर्याय स्थविराय नमः । ९ लोकोत्तर श्रुत स्थविराय नमः । १० लोकोत्तर वय स्थविराय नमः ।

### पष्टम पद

१ श्री आचाराङ्गश्रुत पाठकाय नमः । २ श्रीसुअगडाङ्गश्रुत पाठकाय नमः । ३ श्रीसमवायाङ्गश्रुत पाठकाय नमः । ४ श्रीठाणाङ्गश्रुत पाठकाय नमः । ५ श्रीमगवतीश्रुत पाठकाय नमः । ६ श्री ज्ञाता घर्मकथा श्रुत पाठकाय नमः । ७ श्री उपाशकदशाश्रुत पाठकाय नमः । ८ श्री अन्तगढदशाश्रुत पाठकाय नमः । ९ श्री अनुत्तरोववाईश्रुत पाठकाय नमः । १० प्रश्नव्याकरणश्रुत पाठकाय नमः । ११ श्री विपाकश्रुत पाठकाय नमः । १२ श्री उवाइउपा-ङ्गश्रुत पाठकाय नमः । १३ श्री रायपसेणी उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः । १४ श्री जीवामिगम उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः। १५ श्री प्रज्ञापना पण्णवणा उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः । १६ श्रीजम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः। १७ श्री चन्द्रप्रज्ञितपण्णित्त उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः। १८ श्री सूर्य्यप्रज्ञप्ति उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः। १९ श्री निरयावली , उपाङ्ग-श्रुत पाठकाय नमः २० श्री कप्पिका उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः । २१ श्री पुष्फचूलिआ उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः। २२ श्रीपुष्फिका उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः । २३ श्री बह्निदशा उपाङ्गश्रुत पाठकाय नमः । २४ श्री द्वादशाङ्गीश्रुत पाठकाय नमः । २५ श्री द्वादशाङ्गीश्रुतार्थाच्यापकाय नमः ।

## सप्तमं पद

१ पृथ्वीकाय रक्षकेभ्यः सर्वसाधुभ्यो नमः। २ अप्पकाय रक्षकेभ्यः सर्व

साधुभ्यो नमः। ३ तेजकाय रक्षकेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः ४ वायुकाय रक्षकेम्यः सर्व साधुम्यो नमः। ५ वनरपतिकाय रक्षकेम्यः सर्व साधुम्यो नमः । ६ त्रसकाय रक्षकेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । ७ सर्वतः प्राणातिपात विरतेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । ८ सर्वतः मृषावाद विरतेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । ९ सर्वतोऽदत्तादान विरतेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । १० सर्वतो ब्रह्म सेवितेभ्यः सर्व साधुम्यो नमः । ११ सर्वतः परिग्रह विरतेभ्यः सर्व साधुम्यो नमः। १२ सर्वतो रात्रि भोजन विरतेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः। १३ लोभादि कषाय निग्रहेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । १४ श्रोत्रेन्द्रिय विषय निग्रहेभ्यः सर्व साधुम्यो नमः । १५ चक्षुरिन्द्रिय विषय निग्रहेभ्यः सर्व साधुम्यो नमः। १६ घ्राणेन्द्रिय विषय विरक्तेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः ।१७ रसनेन्द्रिय विषय विरक्तेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । १८ स्पर्शनेन्द्रिय विषय विरक्तेभ्यः सर्व साधुम्यो नमः। १९ शीतादि परिषहेभ्यः सर्व साधुम्यो नमः। २० क्षमादि गुण धारकेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः। २१ भावविशुद्धेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः। २२ मनोयोग गुप्तेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः। २३ वचन योग गुप्तेम्यः सर्व साधुम्यो नमः । २४ काययोग गुप्तेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । २५ मरणान्त उपसर्ग सहेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । २६ अंगोपांग संकुचन संलीनता गुण युक्तेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः। २७ निर्दोष संयम योग युक्तेभ्यः सर्वे साधुभ्यो नमः ।

#### अष्टम पद

१ स्पर्शनेन्द्रिय व्यक्षनावग्रह मितज्ञानाय नमः। २ स्पनेन्द्रिय व्यक्षनावग्रह मितज्ञानाय नमः। ३ घ्राणेन्द्रिय व्यक्षनावग्रह मितज्ञानाय नमः। ४ स्पर्शनेन्द्रियार्थावग्रह मितज्ञानाय नमः। ५ स्पर्शनेन्द्रियार्थावग्रह मितज्ञानाय नमः। ७ घ्राणेन्द्रियार्थान्वग्रह मितज्ञानाय नमः। ७ घ्राणेन्द्रियार्थान्वग्रह मितज्ञानाय नमः। ८ चक्षुरिन्द्रियार्थावग्रह मितज्ञानाय नमः। ९ श्रोत्रेन्द्रियार्थावग्रह मितज्ञानाय नमः। १० मनअर्थावग्रह मितज्ञानाय नमः। ११ स्पर्शनेन्द्रिय ईहा मितज्ञानाय नमः। १२ घ्राणेन्द्रिय ईहा मितज्ञानाय

नमः । १३ रसनेन्द्रिय ईहा मतिज्ञानाय नमः । १४ चक्कुरिन्द्रिय ईहा मति-ज्ञानायनमः । १५ श्रोत्रेन्द्रिय ईहा मतिज्ञानाय नमः । १६ मनोकर ईहा मृतिज्ञानाय नमः । १७ स्पर्शनेन्द्रियापाय मृतिज्ञानाय नमः । १८ रसने-न्द्रियापाय मतिज्ञानाय नमः। १९ घ्राणेन्द्रियापाय मतिज्ञानाय नमः। २० चक्षुरिन्द्रियापाय मतिज्ञानाय नमः। २१ श्रोत्रेन्द्रियापाय मतिज्ञानाय नमः। २२ मनोऽपाय मतिज्ञानाय नमः। २३ स्पर्शनेन्द्रियधारणा मति-ज्ञानाय नमः । २४ रसनेन्द्रियघारणा मतिज्ञानाय नमः । २५ घाणेन्द्रिय-धारणा मतिज्ञानाय नमः। २६ चक्षुरिन्द्रियधारणा मतिज्ञानाय नमः। २७ श्रोत्रेन्द्रियधारणा मतिज्ञानाय नमः। २८ मनोधारणा मतिज्ञानाय नमः। २९ अक्षरश्रुतज्ञानाय नमः । ३० अनक्षरश्रुतज्ञानाय नमः । ३१ संज्ञिश्रुत ज्ञानाय नमः । ३२ असंज्ञिश्रुत ज्ञानाय नमः । ३३ सम्यक्श्रुत ज्ञानाय नमः । ३४ मिथ्याश्रुत ज्ञानाय नमः । ३५ सादिश्रुत ज्ञानाय नमः । ३६ अनादिश्रुत ज्ञानाय नमः । ३७ सपर्य्य वसतिश्रुत ज्ञानाय नमः । ३८ अप-र्घ्यवसितश्रुत ज्ञानाय नमः । ३९ गिमकश्रुत ज्ञानाय नमः । ४० अगिमक-श्रुत ज्ञानाय नमः । ४१ अङ्ग प्रविष्टश्रुत ज्ञानाय नमः । ४२ अनङ्ग प्रविष्ट श्रुत ज्ञानाय नमः । ४३ अणुगामि अवधि ज्ञानाय नमः । ४४ अनणुगामि अविध ज्ञानाय नमः। ४५ वर्द्धमान अविध ज्ञानाय नमः। ४६ हीयमान अवधि ज्ञानाय नमः । ४७ प्रतिपाति अवधि ज्ञानाय नमः । ४८ अप्रति-पाति अवधि ज्ञानाय नमः। ४९ ऋजुमति अवधि ज्ञानाय नमः। ५० विपुलमति अवधि ज्ञानाय नमः । ५१ लोकालोक प्रकाशकाय श्री केवल ज्ञानाय नमं : । नवम पद

१ जीवाजीवादि तत्वार्थ श्रष्टान रूप सम्यग् दर्शन गुणाय नमः।
२ सुविहित सुनि बहुमानादर रूप सम्यग् दर्शन श्रष्टान रूप सम्यग्दर्शन
गुणाय नमः। ३ कुलिङ्गी पासच्छेदी असह्य वन सम्यग् श्रष्टान रूप सम्यग्
दर्शन गुणाय नमः। ४ अन्य तीर्थी सङ्ग वर्जन सम्यग् श्रद्धान रूप दर्शन
गुणाय नमः। ५ श्री जिनागम सुश्रुषालिङ्ग सम्यग् दर्शन गुणाय नमः।

६ बुमुक्षित द्विजाहारेच्छा न्याय धर्मिष्टता लिङ्ग सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। ७ देवगुरु वैयावृत्ति कर्णोद्यमनं लिङ्ग सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। ८ श्री अर्हद भक्ति प्रेमादि विनय करण सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। ९ श्री सिन्ध-विनयकरण सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। १० श्री जिन प्रतिमा विनयकरण सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। ११ श्री सिन्दान्त भक्ति प्रेमादिकरण सम्यग्-दर्शन गुणाय नमः। १२ श्रीक्षान्त्यादि धर्मभक्ति प्रेमादि विनयकरण सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । १३ श्री साधुभक्ति बहुमानादि विनयकरण सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । १४ श्री आचार्य भक्तिप्रेमादि विनयकरण सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । १५ श्री उपाध्याय भक्तिप्रेमादि विनयकरण सम्यग्दर्शन गुणाय ममः। १६ श्रीप्रवचन भक्तिप्रेमादि विनयकरण सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। १७ श्री दर्शन भक्तिप्रेमादि विनयकरण सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। १८ श्री जिन जिनागम रुचि एकान्त वादादि असत्य इत्यवधारण मनःशुद्धि सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । १९ श्रीजिनभक्त्या यत्र सिध्यति तन्नान्यैः सिध्यतीति वचन-शुद्धि सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। २० श्रीजिनेश्वर माषितमेव सत्यं नान्यदिति निःशङ्कावधारण रूप सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । २१ सन्देह छेदन भेदन व्यथा सहन जिन देव नमन रूप काम शुद्धि सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। २२ स्वप्नेऽपि परदर्शनामिलाष रूप निःशङ्क सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। २३ धर्मज शुभ फले कप्ट भवत्येवेत्यादि अवधारण रूप सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। २४ अन्य दर्शन गत मान पूजादि चमत्कारं पश्यन्नपि प्रसंशाऽकरण रूप सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। २५ बहुतर कार्योपनयनेऽपि मिथ्यात्वि संगति वर्जन रूप सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। २६ वर्तमान समयार्थ ज्ञापक सम्यग्प्रभावकदर्शन गुणाय नमः। २७ अवितथ उपदेश भव्य जन रत्नक सम्यग्प्रभावकदर्शन गुणाय नमः । २८ शुद्ध स्याद्वाद तर्क युक्तिबलैः परमत खण्डन सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । २९ गणितानुयोग विशारद बलैः शुभ निमित्त भाषक सम्यगदर्शन गुणाय नमः । ३० इच्छा-रोध परिणति करी विविध दुर्द्धर तप करण रूप सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। ३१ पूर्वगत विद्याबलैः श्रीसंघ पीडा

to be be be be be be be be be become the manage of the second of the second of the best of the best of the best of the second of the best of the second of t

नमः । ३२ प्रबल कार्योत्पन्ने अञ्जन चूर्णीद योगबलै शासनोन्नति करण रूप सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । ३३ प्रबल धर्मकारणोपनये अतुल कवित्व शक्तिबलैः नव नव रस गर्भित काच्येन भूपति मनोरञ्जन रूप सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । ३४ गुरु वन्दन प्रत्याख्यानादि क्रिया कौशल रूप भूषणे स्तथा अत्यादरमावैविविध किया करण रूप भूषणैश्च भूषित सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । ३५ अपार संसार समुद्रोत्तारण तीर्थरूप निपुण गीतार्थ सेवनरूप भूषणाभूषित सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । ३६ श्री गुरुदेव संघादि भक्ति करणरूप भूषण भूषित सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । ३७ नर देवादि भिरनेक प्रकारैश्रालितोऽपि स्थिरतां रूप सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। तीर्थ रथयात्रा संघवस्तिदान दीनोन्धारण परोपकरणादिभिः सकल जनानु-प्रभावना भूषण सम्यग्दर्शन गुणाय नमः। मोदं कारापण रूप ३९ सर्वाणि सुखादीनि औदयिक भावस्य कर्मणः फलमिति श्रद्धातो दुःख-दायकेष्वपि अप्रतिकूल चिन्तनरूप सम्यगुपशम दर्शन गुणाय नमः। ४० सकल दुःख कारण रूपात् पौद्रलिक मावात् विरतो भूत्वा शिवसुखेच्छा-लक्षण सम्यग्संवेग दर्शन गुणाय नमः । ४१ अतुल पुण्यजं देवेन्द्रादि सुखं कारागार सम मितिबोधन लक्षण सम्यक् निवेद दर्शन गुणाय नमः । ४२ पापोदयात् रोग शोकादिभिःपीडितानां मिथ्यात्वोदयानाम् कुश्रद्धन् कुमार्ग गमनादिकं दृष्ट्वा तदुःख निवारण चिन्तालक्षण सम्यगनुकम्पा दर्शन गुणाय नमः । ४३ राग द्वेषाज्ञानत्रयं परिहृत्य जिनेश्वरो योऽभूत तस्य वाक्य मन्यथा न भवतीति दृढ़ रंग लक्षण सम्यगास्तिक्य दृशन गुणाय नमः। ४४ अन्यतीर्थीय चैत्यमन्यतीर्थीयेर्गृ हीतं वा चैत्यं तस्य वन्द्ना करणरूप सम्यक् यतना दर्शन गुणाय नमः । ४५ पर तीथों यंतैर्गृ हीतं वा चैत्यस्य नमना करण रूप दर्शन गुणाय नमः। ४६ परतीर्थकैः सह प्रथमालापवर्जन रूप दर्शन गुणाय नमः । ४७ परतीर्थकैः सह पुनः पुनः संलाप वर्जन रूप दर्शन गुणाय नमः। ४८ परतोर्थकानां श्रद्धया अञ्चनादि दानकरण रूप दर्शन गुणाय नमः । ४९ पुनः पुनः पूर्वोक्त विधि पूर्वक सम्भाषण संलापाद्य करण रूप दुर्शन गुणाय नमः । ५० द्रव्य क्षेत्रकालादि विषमतया उपायान्तरै

रात्मत्राणासमर्थरचेत्तर्हि अपवाद सेवनां जिनाज्ञां ज्ञात्वा राज्ञः अन्यस्यवा मिथ्यात्वि नो नगराधिपस्य अनिवार्याज्ञा करणरूप आगार दर्शन गुणायनमः। ५१ गणैर्निर्भर्त्स्य स्वधर्म प्रतिकूळकारित करणरूपागार दर्शन गुणाय नमः। ५२ बलवता चौरादिमिर्वानिगृह्यमाणःसन् आत्मरक्षणं कृत्वा आत्मशुद्धये प्रायश्चित्तं करिष्यामीति कृत्वा अशुद्ध किया करणरूपागारदर्शन गुणाय नमः । ५३ मिथ्यादृष्टि धर्मद्वेषि क्षुद्रदेवता प्रभावादिभिभूतः पूर्वोक्त प्रकारं स्मृत्वा अशुद्ध किया करण रूपागार दर्शन गुणाय नमः । ५४ मातृ, पितृ, कलाचार्य, ज्ञाति वृद्धादिनामाज्ञाभंगे महान् दोष इति समृत्वा तदाज्ञा करणरूप गुरु निग्रहागार सेवन रूप दर्शन गुणाय नमः। ५५ पापोदयेन देशान्तरे भक्ष्याहाराभावेन मिथ्यात्वीनां ग्रामे उपायान्तरे शरीर अनिर्वाहेन वा अभक्ष्य भक्षण कुमार्ग क्रिया करणरूप वृत्तिकान्तारागार सेवन रूपदर्शनगुणाय नमः । ५६ मूले पुष्टे वृक्षोऽपिसफलः पुष्टोऽपि भवति मूळे नप्टे वृक्षो नस्यति तथावतरूप वृक्ष मूळं सम्यक्तव भावना भावित दर्शन गुणाय नमः ५७ नगरस्य गोपुरमिव धर्मनगरस्य सम्यक्त्वं गोपुरं यदि द्रशनशुच्चिरस्तितहिंद्वारमुद्राहितमस्ति तद्भावेऽप्यहितमस्ति अतः सर्व धर्मस्य द्वारं सम्यक्त्विमिति भावना भावित दुर्शन गुणाय नमः। ५८ यथा मूळे पुष्टे प्रासादः पुष्टो भवति तथा सम्यक्त्व दृढे धर्मप्रासादो दृढो भवतीति प्रवर्तन रूप भावना दर्शन गुणाय नमः । ५९ सम्यक्त्वगुण रत्ननिधानं तेन विना आत्मनः सहजागुणाः स्थिरतां न भजन्तीति भावना दर्शन गुणाय नमः । ६० यथा कल्पवृक्षलता कामधेनु चिन्ता मण्याद्यनेकरत्नानामाधारः पृथ्वी तथा सम्यक्त्वं सर्व गुणानामाधारः इति भावना दर्शन गुणाय नमः। ६१ दिघ दुग्ध घृतादि रसानां भाजन मिव श्रुतशील समसंवेग रूपाध्यात्म रस भाजनं सम्यक्त्वमिति भावना दर्शन गुणाय नमः । ६२ चेतना लक्षणो जीवपदार्थः सन्त्रैकालिकः इति स्वरूपोपयोगरूप सम्यग् स्थान दर्शन गुणाय नमः । ६३ आत्मा द्रव्यास्तिकाय नयेन नित्योऽनुभव वासना युत्तजेऽमल अखण्ड निज गुण युक्तो आत्मारामोऽस्तीति उपयोग रूपदर्शन गुणाय नमः। ६४ सर्वे जीवाः कुम्मकारवत् कर्मकर्तार इति श्रद्धारूप दर्शन गुणाय नमः।

६५ आत्मा स्वकृत कर्मणां तस्य फलं स्वयं मोक्ता निश्चये नास्तीति श्रद्धां रूप दर्शन गुणाय नमः। ६६ मोक्षपदं अचलमनन्त सुखनिवासं आधि व्याधि रहित परम सुखमस्तिति श्रद्धा रूप दर्शन गुणाय नमः। ६७ मोक्षपदंसम्यग्ज्ञान दर्शन चारित्रैरेव लम्यते नान्योपायैरिति श्रद्धा रूप दर्शन गुणाय नमः।

### दशम पद

१ तीर्थङ्कर अनाशातनारूप विनयगुण सम्पन्नाय नमः । २ तीर्थङ्कर भक्ति प्रवणरूप विनयगुण सम्पन्नाय नमः । ३ तीर्थङ्कर बहुमान करणरूप विनयगुण सम्पन्नाय नमः । ४ तीर्थङ्कर श्रुतरूप विनयगुणसम्पन्नाय नमः । ५ सिद्ध अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ६ सिद्ध भक्तिः निपुण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। ७ सिद्ध बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ८ सिन्द्र स्तुति करण तत्पर रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ९ सुविहित चन्द्रादि कूळानाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । १० सुविहित चन्द्रादि कूल बहु भक्ति प्रहवण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। ११ सुविहित कूल बहुमान करण निपुण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । १२ सुविहित कूल संस्तुति करण तत्पर रूप गुण सम्पन्नाय नमः। १३ कौटिकादि सुविहित गण भक्ति बहुमान रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । १४ कौटिकादि सुविहित गण भक्ति करण निपुण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । १५ सुविहित कौटिकादि गण संस्तुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। १६ सुविहित गणाना-शातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । १७ श्रीसंघ अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। १८ श्रीसंघ भक्ति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। १९ श्रीसंघ बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । २० श्रीसंघ स्तुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । २१ श्री आगमोक्त क्रिया अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। २२ किया बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः।

२३ आगमोक्त शुद्ध किया बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। २४ शुद्धागमोक्त किया स्तुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। २५ श्री जिनोक्त धर्म अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । २६ श्री जिनोक्त धर्म भक्ति करण निपुणरूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः २७ श्री जिनोक्त धर्म बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। २८ श्री जिनोक्त धर्म करण निपुण रूप विनयगुण सम्पन्नाय नमः। २९ ज्ञानगुण अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ३० ज्ञानगुण भक्ति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ३१ ज्ञानगुण बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। ३२ ज्ञानगुण स्तुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ३३ ज्ञानिजन अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ३४ ज्ञानिजन मक्ति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ३५ ज्ञानि जन बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ३६ ज्ञानि जन स्तुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। ३७ श्रीमदाचार्य अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। ३८ श्रीमदाचार्य भक्ति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। ३९ श्रीमदाचार्य बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ४० श्रीमदाचार्य स्तुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। ४१ स्थविरं मुनि अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ४२ स्थविर मुनि भक्ति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ४३ स्थविर मुनि बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ४४ स्थिवर मुनि स्तुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। ४५ श्रीमदुपा-ध्याय अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ४६ श्रीमदुपाध्याय मक्ति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ४७ श्रीमदुपाध्याय बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ४८ श्रीमदुपाध्याय संस्तुति करण रूप विनिय गुण सम्पन्नाय नमः । ४९ श्रीगणावच्छेदक अनाशातना करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। ५० श्रीगणावच्छेदक भक्तिकरण रूप विनयगुण सम्पन्नाय नमः । ५१ श्रीगणावच्छेदक बहुमान करण रूप विनय

गुण सम्पन्नाय नमः। ५२ श्रीगणावच्छेदक ्तुति करण रूप विनयगुण सम्पन्नाय नमः।

### एकाद्दा पद

१ सर्वतः प्राणातिपात विरमणव्रत धराय नमः । २ सर्वतः मृषावाद विरमणव्रत घराय नमः । ३ सर्वतः अदत्तादान विरमणव्रत घराय नमः । ४ सर्वतः मैथुन विरमणव्रत घराय नमः । ५ सर्वतः परिग्रह विरमणव्रत घराय नमः । ६ सम्यग्क्षमा गुणधराय नमः । ७ सम्यग्मार्दव गुणधराय नमः । ८ सम्यगार्जवगुण धराय नमः। ९ सम्यग्मुक्ति गुणधराय नमः। १० सम्यग्तपो गुणधराय नमः। ११ सम्यग्संयम गुणधराय नमः। १२ सम्य-ग्बोधि दर्शन गुणधराय नमः । १३ सम्यग्सत्य गुणधराय नमः । १४ सम्य-ग्सौम्य गुणधराय नमः । १५ सम्यग्किचन गुणधराय नमः । १६ सम्यग्ब-ह्मचर्य गुणधराय नमः। १७ विगत प्राणातिपाताश्रवाय गुणव्रते नमः। १८ विगत मुषावादाश्रवाय गुणवते नमः । १९ विगत अदत्तादानाश्रवाय गुणवते नमः । २० विगत मैथुनाश्रवाय गुणव्रते नमः । २१ विगत परिग्रहाश्रवाय गुणव्रते नमः। २२ श्रोत्रेन्द्रिय विषय विरक्ताय चारित्र गुणव्रते नमः। २३ घाणेन्द्रिय विषय विरक्ताय चारित्रगुणव्रते नमः । २४ चश्चरिन्द्रिय विषय विरक्ताय चारित्र गुणव्रते नमः। २५ रसनेन्द्रिय विषय विरक्ताय चारित्र गुणवते नमः । २६ स्पर्शनेन्द्रिय विषय विरक्ताय चारित्र गुणवते नमः। २७ विजित क्रोधाय चारित्र गुणव्रते नमः। २८ विजितं मान दोषाय चारित्र गुणव्रते नमः । २९ विजित माया दोषाय चारित्र गुणव्रते नमः। ३० विजित लोभ दोषाय चारित्र गुणव्रते नमः। ३१ मनोदण्ड रहिताय चारित्र गुणव्रते नमः । ३२-वचनदण्ड रहिताय चारित्र गुणव्रते नमः। ३३ कायादण्ड रहिताय चारित्र गुणव्रते नमः। ३४ वसति शुद्ध व्रह्मव्रतयुक्ताय चारित्र गुणव्रते नमः । ३५ स्त्रीभिः सह वार्ता वर्जन ब्रह्मव्रत युक्ताय चारित्र गुणव्रते नमः। ३६ स्त्री सेवितासन वर्जनव्रह्मव्रत युक्ताय चारित्र गुणवते नमः । ३७ स्त्री रूपावलोकन बह्मवत युक्ताय चारित्र गुणवते नमः ।

३८ कुड्यन्तरित स्त्री पुरुष संयुक्त वसतिशयन वर्जन ब्रह्मव्रत युक्ताय चारित्र गुणव्रते नमः । ३९ पूर्वक्रीडित कीडास्मरण वर्जन ब्रह्मव्रत युक्ताय चारित्र गुणव्रते नमः । ४० अनिमन्त्रिताहारवर्जन ब्रह्मव्रत युक्ताय गुणवते नमः । ४१ सहसाहार वर्जन बहावत युक्ताय चारित्र गुणवते नमः। ४२ विभूषणादिना शरीरशोभा वर्जन बहाबत युक्ताय चारित्र गुणवते नमः। ४३ आचार्य वैयावृत्तिकरण सम्यक् चारित्र गुणाय नमः । ४४ उपाध्याय वैयावृत्तिकरण सम्यक् चारित्र गुणाय नमः । ४५ तपस्वि वैयावृत्तिकरण सम्यक् चारित्र गुणाय नमः । ४६ शिष्य वैयावृत्तिकरण सम्यक् चारित्र गुणायनमः । ४७ ग्लान वैयावृत्तिकरण सम्यक् चारित्र गुणाय नमः । ४८ साघु वैयावृत्तिकरण सम्यक् चारित्र गुणाय नमः। ४९ साध्वी वैयावृत्ति-करण सम्यक् चारित्र गुणाय नमः । ५० संघ वैयावृत्तिकरण सम्यक् चारित्र गुणाय नमः । ५१ कुळ वैयावृत्तिकरण सम्यक् चारित्र गुणाय नमः । ५२ गण वैयावृत्ति करण सम्यक् चारित्र गुणाय नमः । ५३ सम्यक् चारित्र ज्ञान गुणाय नमः । ५४ सम्यक् चारित्र गुणाय नमः । ५५ सम्यग्दर्शन चारित्र गुणाय नमः । ५६ अनसन तप चारित्र गुणाय नमः । ५७ सम्यगूनोदर तप चारित्र गुणाय नमः। ५८ सम्यग्वृत्ति संक्षेप तपश्चारित्र गुणाय नमः। ५९ सम्यग्सत्याग तपश्चारित्र गुणाय नमः । ६० सम्यक् कायक्लेश तपश्चारित्र गुणाय नमः ६१ सम्यक् संलीनता तपश्चारित्र गुणाय नमः । ६२ प्रायश्चि-त्ताभ्यन्तर तपश्चारित्र गुणाय नमः। ६३ विनयाभ्यन्तर तपश्चारित्र गुणाय नमः। ६४ वैयावृत्ति तपश्चारित्र गुणाय नमः। ६५ सद्भाव तपश्चारित्र गुणाय नमः । ६६ ध्यानतप चारित्रकायोत्सर्गतप चारित्र गुणाय नमः । ६७ कोधजय चारित्र गुणाय नमः । ६८ मानजय चारित्र गुणाय नमः । ६९ मायाजय चारित्र गुणाय नमः। ७० लोमजय चारित्र गुणाय नमः।

#### द्वाद्श पद

१ मनसा औदारिक विषय अकारण रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः। २ मनसा औदारिक विषय अनुमोदन रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः। ३ मनसा

औदारिक विषय अन्तुमोद्दन रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः । ४ वचसा औदारिक विषय अकरण रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः । ५ वचसा औदारिक विषय
अकारण रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः । ६ वचसा औदारिक विषय अन्तुमोद्दन
रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः । ७ कायेन औदारिक विषय अकरण रूप ब्रह्मचर्य
घराय नमः । ८ कायेन औदारिक विषय अकारण रूप ब्रह्मचर्य
घराय नमः । ८ कायेन औदारिक विषय अन्तुमोद्दन रूप ब्रह्मचर्य घराय
नमः । ९ कायेन औदारिक विषय अन्तुमोद्दन रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः ।
१० मनसा वैक्रिय विषय अकरण रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः । ११ मनसा
वैक्रिय विषय अकरण रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः । १२ मनसा वैक्रिय विषय
अन्तुमोद्दन रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः। १३ वचसा वैक्रिय विषय अकरण रूप
ब्रह्मचर्य घराय नमः। १४ वचसा वैक्रिय विषय अकारण रूप
ब्रह्मचर्य घराय नमः। १४ वचसा वैक्रिय विषय अन्तुमोद्दन रूप ब्रह्मचर्य घराय
नमः । १५ वचसा वैक्रिय विषय अन्तुमोद्दन रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः ।
१६ कायेन वैक्रिय विषय अकरण रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः । १७ कायेन
वैक्रिय विषय अकारण रूप ब्रह्मचर्य घराय नमः । १८ कायेन वैक्रिय

# त्रयोदश पद

१ अशुन्द कायिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । २ अघिकरणिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ३ पारितापनिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ४ पारिताय गुणवते नमः । ४ पारिप्रहि किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ६ पारिप्रहि किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ६ पारिप्रहि किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ७ माया प्रत्ययिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ८ मिण्यादर्शन प्रत्ययिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । १ अपच्चक्खाणी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः ।
१० दृष्टिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ११ स्पर्शन किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । १३ सामन्तोपनिपातिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । १३ सामन्तोपनिपातिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ११ स्वहस्तिकी

किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः।१६ आणवणीकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः।
१८ अनाभोगप्रत्यिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः। १९ अनवकांक्षप्रत्यिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः। १९ अन्वकांक्षप्रत्यिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः। २० आज्ञापन प्रत्ययिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः। २१ प्रायोगिकी किया प्रवर्तन
रहिताय गुणवते नमः। २२ सामुदायि की किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः।
२३ प्रेमकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः। २४ द्वेषकी किया प्रवर्तन
रहिताय गुणवतेनमः।२५ इरियावहिकी किया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः।

## चतुर्दश पद

१ अनशन तपोयुक्ताय नमः । २ उनोदर तपोयुक्ताय नमः । ३ वृत्तिसंक्षेप तपोयुक्ताय नमः । ४ रसत्याग तपोयुक्ताय नमः । ५ काय- क्लेश तपोयुक्ताय नमः । ६ संलीनता तपोयुक्ताय नमः । ७ प्रायश्चित्त तपोयुक्ताय नमः । ८ विनयरूप तपोयुक्ताय नमः । ९ वैयावृत्तिरूप तपो- युक्ताय नमः । १० खाध्यायकरणरूप तपोयुक्ताय नमः । ११ ध्यान रूपतपो- युक्ताय नमः । १२ कायोत्सर्गरूप तपोयुक्ताय नमः ।

#### पञ्चद्दा पद्

१ श्री इन्द्रमृति स्वामी गणधराय नमः । २ श्री अग्निमृति स्वामी गणधराय नमः । ३ श्री वायुभृति स्वामी गणधराय नमः । ४ श्री व्यक्त स्वामी गणधराय नमः । ५ श्री सुधमी स्वामी गणधराय नमः । ६ श्री मण्डित स्वामी गणधराय नमः । ७ श्री मौर्यपुत्र स्वामी गणधराय नमः । ८ श्री अकम्पित स्वामी गणधराय नमः । ९ श्री अचल भ्राता स्वामी गणधराय नमः । १० श्री मेतार्यस्वामी गणधराय नमः ११ श्री प्रभास स्वामी गणधराय नमः । १२ चतुर्विशति तीर्यङ्कराणांद्विपञ्चाशदिषक चतुर्वशशत (१४५२) गणधरेम्यो नमः ।

## षोडश पद

१ श्री सीमन्धर जिनेश्वराय नमः। २ श्री युगन्धर जिनेश्वराय नमः।

३ श्री बाहु जिनेश्वराय नमः । ४ श्री सुबाहु जिनेश्वराय नमः । ५ श्री सुजात जिनेश्वराय नमः । ६ श्री स्वयंप्रमु जिनेश्वराय नमः । ७ श्री ऋष-मानन जिनेश्वराय नमः । ८ श्री अनन्तवीर्य जिनेश्वराय नमः । ९ श्री सूरप्रमु जिनेश्वराय नमः । १० श्री विशाल जिनेश्वराय नमः । ११ श्री वज्रधर जिनेश्वराय नमः । १२ श्री चन्द्रानन जिनेश्वराय नमः । १३ श्री चन्द्रबाहु जिनेश्वराय नमः । १४ श्री मुजङ्ग जिनेश्वराय नमः । १५ श्री ईश्वर जिनेश्वराय नमः । १६ श्री नेमिप्रमु जिनेश्वराय नमः । १७ श्री वीरसेन जिनेश्वराय नमः । १८ श्री महामद्र जिनेश्वराय नमः । १९ श्री देव-सेन जिनेश्वराय नमः । २० श्री अजितवीर्य जिनेश्वराय नमः ।

#### सप्तद्श पद्

१ सर्वतः प्राणातिपात विरमण रूप चारित्र धराय नमः । २ सर्वतः मृषावाद विरमण रूप चारित्र धराय नमः । ३ सर्वतः अद्त्वादान विरमण रूप चारित्र धराय नमः । १ सर्वतः मैथुन विरमण रूप चारित्र धराय नमः । ५ सर्वतः परिप्रह विरमण रूप चारित्र धराय नमः । ६ सर्वतः रात्रि भोजन विरमण रूप चारित्र धराय नमः । ७ इर्योसमिति सम्पन्न रूप चारित्र धराय नमः । ८ पाषा समिति रूप चारित्र घराय नमः । ९ एषणा समिति रूप चारित्र धराय नमः । १ एषणा समिति रूप चारित्र धराय नमः । ११ परिद्वावणिआ समिति रूप निक्षेप चारित्र धराय नमः । १२ मनोगुनि रूप चारित्र धराय नमः । १३ वचनगुनि रूप चारित्र धराय नमः । १२ मनोदण्ड विरताय चारित्र धराय नमः । १६ वचनदण्ड विरताय चारित्र धराय नमः । १७ कायदण्ड विरताय चारित्र धराय नमः ।

#### अष्टाद्रा पद्

१ श्री आचारांग सूत्राय नमः। २ श्री सुअगड़ांग सूत्राय नमः। ३ श्री ठाणांग सूत्राय नमः। ४ श्री समवायांग सूत्राय नमः। ५ श्री भग-वती सूत्राय नमः। ६ श्री ज्ञाताधर्म सूत्राय नमः। ७ श्री उपादाक दृशा

सूत्राय नमः । ८ श्री अंतगड दशा सूत्राय नमः । ९ श्री अनुत्तरोववाई सूत्राय नमः । १० श्री प्रश्न व्याकरण सूत्राय नमः । ११ श्री विपाक सूत्राय नमः । १२ श्री उववाई सूत्राय नमः । १३ श्री रायपसेणी सूत्राय नमः । १४ श्री जीवाभिगम सूत्राय नमः । १५ श्री पण्णवणा सूत्राय नमः । श्री जंबुद्दीव पण्णत्ती सूत्राय नमः । १७ श्री चंद्पण्णत्ती सूत्राय नमः । १८ श्री सूरपण्णत्ती सूत्राय नमः । १९ श्री निरयावली सूत्राय नमः । २० श्री पुष्फावली सूत्राय नमः। २१ श्री पुष्फचूलिया सूत्राय नमः। २२ श्री कप्पिआ सूत्राय नमः । २३ श्री वन्हिदशा सूत्राय नमः । २४ श्री चउसरण सूत्राय नमः। २५ श्री संथारापइण्णा सूत्राय नमः। २६ श्री भत्तपइण्णा सूत्राय नमः। २७ श्री चन्द्राविज्ञपङ्ण्णा सूत्राय नमः। २८ श्री मरणवि-भत्ति पङ्ण्णा सूत्राय नमः । २९ श्री गणि विज्ञापङ्ण्णा सूत्राय नमः । ३० श्री तंदुलवेयालिय पड्ण्णा सूत्राय नमः । ३१ श्री देवेन्द्रस्तव पड्ण्णा सूत्राय नमः । ३२ श्री आउरपचक्लाण पड्ण्णा सूत्राय नमः । ३३ श्री महापच-क्लाण पड्ण्णा सूत्राय नमः। ३४ श्री दश वैकालिक मूल सूत्राय नमः। ३५ श्री उत्तराध्यन मूल सूत्राय नमः। ३६ श्री आवश्यक मूल सूत्राय नमः। ३७ श्री पिंडनिर्युक्ति मूल सूत्राय नमः। ३८ श्री व्यवहारछेद सूत्राय नमः । ३९ श्रीनिशीयछेद सूत्राय नमः । ४० श्रीमहानिशीयछेद सूत्राय नमः । ४१ श्री दशाश्रुतस्कन्घछेद सूत्राय नमः । ४२ श्री जीतक-ल्पछेद सूत्राय नमः। ४३ श्री पंचकल्पछेद सूत्राय नमः। ४४ श्री नंदी-चूलिआ सूत्राय नमः। ४५ श्री अनुयोगद्वार चूलिआ सूत्राय नमः। ४६ श्रीस्यादित्तरूपकायस्याद्वाद सूत्राय नमः । ४७ श्रीस्याद्नास्तिमङ्ग प्ररूपका-यस्याद्वाद सूत्राय नमः। ४८ श्री स्यादस्तिनास्तिभङ्ग प्ररूपकायस्याद्वाद सूत्राय नमः । ४९ श्री स्याद् वक्तन्य भङ्ग प्ररूपकाय सूत्राय नमः । ५० श्री स्यादस्ति अवक्तव्य भङ्ग प्ररूपकाय सूत्राय नमः । ५१ श्री स्यादनास्ति भङ्ग प्ररूकाय सूत्राय नमः। ५२ श्री स्यादस्ति अञ्यक्त भङ्ग प्ररूपकाय स्त्राय नमः।

## एकोनविंशतितम पद

१ पर्याय श्रुतज्ञानाय नमः । २ पर्याय समास श्रुतज्ञानाय नमः । ३ अक्षर श्रुतज्ञानाय नमः। ४ अनक्षर श्रुत समास श्रुत ज्ञानाय नमः। ५ पद श्रुत ज्ञानाय नमः । ६ पद श्रुत समास श्रुत ज्ञानाय नमः । ७ संघात श्रुत ज्ञानाय नमः । ८ संघात श्रुत समास श्रुत ज्ञानाय नमः। ९ प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञानाय नमः । १० प्रतिपत्ति श्रुत समास श्रुत ज्ञानाय नमः । ११ अनुयोग श्रुत ज्ञानाय नमः। १२ अनुयोग समास श्रुत ज्ञानाय नमः। १३ श्रुत ज्ञानाय नमः।१४ श्रुत समासश्रुत ज्ञानाय नमः। १५ बहुश्रुत ज्ञानाय नमः। १६ बहुश्रुत समास श्रुत ज्ञानाय नमः । १७ पाहुड श्रुत ज्ञानाय नमः । १८ पाहुड समास श्रुतज्ञानाय नमः। १९ पूर्वश्रुत ज्ञानाय नमः। २० पूर्व समास श्रुत ज्ञानाय नमः।

## बिंशतितम पद\*

१ सर्वतः प्राणातिपात विरमणव्रते श्री साधु तीर्थाय नमः । २ सर्वतो मृषावाद विरमणव्रते श्री साधु तीर्थाय नमः । ३ सर्वतोऽदत्तादान विरम-णवते श्री साधु तीर्थाय नमः । ४ सर्वतो मैथुन विरमणवते श्री साधु तीर्थाय नमः। ५ सर्वतः परिग्रह विरमणवते श्री साधु तीर्थीय नमः। ६ समस्त पृथ्वीकाय रक्षकाय श्री साधु तीर्थाय नमः। ७ समस्त अप्पकायः रक्षकाय श्री साधु तीर्थाय नमः। ८ समस्त तेजकाय रक्षकाय श्री साधु तीर्थाय नमः । ९ समस्त वायुकाय रक्षकाय श्री साधु तीर्थीय नमः । १० समस्त वनस्पतिकाय, रक्षकाय श्री साधु तीर्थाय नमः। ११ समस्त त्रसकाय रक्षकाय श्री साधु तीर्थीय नमः । १२ समस्त क्रोध दोष रहिताय श्री साधु तीर्थाय नमः । १३ समस्त मान दोष रहिताय श्री साधु तीर्थाय नमः । १४ समस्त माया दोष रहिताय श्री साधु तीर्थाय नमः। १५ समस्त लोभ दोष रहिताय श्री साघु तीर्थाय नमः। १६ समस्त रागांश विस्ताय समता

这样的话来看了这个女子,我们是我们是我们的,我们是我们的人,我们也是我们的,我们们的一个人,我们们是我们的人,我们们是我们的人,我们们是我们的人,我们们是我们的 \* यह सत्रह मेदी संयम के सत्रह मेद हैं जो जैन साधुओं में ही मिल सकते हैं वे जपरोक्त हैं। और साधु यह तप करे तो १७ जयित देवे और १७ छोगस्स का काउसग्ग करे।

युक्ताय श्री साघु तीर्थाय नमः । १७ समस्त द्वेष असुयादि दोष रहिताय सहजौदासिन्य गुणयुक्ताय श्री साधु तीर्थाय नमः ।

१ समस्त<sup>†</sup> सम्यग्गुण जननी गात्र लजा गुणयुक्ताय सम्यग् देशविरति रूप श्री तीर्घ गुणाय नमः । २ दयागुण युक्ताय सम्यग्देशविरति रूप तीर्थ गुणाय नमः। ३ कुमति कदाग्रह कुयुक्ति पक्षपात रहिताय मध्यस्थ गुण युक्ताय सम्यग्देशविरति रूप तीर्थ गुणाय नमः । ४ मन वचनकायैः क्रूरता रहित सौम्यगुण युक्तदेश विरति रूप तीर्थ गुणाय नमः। ५ समस्त विद्या सम्यग्गुण रूप राग सम्यग्देश विरति रूप गुणाय नमः। ६ श्रुद्रता रहित अति गम्भीरता उदारता सहित स्वपर भेद रहित सर्व जनोपकारक रूप अक्षुद्र तीर्थ गुणाय नमः । ७ पूर्व भवकृत दया धर्म फल सर्वत्र दर्शनाय संघ प्रभावना हेतु रूप तीर्थ गुणाय नमः। ८ वर्जित पापकर्म जगन्मित्र सुखोपासनीय परमो परम कारण रूप सौम्य प्रकृति तीर्थ गुणाय नमः। ९ देश क्षेत्रकाल लोक धर्म विरुद्ध वर्जन रूप जनप्रिय तीर्थ गुणाय नमः। १० मिलनिक्किप्ट भाव रहित सरल हृदय मनोयोग रूप अकूर तीर्थ गुणाय नमः । ११ इहलोके परलोके वा रोग शोक जन्म जरा मरण दुर्गति पतन भयात् सदा धर्माधिकारी रूप पापकर्म भीरुतीर्थ गुणाय नमः। १२ परा-वंचक सर्वजन विश्वसनीय प्रशंसनीय भावैकतान धर्मोद्यम रूप तीर्थ गुणाय नमः । १३ प्राघान्येन परकार्य साधक सर्व जुनोपादेय वचन रूप दाक्षिण्य तीर्थ गुणाय नमः । १४ सत्यधर्म ज्ञापक परद्वेष प्रकृति अनर्थ वर्जनरूप मध्यरूप तीर्थ गुणाय नमः। १५ धर्मतत्व ज्ञापक शुभ कथाकारि विवेक गुणोद्दीपक अशुभ कथा वर्जक रूप सत्कथा तीर्थ गुणाय नमः। १६ स्वयं धर्मशील सदानुकूल परिवार विझ रहित धर्म साधन रूप तीर्थ गुणाय नमः। १७ अतीतानागत वर्त्तमान हित हेतु कार्य दर्शक सर्वथा स्वविहित कार्य करण रूप दीर्घदिश तीर्थ गुणाय नमः । १८ सर्व पदार्थ गुण दोष ज्ञापक सुसंगति बोधक रूप विशेषज्ञ तीर्थ गुणाय नमः । १९ वृद्ध परम्परा ज्ञापक

र्ग श्रावक यह तप करे तो १७-२२ दोनों जयित देवे।

सुसंगति रूप वृद्धानुगत तीर्थ गुणाय नमः । २० सर्वगुण मूल रत्नत्रयी तत्वत्रयी शुद्धता प्रापक रूप विनय तीर्थ गुणाय नमः । २१ धर्माचार्यस्य बहुमान कर्त्ता खल्पोपकारमपि अविस्मर्ता परगुण योजनोपकार करण सदा परिहतोपदेशक करण कारण रूप परिहतकारि तीर्थ गुणाय नमः । २२ अल्प बहुश्रुत तप क्रियादि योग्यता ज्ञापक, यथानुकूल धर्मप्रापक, सर्व स्वकार्य साक्षिरूप लब्ध लक्ष तीर्थ गुणाय नमः ।

इत्यदि विधि संयुक्त बीसों ओलियें उत्सव, महोत्सव, प्रभावना, उजमणा पूर्वक सम्पूर्ण करे। यदि जिन शासनकी उन्नतिके वास्ते इतनी शक्ति न होय तो कमसे कम एक ओलीका उत्सव तो अवश्य ही धूम-धामके साथ करे।

ये विधियें प्राचीन प्रन्थोंसे संक्षेपमें लिखी गई हैं इसलिये अगर गुरुका संयोग हो तो विस्तारसे बीसों पदोंकी जुदी जुदी विधि गुरुसे समझ के करे। अगर गुरुका संयोग न हो तो इसी विधिके अनुसार भावसे सम्पूर्ण तप करे। तथा बीसस्थानक तपका स्तवन भी उसी दिन पढ़े अथवा सुने और मन्दिरमें बीसस्थानककी पूजा करावे तथा यथाशक्ति बीस बीस ज्ञानोपकरण बनवावे। देवपदका देवमें, ज्ञानपदका ज्ञानमें और गुरु पदका गुरुके ही लिये खर्च करे। समस्त तीथोंकी यात्रा करे, साधमींवत्सल करे। इत्यादि विधि संयुक्त भावसे जो भव्य जीव 'बीसस्थानक तप'\* की आराधना करते हैं वह तीर्थङ्कर नाम कर्मका उपार्जन कर तीसरे भवमें अनन्त सुखोंको प्राप्त करते हैं।

## रोहिणी तपकी विधि

शुम दिनमें गुरुके पास रोहिणी तप ग्रहण करे। रोहिणी नक्षत्रके

<sup>\*</sup> इस तपश्चर्या के करनेसे तीर्थङ्कर गोत्रका बंध होता है। श्रेणिक, रावण, कृष्ण आदि जीवोंने इसी तपके प्रभावसे आगामी चौवीसीमें तीर्थङ्कर गोत्रका बंध किया है। अतः तीर्थङ्कर होंगे।

<sup>ी</sup> रोहिणी तपके प्रभावसे रोहिणी रानीने अपने जीवनमें कभी भी दुःखका अनुभव नहीं किया। यह तप क्षियोंको ही करना चाहिये।

दिन उपवास करें और बारहवें श्रीवासुपूज्यजीकी पूजन करें आगे अप्ट मङ्गलीककी रचना करें और अष्टद्रव्य चढ़ावें । देववन्द्रनादिक घार्मिक क्रियायें करके गुरुके मुखसे घर्मीपदेश श्रवण (सुना) करे। गुरुका संयोग न हो सकने पर "रोहिणी तप" स्तवन को भावसे पढ़े या किसी अन्यसे सुने और "श्रीवासुपूज्य स्वामी सर्वज्ञाय नमः" इस पढ़की २० माला फेरे। इस प्रकार विधि पूर्वक सात वर्ष सात महीनेमें इस तपकी आराधना करनेसे मनोकामना पूर्ण होगी, पुत्रादिकके अभावका शोक मन्ताप दूर होगा और सुख सौभाग्यकी वृद्धि होगी।

### छम्मासी तप विधि

जिस प्रकार शासन नायक भगवान महावीर खामीने छम्मासी तपकी उत्कृप्ट तपस्याकी उसी प्रकार वर्तमान समयमें उतना वरूपराक्रम न होनेसे इस तपका होना कठिन है तो भी एक सौ अस्सी उपवासों के करनेसे जीव जघन्य छम्मासी तपके फलों को प्राप्त कर सकता है। तपस्याके दिन देव वन्दनादिक धार्मिक क्रियायें करे और छम्मासी तपके स्तवनको भावसे मनन पूर्वक पढ़े अथवा मुने। साथ ही साथ "श्री महावीर स्वामी नाथाय नमः" इस मन्त्रकी वीस माला फरे और जहां वीर प्रमुक्ते नामका तीर्थ हो क्षत्रियकुण्ड, पावापुर आदि वहां यात्रा करनेके लिये जावे, शुद्ध भावना भावे, यथाशक्ति तपका उद्यापन करे। इस तपस्याके प्रभावसे जीव लघुकर्मी हो अनन्त सुखोंको प्राप्त करता है।

## वारहमासी तप विधि

प्रथम तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव स्वामी ने उत्कृष्ट वारहमासी तप की तपस्या करी अतः भन्य जीवों को भी यह तपस्या अवस्य आदरणीय है। इस तपस्यामें तपस्वी कमशः स्वइच्छानुसार तीन सौ साठ (२६०) उपवास करे। जिस दिन वत होय उस दिन देव वन्द्रनादिक प्रतिक्रमण धार्मिक क्रियायें कर, वारहमासी तप का स्तवन भाव पूर्वक पढ़े अथवा श्रवण करे,। "श्री ऋषभदेव स्वामी नाधाय नमः" इस मन्त्रकी २०

माला (जाप) फेरे। तपस्या का विधिपूर्वक यथाशक्ति उद्यापन कर सिद्धाचलजी की यात्रा करे। इस तपस्या के फलस्वरूप तपस्वी को कष्ट नहीं होता, आनन्द मोगता है। रोग शोक मय आदि दौर्माग्य की प्राप्ती नहीं होती संसार में यश फैलता है और मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है।

## अट्राइस लिब्ध तप विधि

शुभ दिन, शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में गुरु के पास से विनयपूर्वक अहाइस लिंघ तप ग्रहण करें । इस तपस्या में अहाइस उपवास करने होते हैं । जिस दिन जिस लिंघ का उपवास हो उस दिन उसी नाम का जाप करे तथा स्तवन पढ़े या श्रवण करें । यथाशक्ति देव वन्दनादिक प्रतिक्रमण करें धार्मिक कियायें भी करें और उद्यापन करें । इस तपस्या से बुद्धि निर्मल होती है तथा आनन्द होता है ऐसा शास्त्रकारों का कथन है ।

## चतुर्दश पूर्व तप विधि -

उत्तम दिन देखकर तपस्या ग्रहण करे। इसमें चौदह उपवास करने होते हैं। जिस दिन जिस पूर्व का उपवास हो उसी पूर्व के नामसे २० माला फेरे और स्तवन पढ़े या श्रवण करे। स्तवन में १४ पूर्व के नाम तथा विधि दी गई है उसी प्रकार गुरु से समझ कर भव्यात्मा तप आराधन करे इस तपस्या से ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय होकर उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है।

## तिलक तपस्या विधि

शुभ दिन, शुभमुहूर्त में गुरु के पास से तिलक तपस्या ग्रहण करके कुल तीस उपवास कमशः करे। प्रथम ऋषभदेव स्वामी के छह उपवास करे। इन उपवासों में "श्री ऋषभदेव स्वामी सर्वज्ञाय नमः" इस पद का दो हजार जाप करे। तत्पश्चात् श्री महावीर स्वामी के दो उपवास करे। इन दो उपवास के समय "श्री महावीर सर्वज्ञाय नमः" इस पद की बीस माला फेरे और यथाशक्ति धर्म ध्यान करे। इनके पीछे कमशः बाइस तीर्थङ्करों के बाइस उपवास करे। जिस दिन जिस तीर्थङ्कर का उपवास

to the state of th

हो, उस दिन उसी पद की बीस माला फेरे और शेष विधि स्तवन के अनुसार गुरु से समझ कर सम्पूर्ण करे। इस तपस्या से चरम शरीरी तथा अनन्तानन्त सुखों की प्राप्ति होती है।

### सोलिये तप विधि

कोध, मान, माया, लोभ, क्रमशः इन चारों कषायों के अनन्तानु-वन्धी, अश्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन इनके द्वारा एक एक के चार २ भेद होनेसे १६ भेद होते हैं चूंकि ये ही हमारे मोक्षरूपी सुखमें विशेष कर बाधक हैं अतः इनको निवारण करने के लिये तपस्वी को १६ तप की तपस्या करनी होती है। पहले दिन एकासणा, दूसरे दिन णिव्यि तीसरे दिन आयंविल और चौथे दिन उपवास, इस तरह अनुक्रम से चार वार व्रत करके १६ दिन की तपस्या सम्पूर्ण करे। तपश्चर्या के दिन १६ तप का स्तवन श्रद्धापूर्वक पढ़े अथवा श्रवण करे। तप पूर्ण होने पर यथाशक्ति उद्यापन करे। इस तपस्या से निश्चय ऋदि को भोगता हुआ सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त करता है।

#### उपधान तप प्रवेश विधि

जब बहुत से श्रावक और श्राविकाएं उपधान तप करने वाली हों तो संघ के नाम से अच्छा चन्द्रमा देखना । अगर एक श्रावक या एक श्राविका उपधान तप करे तो अपने नामसे अच्छा चन्द्रमा देख कर उप-धानवाही संध्याको गुरु महाराजके पास आ इरियावही॰ कह कर खमासमण दे अमुक 'उपधान तवे पवेसह' कहे। गुरुके 'पवेसामो कहने के बाद णमुक्कारसी करना, अंगपडिलेहण संदिसाऊं' कहने पर 'तहत्ति' कहे। पीछे चउ-व्यिहार करे या पानी पीवे अथवा मोजन करें इसकी कोई बात नहीं। अगर किसी कारण से संघ्या को खमासमण न दी हो तब प्रतिक्रमण के समयसे पूर्व तथा पीछली रातमें खमासमण देना। प्रतिक्रमणके समय प्रतिक्रमण करना। णमुक्कारसी का पचक्वाण करना। पीछे सूर्य के उदय होने पर गुरु महाराज अथवा बाचनाचार्य के पास जाना। वहां प्रथम दो उपधानों

में (गमोकार के और इस्यावही के) प्रारम्भ में अवस्य 'नंदी' की स्थापना करनी और इन्हीं का उत्क्षेप भी नंदी में ही करना। शेष उपधानों में नंदी का नियम नहीं है। उसके बाद सुबहमें पहले उत्क्षेप करे उसके बाद पोसह सामायिक लेवें पीछे दो वन्दना देकर पश्चक्खाण करे फिर मुँ हंपीच पूर्वक सुख तपकी दो वन्दना देवे।

### उपधाप तप विधि

पंच मंगल श्रुत 'णमोकार उपधान करनेवाला, १२ उपवास, २४ आयंबिल, ३५ णिव्वि, ४८ एकासणें करके १२ उपवासका नियम पूर्ण करे। पीछे 'णमो अरिहंताणं' से लेकर 'णमोलोए सन्व साहूणं' तक पांच अध्ययनों की बाचना एक दिनमें लेवे। उसके बाद 'एसो पंच 'णमोकारो॰' से लेकर 'पढ़मं 'हवइ मंगलं' तक तीन अध्ययनों की दूसरे दिन बाचना लेके। 'फिर इस 'णमोकार' के आठों अध्ययनों की एक ही बाचना एक दिनमें लेवे। ६ आयंबिल तथा तेला करे। तेलेके 'पारने में आयंबिल करे, फिर तेला तथा आयंबिल करे। इस प्रकार तीन तेले और ६ आयंबिल करे, फिर तेला तथा आयंबिल करे। इस प्रकार तीन तेले और ६ आयंबिल करे और आठों अध्यनों की एक ही दिनमें बाचना लेवे। इस तरह ८ आयंबिल तथा तीन तेले मिलाने से तेरह उपवास हुए। यदि पंच मंगल 'णमोकार २० का पहला उपधान अविधि से किया हो तो २० पोसह तथा १२ उपवास करे। और विधिसे किया हो तो १६ पोसह '१२ उपवास १ एकासण करे। यह बीसड़ नामका पहला तप है।

अब दूसरा तप 'इरियाबही' के उपधानमें आठ अध्ययन तथा ३ अन्त की चूलिका इसमें भी पहले की तरह १२ उपवास आयंबिलाँदि करे। पीछे 'इच्छाकारण संदिसह॰' से लेकर 'जेमे जीवा विराहिया' तक एक वाचना लेनी चोहिये और 'एगिदिया॰' से लेकर 'ठोमि काउसगां॰' तक दूसरी 'बाचना हुई और एक ही बाचना लेनी होतो पहलेकी तरह ८ आयंबिल तथा ३ तेले करके लेवे 'इंरियाबही॰' श्रुतिस्कन्ध का 'बीसड़ 'नामका तप अविधि से किया होतो, २० पोसह; १२ उपवास: करे। विधिः से किया होतो तो १६ पोसह और १२ उपवास-१ एकासण करे।

अब तीसरा उपवास भावअरिहंत का तप १९ उपवास का नियम पूर्ण करके ३ वाचना छेवे पहले १ तेला करे पीछे 'णमुत्युणं ॰' से लेकर 'गंघ हत्थीणं' तक पहली वाचना। फिर १६ आयंबिल करे 'लोगुत्तमाणं ॰' से लेकर 'धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टीणं' तक दूसरी वाचना लेवे। पीछे १६ आयंबिल करके. 'अप्पिड्ह्यवरणाण ॰' से लेकर 'सच्चे तिविहेण वंदामि' तक तीसरी वाचना लेवे। यह तीसरा उपधान 'णमुत्युणं पतिसड़ नामका है यदि, विधि से किया हो तो ३५ पोसह १९ उपवास और अविधि, से किया हो तो ३९ पोसह २३ उपवास करे।

अब चौथे स्थापना अरिहंत श्रुतस्कन्ध का उपधान अध्ययन तीत, जिसमें १ उपवास ३ आयंबिल 'अरिहंत चेइयाणं ं से लेकर 'वंदणवित्त याए, अणत्य-उसिसएणं ं, से अप्पाणं वोसिरामि तक पहली वाचना, यह स्थापना अरिहंत का चौथा उपधान चडकड़ नामका, जिसमें १ पोसह २ उपवास १ एकासण करे-।

chitant in being characteristic and salitant in the contraction of the

नाम अरिहंत चडवीसत्थे का पहले तेला- करे-पीछे- 'लोगस्स-उज्जो-अगरे-' से 'चडवीसंपि केवली तक पहली वाचना लेवे; फिर १२ आयंबिल करके 'उसुममिजिअंचवंदे-' से पासंतहवद्यमाणं च' तक दूसरी वाचना, फिर १३ आयंबिलकर 'एवंमए अमित्युआ-'से 'सिद्धासिद्धिमम दिसंतु' तक तीसरी वाचना लेवे! ये नाम अरिहंत चडवीसत्थेका अद्वावीसड़ नामका तप विधिसे किया हो तो-२८ पोसह २८ उपवास । या १५ उपवास १५ एकासण करे अविधिसे किया हो ३२ पोसह १७ उपवास १ एकासणकरें।

सूत्रार्थ श्रुत-स्कन्ध पहले १ उपवास पीछे ५ आयंबिलः 'पुक्खस्वस्दी-बड्डे॰, से लेकर 'सुअस्सः भगवओ करोम काउसग्गं' तकः एक वाचनाः, यहः छहा उपधान सूत्रार्थक नामका छक्कड़,६ पोसह ३ उपवास १ एकासण करे। अब सिन्दार्थक श्रुत स्कन्ध सातवां उपधान पोसहसहितः १ चडन्विहार उपवास करे, पीछे 'सिन्दाणं बुद्धाणं॰' से 'तारेइ नरं व नारिं वा' तक एक बाचना लेनी चाहिये। यह सातवां उपधान माला का तप है। अथ उपधान तप उत्क्षेप विधिः

प्रथम इरियावही॰ पडिक्कमें कह मुंहपत्ति पडिलेहें, दो बन्दना देवे पीछे खमासमण देकर उपधान वहन करनेवाला कहे—'पहले उपधान में पंच मंगल महाश्रुत स्कन्ध उक्खेबहं' गुरु कहें—'उक्खेबामो।' पहले 'पंच मंगल उपधान महाश्रुत स्कन्ध उक्खेबावणियं नंदी पवेसा विणयं काउसगां करावेह' गुरु कहें 'करावेमो।' पहले उपधान पंच मंगल महाश्रुत स्कन्ध उक्खेबावणियं नंदी पवेसा विणयं करेमि काउसगां,अणत्थ॰ काउसगा में लोगस्स॰ 'चंदेसुनिम्मलयरा' तक चिन्तवन करे। पार कर प्रकट लोगस्स कहें पीछे खमासमण देकर पहले उपधान पंच मंगल महाश्रुत स्कन्ध उक्खेबा विणयं चेइयाइं वंदावेह, गुरु कहें 'वंदावेमो।' वासक्षेपं करावेह, गुरु कहें 'करेमो' पीछे वासक्षेप पूर्वक सम्पूर्ण चैत्यवन्दन करे। ऐसे सब उपधानों उत्क्षेप जानना चाहिये।इतनाविशेष हैं कि उपधानों का पहले दो उत्क्षेप नंदी में ही करना चाहिये। शेष उपधानों के विषय में जब नंदी होय तब ता नंदी में करे और जो नंदी नहीं थापे तो प्रातः प्रवेश करने के दिन उत्क्षेप करना चाहिये,लेकिनजोजो उपधान वहन करे उस उसका नामोच्चारण करना चाहिये।

#### उपधान वाचन विधि

संध्या को प्रथम चडिव्बहार का पचक्खाण कर इरियावही॰ कह, मुंहपत्तिका पिछेहणकर, दो बन्दना देवे। "पहले उपधान पंचमंगल महा श्रुत स्कन्ध का प्रथम वाचन प्रतिग्रहण निमित्तं करेमि काउसग्गं, अणत्थ॰" कहकर चारणमोक्कारका काउसग्गपार प्रगट लोगस्स॰ कहे। फिर दो खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदिसह पहिले उपधान पंचमंगल श्रुतस्कन्ध प्रथम वाचन प्रतिग्रहणार्थ चेइयाइं वंदावेह'। गुरु के 'वंदावेमो' कहने पर 'वासक्षेप करावेह' कहे। करावेमो कहनेपर पीछे गुरु वासक्षेप करे। तदनन्तर चैत्यवन्दन

करे । पीछे उपधान वाही खमासमण देकर दोनों हाथों में मुंहपत्ति हो, मुख को ढांप आधा अंग नमाकर तीन बार पांचों अध्ययनों की वाचना होने । हरएक महाश्रुत स्कन्धके समाप्त होनेपर मिच्छामि दुक्कडं कहे ।

तप सम्पूर्ण किया निक्षेप विधि

जिस दिन तपस्या सम्पूर्ण हो उस अन्तिम दिन की संध्या को चउ-िव्वहार करके अथवा प्रातःकाल इरियावही॰ कह, मुंहपत्ति की पिडलेहणा कर दो वन्द्रना देवे।पीछे 'इच्छाकारेण तुन्भेअम्हं अमुक उपधान तप णिक्लेवह' कहे। गुरु के णिक्लेवामो कहने पर खमासमण दे 'इच्छाकारेण संदि-सह भगवन अमुक तप निक्लेवणत्यं काउसग्गं करावेह कहे। गुरु के 'करावेमो' कहने पर इच्छामि॰ अमुक तप 'णिक्लेवणत्यं करेमि काउसग्गं अणत्य॰' कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार कर खमासमण देवे। पीछे अमुक उपधान तप णिक्लेवणत्यं चेइयाई वंदावेह कहे। गुरु के वंदावेमो कहने पर चैत्यवन्दन करे।

## पडिपुण्णा विगय पारण विधि

प्रभात समय गुरु के पास आकर अगर अलग प्रतिक्रमण किया हो तो मुंहपत्ति की पडिलेहण कर दो वन्दना देवे। अगर गुरु के साथ प्रतिक्रमण किया हो तो भी दो वन्दना देवे। गुरु के 'पवेयणं पवेह' कहने पर 'पडपुण्णो विगय पारण्यंकरेहत्ति' कहे। फिर स्वइच्छानुसार पंचक्खाण करे। पीछे गुरु के सामने 'उपधान में अमिक्त या आशातना करी हो तो उसके लिये मिच्छामि दुक्कडं' कहे।

### क्षमा श्रमण विधि।

उपधान वहन करने वाला व्यक्ति प्रभात समय में गुरु के पास आकर गुरु की आज्ञा से 'इरियावही' पिडक्कमे कह आगमन आलोचना करके पोसह सामायिक लेकर दो खमासमण पूर्वक पिडलेहण और अंग पिडलेहण करे। पीछे मुंहपित पिडलेहण करके पहले खमासमण से 'ओही पिडलेहण संदिस्सावेमि'। दुसरी खमासमण देकर 'ओही पिडलेहण' करूं। पीछे: मुंहपंत्तिः पडिलेहणः करके गुरु को. वन्द्रन-करे। पीछे गुरु कहें 'पवेद्यणं पवेहः, तब उपधान वहन करनेवाला कहे इच्छा॰ अमुक उपधान निमित्तं निरुद्धं वाः तवं करावेहः। गुरुः कहें उपवासे आयंबिलेनिरुद्धेति एकासणे, ऐसा कहे। पीछे १० खमासमणः अनुक्रम से कहे बहुवेलं संदिरसावेमि १ बहुवेलंकरेमि २ वइसणं संदिरसावेमि ३ वइसणं ठाएमि ४ सज्झायं संदिरसाविम ५ सज्झायं करेमि ६ पांगरणो संदिरसाउं ७ पांगरणो पडिगाहं ८ कहासणो संदिरसाउं ९ कहासणो पडिगाहं १०। इसके बाद मुंहपत्तिः पडिलेहणः करके दो वन्द्रन देवे, गुरु कहे मुख तप, तब उपधान वता करने बाला कहे आपके प्रसाद से मुखः है।

अब तीसरे पहर पिछलेहण करने के बाद स्थापना के आगे गुरुके हुनुम से इित्यावही पिछक्कमें कह पहले खमासमण से पिछलेहण करूं दूसरे खमासमण से पोसहसाला प्रमाजूं ऐसा कह कर मुंहपित पिछलेहण करे। ऐसे दो खमासमण पूर्वक अंगपिछलेहण और मुंहपित पिछलेहण करे। यहांपर अंग शब्दसे 'करिपट्ट' (कणदोरा, करधनी) जानना। ऐसा गीतायोंने कहातहै। पीछे बसति प्रमार्जन कर वहां पर उसी दिन यदि भोजन किया हो तब तो पहरने का बस्न पिछलेहण करे। बाकी बस्न पिछलेहण नहीं करे। और यदि उस दिन उपवास हो तो एक भी बस्त्र पिछलेहण करने की जरूरत नहीं है। पीछे गुरु के पास आकर 'इरियावही' पिछक्कमें कहा पिछलेहण करने की जरूरत नहीं है। पीछे गुरु के पास आकर 'इरियावही' पिछक्कमें कहा पिछलेहण करने की जरूरत नहीं है। पीछे गुरु के पास आकर 'इरियावही' पिछक्कमें कहा पिछलेहण करने सामने करे। पीछे 'सङ्गाय संदिरसाविम' सङ्गाय करेमि आठ णमोक्कार का ध्यान करे। पीछे मुंहपित पिछलेहण करके २ बन्दना देवे। तिविहार अथवा चउ-

ओही पिछलेहणः संदिरसाइं १ ओही पिछलेहण करूं २ सज्झाय. संदिरसाउं ३ सज्झाय करूं: ४ वेसण् संदिरसाउं ५ वेसण् ठाउं ६ कहासणो संदिरसाउं ७ कहासणो पिडग्गहूं ८ पांगरणो संदिरसाउं ९ पांगरणो पिडग्गहूं १०। पिछे मुंहपत्ति पिडलेहण करके दो वन्दना दे सुख साता पूछे पीछे सर्वोपकरण पिंडलेहण करे टट्टी पेशाबके स्थान आदिकी पिंडलेहण करे, और जिस दिन मोजन करे उस दिन 'पौन 'अहर पिंडलेहण के बखत थाली कटोरादिक सर्व उपमोग के 'पात्रादिक 'पिंडलेहण करें। उपवास के दिन पिंडलेहण नहीं करें। तीसरे 'पहर की विधि तथा पक्खी प्रतिक्रमणमें असिज्झाई काउसग्ग न करे तो आगामी 'पक्खी तक सर्व सिद्धान्त की असिज्झाई हों। इरियावही॰ का पाठ भी पढ़ना नहीं भूले। इसिलये असिज्झाई-में भी असिज्झाई का काउसग्ग करना चाहिये युग प्रधान श्रीजिनचन्द्र सूरिजी महाराज ने महोपाध्याय श्रीसागरचन्द्र गणि से पूछा तब ऐसा ही जबाब मिला योगारम्म की यह विधि है। यहां चउमासी के योगारम्म में वर्ष और महीने की शुद्धि का मुहूर्त नहीं देखना चाहिये दिन शुद्ध देखना। मृदुप्रवचरिक्षप्रे, बारे भीमं शर्न बिना। आद्यादनं तपोनंद्या, लोचनादि शुमं शुमम ॥१॥

## उपधान\* तप विवरण गाथा।

श्री मुह्रपत्ति पण्णासं, अद्वारस आसणिम पिंडलेह ।
दंडे पत्ते सोलस, कप्पे पणवीस गोयमा गर्श।
पणवीस चोलपहे, गुरु कंबल तहय चेवसंयारे ।
कहासणे अहारस, जपे दंडेअ पंचेव ॥२॥इति श्रितलेखणा।
पण उववासा याम, अहयं कुणह अहमं अंते।
णमोक्कार उवहाणं, इत्तियमित्तं इरियाए ॥१॥
सक्कत्थयंमि तहएगं, अहमं अंबिलाणवत्तीसं ।
अरिहंत चेइयत्यए, चउत्य माया मंतियगं च ॥२॥
चडवीसत्थए मह मेगं, पणवीस हुति आयामा ।
णाणत्थयंमि चडत्यं, आयामा पंच उवहाणं ॥३॥
चडवीसं उववासा, एगासी अंबिलाण सञ्चंगं ।
पंचोत्तरं च पोसह, सय मुवहाणे मुजाणेमु ॥॥।

<sup>&#</sup>x27;\* इस तपस्याका प्रचार'विशेष गुजरात 'देशंमें है।

बारस बारस एगो, पणवीस अहाइ पाण पण्णरस।
अहय उववासा, सव्वंगं सहु चउसही ॥५॥
णवकार सिहय पोरिसी, पुरमहु अबहु एग दुभत्तेहिं।
एगहाणय णिव्विगई, विलेहिं अत्यं विलेणं च ॥६॥
पण्याला चउबीसं, सोलस चउचउहि अहि कम्मेणं।
चउइ दुहिय एगेणय, आयरणाहोइ उववासे॥७॥
पैतालीस आगम तप विधि

गुरु के पासं शुम दिन पैतालीस आगम तप ग्रहण करे और दुज, पश्चमी, अष्टमी, ग्यारस तथा चौदस आदि ज्ञान तिथिके दिन अनुक्रमसे उपवास और एकासण करे। जिस दिन जिस आगम का जाप करना हो उस दिन उस आगम का जाप करे और पढ़े। सिद्धान्त लिखावे, शास्त्र छपवावे, पढ़नेवालों की यथाशक्ति सहायता करे और ज्ञान की वृद्धि करे। पैतालीस आगमका स्तवनपढ़े अन्यथा किसी दूसरे से श्रवण करे। इस प्रकार ४५ दिन पूर्ण होने पर पैतालीस आगम की पूजा करावे। मन्दिर अथवा उपाश्रय में ज्ञानोपकरण चढ़ावे। इस तपस्या के फलस्वरूप जड़ता तथा मूर्खता का नाश हो सुबुद्धि और शुद्ध आतमज्ञान की प्राप्ति होती है।

४५ आगमों का जाप भी ४५ आगमों के स्तवन के साथ दिया गया है।

### ग्यारह गणधर तपस्या विधि

शुभ दिन शुभ मुहूर्चमें गुरुके मुखसे ११ गणधर तप प्रहण करे। ग्यारह दिन उपवास या एकासणा करे। जिस दिन जिस गणधर महाराज का तप हो उस दिन उन्हींके नामकी २० माला का जाप करे। स्तवन के साथ ही ग्यारह गणधरों के जाप दिये गये हैं। चूंकि ये भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे, जाति के ब्राह्मण थे, और द्वादशाङ्गी वाणी के रचिता थे। अतः माङ्गलिक होने पर भव्यात्माओं के लिये ये तप भी

आदरणीय है। इसिलये मन्य जीव गणधर तप की आराधना करें तथा गौतम रास पढ़ें अथवा सुनें। तप के पूर्ण होनेपर गणधरों की पूजा करावे, गुरु महाराजों की मक्ति करें और दान देवे, यथाशक्ति साधमीं बत्सल करे। इससे अन्तमें पुण्य, उपार्जन हो अनन्त (मोक्ष)अक्षय सुख की प्राप्ति होती है।

#### णमोक्कार तप विधि

शुभ दिन गुरु के पास णमोक्कार तप ग्रहण करे। जिस पद के जितने अक्षर हों उतने ही उपवास करे, उसी पदकी २० मालाका जाप करे। णमो अरिहंताणं ७ उपवास तथा इसी पद की २० माला का जाप करे। णमो सिद्धाणं ५ उपवास तथा इसी पद की २० माला का जाप करे। णमो आयरियाणं ७ उपवास तथा इसी पद की २० माला का जाप करे। णमो उवज्झायाणं ७ उपवास तथा इसी पद की २० माला का जाप करे। णमो लोए सव्वसाहूणं ९ उपवास तथा इसी पदकी २० माला का जाप करे। एसो पंच णमोक्कारो ८ उपवास तथा इसी पदकी २० माला का जाप करे। सव्वपावप्पणासणो ८ उपवास तथा इसी पदकी २० माला का जाप करे। मंगलाणं च सव्वेसि ८ उपवास तथा इसी पदकी २० माला का जाप करे। पढमं हवइ मंगलं ९ उपवास तथा इसी पदकी २० माला का जाप करे।

इस प्रकार ६८ उपवास करें और प्रतिदिन णमोक्कार तप का स्तवन पढ़ें। तप पूर्ण होनेपर यथाशक्ति उद्यापन करें। चौदह पूरब का सार इस णमोक्कार तप के करनेवालेको अनेक सम्पदायें प्राप्त होती हैं और अन्तमें शाश्वत मोक्ष पद की प्राप्ति होती हैं।

## जयति संयुक्त नवपद ओली विधि

चैत्र सुदी ७ से अथवा आसौज सुदी ७ से ओली शुरू करे। कदा-चित्र अगर तिथि घटी हो तो छट्ट से, अगर बढ़ी हो तो अप्टमी से शुरू करे। नौ दिन बराबर आयंबिल करे। सूमि को शुद्ध करके चौकी अथवा पट्टे के ऊपर सिद्ध चक्रजी की स्थापना करे।

ist det statistisk britisk for for for for the formal statistisk for the formal statish of the formal states of the formal statish for the formal states of the formal states of

प्रभात समयमें राई प्रतिक्रमण करके, बस्नों की पिडलेहण करे फिर मिन्द्रिजी में अथवा जहां सिद्ध चक्रजीकी स्थापना की हो वहां आकर पांच णमुत्थुणं॰ से बन्दना करे। पीछे नव मिन्दरों के दर्शन कर नव चैत्यवन्दन करे, अगर नव मिन्दरों का योग न हो तो एक ही मिन्दर में एक बार चैत्यवन्दन करना चाहिये। हमेशा दिनमें तीन बार पूजा करे, प्रातःकाल वासक्षेप से पूजा करे। दोपहर के समय स्नात्र पूजा कर अध्य प्रकारी पूजा करे और शाम को धूप, दीप से पूजा करे। दोपहर के समय गुरु के पास आकर राई आलोवे। अन्भुिटओमि के पाठ सहित आयंबिल का पच्चक्खाण लेवे। प्रथम अरिहन्त पद का वर्ण क्वेत (सफेद) है अतएव चावल और गरम पानी से आयंबिल करे। पीछे अरिहन्त के बारह गुणों को विचार कर नमस्कार करे। प्रत्येक गुणोंके पूर्व में इच्छामि॰ से खमासमण देना चाहिये।

इस प्रकार नमस्कार करके अणत्थ॰ कहकर १२ लोगस्स का क्राउ-सग्ग कर प्रगट लोगस्स॰ कहे । पीछे स्वस्थान पर जाकर चैत्यवन्दन करे । पच्चक्खाण पार आयंबिल करे । पीछे चैत्यवन्दन कर पाणहार पच्चक्खाण करे । 'ॐ हीं णमो अरिहंताणं' इस पद की २० माला फेरे । श्रीपाल चरित्र पढ़े अथवा सुने । पौन पहर दिन बाकी रहने से तीसरी बार णमुत्थुणं से देव वन्दन करे । फिर सामायिक ग्रहण कर दिन रहते प्रतिक्र-मण करे तथा मन्दिरजीं में धूप पूजा कर आरती करे । सोने के पूर्व इरियावही॰ र पिडक्कम कर चैत्यवन्दन करे । राई संथारा गाथा॰ पढ़े अथवा सुने । जहां तक निद्रा न आवे वहां तक नवपद के गुणों का स्मरण करे । मन, वचन, काया से ब्रह्मचर्य का पालन करे ।

## द्वितीय दिवस विधि

इसी तरह दूसरे दिन भी प्रभातिक किया करे। सिद्ध पद का छांछ वर्ण है अतएव गेहूंका आयंबिछ करे 'ॐ ह्वी णमो सिद्धाणं' इस पदकी २०.

१—प्रष्ट २। २—प्रष्ट ४। ३—प्रष्ट ३।४—प्रष्ठ ४८।

माला फेरे । सिन्धपदके आठ गुण हैं अतएव ८ नमस्कार खमासमण सहित करें और अणत्य॰ कहें आठ लोगस्स का काउसग्ग करें । शेष विधि पूर्वोक्त करें ।

## तृतीय दिवस विधि

पूर्वोक्त विधि से प्रभातिक कृत्य करे। आचार्य पद का पीला वर्ण है अतएव चने का आयंबिल करे। 'ॐ हीं णमो आयरियाणं' की २० माला फेरे। आचार्य पदके गुणों का खमासमण सहित छत्तीस नमस्कार करे।

इस प्रकार करके अणत्य॰ पूर्वक ३६ लोगस्स का काउसग्ग करे पीछे पार कर एक लोगस्स॰ कह पूर्वोक्त शेष विधि सम्पूर्ण करे।

## चतुर्थ दिवस विधि

'ॐ ह्रीं णमो उवज्झायाणं' की २० माला फेरे । मूंग का आयंबिल करे । उपाध्याय पद के गुणों को खमासमण सहित २५ नमस्कार करे ।

इस रीति से पन्नीस नमस्कार कर, अणत्य॰ सहित पन्नीस छोगस्स, का काउसग्ग पार प्रगट छोगस्स॰ कहें । पूर्वोक्त शेष सम्पूर्ण विधि प्रथम दिन की तरह करें ।

是我是我们的是我的人,我们也是不是我们的我们也是我的人,我们也是我们的人,我们们的人们的人们的人们的人们的人们的人,他们是我们的人们的人的人的人的人的人的人的人的人

#### पञ्चम दिवस विधि

'ॐ ह्वी णमो लोए सव्बसाहूणं' इस पद की २० माला फेरे। साधु पद का रंग काला होने से उड़द का आयंबिल करे। साधु पद के सत्ता-इस गुणों को खमासमण पूर्वक नमस्कार करे।

सत्ताइस लोगस्स का काउसग्ग करे। शेष सम्पूर्ण विधि पूर्ववत् करे इन पञ्च परमेप्ठी के सब गुणों का जोड़ १०८ होता है अतएव माला में भी दाने १०८ होते हैं।

षष्ठम दिवस विधि

'ॐ हीं णमो दंसणस्त' की २० माला फेरे। दर्शन पद का वर्ण सफंद होने से चावल का आयंबिल करे। सम्यक्त्व के ६७ गुणों को खमासमण पूर्वक नमस्कार करे। पीछे ६७ छोगस्स का काउसग्ग करना। शेष विधि पूर्ववत जानना।

### सप्तम दिवस विधि

'ॐ हीं णमो णाणस्स' इस पद की २० माला फेरे। ज्ञान पद का उज्यल वर्ण है अतः चावल का आयंबिल करे। ज्ञान पद के गुणों को समासमण पूर्वक ५१ नमस्कार करे।

इस प्रकार ५१ नमस्कार करके । पीछे अणत्य॰ पूर्वक ५१ लोगस्सका काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स॰ कहे । शेष विधि पूर्वोक्त है ।

## अष्टम दिवस विधि

'ॐ ह्वीं णमो चारित्तस्स' इस पद की २० माला फेरे। चारित्र पद का उज्वल वर्ण है अतएव चावल का आयंबिल करे। चारित्र पद के गुणों को खमासमण पूर्वक ७० नमस्कार करे।

इस प्रकार ७० नमस्कार करके । अणत्य० सहित ७० लोगस्स का काउसग्ग पार प्रगट लोगस्स० कहे । शेष विधि पूर्ववत् है ।

### नवम दिवस विधि

'ॐ हीं णमो तबस्स' इस पद की २० माला फेरे। चावल का आयंबिल करे। तप पद के गुणों को खमासमण पूर्वक ५० नमस्कार करे। प्रत्येक गुण के पूर्व में खमासमण देवे।

इस विधि से ५० नमस्कार करके अणत्थ॰ पूर्वक पचास लोगस्स का काउसग्ग पार प्रगट लागस्स॰ कहे। शेष विधि पूर्वोक्त समझना। अन्त में नवमें दिन अधिक मक्तिमाव पूर्वक विधि अनुसार नवपद मण्डल पूजा करावे (-नवपद मण्डल पूजा विधि आगे दी गई है।)

१० वें दिन तप का उद्यापन करें । मन्दिर के खाते में और ज्ञान के खाते में तथा गुरु को यथाशक्ति दान करें । साधमींबत्सल करें ।

# नवपद जयति (वन्दना)

## नक पद जयित, चैत्यकन्दन, स्तकन थूई अरिहन्त पद की १२ जयित

॥१॥ अशोक वृक्ष प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ २॥ पुष्प ष्ट्रिष्ट प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ २॥ दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ १॥ चामरयुग प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ ५॥ स्वर्ण सिंहासन प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ ५॥ मामण्डल प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ ६॥ मामण्डल प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ ।॥ दुन्दुमि प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ ।॥ ज्ञानातिशय संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ ।॥ ज्ञानातिशय संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ ।॥ ज्ञानातिशय संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ श्री अरिहन्ताय नमः॥ श्री अरिहन्ताय नमः॥ ।। ।।

## अरिहन्त पद चैत्यवन्दन

जय जय श्री अरिहन्त भानु, भिव कमल विकाशी। लोकालोक अरूपि रूप, सम वस्तु प्रकाशी ॥१॥ समुद्धात शुभ केवले, क्षय कृत मल राशी। शुक्क चरम शुचि पाद से, भयो वरन अविनाशी॥२॥ अन्तरङ्गरिपु गण हणिए, हुए अप्पा अरिहन्त। तसु पद पंकज में रहत, हीर धरम नित सन्त ॥३॥

#### अरिहन्त पद स्तवन

श्री तेरम गुण बसि के कन्त, कर्म कुमंजे श्री अरिहन्त मन मानले। अष्ट समय में समयें तीन, सर्व आहार थी होवे हीन मन मानले ॥१॥ बादर का ये मन बच भोग, तनु तनु से फुन हढ़ तनु योग मन मानलें। सक्ष्म काय ते मन बच रोक, निज बीयें ताकुं कर फोक मन मानलें॥२॥

\* तीर्थक्कर भगवान को केवल ज्ञान होनेके बाद विहारकाल में अपरोक्त अतिशय होते हैं।

संज्ञी मात्र के मन व्यापार, बे इन्द्रिने वाक्य प्रचार मन मानले। आदि समय रह्यो पण कसु जीव, सूक्ष्म लह्यो तिण जोग अतीवमनमान ले ॥३॥ एषां योग थी समयें एक, हीना संख गुणों कर छेक मन मानले। समया संखे जोग निरोध, कृत्वा जो लह्यो जोगी सोध मन मानले॥॥॥ वेद समें ना हारता पाय, कुशल कहे ते श्री जिनराय मन मानले। तेरमें गुण में गुण समें देव, आपो सा जग कूं नित मेव मन मान ले॥॥॥

## अरिहन्त पद शुई

सकल द्रव्य पर्याय प्ररूपक, लोका लोक स्वरूपो जी। केवलज्ञानकी ज्योति प्रकाशक, अनन्त गुणे किर पूरो जी॥ तीजे भव थानक आराधी, गोत्र तीर्थङ्कर नूरो जी। वारे गुणांकरी एहवां अरिहन्त, आराधो गुण भूरो जी॥१॥

## श्री सिद्ध पद की 🗷 जयति

॥१॥ अनन्त ज्ञान संयुक्ताय श्रीसिद्धाय नमः॥२॥अनन्त दर्शन संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः ॥३॥ अन्याबाघ गुण संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः ॥४॥ अभन्त चारित्र गुण संयुक्ताय श्री मिद्धाय नमः ॥५॥ अक्षय स्थिति गुण संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः ॥६॥ अरूपी निरंजन गुण संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः ॥७॥ अगुरु लघु गुण संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः ॥८॥ अनन्तवीर्य गुण संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः ॥८॥ अनन्तवीर्य गुण संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः ॥

## सिद्ध पद चैत्यवन्दन

श्री शैलेसी पूर्व प्रान्त, तनुहिनत भागी। पुठ्य पओग असंग से, ऊरध गत जागी ॥१॥ समय एक में लोक प्रान्त, गये निगुण निरागी। चेतन भूपें आत्म रूप, सुदिसा लहि सागी॥२॥ केवल दंसण णाणथी ए रूपातीत स्वभाव, सिन्द भये तसु हीर धर्म, वन्दे धरि शुभ भाव॥३॥

<sup>\*</sup> सिद्ध भगवान् में यह आठ गुण मोक्ष में जाने के बाद पैदा हो जाते हैं।

### सिद्ध पद् स्तवन

थांरे महंला ऊपर मेह झरोखे बीजली ॥ ( ए चाल )

अष्ट वरस नग मास हीना कोडी पूर्व में, म्हारा छाल ही ना कोडी पूर्व में । उत्कृष्टो करें बास संयोगी धाम मे ॥ म्हारा लाल संयोगीधाममें अजोगीके अन्त तजे भवभव्यता म्हारा लाल तजे भव भव्यता। शैलेशी लहे कर्म दले गुणश्रेणिता म्हारा लाल दले गुण श्रेणिता ॥१॥ हस्वाक्षर पञ्च काल रहे ते योग में म्हारा लाल रहे तेयोगमें। तेरस प्रकृति नो अन्त करीने अन्तमें (म्हारालाल करीने अन्तमें) ॥ गमण करे नगर ज स्सें अक्रिय होयने ( म्हारालाल अक्रिय होयने ) पुच्च पयोग असंग खमाव अवंधने म्हारालाल स्वमावअवंधने ॥२॥ इंषु गुण नव परमाण योजन लक्षे कही म्हारालाल योजन लक्षे कही । वर्तुल विसदा भाष निरा लंबन सही म्हारालाल निरालंबन सही ॥ मध्ये योजन अष्ट घनाकृति अन्त में म्हारालाला घनाकृति अन्त में। मक्षी पक्ष थी हीणभणी सिद्धान्त में म्हारालाला भणीसिन्दान्त में ॥३॥ तनु पन्भारा नाम शिला से योजने म्हारालाल शिला से योजने। लघु अंगुल बत्तीस प्रमाण अवगाहना म्हारालाल प्रमाण अवगाहना। बृद्धि धन शत पञ्च गुणासे हीनता, म्हारा लाल गुणासे हीनता मिलिया एकमें अन्त अबाधा नाल ही म्हारा लाल अबाधा नाल ही ॥४॥ अप्ट प्राण धरि रम्य सिरीही जो सही म्हारालाल सिरीही जो सही, बीजो पद श्री सिन्द घरो मन गेह में म्हारालाल घरो मन गेह में । कुशल भये जग जीव मिलोगा ते हमें म्हारारालाल मिलोगा ते हमें ॥५॥

## सिद्ध पद थुई

अप्ट क्रम कूं दमन करीनें, गमन कियो शिववासीजी। अव्याबाध सादि अनादि, चिदानन्द चिदराशीजी॥१॥ परमातम पद पूर्ण विलाशी, अध धन दाध विनाशीजी। अनन्त चतुष्टय शिव पद ध्यावो, केवल ज्ञानी भाषीजी॥२॥ 建力的作品的建设的设备方式,这个人,这个人,我们是有一个人,我们是有一个人,我们是一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们是是一个人,我们们是一个人,我们们

## आचार्य पद की ३६ जयति

१ प्रतिरूप गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः। २ सूर्यवत्तेजस्वी गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । ३ युगप्रधान गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय न्मः । ४ मधुर वाक्य गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । ५ गांमीर्य गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । ६ धैर्यगुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । ७ उपदेश गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । ८ अपरि श्रावी गुण संयु-क्ताय श्री आचार्याय नमः । ९ सौम्य प्रकृति गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । १० शीलगुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । ११ अविग्रह गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः। १२ अविकथक गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । १३ अचपल गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । १४ प्रशान्त वदन गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । १५ क्षमागुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । १६ ऋजुगुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । १७ मृदु गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । १८ सर्व संग मुक्ति गुण संयु-क्ताय श्री आचार्याय नमः १९ द्वाद्श विधि तप गुण संयुक्ताय श्री आचा-यीय नमः । २० सप्तद्श विधि संयम गुण संयुक्ताय श्री आचार्यीय नमः । २१ सत्यवत गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः। २२ शौच्य गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । २३ अकिंचन गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः। २४ ब्रह्मचर्य गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः। २५ अनित्यभावना भावकाय श्री आचार्याय नमः । २६ असरण भावना भावकाय श्री आचा-र्याय नर्मः । २७ संसार स्वरूप भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः । २८ एकत्व स्वरूप भावना भावकाय श्री आचार्यायं नमः। २९ अन्यत्व भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः । ३० अशुचि भावना भावकाय श्री आचा-र्याय नमः । ३१ आश्रव भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः । ३२ संवर भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः । ३३ निर्ज्जरा भावना भावकाय श्री आचार्यायं नमः । ३४ लोक स्वरूप भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः

३५ बोधि दुर्रुम भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः । ३६ धर्म दुर्रुम भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः\*।

## आचार्य पद् चैत्यवन्दन

जिन पद कुल मुख रस अनिल, मित रस गुणधारी।

प्रवल सबल घन मोह की, जिणतें चमुहारी॥१॥

ऋज्यादिक जिन राज गीत, नय तय विस्तारी।

भव कूपें पापें पड़त, जग जन निस्तारी॥२॥

पंचा चारी जीव के, आचारज पद सार।

तिन कूं वन्दे हीर धर्म, अष्टोत्तर सौ बार॥३॥

#### आचार्य पद स्तवन

खंति खड़ग थी जेणें, हण्यो कोध सुभट सम देणें हो (गणपित गुणपेखी) मान महागिरि वयरें।अति शोभन मद्दव वयरें हो (गणपित गुणपेखी)॥१॥ दंभ रूप विषवेळी वर अञ्जव कीले ठेली हो (गणपित गुणपेखी)। मूर्छी बेल थी मरियो, लोह सागर मुर्चे तरियो हो (गणपित गुणपेखी)॥२॥ मदन नाग मद हीनो, जिण दम शम जन्त्रे कीनो हो (गणपित गुणपेखी)। मोह महा मह्ल ताड़ियो, पुण वैराग मुगरें पाड़ियो हो ॥ (गणपित गुणपेखी)॥३॥ दोष गयंद वश कीनो, धिर उपशम अंकुश लीनो हो (गणपित गुणपेखी) अंत रंग रिपु भेद्या, सुर वर पिण जिणिषेध्या हो (गणपित गुणपेखी)॥॥॥ रसकृति गुण् थी लीनो। सूत्रें अरथें आगम पीनो हो (गणपित गुणपेखी)। आचारज पद एहवो, धिर जीव कुशलता सेवो हो (गणपित गुणपेखी)।।।।॥

## आचार्य पद थुई

पंचाचार कूं पाले उजवाले, दोष रहित गुणधारी जी । गुण छत्तीसें आगम धारी, द्वादश अंग विचारी जी ॥

<sup>- 🚜</sup> आचार्य महाराज में यह उपरोक्त ३६ गुण अवश्यमेव होने ही चाहिय।

प्रबल सबल घनमोह हरण कूं, अनिल समो गुणवाणी जी। क्षमा सहित जे संयम पाले, आचारज गुणध्यानी जी।।१॥ उपाध्याय पद की २५ जयति

१ आचारांग सूत्र पठनगुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । २ सुयग-ड़ांग सूत्र पठन गुण युक्ताय श्रीउपाध्याय नमः । ३ श्री ठाणांग सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः। ४ श्री समवायाँग सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । ५ श्री भगवती सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । ६ श्री ज्ञाता सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः। ७ श्री उपाशक दशा सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः। ८ श्री अंत गड दशा सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः। ९ श्री अणु-त्तरोववाई सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । १० श्री प्रश्न-व्याकरण सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः। ११ श्री विपाक सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः। १२ उत्पाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । १३ आग्रायणी पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । १४ वीर्य प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । १५ अस्ति प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । १६ ज्ञान प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः। १७ सत्य प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । १८ आत्म प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । १९ कर्म प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । २० प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । २१ विद्या प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । २२ अर्बिध्य प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । २३ प्राणायाम प्रवाद पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः। २४ क्रियाविशाल पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । २५ लोक बिन्दुसार पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः ।

<sup>\*</sup> उप।ध्याय महाराज २५ गुणोंकरके सहित होते हैं, वर्तमानमें ११ अङ्ग १२ उपाङ्ग ६ छेद प्रथ १० पहण्णा ६ मूलसूत्र इन ४५ आगमोंके जानकार होने चाहिय।

## उपाध्याय पद चैत्यवन्दन

धन धन श्री उवझाय राय, सठतां धन भंजन ।

जिनवर दिसत दुवाल संग, कर कृत जग रंजन ॥१॥

गुण वण भंजण मण गयंद, सुय शृणि किय गंजण।

कुणा लंघ लोय - लोयणें, जत्थय सुय मंजण ॥२॥

महाप्राण में जिन लह्योए, आगम से पद तुर्य।

तिन पें अहि निशि हीर धर्म, बन्दे पाठक वर्य ॥३॥

#### उपाध्याय पद स्तवन

सांविष्ठया अलगा रहोनें (ए चाल) हुयने हुयने हुयने दूरी हुयने। चेतन भाखें सठनें (दृरी हुयने) तूं मुझ पास क्यूं आवे (दृरी हुयने) तुझ ने कुण बतलावे (दृरी हुयने)। तो संगे निज पंचेन्द्रीनो, रचना चरम भुलाणो। णाणावरणी खय उपराम सें भावेन्द्री मंडाणो (दृरी हुयने)॥१॥ द्रव्येतें परजाप्ते कीना, जाति नामव्यपदेशें, एवंतो गो तुरग गजा-दिक, क्षणकमें उपदेशें (दृरी हुयने)॥२॥ इत्यादिक बहु मुझ कूं शंका, तेरे संगे लागी। नील वर्ण की समता सेती, मैं भयो तोसूं रागी (दृरी हुयने)॥३॥ उपकहियें हणियो भिव यानो, अधियां लाभत आय। आधीनां मन पीड़ाना में, मायो येन विलायें (दूरीहुयने)॥४॥ आधिक्ये स्मिरिये वर आगम सूत्र सें ते उवझाय। तत्सेवा ते हणि सठतां कूं चेतन कुशलता पाय (दृरी हुयने)॥५॥

## उपाध्याय पद शुई

अंग इग्यारे चउ दे पूरब, गुण पचवीसनाधारीजी । सूत्र अरथधर पाठक कहिये जोग समाधि विचारीजी ॥ तपगुण सूरा, आगम पूरा, नयनिक्षेप तारीजी ॥ मुनि गुणधारी गुण विस्तारी, पाठक पूजो अविकारी जी ॥१॥

## साधु पद की २७ जयति

॥१॥प्राणातिपात विरमणव्रत युक्ताय श्रीसाधवे नमः॥२॥मृषावाद विर-मणवत युक्ताय श्री साधवेनमः ॥३॥ अद्त्तादान विरमणवत युक्ताय श्री साधवे नमः ॥४॥ मैयुन विरमणवत युक्ताय श्री साधवेनमः ॥५॥ परिग्रह विरमण व्रत युक्ताय श्रीसाधवे नमः॥६॥ रात्रि भोजन विरमण व्रत युक्ताय श्री साधवेनमः ॥७॥ पृथ्वी काय रक्ष काय श्री साधवेनमः ॥८॥ अप्पकाय रक्ष-काय श्री साधवेनमः ॥९॥ तेऊकाय रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१०॥ वाउ-काय रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥११॥ वनस्पतिकाय रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१२॥ त्रसकाय रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१३॥ एकेन्द्रिय जीव रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१४॥ बेइन्द्रिय जीव रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१५॥ तेइन्द्री जीव रक्षकाय श्री साधवे नमः ॥१६॥ चौरिन्द्री जीव रक्षकाय श्री साधवे नमः ॥१७॥ पञ्चेन्द्री जीव रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१८॥ छोभ निग्रह काय श्री साधवेनमः ॥१९॥ क्षमा गुण युक्ताय श्री साधवेनमः ॥२०॥ शुभ-भावना भावकाय श्री साधवेनमः ॥२१॥ प्रति लेखनादि क्रिया शुद्ध कारकाय श्री साधवे नमः ॥२२॥ संयम योग युक्ताय श्री साधवेनमः ॥२३॥ मुनो गुप्ति युक्ताय श्री साधवेनमः ॥२४॥ वचन गुप्ति युक्ताय श्री साधवेनमः ॥२५॥ कायगुप्ति युक्ताय श्री साधवे नमः ॥२६॥ शीतादि द्वाविंशति परीसह सहन तत्पराय श्री साधवे नमः ॥२७॥ मरणान्त उपसर्ग सहन तत्पराय श्री साधवेनमः ॥

## साधु पद चैत्यवन्दन

दंसण णाण चरित्त करी, वर शिव पद गामी। धर्म शुक्ल सुचि चक्रसे आदिम खय कामी ॥१॥ गुण पमत्त अपमत्त पें, भये अंतरजामी। मानस इन्द्रिय दमन भूत, सम दम अभिरामी॥२॥ चारित्र घन गुण गण भरवो ए पंचम पद मुनिराज।तत्पद पंकज नमत है हीर धर्म के काज ॥३॥

<sup>\*</sup> साधुओं में ये सत्ताइस गुण अवश्य होने चाहिये।

#### साधु पद स्तवन

मालन मालन मत कहो (ए चाल) निकषाया जग जन कहे। घारे चउगित वसन सेरोसहो (मुनिन्दजी) राग हीन भय तू करे। (साहिबा) शिव रमणी से हेतु हो। (मुनिन्दजी)॥१॥ सर्व प्रमाद तजी रहे (साहिबा) छडे पूरव कोड़ हो (मुनिन्दजी) शत सो गम आगम करे (साहिबा) पामें कर्म निकन्द हो (मुनिन्दजी)॥२॥ प्रचला निद्रा में रही (साहिबा)। बारम गुणनो वास हो (मुनिन्दजी)॥ स्थित रस घात प्रमुख करे। (साहिबा) जो गुण संख्यातीत हो (मुनिन्दजी)॥३॥ तोपिण तिण जगमें लही। (साहिबा) त्रिक घन गुण नीख्यात हो (मुनिन्दजी)॥॥॥ रयण त्रयसे शिव पथें (साहिबा) साधन परवर जीव हो। मुनिन्दजी) साधु हवइ तसु धर्ममें (साहिबा) कुशल मवतु जगतीव हो (मुनिन्दजी)॥४॥

## श्री साधु पद थुई

THE THE PERSONS AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSONS AND THE PROPERTY OF THE PROPER

सुमित गुपित कर संयम पाले, दोष बयालीस टाले जी।
पद्माया गोकुल रखवाले, नव विघ ब्रह्म ब्रत पाले जी॥
पद्म महाब्रत सूधा पाले, धर्म शुल्क उजवाले जी।
क्षपक श्रेणी करि कर्म खपावे, दमपद गुण उपजावे जी॥१॥

## सम्यक्त्व दुर्शन पद की ६७ जयति

१ परमार्थ संस्तव रूप श्री सद्दर्शनाय नमः । २ परमार्थ ज्ञातः सेवन रूप सद्दर्शनाय नमः । ३ व्यापन्न दर्शन वर्जन रूप सद्दर्शनाय नमः । ४ कुदर्शन वर्जन रूप सद्दर्शनाय नमः । ५ शुश्रुषा रूप सद्दर्शनाय नमः । ६ धर्म राग रूप सद्दर्शनाय नमः । ७ वैयावृत्ति रूप सद्दर्शनाय नमः । ८ अर्हद् विनय रूप सद्दर्शनाय नमः । ९ सिद्ध विनय रूप सद्दर्शनाय नमः । १० चैत्य विनय रूप सद्दर्शनाय नमः । ११ श्रुत विनय रूप सद्दर्शनाय नमः । १२ धर्म विनय रूप सद्दर्शनाय नमः । १३ साधुवर्ग or and the contract of the con

विनय रूप सद्दर्शनाय नमः। १४ आचार्य विनय रूप सद्दर्शनाय नमः। १५ उपाध्याय विनय रूप सद्दर्शनाय नमः। १६ प्रवचन विनय रूप सद्दर्शनाय नमः । १७ दर्शन विनय रूप सद्दर्शनाय नमः । १८ संसारे जिन सारमिति चिन्तन रूप सद्दर्शनाय नमः। १९ संसारे जिन मित सार चिन्तन रूप सद्दर्शनाय नमः । २० संसारे जिन मत स्थित साध्वादिसार मिति चिन्तवन रूप सद्दर्शनाय नमः । २१ शंका दृषण रहिताय सद्दर्शनाय नमः। २२ कांक्षा दृषण रहिताय सद्दर्शनाय नमः। २३ विचिकित्सा रूपदृषण रहिताय सद्दर्शनाय नमः। २४ कुद्दष्टि प्रशंसा दृषण रहिताय सद्दर्शनायनमः। २५ तत्परिचय दृषण रहिताय सद्दर्शनाय नमः । २६ प्रवचन प्रभावक रूप सद्दर्शनाय नमः । २७ धर्म कथा प्रभावक रूप सद्दर्शनाय नमः । २८ वादी प्रमावक रूप सद्दर्शनाय नमः। २९ नैमित्तिक प्रभावक रूप सद्दर्शनाय नमः । ३० तपस्वी प्रभावक रूप सद्दर्शनाय नमः । ३१ प्रज्ञप्तादि विद्या मृत्रभावक रूप सद्दर्शनाय नमः। ३२ चूर्ण जनादि सिन्द्र प्रभावक सद्दरीनाय नमः । ३३ कवि प्रभावक रूप सद्दरीनाय नमः । ३४ जिनशासने कौरालता भूषण रूप सद्दर्शनाय नमः । ३५ प्रभावना भूषण रूप सद्दर्शनाय नमः । ३६ तीर्थ सेवा भूषण रूप सद्दरीनाय नमः । ३७ धैर्यता भूषण रूप सद्दर्शनाय नमः । ३८ जिन शासने भक्तिं भूषण रूप सद्दर्शनाय नमः। ३९ उपराम गुणरूप सद्दर्शनाय नमः। ४० संवेग गुण रूप श्री सद्दर्शनाय नमः । ४१ निर्वेद गुण रूप श्री सद्दर्शनाय नमः । ४२ अनुकम्पा गुण रूप श्री सद्दर्शनाय नमः । ४३ आस्तिक गुण रूप सद्दर्शनाय नमः । ४४ पर तीर्थकादि वन्दन वर्जन रूप श्री सद्दर्शनाय नमः । ४५ पर तीर्थकादि नम-स्कार वर्जन रूप श्री सद्दर्शनाय नमः । ४६ पर तीर्थकादि आलाप वर्जन रूप श्री सद्दरीनाय नमः । ४७ पर तीर्थकादि संलाप वर्जन रूप सद्दरीनाय नमः । ४८ पर तीर्थकादि असनादिक दान वर्जन रूप श्री सद्दर्शनाय नमः। ४९ पर तीर्थकादि गंघ पुष्पादि प्रेषण वर्जन रूप श्री सहर्शनाय नमः । ५० राजामियोगाकार युक्त श्री सद्दर्शनाय नमः । ५१ गणामियोगाकार युक्त श्री

सहर्शनाय नमः । ५२ बलाभियोगाकार युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ५३ सुराभियोगाकार युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ५४ कांतार वृत्याकार युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ५५ गुरु निग्रहाकार युक्त श्रीसहर्शनाय नमः ५६ सम्यक्त चारित्र धर्मस्य मूलमिति चिंतन रूप श्री सहर्शनाय नमः । ५७ चारित्र धर्म पुरस्य द्वारमिति चिंतन रूप श्री सहर्शनाय नमः । ५८ चारित्र धर्मस्य-प्रतिष्ठानमिति चिंतन रूप श्री सहर्शनाय नमः । ५९ चारित्रधर्मस्याधार चिंतन रूप श्री सहर्शनाय नमः । ६० चारित्र धर्मस्य भाजनमिति चिंतन रूप श्री सहर्शनाय नमः । ६१ चारित्र धर्मस्य निधि सन्निभूमिति चिंतन रूप श्री सहर्शनाय नमः । ६२ अस्ति जीवेति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ६२ सत्य जीव नित्येति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ६२ सत्य जीव कर्माणि करोतीति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ६५ सत्य जीव कर्माणि वेदयतीति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ६५ जीव स्थास्ति निर्व्याणिति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ६६ जीव स्थास्ति निर्व्वाणिमिति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ६७ अस्ति पुनर्मोक्षोपयेति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ६७ अस्ति पुनर्मोक्षोपयेति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सहर्शनाय नमः । ६७ अस्ति पुनर्मोक्षोपयेति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सहर्शनाय नमः ।

## द्र्ञान पद् चैत्यवन्द्न

हुय पुग्गल परियट्ट अड्ड परिमत संसार । गंठि भेद तब करि लहे। सब गुण आधार ॥१॥ क्षायक वेदक शशि असंख उपशम पणवार । विना जेण चारित्र णाण, निहं हुए शिव दातार ॥२॥ श्री सुदेव गुरु धर्म नीए । रुचि लंछन अभिराम । दरशन कूं गणि हीर धर्म अहनिश करत प्रणाम॥३॥

#### दर्शन पद स्तवन

रामचन्द्र के बाग आवो मोह रह्योरि ( ए चाल ) देवें श्री जिनराज । गुरुते साधु भण्योरी । धर्म जिनेश्वर प्रोक्त । लंछण बोधि तणोरी ॥१॥ बोध लाभ के काज । सप्तम नरक भलो री । तेण बिना सुरलोक । तासे अधिक बुरोरी ॥२॥ मिथ्या तापे तप्त, बोध ही छांह छहेरी । उपशम

<sup>#</sup> ६७ मेदों करके सहित जीव सम्यक्त्वी होता है।

क्षायक वेद ईश्वर तीन कहेरी ॥३॥ भव सायर हे अपार, कुण अस्ताघ कह्योरी । जसु लामें ते होय गोस पद मात्र खरोरी ॥४॥ यद् मावें अप्रमाण, णाण चारित्त भलोरी, बोध धर्म में जीव, लामे कुशल कला री ॥५॥

## दर्शन पद शुई

जिन पण्णत्त तत्व सुधा सरधे, समकित गुण उजवाले जी। भेद छेद करि आतम निरखी, पशु, टाली सुर पावे जी॥ प्रत्याख्याने सम तुल भाख्यो, गणधर अरिहंत सूरा जी। ए दरशण पद नित नित बंदो, भव सागर को तीरा जी॥१॥

## ज्ञान पद की ५१ जयति

१ स्पर्शनेन्द्रि व्यंजनावग्रह मितज्ञानाय नमः । २ रसनेन्द्री व्यंजना-वग्रह मितज्ञानाय नमः । ३ घाणेन्द्री व्यंजनावग्रह मितज्ञानाय नमः । ४ श्रोत्रेन्द्री व्यंजनावग्रह मितज्ञानाय नमः । ५ स्पर्शनेन्द्री अर्थावग्रह मितज्ञानाय नमः । ७ घाणेन्द्री अर्थावग्रह मितज्ञानाय नमः । ८ चक्षुरिन्द्री अर्थावग्रह मितज्ञानाय नमः । ९ श्रोत्रेन्द्री अर्थावग्रह मितज्ञानाय नमः । १० मन अर्थावग्रह मितज्ञानाय नमः । ११ स्पर्शनेन्द्री ईहा मितज्ञानाय नमः । १२ स्सनेन्द्री ईहा मितज्ञानाय नमः । १३ घाणेन्द्री ईहा मितज्ञानाय मनः । १४ चक्षुरिन्द्री ईहा मितज्ञानाय नमः । १५ श्रोत्रेन्द्री ईहा मितज्ञानाय नमः । १६ मनेकरी ईहा मितज्ञानाय नमः । १७ स्पर्शनेन्द्री अपाय मितज्ञानाय नमः । १८ रसनेन्द्री अपाय मितज्ञानाय नमः । १९ घाणेन्द्री अपाय मितज्ञानाय नमः । २० चक्षुरिन्द्री अपाय मितज्ञानाय नमः । २१ श्रोत्रेन्द्री अपाय मितज्ञानाय नमः । २२ मनेकरी अपाय मितज्ञानाय नमः । २३ स्पर्शनेन्द्री धारणा मितज्ञानाय नमः । २५ प्राणेन्द्री धारणा मितज्ञानाय नमः । २६ चक्षुरिन्द्री धारणा मितज्ञानाय नमः । २५ प्राणेन्द्री धारणा मितज्ञानाय नमः । २६ चक्षुरिन्द्री धारणा मितज्ञानाय नमः । २५ प्राणेन्द्री

श्रोत्रेन्द्रिय धारणा मित्रज्ञानाय नमः। २८ मनोधारणा मित्रज्ञानाय नमः। १९ अक्षर श्रुत ज्ञानाय नमः। ३० अनक्षर श्रुत ज्ञानाय नमः। ३१ संज्ञी श्रुत ज्ञानाय नमः। ३२ असंज्ञी श्रुत ज्ञानाय नमः। ३३ सम्यक् श्रुत ज्ञानाय नमः। ३४ असम्यक् श्रुत ज्ञानाय नमः। ३५ सादि श्रुत ज्ञानाय नमः। ३६ अनादि श्रुत ज्ञानाय नमः। ३० सपर्यवसित श्रुत ज्ञानाय नमः। ३० सपर्यवसित श्रुत ज्ञानाय नमः। ३० सपर्यवसित श्रुत ज्ञानाय नमः। ३० अगमिक श्रुत ज्ञानाय नमः। ३९ गमिक श्रुत ज्ञानाय नमः। ४० अगमिक श्रुत ज्ञानाय नमः। ४१ अगप्रविष्ट श्रुतज्ञानाय नमः। ४२ अणुगामि अविष्ठ ज्ञानाय नमः। ४२ अणुगामि अविष्ठ ज्ञानाय नमः। ४६ हीयमान अविष्ठ ज्ञानाय नमः। ४७ प्रतिपाती अविष्ठ ज्ञानाय नमः। ४८ अप्रतिपाती अविष्ठ ज्ञानाय नमः। ४० प्रतिपाती अविष्ठ ज्ञानाय नमः। ५० विपुलमित मनः पर्यव ज्ञानाय नमः।

## ज्ञान पद चैत्यवन्दन

क्षिप्रादिक रस राम बन्हि, तिम आदम णाण । भाव मिल्लाप सें जिन जनित, सुय बीस प्रमाण ॥१॥ भव गुण पज्जव ओहि दोय, जगलोचन णाण । लोकालोक स्वरूप जाण, इक केवल माण ॥२॥ णाणा वरणी नास थिये, चेतन णाण प्रकाश । सप्तम पद में हीर धर्म, नित चाहत अवकाश ॥३॥

#### ज्ञान पद् स्तवन

म्हारे अति उछरंगे (ए चाल ) जिनवर भाषित आगम भणिया तत्त्व यथा स्थिति ग्रिमयाजी ॥ (म्हारे जगजन तारू) ते उत्तम वर णाण कहाये, भविजन अह निशि चाहें जी (म्हारे जगजन तारू) ॥१॥ भक्षा भक्ष कुपंथ सुपंथा। पेयापेय अग्रन्था जी (म्हारे जगजन तारू) देव

१—मितज्ञान के २८ मेद होते हैं। २—श्रुतज्ञानके १४। ३—अवधिज्ञानके असंख्याते मेद हैं यहां मुख्य छ: मेद दिये गये हैं मनपर्यव के २ मेद हैं। ४—केवलज्ञान का १ मेद है सबको मिलाने से ४१ मेद होते हैं।

कुदेव अहित हित घारी। जाणे जेण विचारी जी (म्हारे जगजन तारू)
॥२॥ श्रुत मित दोय छे इन्द्रिय सारूं तेण परीक्ष विचारूं जी (म्हारे जगजन तारू) ओही मण केवल हे वारू। जीव प्रत्यक्ष सुधारूं जी (म्हारे जगजन तारू) ॥३॥ अयिव जस्सवलें जग जाणें लोकादिक अनुमानें जी (म्हारे जगजन तारू) त्रिमुवन पूजें जासु पसायें। धारी शुभ अध्य वसायें जी (म्हारे जगजन तारूं)॥॥ णाणा वरणी उपशम क्षय थी, चेतन णाणकुं विलसे जी (म्हारे जगजन तारूं) सप्तम पद में भविजन हरखें। निश दिन कुशलता निरखें जी (म्हारे जगजन तारूं)॥५॥

## ज्ञान पद थुई

मित श्रुति इन्द्रिय जन्नित किह्ये। छिह्ये गुण गम्भीरा जी। आतम धारी गणधर विचारी, द्वादश अंग विस्तारी जी॥ अविध मन पर्यव केवछ बिछ प्रत्यक्ष रूप अवधारो जी॥ ए पञ्च ज्ञान कूं बन्दो पूजो भविजन नें सुखकारो जी॥१॥

## श्री चारित्र पद की ७० जयति,

१ प्राणातिपात विरमण रूप चारित्राय नमः । २ मृषावाद विरमण रूप चारित्राय नमः । ३ अद्चादान विरमण रूप चारित्राय नमः । १ मृशुन विरमण रूप चारित्राय नमः । ५ परिप्रह विरमण रूप चारित्राय नमः । ६ क्षमा धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । ७ आर्यव धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । ८ मृदुता धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । ९ मुक्त धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । १० तपो धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । ११ संयम धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । १२ सत्य धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । १३ शौच धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । १४ अर्किचन धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । १५ बम्म धर्म रूप चारित्रेभ्यो नमः । १७ उदग्रास्त्रा संयम चारित्रेभ्यो नमः । १७ उदग्रा संयम चारित्रेभ्यो नमः । १८ तेउ रक्षा संयम चारित्रेभ्यो नमः । १९ वाउ रक्षा संयम चारित्रेभ्यो नमः । १८ तेउ रक्षा संयम चारित्रेभ्यो नमः । १० वनस्पति रक्षा संयम चारित्रेभ्यो नमः । १० वाउ रक्षा संयम चारित्रेभ्यो नमः । २० वाउ रक्षा संय

संयम चारित्रेम्यो नमः। २३ चतुरिन्द्रिय रक्षा संयम चारित्रेभ्यो नमः। २४ पञ्चेन्द्रिय रक्षा संयम चारित्रेभ्यो नमः। २५ अजीव रक्षा संयम चारित्रे-भ्यो नमः। २६ प्रेक्षा संयम चारित्रेभ्यो नमः। २७ उपेक्षा संयम चारित्रे-भ्यो नमः । २८ अतिरिक्त बस्त्र भक्तादि परठण त्याग रूप संयम चारित्रेभ्यो नुमः । २९ प्रमार्जन रूप संयम चारित्रेग्यो नुमः । ३० मनः संयम चारित्रे-भ्यो नमः । ३१ वाकृ संयम चारित्रेभ्यो नमः । ३२ काया संयम चारित्रेभ्यो नमः । ३३ आचार्य वेयावृत्य रूप संयम चारित्रेभ्यो नमः । ३४ उपाध्याय वेयावृत्य रूप संयम चारित्रेभ्यो नमः । ३५ तपस्वी वेयावृत्य रूप चारित्रेभ्यो नमः । ३६ छघु शिष्यादि वेयावृत्य रूप चारित्रेभ्यो नमः । ३७ ग्लान साधु वेयावृत्य रूप चारित्रेभ्यो नमः । ३८ साधु वेयावृत्य रूप चारित्रेभ्यो नमः । ३९ श्रमणोपासक-वेयावृत्य रूप चारित्रेम्यो नमः । ४० संघ वेयावृत्य रूप चारित्रेभ्यो नमः । ४१ कुछ वेयावृत्य रूप चारित्रेभ्यो नमः । ४२ गण वेयावृत्य रूप चारित्रेभ्यो नमः। ४३ पशु पण्डकादि रहित वशति वसण ब्रह्म गुप्त चारित्रेभ्यो नमः । ४४ स्त्री हास्यादि विकथा वर्जन ब्रह्म गुप्त चारित्रे-भ्यो नमः। ४५ स्त्री आसन वर्जन ब्रह्म गुप्त चारित्रेभ्यो नमः। ४६ स्त्री अंगोपांग निरीक्षण वर्जन ब्रह्म गुप्त चारित्रेभ्यो नमः । ४७ कुड्यन्तर सहित स्त्री हाव भाव सुनन वर्जन ब्रह्म गुप्त चारित्रेभ्यो नमः । ४८ पूर्व स्त्री संभोग चिंतन वर्जन ब्रह्म गुप्त चारित्रेभ्यो नमः । ४९ अति सरस वर्जन ब्रह्म गुप्त चारित्रेभ्यो नमः । ५० अति आहार करण वर्जन ब्रह्म गुप्त चारित्रेभ्यो नमः। ५१ अंग विभूषण वर्जन ब्रह्म गुप्त चारित्रेभ्यो नमः। ५२ अणशण तपा रूप चारित्रेभ्यो नमः। ५२ ऊणोद्री तपो रूप चारित्रेभ्यो नमः । ५४ वित्ति संखेव तपो रूप चारित्रेम्यो नमः । ५५ रस त्याग तपो रूप चारित्रेम्यो नमः । ५६ काय क्लेश तपो रूप ५८ प्रायश्चित्त तयो रूप चारित्रेभ्यो नमः। ५७ संलेखणा तपो रूप चारित्रेभ्यो नमः । ५९ विनय तपो रूप चारित्रेभ्यो नमः । ६१ सज्झाय

६२ ध्यान तपो रूप चारित्रेभ्यो नमः। ६३ उपसर्ग तपो रूप चारित्रेभ्यो नमः। ६४ अनन्तज्ञान संयुक्त चारित्रेभ्यो नमः। ६५ अनन्त दर्शन संयुक्त चारित्रेभ्यो नमः। ६६ अनन्त चारित्र संयुक्त चारित्रेभ्यो नमः। ६७ क्रोध निग्रह करण चारित्रेभ्यो नमः। ६८ मान निग्रह कारण चारित्रेभ्यो नमः। ६९ माया निग्रह करण चारित्रेभ्यो नमः। ७० छोभ निग्रह करण चारित्रेभ्यो नमः।

## चारित्र पद् चैत्यवन्दन

जस्स पसायें साहु पाय, जुग जुग सिमतें दे। नमन करें सुंभ भाव लाय, फुण नरपति बृन्दे॥१॥ जंपे घरि अरिहंत राय, किर कर्म निकन्दें सुमति पंच तीन गुप्ति युत, दे सुक्ख अमन्दें॥२॥ इखु कृति मान कषाय थीये, रहित लेत शुचिवंत।जीव चरित कूं हीर धर्म, नमन करत नितसंत॥३॥

### चारित्र पद् स्तवन

निर्विकल्प अज निर्गुणी, चिदा मास निस्संग ( सुज्ञानी सांमलो ) मूर्तिहीन चेतन करे, रूपी पुद्गल रंग ॥ ( सुज्ञानी सांमलो ॥१॥ स्यर्डक कारण वर्गणा, कार्ये कारण भाव ( सुज्ञानी सांमलो ) कृत्वा जोग सुधा मता । लन्धा संख स्वभाव ( सुज्ञानी सांमलो ) ॥२॥ पर्योप्ता लघु जोग में । वृद्धि लहे जुगमान ( सुज्ञानी सांमलो ) ॥ मध्ये वसु समयें लहे । अंते द्वौ तेजाण ( सुज्ञानी सांमलो ) ॥३॥ सहकारी मानस मुखा । कारण रम्य बलेण ( सुज्ञानी सांमलो ) प्राप्ता हासु प्रकारता सप्त प्रभृत कातेन ॥ ( सुज्ञानी सांमलो ) ॥४॥ तद्रो धन रूपी भलो । चेतन संयम धाम ( सुज्ञानी सांमलो ) कर धन मिल पद धर्म में कुशल भवतु अभिराम ॥ ( सुज्ञानी सांमलो ) ॥५॥

## चारित्र पद थुई

करम अपचय दुर खपावे, आतम ध्यान लगावें जी ॥ बारे भावना सूधी भावे, सागर पार उतारें जी ॥

<sup>#</sup> चारित्रधारी पुरुषों में ये ७० गुण अवश्य होने चाहिये।

षट् खंड राज को दूर तजीने, चकी संयम धारें जी ॥ एहवो चारित्र पद नित बंदो, आतम हित गुण कारेंजी ॥ तप पद की ५० जयति

१ यावत्कथित तपसे नमः । २ इत्वर तप भेद तपसे नमः । ३ बाह्य ऊणोदरी तपमेद तपसे नमः । ४ अभ्यन्तर ऊणोदरी तपमेद तपसे नमः । ५ द्रव्य तप वित्ती संखेप तपभेद तपसे नमः । ६ क्षेत्र तप वित्ती संखेप तपभेद तपसे नमः । ७ काल तप वित्ती संखेप तपभेद तपसे नमः । ८ भाव तप वित्ती संखेप तपभेद तपसे नमः। ९ काय क्लेश तपभेद तपसे नमः । १० रस त्याग तपभेद तपसे नमः । ११ इन्द्रिय कषाय योग विषयक संछीणता तपसे नमः। १२ स्त्री पशु पण्डकादि वर्जित स्थान अवस्थित संछीणता तपसे नमः । १३ आलोयण प्रायश्चित्त तपसे नमः । कमण प्रायश्चित्त तपसे नमः । १५ मिश्र प्रायश्चित्त तपसे नमः । विवेक प्रायश्चित्त तपसे नमः। १७ उपसर्ग प्रायश्चित्त तपसे नमः। १८ तप प्रायश्चित्त तपसे नमः। १९ भेद प्रायश्चित्त तपसे नमः। २० मूल प्रायश्चित्त तपसे नमः । २१ अणवस्थित प्रायश्चित्त तपसे नमः । पारंचिय प्रायश्चित्त तपसे नमः। २३ त्याग विनय रूप तपसे नमः। २४ दर्शन विनय रूप तपसे नमः। २५ चारित्र विनय रूप तपसे नमः। २६ गुर्बोदिक मन विनय रूप तपसे नमः। २७ वचन विनय रूप तपसे नमः। २८ काय विनय रूप तपसे नमः । २९ उपचारक विनय रूप तपसे नमः । २० आचार्य वेयावच तपसे नमः । ३१ उपाध्याय वेयावच तपसे नमः । ३२ साधु वेयावच तपसे नमः । ३३ तपस्वी वेयावच तपसे नमः । ३४ लघु शिष्यादि वेयावच तपसे नमः । ३५ गिलाण साधु वेयावच तपसे नमः । ३६ श्रमणोपासक वेयावच तपसे नमः। ३७ संघ वेयावच तपसे नमः। ३८ कुल वेयावच तपसे नमः । ३९ गण वेयावच तपसे नमः । ४० वायणा तपसे नमः । ४१ प्रच्छना तपसे नमः । ४२ परावर्त्तना तपसे नमः । ४३ अनुप्रेक्षा तपसे नमः । ४४ धर्मकथा तपसे नमः । ४५ आर्त्तंच्यान

तपसे नमः। ४६ रौद्रध्यान निवृत्त तपसे नमः। ४७ धर्मध्यान चिंतन तपसे नमः। ४८ शुक्छ ध्यान चिंतन तपसे नमः। ४९ बाह्य उपसर्ग तपसे नमः। ५० अभ्यन्तर उपसर्ग तपसे नमः।\*

## तप पद् चैत्यवन्द्न

श्री ऋषभादिक तीर्थनाय, तद्भव शिव जाण । विहि अंतेरिप वाह्य, मध्य द्वादश परिमाण ॥१॥ वसु कर मित आमो सही, आदिक लिब्ध निदान। भेदें समता युत क्षिणें, दृग्धन कर्म विमान ॥२॥ नवमों श्री तपपद भलोए, इच्छा रोध स्वरूप । वंदन सें नित हीर धर्म, दुरभवतु भव कूप ॥३॥

#### तप पद स्तवन

बारस भेद भण्या जिन राजे । बाह्य मध्य तणा जग काजे रे ॥ ॥ शिवपदनी श्रेणी॥ तिण भव सिद्धि तणा वर ज्ञाता। जिणवर पिण तप

ना कर्ता रे।।शिव ।।१॥ शमता सहिते जिनते भारी। मली कर्म चमूं पिण हारी रे ॥ शिवपदनी श्रेणी ॥ जीव कनक से कर्म कचोरा । दहे तप पावक का जोरा रे ॥ शिवपदनी श्रेणी ॥ श। तप तरु वरना कुसुम ते ऋदि । देव नर नी फलते सिद्धि रे ॥ शिवपदनी श्रेणी ॥ पाप सकल है तम नी राशी । तप मानू से जाये नाशी रे ॥ शिवपदनी श्रेणी ॥ श। जस्स पसायें लहिये बारू । लब्धा सगली जग हित कारू रे ॥ शिवपदनी श्रेणीं ॥ अति दुक्कर फुण साध्यत हीना । काम तातें वारू कीना रे ॥ शिवपदनी श्रेणीं ॥ अति दुक्कर फुण साध्यत हीना । काम तातें वारू कीना रे ॥ शिवपदनी श्रेणी ॥ श। इच्छा रोधन रूपी कहिये । तप पद ही चेतन बहिये रे ॥ शिवपदनी श्रेणी ॥ पदनी श्रेणी ॥ १॥

## तप पद शुई

इच्छा रोधन तपतें भाख्यो, आगम तेह नो साखी जी। द्रव्य भाव से द्वादश दाखी, जोग समाधि राखी जी।। चेतन निज गुण परिणत पेखी, ते हित तप गुण दाखी जी। छब्धि सकछ नो कारण देखी, ईश्वर से मुख भाखी जी।।१॥

\* तपेश्विरयों में ये ५० गुंण अवश्य होने चाहियें।

## नन्दीश्वर द्वीप तपस्या विधि

शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त्त में गुरु के पास जा कर तप प्रहण करे। नन्दीश्वर द्वीप के चारों दिशाओं में कुछ ५२ चैत्यालय हैं ५२ अमावस्यामें ५२ उपवास करे। जिस दिन जिस महाराज के नाम का उपवास हो उसी नाम की २० माला फेरे प्रतिक्रमण, देववन्दन दोनो वक्त करे। और ५२ फेरी देवे।

- १ श्री ऋषभाननजी सर्वज्ञाय नमः
- २ श्री चन्द्राननजी सर्वज्ञाय नमः
- ३ श्री वारिषेण जी सर्वज्ञाय नमः
- ४ श्री वर्द्धमानजी सर्वज्ञाय नमः

<u>化化工作化物的 医医疗性性 化水子性 化二甲基苯甲基甲基苯基苯基苯基苯基苯基苯基苯基苯基苯基 化二苯基苯基苯基苯基苯基苯基苯基苯基苯基苯基</u>

इन चारों नामों को तीन दफा उल्टा और सीघा गिने। एक और जाप करेअनुक्रम से १३ उपवास करने से एक ओली सम्पूर्ण होती है। चार ओली करने से ये तप सम्पूर्ण होता है।

तप सम्पूर्ण होने पर शक्ति के अनुसार तप का उद्यापन करे । नन्दीइत्तर द्वीप की पूजा करावे, मंगल गावे । ज्ञान पूजा गुरु पूजा करे साधमीं
बत्सल करे । अगर शक्ति हो तो एक २ दिशा में १३-१३ पहाड़ों की
रचना करके इस प्रकार चारों दिशाओं में ५२ पहाड़ों की रचना करे ।
प्रत्येक दिशा के मध्य में अंजन गिरि, चारों तरफ चार खेत पर्वत, चारों
तरफ चार दिशाख़ पर्वत, और चारों तरफ चार रितकर पर्वत इस तरह
एक दिशा में १३ पर्वत हुए । चारों दिशाओं में इसी तरह स्थापना करे ।
कुल ५२ हुए । उनपर बावन बिम्बों की स्थापना करे । इनकी पूजा में
५२ स्थापना, ५२ नारियल, ५२ अंगलूहणें याने सभी बस्तुएं ५२-५२
होनी चाहिये कम से एक एक काव्य पढ़ कर जल चन्दनादि अष्ट द्रव्य
से अंग पूजन आदि करे । इससे अनन्त सुखों की प्राप्ति होती है ऐसी
शास्त्रों की आज्ञा है ।

नोट—नन्दीश्वर द्वीप के ऊपर वावन जिनालय है और उनमे शाश्वती चौमुखी प्रतिमाएं विराजमान है।

### अष्टापद ओली विधि

चैत्र सुदी ८ से पूर्णमासी तक अष्टापद्जी की ओली करने की भी परम्परा प्रचलित है। इसमें प्रतिक्रमण देववन्दन देवपूजा इत्यादिक सब विधि 'नवपदजी की ओली' की तरह ही करते हैं। विशेषता इतनी ही है कि 'श्री अष्टापद तीर्थाय नमः' की २० माला गिने। अरिहन्त पद के बारह गुणों को नमस्कार करे। बारह लोगस्स का कायोत्सर्ग करे। आयं- बिल अथवा एकासणे का पच्चक्खाण करे। पीछे पूर्णमासी के दिन अष्टा- पदजी पर्वत की स्थापना करके विधि युक्त चौवीस भगवान की पूजा करें एवं करावे।

चैत्र और आसोज में इस तरह दो ओली करने से चार वर्ष में, एक ओली करने से ८ वर्ष में सम्पूर्ण होती है।

पारणे के दिन ओली का उद्यापन करें । साधर्मी वत्सल करें । यथा-शक्ति दान देवे । 

## ज्ञान पश्चमी पूजा विधि

प्रथम पिवत्र जगह में चौकी के ऊपर ज्ञान ( पेंतालीस आगम ) की स्थापना करनी। उसके आगे पांच नाजके पांच साथिये करे। पांच फल, पांच नैवेद्य, पांच फूलतथा पांच बत्तीका दीपक करे। अगर बत्ती अथवा धूप करे पीछे निम्न गाथा पढ़े—

णमंति सामंत महीवणाहं, देवाय पूर्य सुविहेय पुर्विव ।

भत्तीयचित्तं मणिदामएहिं, मंदार पुफ्कं पसवेहिणाणं ॥१॥ तहेव सहा मणिमुत्तिएहिं, सुगंधपुफ्केहि वरंसि एहिं।

पूर्यति वदंति णमंति णाणं, णाणस्स लाभाय मवक्खयाय ॥२॥ इसको पढ़कर ज्ञान पूजा करे । इसी तरह द्रव्य पूजा करके भाव पूजा करे । भावपूजा में प्रथम खमासमण देवे । पीछे इरियावहियं॰ अणत्थ॰ कहकर एक लोगस्स का काउसग्ग करे । पार कर लोगस्स॰ पढ़े फिर बैठ- कर मुंहपत्ति की पिडलेहणा करें । तत्पश्चात् दो वन्दन देवे । बाद पांच खमासमण देकर ज्ञान का चैत्यवन्दन करें ।

नमस्कार कह णमुत्युणं०२, जावंति चेइयाइं०, जावंत केविसाहु०, नमोऽर्हत् , चैत्यवन्दन कह 'प्रणमूं श्री गुरु पाय०' स्तवन कहे। फिर जयवीयराय०२ अणत्थ० कहकर एक णमोक्कारका कायोत्सर्ग करे। पीछे निम्न थुई कहे:—

देविंद वंदिय पएहि परूवयाणि, णाणाणि केवल मणोहि मई सुयाणि। पंचावि पंचम गई सिय पंचमीए, पूया तवो गुणरयण जियाणदिंतु॥१॥

पीछे 'ज्ञान आराधवानिमित्तं करेमि काउसग्गं' ऐसा कह तस्सउत्तरी॰ अणत्य॰ पूर्वक एक छोगस्स का काउसग्ग पार कर 'बोधागाधं॰'॰ गाथा से कायोत्सर्ग पूर्ण करे। पीछे—

आमणि बोहियणाणं, सुयणाणं चेव ओहिणाणं च।

तह मणपञ्जव णाणं, केवलणाणं च पंचमयं ॥१॥

यह स्तुति कहे। तदनन्तर खमासमण पूर्वक

श्री मतिज्ञानाय नमः श्री श्रुत ज्ञानाय नमः

श्री अवधिज्ञानाय नमः श्री मनः पर्यव ज्ञानाय नमः

श्री समस्त लोकालोक भास्कर केवलज्ञानाय नमः

पांच नमस्कार करे। अगर समय हो तो ज्ञान की, ५१ खमा-खमणपूर्वक नमस्कार करे जो कि पूर्व नवपद जी के गुणने में लिख आए हैं। "ॐ हीं णमो णाणस्स" इस पद की २० माला फेरे और अन्त में गुरु महाराज से ज्ञान पञ्चमी पर्व का व्याख्यान सुने। इसके बाद यदि स्थिरता हो तो ग्यारह अंगों की सज्झाय पढ़े।

१—प्रष्ठ ६। २—प्रष्ठ ६। ३—प्रष्ठ ६। ४—प्रष्ठ १८ गार्था ३। ४—१८४

## संस्कृत ज्ञान पूजा (मालिनी छन्द)

प्रकटित परमाथें, शुद्ध सिद्धान्त सारे। जिन पित समयेऽस्मिन्, शारदासन्दधान। जगित समय सारम्, कीर्त्तिः सन्मुनीन्द्रैः। स वसतु मम चित्ते, सश्रुत ज्ञान रूपं॥१॥ ॐ ह्वीं श्रुत पूजन ज्ञानाय नमः॥ यह पढ़ पुस्तकों के ऊपर कुसमाञ्जली (चढ़ावे) उछाले।

## जल पूजा ( द्रुत विलम्बित छन्द )

अतुल सौख्य निधान मनायिकं, शिव पदं विपदन्ति करं परं। जिगमि षुर्जिननाथ मुखोद्रतं, समय सार महं सिल्लिर्येजे ॥१॥ ॐ, ह्रीं, मित श्रुताविध मनपर्यव केवलज्ञानेभ्यो जलं यजामहे खाहा॥

( यह पढ़कर जल चढ़ावे )

## चन्दन पूजा (द्रुत विलम्बित इन्द )

विषमयारिक सप्तम विन्द्यया, त्रिभुवनं प्रति बोध मयन्नयन् । उद्य मन्त्र गतो वर चन्दनैः, समय सार सहस्र करोऽचिते ॥१॥ ॐ हीं मृति श्रुताविध मनपर्यव केवल ज्ञानेभ्यो चन्दनं यजामहे खाहा ॥ (यह पढ़कर चन्दन चढ़ावे)

## पुष्प पूजा ( द्रुत विलिम्बत इन्द )

शुभ पदार्थ मणी द्युतिभिद्युतम्, प्रहत दुर्द्धर मोह तमोभरं। समय सार निधिस्वद्रितां प्रशमनाय महामिसरोरुहैः ॥१॥ ॐ हीं मित श्रुति अविध मनपर्यव केवल ज्ञानेभ्यो पुष्पं यजामहें स्वाहा॥ (यह पढ़कर पुष्प चढ़ावे)

## धूप पूजा [ द्रुत विलम्बत छन्द ]

हगबबोधसुष्ट्रच महौषधं, शमित जन्मजरामरणामयं । अगुरिमर्गुरु भक्ति भरादहं, समयसारमसार हरं यजे ॥१॥ ॐ ह्वीं मित श्रुति अविध मनपर्यव केवल ज्ञानेभ्यो धूपं यजामहे स्वाहा ॥ ( यह पढ़कर धूप खेवे )

## दीप पूजा [ द्रुतंविलिम्बत छन्द ]

विमल केवल बोध विधायिनी, समय सार मई किल देवता । हत तमः प्रशरेर्मणि दीपकैः, भगवती महती परिपूजये ॥१॥ ॐ हीं मित श्रुति अविध मनपर्यव केवल ज्ञानेभ्यो दीपं यजामहे स्वाहा ॥ (यह पढ़कर दीपक खेवे)

## अक्षत पूजा ( द्रुत विलम्बित इन्द )

भव विपक्षत चेतन सत् सुखं, मदन मज्वर सन्समनौषधम्। शुभ निधं प्रतिबोधित सद्बुधं, समयसार मिमै स दकैर्यजे ॥१॥ ॐ ह्रीं मिति श्रुताविध मनपर्यव केवल ज्ञानेभ्यो अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥ (यह पढ़ कर अक्षत चढ़ावे)

## नैवेद्य पूजा ( द्रुत विलिम्बत बन्द )

प्रस्तरामरनाथ मुखोद्गतम्, शुचिवचः कुसुमोत्कर पूजितं समय सार मपार रसान्वितं, चरूवरैर्प्रयजे शिवशर्मणे ॥१॥ ॐ हीं मित श्रुति अविध मनपर्यव केवल ज्ञानेभ्यो नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ॥ (यह पढ़कर नैवेद्य चढ़ावे)

## फल पूजा [ द्रुत विलम्बित ब्रन्द ]

समयसार मई त्रिदशापगा, परम हंस कुलोद्भव सूचिका। त्रिभुवनं कलुषक्षय कारिणी, शुभफलैः पुनती परिपूजये ॥१॥ ॐ हीं मित श्रुति अविध मनपर्यव केवल ज्ञानेभ्यो फलं यजामहे स्वाहा ॥ ( यह पढ़कर फल चढ़ावे )

# वस्त्र पूजा [ द्रुत विलिम्बत छन्द ]

विषम जाड्यविनाश पटीयसी, स्कुटतर प्रतिमैक निबन्धनं । समयसार मई श्रुतदेवता, मृदुदुकूलपटेर्मुदिमानये ॥१॥ ॐ ह्वीं मित श्रुति अविध मनपर्यव केवल ज्ञानेभ्यो वस्त्रं यजामहे स्वाहा ॥ ( यह पढ़कर वस्त्र चढ़ावे )

## अर्घ पूजा\* ( पृथ्वो छन्द )

सरोरुह शुभाष्यतैः सरसं चन्दनैर्निर्मितं, कनत्कनक भाजन स्थितम-नर्घमधैमुदा। अभिष्ट फल लब्धये परम पद्म नन्दीश्वरः, स्तुताय वितराम्यहं समयसार कल्पद्रुमं ॥१॥ ॐ ह्वीं मित श्रुति अविध मनपर्यव केवल ज्ञानेम्यो अर्ध यजामहे स्वाहा ॥ (यह पढ़कर अर्घ चढ़ावे)

#### पुनः पूजा २

जल पूजा ( शार्दु ल विक्रीडित छन्द )

श्रीमतुण्य धुनी प्रवाह धवलां, स्थूलोच्छलच्छीकरै—

रालीनालि कुलानि कल्मषिये, बोत्सारयन्ति मुहुः।

नीलाम्भोरुहवासितोदर, लसद्भुङ्गार नालस्त्रुतां।

वार्घारां श्रुतदेवतार्च्चन विधी, सम्पादयाम्यादरात् ॥१॥

ॐ हीं श्रीं समग्र सूत्राग्रे जलं समर्पयामि।

#### चन्दन पूजा

श्री मन्नन्दन चन्दन द्रुम भव, श्रीखण्ड सारोद्भवैः।

सद्यो मीलित जात्यकुङ्कम रसैः, कर्पूर सन्मिश्रितैः॥

वाग्देवीमिव तोष्टुवद्भिरमितौ, मत्तालिझंकारिमिः,

यायञ्मि श्रुतदेवतामभिमतैर्गन्धैर्मनोनन्दनैः ॥२॥

ॐ हीं श्रीं समग्र सूत्राग्रे चन्दनं समर्पयामि ।

#### पुष्प पूजा

श्रीमत्कल्पतरु प्रसून रचितैरम्छान माछागुणैः।

गन्धान्धीकृत चन्नरीक निकर, व्याहार झंकारिभिः।

सौवण्यैरथ राजतैः शतदलैर्मुक्तामयैदीमभिः।

वाग्देवीमिमपूज्यामि रचितै, रस्यैश्च पुष्पोत्करैः ॥३॥

ॐ हीं श्रीं समग्र सूत्राग्रे पुष्पं यजामहे स्वाहा ।

सस्वत १६ २४ माघव मासे गुक्ठपक्षे तिथौ १२ बुधवासरे छिपि कृता श्रीसवाई जयपुर
 नगर मध्ये मुनि वृद्धि चन्द्रेण स्वस्यार्थं।

<sub>7</sub>岭水水,还人这里是是不是有不是有的,我们是是是那里是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是,他们是是是是是是是是是是是那些是是是是是是是是是是是是

#### धूप पूजा

श्री मद्भृङ्ग तरङ्ग ताङ्ग घटनैः, स्वमीक्ष सोपानताम् । विभ्राणैरिव वभ्रुधूम पटलैरातिर्य्यगृङ्बीयतैः । धूपैर्व्यापिभिरापतन्मधु कराघातैरघध्वंसिभिः ।

सम्प्रीत्या परिपूजयामि धवलां जैनेश्वरीं भारतीम् ॥४॥ ॐ ह्वीं श्रीं समग्र सूत्राग्रे धूपं समर्पयामि ।

## दीप पूजा

श्रीमद्भिः सुरलोक सार मणिभिः, स्पर्धीमवाऽऽतन्वताम् । दीपानां निकरैरपाकृत तमः, खण्डैरखण्ड प्रमैः । निर्द्धभैः कनकावदातरुचिभिनेत्र प्रियेरुज्ज्वलां, जैनेन्द्रीं वचनावलीं मुनिमुखाम्मोज स्थितां संयजे ॥५॥ ॐ ह्वीं श्रीं समग्र सूत्राग्रे दीपं समर्पयामि ।

#### अक्षत पूजा

श्री मद्भिः सुरसिन्धु फेण, घवछैः शाल्यक्षतैरक्षतैः । श्रोत्रैरर्थचयैरिव स्फुट तरैः, सन्निश्चितैर्निस्तुषैः ॥ वाग्देवीं ललित स्मितां ज्वलतरैः, पुण्याङ्क्ररस्पिद्धिभः । भक्त्याऽद्य श्रुतदेवतां भगवतीमभ्यर्च्यामो वयं ॥६॥ ॐ ह्वीं श्रीं समग्र सुत्राग्रे अक्षतं समर्पयामि ।

## नैवेद्य पूजा

श्री मद्भिः कल्रघोत पात्र निहितैः, पीयूषपुण्योपमैः ।
पुण्यानामिवराशिमिश्चरुवरैरामोदवद्भिर्भृ शम् ।
प्राज्य क्षीर घृत प्रभूत द्विमिः, सन्मिश्रितैः पावनैः,
वाग्देवीं नृ सुरासुरैरुपचितां जैनेश्वरीं प्रार्च्ये ॥॥॥
ॐ ह्वीं श्रीं समग्र सूत्राग्रे नैवेद्यं समर्पयामि ।

大大大学,我们是我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们也是我们的人,我们也是我们的人,我们也不是我们的,我们的人,我们也是我们的人,我们们们的人,我们是一个人的人,我们是这一个人,我们是一个人,我们就会会会

#### फल पूजा

श्री मत्पुण्य फलैरिवाति मधुरैः, कैश्चिच्च नाना रसैः।
हथैमीचद्विल प्रतान विरुतैरारब्ध गीतैरिव।
भारवत्कल्पतरूद्भवैः फल शतैः, भक्त्या यजे संफलीं।
वाग्देवीं जिनचन्द्र वृन्द महितां, मुक्त्याङ्गनासंफलीं॥८॥
ॐ हीं श्रीं समग्र सूत्राग्रे फलं समर्पयामि।

#### वस्त्र पूजा

श्री मत्रत दुकूल पट्ट सुमहैश्रीनादि देशोद्भवैः, काञ्चीजैन वृहत्पटोल निचयैः, सत्क्षीम काशेयकैः। अन्यैः शिल्पि विनिर्मितैः शुभतमैः, कैश्चिच्च नानाविधैः। वाग्देवीमभिपूजयामि रुचिरैर्वस्त्रैविचित्रेर्मुहुः॥९॥ ॐ ह्वीं श्रीं समग्र सूत्राग्रं वस्त्रं समर्पयामि।

### आभरण पूजा

श्री मत्काञ्चन पञ्च रत्न कटकैः, केयूर हाराङ्गदैः ।

पट्टी नूपुर कर्णपूर मुकुटैः, ग्रैवेयकैः कुण्डलैः ॥

पालम्बामरणांऽगुलीयकमणी, सृद्धो खलाऽऽभूषणैः ।

वाणीं लोक विभूषणां प्रति दिनं, सम्पूजयाम्यार्हतीम् ॥१०॥
ॐ ह्रीं श्रीं समग्र सूत्राग्रे आभरणं समर्पयामि ।

# ग्यारहवीं पुष्पाञ्जलि (सगधरा छन्द)

गन्धाढ्येः स्वच्छतोयेर्म्मलतुष रहितैरक्षतैर्दिच्यगन्धेः, श्रीखण्डेः सत्प्रसूनैरिल कुल कलितेः सन्निवेद्येः स वस्त्रैः । धूपेः संधूपिताशैर्वर फल सहितैर्मासुरैः सत्प्रदीपैः । बाग्जैनीं पूजितालं दुरित विरहितं वाञ्छितं नः प्रदेयात् ॥११॥ ॐ हीं श्रीं समग्र सूत्राग्रे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ।

### अन्त्य प्रार्थना

अर्हद्वकत्र प्रसूतं गणधर रचितं द्वादशांङ्गं विशालम् । चित्रं बहुर्थ मुक्तं मुनि गण वृषभैर्धारितं बुद्धिमद्भिः॥ मोक्षाग्रद्वार भूतं वत चरण फलं ज्ञेय भाव प्रदीपं। भक्त्या नित्यं प्रवन्दे श्रुत महमखिलं सर्व लोकैक सारम् ॥१२॥

(वंशस्थ छन्द)

जिनेन्द्र वक्त्रं प्रति निर्गतो वचा. यतीन्द्र भूति प्रमुखेर्गगाधिपैः। श्रुतं धृतं तेश्च पुनः प्रकाशितं, शरवेद सङ्ख्यं प्रणमास्यहं श्रुतम् ॥१३॥ दिवाली पूजन विधि

पहले पूजन के समय जहां पूजन करानी हो वहां सुन्दरचित्रों से एवं अन्यान्य सजावट की चीजों से सुशोभित कर लेना चाहिये।

शुभ मुहूर्त तथा चौघड़िया एवं शुभितिथि तथा शुभिदन और शुभ नक्षत्रमें प्रथम नवीन बही ( जिसको जितनी बहियों की आवश्यकता हो उतनी वहियें खोल ) उत्तम चौकी या पट्टे पर पूरब या उत्तर की दिशा में स्थापन करे पूजन करनेवाला हाथमें मौली बांधे और पत्तों की बन्दर-वाल दुरवाजों पर बांधे और नीचे दोनों तरफ घड़ों के ऊपर डाम<sup>न</sup> ( नारियल ) रखे और अन्यान्य दिव्याभरणों में अलङ्कृत हो सुन्दर पवित्र आसन को ग्रहण करे सामने एक उत्तम चौकी या पट्टा रख उसपर चांदी की रकेवी में शारदाजी की मूर्ति या चित्र स्थापन करें । इसके बाद जल, चन्दन, पुप्प, घूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल श्रीशारदादेवी के पूजन

<sup>🗠</sup> महोपाध्याय श्रीराज सोमगणि विरचते श्रुतस्कन्ध श्रुतपूजा सम्पूर्णमगमत्। ये दोनों पूजाय प्राचीन प्रन्थों से छिखी गई है इनमें जाने पश्चमी को शास्त्रपूजन किस नियमानुसार अप्टप्रकारी पृजन करनी चाहिये इसका खुळासा वर्णन उपरोक्त पूजा के रलोको से पाया जाता है अतः संस्कृत प्रेमियों को इससे लाम लेना चाहिये।

कथा नार्यिछ। ३ मकान को भी सजाना चाहिये।

<u>医斯克亚西亚西亚 医亚亚西环二甲氏后延缩 医斯洛洛达达语词 加洛克 医液体治疗法 医克洛洛 的话的话的话,你我说 后女话说的话,她就是我的感情,只然也是这些这些,他们</u>

के समय प्रत्येक मन्त्रों को पढ़कर मूर्त्ति के सम्मुख चढ़ावे। पूजा कराने वाला विद्वान तथा पूजा करने वाला एवं गन्ध चन्दनानुलिप्त तथा सुन्दर पवित्र वस्त्रों से विभूषित होना चाहिये इस तरह उपरोक्त सब सामग्री सम्पन्न हो जानेपर सुन्दर लेखनी तथा स्याही और दवात लेकर नीचे लिखे अनुसार बहीमें निम्नलिखित पदों को लिखें।

७४॥ वन्देवीरम् । श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुम्यो नमः, श्री सर-स्वत्ये नमः, श्री गौतमस्वामीजी जैसी लिब्ध, श्री केशरियाजीसा भण्डार, श्री भरतचक्रवर्त्ती जैसी ऋद्धि प्राप्त हो एवं बाहूबलजीसा बल, श्री अभय कुमारजीसी बुद्धि और कयवन्नासेठतना सौमाग्य एवं धन्नाशालीमृद्रजीसी, सम्पत्ति प्राप्त हो।

इतना लिखने के बाद नया वर्ष, नया मास एवं दिन तथा तारीख को सात लकीरों में लिखे इसके बाद १ से ९ तक पहाड़ की चोटी की तरह "श्री" लिखे अगर बही\* छोटी हो तो ५ या ७ "श्री" लिखे। <sup>\*</sup> जैनियों को दिवाली के दिन ही नये बहीखाते बदलने चाहिये क्योंकि दिवाली से नया सम्बत् प्रारम्भ होता है।

当

तत्पश्चात् ऊपर लिखे अनुसार नीचे कुङ्कम से खिस्तक लिखे इसके बाद श्री शारदाजी के सम्मुख जलघारा देकर श्री गुरुजी के द्वारा वासक्षेप करावे तत्पश्चात् हाथमें अक्षत कुङ्कम ( रोली ), पूल लेकर नीचे लिखा हुआ क्लोक पढ़े।

मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रमुः।
मङ्गलं स्थूलभद्राद्याः, जैनधर्मीऽस्तु मङ्गलम्॥१॥
इस क्लोक को पढ़कर मूर्त्ति के सम्मुख चढ़ा दे।

### बही\* पूजा

उपरोक्त विधि से श्री शारदा पूजन समाप्त हो जानेपर जल, चन्दन, फूल, धूप, दीप, अक्षत इत्यादि अप्ट प्रकारीके द्वारा प्रत्येक बार नीचे लिखे मन्त्र को पढ़ता हुआ पूजन करें।

ॐ हीं श्रीं भगवत्ये केवल ज्ञान स्वरूपाये लोकालोक प्रकाशकाये सरस्वत्ये जलं समर्पयामि । इस तरह उच्चारण करता हुआ हरएक सामग्री चढ़ावे इस प्रकार पूजन समाप्त हो जानेपर शारदा की निम्नलिखित आरती कपूर से करे ।

#### शारदा आरती

जय जय आरती ज्ञान दिनन्दा, अनुभव पद पावन सुख कंदा ॥ जय॰ ॥१॥ तीन जगत के भाव प्रकाशक, पूरण प्रमुता परम अमंदा ॥ जय॰ ॥२॥ मतिश्रुति अविध और मनपर्यव, केवल काट सब दुखदंदा ॥ जय॰ ॥३॥ भवजल पार उतारण कारण, सेवो ध्यावो भवि जन वृन्दा ॥ जय॰ ॥४॥ शिवपुर पंथ प्रगट ए सीधा, चौमुख भाखे श्री जिनचन्दा ॥ जय॰ ॥४॥

<sup>\*</sup> दिवाली पूजन के दिन रूपया चांदी सोने के शिक्के आदि पदार्थों का पूजन करना और अन्य मतावल्लियों से पूजा कराना जैनशास्त्रानुसार मिथ्यात्त्वकी पुष्टी करना है इसलिये सम्यक्त्वी आवकको दिवाली पूजनमें यह सब कार्य नहीं करने चाहिये।

अविचल राज मिले याही सौं, चिदानन्द मिलै तेज अमंदा ॥ जय॰ ॥६॥ आरती पढ़नेके बाद शारदा स्तोत्र पढ़े।

#### शारदा स्तोत्र

वाग्देवते मक्ति मतां स्वशक्तिः, कलाय विभ्रासित विग्रहामे । बोधं निशुद्धं भवति विधत्तां, कलाय विभ्रासित विग्रहामे ॥१॥ अङ्क प्रवीणा कलहंस पत्रा, कृतस्मरेणा नमतानिहंतुम् ।

अङ्क प्रवीणा कलहंस पत्रा, सरस्वती शक्वद पोहताह ॥२॥ ब्राह्मी विजेषिष्ठ विनिद्र कुंदं, प्रभावदाता घनगर्जितस्य ।

स्वरेण जैत्री ऋतुनां ख़कीये, प्रमावदाता घनगर्जितस्य ॥३॥ मुक्ताक्षमाला लसदौषधीशाम्, शृज्वलाभाति करेत्वदीये।

मुक्ताक्षमाला लसदौषधीशाम्, वां प्रेक्ष्य भेजे मुनियोऽपिहर्षम् ॥४॥ ज्ञानं प्रदातु प्रवणा ममाति, शयालुनांनां भव पातकानि ।

त्वंनेमुषां भारति पुण्डरीक, शयाळुनांनां भव पातकानि ॥५॥ प्रोढ़ प्रभावा समपुस्तकेन, ध्यातासि येनांसि विराजि हस्ता । प्रोढ़ प्रभावा समपुस्तकेन, विद्या सुधा पूरमदृर दुःखाः ॥६॥ तुभ्यं प्रणामः क्रियते मयेन, मरालवेन प्रमदेन गातः।

अति प्रतापै भुविरस्य नम्रः, मरालयेन प्रमदेन वातः ॥७॥ रुच्यार विंदं भ्रमदं करोति, वेलं यदि योऽर्चततेऽघ्रियुग्मं।

रुचार विंदं भ्रमदं करोति, स स्वस्यगोर्ष्टि विदुषां प्रविश्य ॥८॥ पाद प्रसादात्तवरूपसंपत्, लेखाभिरामोदितमानवेशः।

अवेन्नरः सुक्ति भिरेवचिन्तो, लेखाभिरामोदितमानवेशः ॥९॥ सितांशुकांते नयनाभिरामा, मूर्चि समाराध्य भवेन् मनुष्यः । सितांशुकांते नयनाभिरामा, धकारसूर्यक्षितिपावतंशः ॥१०॥

येन स्थितं त्वाममुसर्वतीथ्यैः, समाजितामानत मस्तकेन।

दुर्वादिनां निर्देखितं नरेन्द्र समाजितामानत मस्तकेन ॥११॥ सर्वज्ञ वक्ता वरतामसमंकळीना, मार्ळीगती प्रयण मंथर पादशैन ।

<u>教授各种政治政策,是国际政策的,是国际政策的政策,实现是国际政策的保持,是国际政策的政策的政策,是国际政策的政策的政策,是国际政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策,是对政策的政策的政策的政策的政策,是国际政策的政策的政策,是国际政策的政策的政策,是国际政策的政策的政策,是国际政策的政策的政策,是国际政策的政策,是国际政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策的政策,但是国际政策的政策的政策的政策的,但是国际政策的政策的对象,但是国际政策的政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,但是国际政策的对象,可以是国际政策的对象,可以是国际政策的对象,可以是国际政策的对象,可以是国际政策的对象,可以是国际政策的对象,可以是国际政策的对象,可以是国际政策的对象,可以是国际政策的对象,可以是国际政策的对象,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系统管,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可以是国际政策的关系,可</u>

सर्वज्ञ वक्ता वरतामसमंकलीना, प्राणीतु विश्रुतयशा श्रुतदेवतानः ॥१२॥ कृपस्तुति निविडमक्ति जड़पृक्तैः, गुफैगिरामितिगिरामिष्ठ देवता सा । वालीनुकंपइतिरोपयतु प्रसाद, श्मेरादृशं मिप जिनप्रभसूरिवयी ॥१३॥

चैत्री पूनम पर्व

श्री-आदिनाथ भगवान के प्रथम गणधर श्री पुण्डरीक स्वामी इसी चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मोक्ष गये और अनन्त भव्यात्माओं की यहां आत्मसिन्दी होने से इस परम पवित्र तीर्थ की यात्रा करने से अपूर्व लाम होता है और अनन्त सुखों की प्राप्ति होती है। कहा हैं:—

त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि, तेषां यद्यात्रया फलम् ।

पुण्डरीक गिरेयीत्रा, तदेकापि तनोत्यहो ॥१॥

चैत्रस्य पूर्णिमास्यांतु, यात्रा रात्रुझयाच्छे ।

स्वर्गापवर्ग सौख्यानि, कुरुते करगाण्य हो ॥२॥

अर्थात् तीन छोकों के सम्पूर्ण तीर्थों की यात्रा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य श्री पुण्डरीक ( शत्रुख्य ) तीर्थाधराज की एक ही यात्रासे होता है और चैत्री पूणिमाके दिन जो भव्य शत्रुख्य तीर्थ की यात्रा करते हैं वे स्वर्ग और मोक्ष के अनन्त सुखों को प्राप्त करते हैं। अगर यात्रा करने की सामर्थ्य न हो तो अपने नगर में, मन्दिर अथवा किसी पवित्र स्थान में यथासाध्य श्री शत्रुख्य पर्वत की स्थापना करके, पुण्डरीक स्वामी का ध्यान करने से भी भव्यजीव कमों का क्षयकर मोक्ष प्राप्त करते हैं अत्र एवं सबको इस दिन सिद्धाचलजी की स्थापना करके विधिपूर्वक सुवताचरण करना चाहिये।

चैत्री पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सब प्रमातिक कृत्य करके मन्दिरजी में जावे और पूजा करे। तदनन्तर चावलों की ढेरी बनाकर सिद्धाचलजी की स्थापना करे और पुण्डरीक गणधर अथवा श्री ऋषमदेव स्वामी का

ण इसके बाद गौतम स्वामी का अध्टक पढ़े जो अमे दिया गया है। 'इन्द्रभूति वशुभूति पुत्रं०।"

बिम्ब स्थापन करे। चावलों से श्री तीर्थाधिराजको वधावे। केशर, चन्दन, से पर्वत की पूजा करे। तब श्री संघ मिलकर पर्वत के चारों तरफ तीन प्रदक्षिणा देवे और पूजा शुरू करे। एकाग्रचित्त से अष्ट मङ्गलीक की स्थापना करके मूल प्रतिमा को पञ्चामृत\* से स्नान करावे। दश णमोक्कार गिनकर दश फूल या फूलमालाएं, दश फल, श्रीफल, अनार, नारंगी फल चढ़ावे। पट्टेपर दश साथिये करे। दश दीपक करे। दश जाति के मिष्टान्न, नैवेद्य चढ़ावे। कपूरकी आरती करें। पीछे सिद्ध गिरि गुणगर्मित चैत्यवन्दन करके २१ खमासमण देवे। 'श्री सिद्धक्षेत्र पुण्डरीक गणधराय नमः' इस पद को दश बार नमस्कार करे। फिर 'श्री शत्रुखय पुण्डरीक आराधनार्थं करेंम काउसग्गं' अणत्थ कि कहकर दश लोगस्स का

#### उद्यापन की सामग्री

१६ चंदुए, १६ पिछवाई, १६ बन्दरवाल, १६ चौपड़, १६ कमाल, १६ ठवणी, १६ स्थापनाजी, १६ आसन, १६ पूजनी, १६ पूजनीकी दण्डी, १६ दवात, १६ कलम, १६ कागज, १६ स्याहीकी पुड़िया, १६ पुस्तक, १६ पूठे, १६ पूठिया, १६ ओघे, १६ पात्रे, १६ मोरपीछी, १६ चन्दन के सुट्टो, १६ धूपदाने, १६ कल्या, १६ रकेबी, १६ कटोरी, १६ दीपक ( छाल्डेन सहित ), १६ संगल्डहणे, १६ केशरकी पुड़िया, १६ चॅवर ।

## चैत्री पूनम के पांचों पूजन की सामग्री

१ श्री सिद्धाचलजी का चित्रपट, १ पट्टा।

सिद्धाचल पर्वतकी पूजा के लिये पुण्डरीक गणधर की तथा ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा।

१ घण्टा, १ घड़ियाल, १७० फूलमाला, १७० नारियल, १७० सुपारी, १७० मिठाई, १७० फल, १७० कपूर की पुड़िया आरती के लिये, १७० जल के कलशा, १७० केशर की कटोरी, १७० दीपक, १७० संगलूहणे, १७० कलश पश्चामृतके, १७० फूल गुलाब के।

#### दोपहर में श्री सिद्धाचलजी की पूजा करने की सामग्री

१ ध्वजा, २ जल, ३ चन्द्न, ४ पुष्प, ६ दीपक, ७ अक्षत, ८ नैवेद्य, ६ फल, १० गुलाव जल, ११ अंगलूहणेका जोड़ा हरएक पूजा में यथाशक्ति नगदी अवश्य चढ़ावे।

\* पञ्चामृत दूध, दही, घृत, केशर, मिश्री।

ग हरएक बार वन्दनपूर्वक।

6-- BB 8 I

काउसग्ग करे, अगर समय थोड़ा हो तो एक लोगस्स का काउसग्ग करे पारकर 'णमो अरिहंताणं॰' पूर्वकं श्री तीर्थाधिराज की स्तुति कहे।

इसी तरह बीस, तीस, चालीस तथा पचास इन चारों पूजा के मेदों के बारे में भी समझ लेना। विशेषता इतनी ही है दूसरी पूजा में सब विधि बीस, बीस करनी।तीसरी पूजा में सब विधि तीस, तीस करे। इसी प्रकार चौथी पूजा में ४० और पांचवीं में सब विधि पचास, पचास करे। श्री 'सिद्धक्षेत्र पुण्डरीकाय मनः' इस पद की २० माला फेरे। पांचों पूजाओं में एक एक ध्वजा चढ़ानी चाहिये अगर ऐसा न हो सके तो कम से कम पांचों पूजाओं के निमित्त एक ध्वजा चढ़ावे। इस तपको कम से कम एक वर्ष, मध्यम सात वर्ष और उत्कृष्ट १५ वर्ष तक करे।

तप सम्पूर्ण हुए पीछे रात्रुखयजी की यात्रा करे। ज्ञान पूजा करे। यथाशक्ति साधर्मी वत्सल करे।

## श्री सिद्धाचल चैत्यवन्दन ( हरि गीत छन्द )

युग आदिमें प्रभु आदिने जिसको सनाथ बना दिया,

पूरव नवाणु वार निजपद शरण दे पावन किया। जिसके अणु अणु में भरा है दिव्य तेज अनुत्तरं,

तेजोमयं तमहं सदा प्रणमामि सिद्धगिरीखरम् ॥१॥ योगी तथा भोगी जहां निज साध्य साधनता वरें,

हैं अन्तराय अनंत उनका अन्त भी जल्दी करें। संसार में सर्वोच्चपद पावें अचल सुख निर्भरं,

तं साध्य-सिद्धिकरं सदा प्रणमामि सिद्धगिरीश्वरम् ॥२॥ जहँ पुण्यमृत्ति अनन्त साधक साधुओं की भावना,

सन्ताप हर देती विमल बलशालिनी संभावना। विस्तारती आत्मिक अनन्त सुकान्त गुण रत्नाकरं, तं दिव्य-भावभरं सदा प्रणमामि सिन्दगिरीश्वरम् ॥३॥

बहती विमल धारा जहां शत्रुंजयी सुखदा नदी, जो दूर करती है अनादि कुकर्म की सारी बदी।

है आत्मभूमि में बहाती शान्त रस सुख निर्झरं,

विमलाचलं तमहं सदा प्रणमामि सिद्धगिरीक्वरम्॥४॥

पापी अधम जन भी जहां तप-जप करें हो संयमी,

होवें अपाप सुधन्य वे उनके न हो कुछ भी कमी। वे मुक्तिरमणी रमण सुख भोगें अशेष अनश्वरं.

तमहं महा महिमामयं प्रणमामि सिन्दगिरीश्वरम् ॥५॥ जहँ अन्धकार विकार का छवलेश भी रहता नहीं,

अविवेक पूरित विकलता का अंश भी रहता नहीं। जहाँ हृदय होता है प्रकाशित सिच्चदात्मक भारवरं,

ध्येयं मतं तमहं सदा प्रणमामि सिद्धगिरीश्वरम् ॥६॥ जो है रजोमय आप पर परके रजोगुण को हरे,

है आप खूब कठोर पर जो और को कोमल करे। आश्चर्यका अवतार तारक जो भवोद्धि दुस्तरं,

सत्यं शिवं तमहं सदा प्रणमामि सिन्धगिरीश्वरम् ॥७॥ जहँ कोध मान तथैव माया लोभका चलता नहीं,

जहँ पूर्व सुकृतके बिना जाना कभी मिलता नहीं। जो है स्वयं जड़ किन्तु हरता है जड़त्व सुदुर्घरं,

जन-शंकरं तमहं सदा प्रणमामि सिन्धिगरीश्वरम् ॥८॥

जहँ रोग शोक वियोग सारे नाश हैं होते सही,

दुर्भाग्य दुःख विशेष कर ढूंढे जहां मिलते नहीं। सौभाग्य सुख प्रतिपद जहां पाते सुभव्य मनोहरं,

परमोत्तमं तमहं सदा प्रणमामि सिन्दगिरीक्ष्वरम् ॥९॥

जहँ पंचकोटि सुसाधुगण से चैत्र पूनम पर्व में,

श्री पुण्डरीक गणाधिनायक हैं गए अपवर्ग में।

<u>你你才是是你你你不要你有家人的你不完实你你不要你是你是你你你你你你你你你你你</u>你,我们也没有你你这一个你你说了,我你你你你你你你你你你你你你你你你你你你的你,我们

सुखिसन्धु विसु भगवान् श्रीहरिपूज्यपद पाए परं,

सविनय कवीन्द्र सुकीर्तितं तं नौमि सिन्धिगरीश्वरम् ॥१०॥ इसके बाद "जंकिचि०", "णमुर्खुणं०", "जावंति चेइआइं०", "जावंतकेवि साइ०", "नमोऽर्हत्०" कहकर श्रीशत्रुंजय तीर्थराज का गुण गर्मित १० गाथा का स्तवन कहें।

### श्री सिद्धगिरि स्तवन गाथा १०

सुण सुण सेत्रुंज गिरस्वामी, जगजीवन अन्तर जामी । हूं तो अरज करूं सिर नामी, कृपानिध विनती अवधारो । भवसागर पार उतारो निज सेवक वान वधारो, कृपानिध विनती अवधारो ॥१॥ प्रमु मूरति मोहन गारी, निरख्यां हरखे नरनारी । जाऊं वारीहूं वारहजारी, कृपानिध वीनति अवघारो ॥२॥ हिवकिसिय विमासण कीजै, मुझ ऊपर महरघरीजै। दिऌरंजन दर्शनदीजै, कृपानिधवीनति अवधारो ॥३॥ आजसयल मनोरथफलिया, भव भावना पातक टलिया। प्रभू जो मुझसे मुख मिलिया, कृपानिध वीनति अवधारो ॥४॥ समरया संकट टलिजावै, नवनव नित मंगलथावे । मुझ आतमपुण्य भरावे, कृपानिधवीनति अवधारो ॥५॥ करजोड़ी वीनति कीजे, केशर चन्दन चरचीजै। दिन घन घन तेह गिणीजै कृपानिधवीनति अवघारो ॥६॥ प्रभुदरश सरसलहि तोरो, अति हरषित हुवो चितमोरो । जिमदीठां चन्द चकोरो, कृपानिधवीनति अवधारो ॥७॥ परतिख प्रभु पञ्चम आरे, वीस महाभय संकट वारे । सहुसेवक काजसुधारे कृपानिधवीनति अवधारो ॥८॥ सेवो स्वामी सदासुखदाई, कामणा नरहैघर कांई। वाघे संपति शोभा सवाई, कृपानिधवीनति अवधारो ॥९॥ नाभिराय कुळबरचन्दा, भव जन मन नयन अनन्दा । ओलगे सुर असुरसुरिंदा, कृपानिधवीनति अवधारो ॥१०॥ जयकारी ऋषभ जिनन्दा, प्रह समधर परम अनन्दा । वन्दे श्री जिनमक्ति सूरिन्दा कृपानिधवीनति अवधारो ॥११॥

## सिद्धगिरि स्तुति

विमलाचल मण्डण जिनवर आदि जिनन्द, निरमम निरमोही केवल ज्ञान दिनन्द। जे पूर्व निवाणं वारघरी आनन्द, सेत्रुझा गिरि शिखरे समवसर्या सुखकन्द॥१॥ इस प्रकार चैत्यवन्दन स्तवन स्तुति कहने के बाद

#### श्री सिद्धगिरि जंयति

१ श्री शत्रुङ्गाय नमः । २ श्री पुण्डरीकाय नमः । ३ श्री सिद्धेत्राय नमः । ४ श्री विमलाचलाय नमः । ५ श्री सुरिगरये नमः । ६ श्री महा-गिरये नमः । ७ श्रीपुण्यराशये नमः । ८ श्रीपर्वताय नमः । ९ श्रीपर्वतेन्द्राय नमः । १० श्री महातीर्थाय नमः । ११ श्री शास्त्रताय नमः । १२ श्री दृद्ध-शक्तये नमः । १३ श्री सुक्तिनिल्याय नमः । १४ श्री पुण्यदन्ताय नमः । १५ श्री महापद्माय नमः । १६ श्री पृथ्वीपीठाय नमः । १७ श्री सूरमद्र-गिरये नमः । १८ श्री केलाशिंगरये नमः । १९ श्री पातालमूलाय नमः । २० श्री अकर्मकर्त्रये नमः । २१ श्री सर्वकामपूर्णय नमः ।

ये सिद्धगिरि की खमासमणपूर्वक २१ जयित देवे।

## श्री सिद्धाचल चैत्यवन्दन ( द्रुत विलिम्बत बन्द )

जय अनन्त गुणाकर शङ्कर! जय महोदय हेतु निरन्तर!। जय भयङ्कर दुःख निवर्षण! जय गिरीश्वर पावन दर्शन!॥१॥ जय सुदुर्गति पाप निवारण! जय महा भव सागर तारण!। जय यशोधर मोह तमोहर! जय महालय भूत महेश्वर!॥२॥ जय महाधृति तेज विराजित! जय भवोदय दुर्गुण वर्जित!। जय विशाल विभुत्व समाश्रित! जय गिरीश्वर योगि सुसेवित!॥३॥ जय निरंजन पुण्य पदाश्रय! जय सुञ्जुजल सिन्दि रमालय!। जय निरामय निर्मय निर्मल! जय गिरीश्वर सिन्द महाबल!॥४॥

जय शमोत्तम भूमि विशेषित ! जय वरिष्ठ विशिष्ठतया स्थित !। जय महाप्रभ तीर्थ अनुत्तर ! जय गिरीश्वर शुद्धि महत्तर ! ॥५॥ शिवरमा मुख दर्शन के लिए, अचलता गुण शिक्षण के लिए। सशिव निश्चल सिद्धगिरीक्वर, शरण लूं मरणादि अगोचर ॥६॥ अमर के घर की नित नौकरी, सुरंछता सुरधेनु करें खरी। अमर सेव्य गिरीश्वर तें कहो, कित रहे समता उनतें अहो ॥७॥ विकट मोहमहा भट को हरा, कर निज प्रभुता गुणसे भरा। मनु जयध्वज मूर्त्त किया खड़ा, गुणी गणेन गिरीक्वर को बड़ा ॥८॥ न जिसके बहिरात्म अभव्य भी, पुनित दर्शन पा सकते कभी। नयन दर्शन दर्शन ही नहीं, हृदय दर्शन दर्शन है सही ॥९॥ सुख सुदुःख समुत्थित भोग में, भवन या वन योग वियोग में। अमम हो विमलाचल जो रहें, सहज वे विमलाचल हो रहें॥१०॥ सुतर हो भव सागर सर्वथा, विलय जन्म जरा मरण व्यथा। वल विकाश अनन्त अनन्त हो, स्मरण में यदि तीर्थ जयन्त हो॥११॥ सुजन जो विमलाचल में चलें, विषय चोर नहीं उनको छलें। कुपथमें खलके बल होत हैं, सुपथमें खल निर्बल होत हैं ॥१२॥ गिरि अनेक यहां पर हैं खड़े, गगन में अति उन्नत हो अड़े। मिल रही उनमें कुछ भी भला, पर कहो विमलाचल की कला॥१३॥ अविरलोचत पुण्य प्रकाशके, सुहित कारक सिन्द गिरीशके। निकटमें यदि दोष न नाश हो, रविव घूक निदर्शन खास हो ॥१४॥ सु विमलाचलको तजें, स्वहित अन्य तथैवच जो भजें। सुरमणी तज पत्थर वे गहें, प्रथम के गुण थानक में रहें ॥१५॥ कुमति जो विमलाचल दर्शन तें सही, कुटिल कर्म कभी रहते नहीं। किमु मदोद्धत हस्ति समूह भी, न मृग नाथ विलोक भगें कभी ॥१६॥ सफल जन्म घड़ी दिन है वही, अतुल भक्ति नदी जिसमें वही। न वह जन्म घड़ी दिन भी नहीं, सु विमलाचल भक्ति जहां नहीं ॥१७॥ जय सदागम सिन्द पदोदय ।

जय कषाय वनान्तक पावक ! जय कलंक निवारक पावक ॥१८॥ जय सुखोदिष वर्द्धक चन्द्रमा ! जय जनाम्बुज बोधन अर्थमा ! जय विमो मगवत्व गुणाधिक ! जय भवाम्बुधि तारक नाविक ॥१९॥ जय सदा हरि पूज्य गिरीक्वर ! जय महा महिमा अजरामर ! जय कवीन्द्र सुगीत यशोनिधे ! जय महाजय पुण्य पयोनिधे ॥२०॥

इस प्रकार चैत्यवन्दन कहकर "जंकिंचि॰" कहे बाद "णमोत्युणं॰"कहे जावंतिचेइयाइं॰ "जावंत केविसाहू॰" "नमोऽईत॰" कहकर बीस गाथाका श्री सिद्धाचल तीर्थराज का स्तवन पढ़े।

## श्री आबू\*जी स्तवन गाथा २०

यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो । यात्रा भणी उमहेज्यो तुम्हे नर भव छाहोछीज्योरे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो । पंच-तीरय मांहेछाजे आवू मारूडेदेश विराजेरे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो स्वरगथी वादे छागो उंचो अंबरिये जाइ छागो रे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो ॥१॥ एतो देवानो वास कहावे निरस्वन्ता त्रिपति नथावेरे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो । एतोडुंगरियाने राजा एहनीछै बारह पाजारे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो ॥२॥ छह ऋतु वास वणायो एतो चंपछा अंवछा छायोरे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो ॥ सस्वर झरणा झाझा जिहां तिहावनवेख्याआझारे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो । सस्वर झरणा झाझा जिहां तिहावनवेख्याआझारे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो ॥३॥ भार अढारे वणराई एतो इहां हिज निजरे आइरे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो ॥ इसहे आव्जीनी यात्रा करज्यो ॥ उपर भूमि विशाला देवल दीहा रिलयालारे, यात्रीडा भाई आव्जीनी यात्रा करज्यो ॥ वसल्जीनी यात्रा करज्या ॥ वसल्जीनी यात्रा करज्यो ॥ वसल्जीनी यात्रा करज्या ॥ वसल्जीनी यात्रा करज्या ॥ वसल्जीनी यात्रा करज्या ॥ वसल्जीन

<sup>\*</sup> आवूजी में मूळनायक भगवान् ऋषभदेवजी की प्रतिमा है अतः यह स्तवन यहां पर लिखा गया है

यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो । देवल तेण करायो पाहण आरास-मंडायोरे, यात्रीडा माई आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥६॥ झीणी झीणी कोरणी झेरयो दलमाखण जेम उकेरयोरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी करज्यो । नवि नविं भांति वणाई जिहांतिहां कोरणिया झिणाईरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥७॥ उत्तरे पाहण जेतो जोखीजे पाहणतेतोरे, यात्रीडा माई आवूजीनी यात्रा करज्यो। आदिजिनेसर स्वामी प्रतिमा थापी हितकामीरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥८॥ उगणीसकोडसोनइया द्रव्य लागत करि जस लीयारे. यात्रीडा भाई आवूजीनीयात्रा करज्यो । करजोड़ीने आगे मन्त्री जिनवर पाय लागेरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥९॥ पूठे चढ़िया हाथी मंडाणापित साह साथीरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो। इणदेवल समवड कोई भूमंडलमांही न होईरे, यात्रीडा माई आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥१०॥ बिल तिणवंश विगताला वस्तुपाल अने तेजपालारे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो । देवनमी ऋद्धिपाई इहां तियां पिण सफल कराईरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥११॥ तेहवो जिणहरपासे वार कोडनी लागतिभासेरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो । देवराणी जेठाणी आलानी अजब कहाणीरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥१२॥ इहां देवल सोहवधारी नेमनाथजी बाल्जबहाचारीरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो । कस वट पाहण केरी मूरत सुरमा रंग हेरीरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥१३॥ देवल वाडोदीठो तेतो लागै नयण मीठोरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो । तिहांकेई देवल पासे लोक जोवेघणो तमासोरे, यात्रीडा भाई आवूर्जीनी यात्रा करज्यो ॥१४॥ त्रिणगाउआगल जाइयै देवल देखी सुख लहियेरे, यात्रीडा माई आवूजीनी यात्रा करज्यो । चौमुखप्रतिमा च्यारो आदिनाथ देवजुहा-रोरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो । १५॥ सोवनमें साते धातो शिगमिग रही दिनने रातोरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो। मणचवदेसे चम्माली जिण विवनो भार निहालोरे, योत्रीडा भाई आबूजीनी

在我在我也可以在我们是我们也是我的是我的我们也是我的我们也是我的我们也是我的我们也是我们有一个人的人的人,我们也是我的我们是我们就是我的我们是我们的我们的我们的

tik i kerikanisi asi asi asisisisi ka isisisisi ka katanisi ka isisisi ka kasisi ka kasisi asisisi asi ka kata

यात्रा करज्यो ॥१६॥ श्रीमाली भोम सो भागी जिणवरथी जसु लय लागीरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो । एहनी करणी बाहवाहो इहांलीधो लखमी लाहोरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो ॥१७॥ ए ढूं-गिरये आवी जिण यात्रा करे मनभावीरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो । जिहांतिहां पूजरचावे नाटिकया नाच करावेरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो ॥१८॥ रातीजोगो दिवरावो जिनवरना जसगुण गावोरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो । साहमीवच्छल कीज्यो जातडलीनो जसलीजोरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो ॥१९॥ आगेथी आवी चाली वातां केई अचरज वालीरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो ॥१९॥ आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥२०॥ एतीरथ गुणगावो यात्रा नोफलते पावेरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो ॥२०॥ एतीरथ गुणगावो यात्रा नोफलते पावेरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो ॥ एतीरथसमतोलैकुण आवे रूपचन्द बोलेरे। यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा करज्यो ॥२१॥ इस प्रकार जयवियराय० अरिहंतचेइयाणं० अणत्थ० कह एक णमोक्कार का काउसगा करे।

## सिद्धिगिरि स्तुति

सुदी पक्षनी पूनम चैत्रमास शुभवार, विधिसेति लहिये आगम साख विचार । इम सोले वरस लग धरिये ज्ञानउदार, करतां नरनारी पामें भवनोपार ॥१॥ स्तुति कह निम्न खमासमणपूर्वक जयति देवे ।

### श्री सिद्धगिरि जयति

१ श्री रात्रुझाय नमः । २ श्री पुण्डरीकाय नमः । ३ श्री सिद्धक्षेत्राय नमः । ४ श्री विमलाचलाय नमः । ५ श्री सुरिगरये नमः । ६ श्री महा-गिरये नमः । ७ श्री पुण्यराराये नमः । ८ श्री पर्वताय नमः । ९ श्री पर्वते-न्द्राय नमः । १० श्री महातीर्थाय नमः । ११ श्री शास्त्रताय नमः । १२ श्री दृद्शक्तये नमः । १३ श्री मुक्तिनिलयाय नमः । १४ श्री पुष्पदन्ताय नमः । १५ श्री महापद्माय नमः । १६ पृथ्वीपीठाय नमः । १७ श्री सुमद्र गिरये नमः । १८ श्री कैलारागिरये नमः । १९ श्री पातालमूलायनमः । २० श्री अकर्मकाय नमः । २१ श्री सर्वकामपूरणाय नमः ।

## श्री सिद्धगिरि चैत्यवन्दन (दोहा)

श्री सिद्धाचल सकल सुख, मागर सिद्धि निधान । दुःख निवारण सिद्धि हित, वन्द्रं घर बहुमान ॥१॥ श्री सिद्धाचल पर सुजन, जो सीघा चल जाय । भव वन में भूले न वह, अजरामर पद पाय ॥२॥ श्री सिन्दा-चल शिखर पर, शिवरमणी अधिवास । गुण थानक नर जो पढ़ें, पावें सौंख्य विलास ॥३॥ श्री सिन्दाचल अचल पद, आश्रित जन आधार । मोह महारि नरेश का, जहां न दण्ड प्रचार ॥४॥ श्री सिद्धाचल उच्चता, करे नीचता नाश। कर्म शिकारी का जहां, चले न कोई पाश ॥५॥ श्री सिद्धाचल जो लखे, आतम अन्तर रूप। वे जन निर्धन भी यहां, होवें त्रिभुवन भूप ॥६॥ श्री सिद्धाचल निकट में, प्रकट महोदय योग । विकट तमोगुण को हरे, भरे अतट सुख भोग ॥७॥ श्री सिद्धाचल क्षेत्र की, महिमा अपरम्पार । नित्य घनाघन कर्म बिन, देता फल विस्तार ॥८॥ श्री सिद्धाचल सम यहां, है सिद्धाचल आप । अनुपमेय उपमा रहित, गुण हैं भरे अमाप ॥९॥ भीम भवोद्धि डूबते जीवों का आधार । द्वीप अनुत्तर सुखद यह, सिद्धाचल जयकार ॥१०॥ शान्त अपूर्व गिरीश यह, शत्रुझय सुविशेष । भूति भोग वृष वर शिवा, लम्बन रुद्र न लेश ॥११॥ पुरुषोत्तम श्रीपद नरक, नाशक अभिनव भाव। पर वृष भेदी है न यह, गिरिवर पुनित प्रभाव ॥१२॥ ब्रह्म सनातन वरविधि पावन परम पुराण । है सिन्द्रा-चल किन्तु भव लय, कारण परमाण ॥१३॥ तिमिर हारि खरकर सुभग, मित्र अनन्त प्रकाश । यह सिद्धाचल है अहो !, अस्त रहित अवकाश ॥१४॥ राज राज अमृत निघि, सोम कला गुण धाम, औषधीश है सिद्ध-गिरि, निर्लोञ्छन उद्दाम ॥१५॥ घन आश्रय सुरपथ परम, विशद विष्णुपद खास । है अनन्त यह तीर्थपति, पर नहीं शुन्याकाश ॥१६॥ रसमय जीवन धर महा, मोद हेतु घनरूप । धुम योनि पर है न यह, सिद्धगिरीश अनूप

为想法教授的经验处理处理处理的经验的经验的经验的经验的经验的经验的经验检验的现代,这种特别的现代,这种是一种的现代,这种是一种的现代,这种是一种,这种是一种,这种

॥१७॥ धर्मराज समवर्ति गुण, महासत्य यमराज । है सिद्धाचल किन्तु यह, मृत्यु विनाशक साज ॥१८॥ धर्मधातु श्रीघन सुगत, महा बोधि भगवान् । है सिद्धाचल पर न है, क्षणिक बाद परधान ॥१९॥ श्रीनन्दन प्रद्युम्न पद् कला केलि अभिराम । है सिद्धाचल विश्व में, पर नहीं मन्मथ काम ॥२०॥ क्षमा मूर्त्ति अचलाकृति, सर्वसहा समान । श्री सिद्धाचल है सदा, पर नहिं कुपद विधान ॥२१॥ संवर जीवन सर्वतो मुख घन रस परिणाम । है सिद्धाचल सर्वथा, पर नहिं जड़ता धाम ॥२२॥ रत्नाकर पावन निधि, दिव्य महाशय नव्य । पर सागर जल निधि नहीं, यह सिद्धाचल भव्य ॥२३॥ पावक तमनाशक शुचि, मल जड़ता क्षय हेतु । है न ंहुताशन सिन्धिगिरि, शिव मन्दिर वर केंतु ॥२४॥ जगत्त्राण शीतल महा बल पवमान अमान । नूतन सिद्धाचल अहो, अप्रकम्प गुणवान ॥२५॥ जय जय सिद्धा-चल विमल गुण जय जय गिरिराज!। जय जय अनुभव सिन्धपद जय त्रिभुवन सिरताज ॥२६॥ जय जय सुख सागर विभो ! जय जय जगदा-धार ! । जय तीर्थेश्वर जय अभय, दाता जय जयकार ! ॥२७॥ जय भगवन् अघहर सदा, जयरात्र झय भाव ! । जय साधक सिन्धित्थिते ! जय सुब्रत विधि दाव ! ॥२८॥ जय सुरगण नायक हरि, पूज्य दयामय देव ! । जय जय मोह महोदधि, शोषकपद स्वयमेव ॥२९॥ जय सविनय सुकवीन्द्र गण कीर्तित गुणमणिमाल । जय सुचिरंजय सिन्दगिरि, शरणागत प्रतिपाल ॥३०॥

चैत्यवन्दन के बाद "जंकिंचि॰, णमोखुणं॰, जावंति॰ चेइयाइं॰, जावंत केविसाहू॰, नमोऽईत्॰" कहकर श्रीसिद्धाचलजी का तीस गाथा स्तवन कहे।

#### सिद्धगिरि स्तवन गाथा ३०

मंगल कमला कंद ए, सुखसागर पूनम चन्द ए। जगगुरु अजिय जिणंद ए, शांतीसर नयणानन्द ए।।१॥ बिहुं जिनवर प्रणमेव ए, बिहुं गुण गाइस संखेव ए। पुण्य मंडार भरेसु ए, मानव भव सफल करेसु ए॥२॥

कोडिह लाख पचास ए, सागर जिणशासन भास ए। रिसह जिनेसर बंस ए, उवझाय सरोवर हंस ए ॥३॥ इण अवसर तिहां राजियो ए, राजा जित-शत्रू जग गाजियो ए । विजया तसु घर नार ए, बिहुं रमयित पासासार ए ।।।।। कूल हि जिन अवतार ए तिण राय मनाच्यो हार ए । उयर वस्यो दसमास ए, पमु पूरी जननी आस ए ॥५॥ बिहुं जण मन आणंदियो ए, सत नाम अजिय जिण तो दियो ए । तिहुअण सयल उछोह ए, क्रम क्रम बाघे जगनाह ए ॥६॥ हंस घवल सारिस तणी ए, गति सुळळित निजगति निरजणी ए । मलपति चालैं गैल ए, जाणे नयण अमीरस रेल ए ॥७॥ अवर न समो संसार ए, विल ज्ञान विवेक विचार ए । गुण देखी गज गह गह्यो ए, लंछन मिसि पग लागी रह्यो ए ॥८॥ जोवन वय जब आवियो ए, तब वर रमणी परणावियो ए । पीय साधै सब काज ए, प्रभु पालै पुहवी राज ए ॥९॥ हिव हथणाउर ठाम ए, विश्वसेन नरेसर नाम ए । राणी अचिरा देव ए, मनहर सुखमाणे बेव ए ॥१०॥ चवदह सुपने परवरयो ए, अचिरा उयरें सुत अवतरयो ए । मानव देवबखाणियो ए, चक्कीसर जिनवर जाणियो ए ॥११॥ देस नयर हुय संत ए, तिण नाम दियो श्री शांत ए। जिन गुण कुण जाणे कही ए, त्रिहुं भुवणे तसु ओपमा नहीं ए। ॥१२॥ नयण सळूणो हिरण छो ए, वन सिंहे बीहै एकछो ए। नयण समाधि निरोध ए, इण नयणे नारि विरोध ए ॥१३॥ गीतही राग सुरंग ए, पमणै लोक कुरंग ए। तो ऊलग्यो सिस संक ए, तिण पाम्यो नाम कलंक ए ॥१४॥ इण पर मृग अति खलभल्यो ए, भय भंजण सामि सांभल्यो ए । आणंदियो मन आपणो ए, पाय सेवे मिस लंछन तणो ए ॥१५॥ लीलापति परणे घणी ए, नवनविय कुमर राया तणी ए। बल छल अरियण जोगवे ए, पीय राय भली पर भोगवे ए ॥१६॥ कुमर तणें मंडल समें ए, पंचास सहस वरसां गमे ए । तो तेजे दिणयर जिसो ए, ऊपन्नो चक्करयण तिसो ए ॥१७॥ साधी भरह छ खंड ए, वरतावी आण अखंड ए । चवद नव निहि सही ए, वसु सोल सहस जक्खें अही ए ॥१८॥ सहस बहुत्तर पुर वरा ए, बत्तीस मौडबद्ध नरवरा ए। पायक गामै कोड़ ए,

बे कर जोड़ ए ।।१९।। हय गय रहवर जुजुवा ए, लख चौरासी मन्दिर हुआ ए । लाख त्रि वाजित्र घमघमें ए, बत्तीस सहस नाटक रमें ए ॥२०॥ रूप जिसी सुरसुन्दरी ए, लक्षण लावण्य लीलामरी ए । जंगम सोहग देहरी ए, ऐसी चौसठ सहस अंतेउरीए॥२१॥ अवरज ऋष्टि प्रकार ए, मणि कंचण रयण मंडार ए । ते कहिवा कुण जाण ए, वपुवपुरे पुण्य प्रमाण ए ॥२२॥ इम चक्कीसर पंचमो ए, चोथो दूसम सूसम समो ए। वरस सहस पचवीस ए, सब पूरी मनह जगीस ए ॥२३॥ इण पर बिहुं तीर्थंकरा ए, चिर पालिय राज विविध परा ए । जाणी अवसर सार ए, बिहुं लीधो संयम भार ए ॥२४॥ बिहुं खम दम धीरम धरी ए, बिहुं मोह मयण मद परिहरी ए। बिहुं जिण झाण समाण ए, बिहुं पाम्या केवळज्ञान ए ॥२५॥ बिहुं देवहि कोडिह मैमिह ए, बिहुं चोतीसै अतिसय सिह ए। समवसरण बिहुं ठाण ए, बिहुं योजन बाणि बखाण ए ॥२६॥ नाचे रणकत नेउरी ए, बिहुं आगली इंद अंतेउरी ए। दगिमग जोवे जग सहू ए, रंगहि गुण गावै सुर बहू ए ॥२७॥ बिहुं सिर छत्र चमर विमला, बिहुं पगतल नव सोवन कमला। बिहुं जिण तणे विहार ए, निव रोग न सोग न मारि ए ॥२८॥ बिहुं उवयार मुवन भरी ए, बिहुं सिद्धि रमणि सयम्बरी ए। बिहुं भङ्की भव फंद ए, बिहुं उदयो परमाणंद ए ॥२९॥ इम बीजे ने सोलमो ए, जाणे चिन्तामणि सुर तरु समो ए। थुणि अ ति संझ विहाण ए, तिहां इह परिभव नविहांण ए ॥३०॥ बिहुं उच्छवं मंगल करणा बिहुं संघ सयल दूरिय हरणा । बिहुं वर कमल वनण वयणा, बिहुं श्री जिनराय भुवण रयणा ॥३१॥ इम भगते मोलिमतणी ए, श्री अजिय शांति जिण थुय भिण ए। सरण बिहु जिण पाय ए, श्री मेरु नन्दन उवझाय ए ॥३२॥ 🕸

इस प्रकार स्तवन कहकर जयवियराय॰ अरिहंत चेइयाणं॰ अणत्य॰ कह निम्न' स्तुति पढें।

<sup>\*</sup> उपर्युक्त स्तवन अजितनाथस्वामी और शान्तिनाथस्वामी का है प्राचीन पुस्तकों में तीसगाथा का स्तवन न होने से यहां दे दिया गया है ये दोनों ही तीर्थं क्रूर शत्रुखय पर्वत पर समवसरे थें।

,这种种种,我们是是一种,我们是是一种,我们是是一种,我们是是一种,我们是是一种,我们是一种,我们是一种,我们是不是一种,我们是不是一种,我们是是一种,我们是是

## सिद्धगिरि स्तुति

सेत्रुजामंडण आदिदेव, हूं अहनीस समर्रं ताससेवे। रायणतल पगलां प्रभुतणा, पूजी सफल फलसोहामणा ॥१॥

#### श्री सिद्धगिरि जयति

१ श्री शत्र जुजयाय नमः। २ श्री पुण्डरीकाय नमः। ३ श्री सिद्धक्षेत्राय नमः। १ श्री विमलाचलाय नमः। । ५ श्री सुरिगरये नमः। ६ श्री महा-िगरये नमः। ७ श्री पुण्यराशये नमः। ८ श्री पर्वताय नमः। ९ श्री पर्वतेन्द्राय नमः। १० श्री महातीर्थीय नमः। ११ श्री शाश्वताय नमः। १२ श्री हृद्धशक्तये नमः। १३ श्री सुक्तिनिल्याय नमः। १४ श्री पुण्पद-न्ताय नमः। १५ श्री महापद्माय नमः। १६ श्री पृथ्वीपीठाय नमः। १७ श्री सुमद्रगिरये नमः। १८ श्री कैलाशिगरये नमः। १९ श्री पाताल-मूलाय नमः। २० श्री अकर्मकाय नमः। २१ श्री सर्वकामपूरणाय नमः।

ये सिद्धगिरि की खमासमणपूर्वक जयित देवे।

#### श्री सिद्धाचल तीर्थराज चैत्यवन्दन

परमातम पदवी छहें, पुण्डरीक गणनाथ । चैत्री पूनम पर्वमें, पंचकोटि मुनिसाथ ॥१॥ पुण्डरीक गुणधाम यह, पुण्डरीक गिरिराज । यातें पावन तीर्थ जय, पुण्डरीक सिरताज ॥२॥ मंजुल मन मोहन जहां, पसरे परम मुवास । पुण्डरीक गिरिराज यह, पुण्डरीक पद खास ॥३॥ कर्म विकट शठ गजधटा, नाशे अपने आप । पुण्डरीक गिरिराज है, पुण्डरीक परताप ॥१॥ मोह महा घनतिमिर भर, झटपट होवे दूर । पुण्डरीक गिरिराज पर, पुण्डरीक गुण नूर ॥५॥ निम विनमी विद्याधरा, दो कोटी मुनि संग । शत्रुझय गिरिराज पर, कर कर्मों से जंग ॥६॥ शत्रुझय कर आतमा, वर्ण गन्ध रस हीन । रूप अरूपी होगए, निजगुण मुख लयलीन ॥७॥ दश कोटी मुनि संगमें, द्राविड वारिखिछ । गए सिन्डगित सिन्डगिरि, नाश किया मव सछ ॥८॥ वैभाविक पर्याय से, विरहित हो कर जीव । स्वाभाविक पर्याय पा, हुए सिन्डगिरि शिव ॥९॥ साढे आठ कोटि यहां, यदुपति कृष्ण

कुमार । प्रयुम्नादिक शिव गए, कर भव सागर पार ॥१०॥ पांडव पांच महाबली, विजयी हो संसार । सिन्धि वधू स्वामी हुए, अजरामर अवतार ॥११॥ परम जैन धर्मी परं, अन्य लिंग पद धार । नव नारद पाए यहां, शिव सुख अपरंपार ॥१२॥ द्रव्य समर्थक भावका, अन्तर उन्नत भाव। भावे भव भय नाहा हो, यहां यही गुण दाव ॥१३॥ सब उन्माद व रोग के, हेतु घातुका शोष । करे द्रव्य संलेखना, यहां सदा सुख पोष ॥१४॥ निज गुण रोधक कर्म सह, राग द्वेषका रोध । यहां भाव संलेखना, करे स्वगुण प्रतिशोध ॥१५॥ भविजन होते हैं यहां, शान्त कान्त शुचि अंग । मृत कल्लोलमें, करके स्नान सुरंग ॥१६॥ ज्ञानावरण वियोगतें, लोकालोक अशेष । जाने केवल ज्ञान पा, यहां अनन्त विशेष ॥१७॥ यहां दर्शनावर-णका, होते नाश अनन्त । वस्तुगत सामान्यता, दर्शन होत अनन्त ॥१८॥ पुद्गल संगत वेदनी, कुटिल कर्म हो नाश । अव्याबाघ अनन्त सुख, होत यहां सुप्रकाश ॥१९॥ यहां मोहके नाश तें, हो मिथ्यात्व अमाव । गुण अनन्त सम्यक्त में, प्रकटे रमण सुभाव ॥२०॥ चंचल नयन निमेष सम, आयुषका कर अन्त । पार्वे थिति भविजन यहां, अक्षय सादि अनन्त ॥२१॥ नाम कर्म इन्द्रिय विषय, रहे नहीं लवलेश । यहां निरंजन सिद्धता, अनु-भव होत विशेष ॥२२॥ गौत्र कर्म नाशे यहां, प्रकटे समता रूप । अगुरु लघू योगतें, सुलमय रूप अनुप ॥२३॥ अन्तराय के अन्तसे, पसरे बीर्य अनन्त । दानादिक शुभ लिब्धयां, निज सत्ता विलसंत ॥२४॥ निज गुण ठाठ मिटा रहे आठ कर्म संयोग । तीर्थराज पे आतमा, उनका करे वियोग ॥२५॥ मित्रा तारादिक विशद, आठ दृष्टि उल्लास। योग अंगकारण यहां, पावें परम विकाश ॥२६॥ खेद खेप आदिक यहां, आठ दोष हो दूर। सहज महोदय हो यहां, परम योग अंकूर ॥२७॥ यम नियमादिक आठ विध, योग योग निर्धार । यहां आठ विध कर्मका, होता है संहार ॥२८॥ मव गुण आठों कर्मके, बन्ध सुदु:ख निदान । उदय और उदीरणा, निज सत्ता सन्घान ॥२९॥ यहां निजातम वीर्य से, गुणठाणा क्रम रूढ़। मन्यातमा, पार्वे गूढ़ निगूढ़ ॥३०॥ नहीं पांच संस्थान

。 18人人有死死死事代令父母,是并是他人关系是不是是不是是不是是不是不是不是不是不是不是不是不是不是,是不是一年,是不在先生不会是这是原本是不是不是不是不是,是不是不是不是

न वेद विकार । पांच वर्ण दो गंघ रस, पांच न जहां प्रचार ॥३१॥ स्पर्श आठ होते नहीं, जहां न होती देह । जन्म नहीं न जरा जहां, यही दिव्य गुण गेह ॥३२॥ सिद्ध अचल शाश्वत सकल, पुनरागमन विहीन । चौद-राज लोकान्त थिति, लोकोन्तर सुख पीन ॥३३॥ पर गुण कारकता नहीं, न जहां ग्राहक शक्ति । कर्तृ त्वादिक भाव जहं, निज पदमें ही व्यक्ति ॥३४॥ उत्पाद व्यय ध्रुवगुणी, आतम द्रव्य अमंग । गुण पर्यायों में सदा, पूर्ण समाधि सुरंग ॥३५॥ अस्ति नास्ति आदिक जहां, विद्यमान सतमंग । स्याद्वाद सुख सिन्धु में, भेदाभेद तरंग ॥३६॥ चठगति चक्कर से परे, परम सिद्धगति सार । सिद्धाचल चढ़ते उसे, पाते हैं नर नार ॥३०॥ तीर्य-राज महिमा अगम, अलख अगोचर रूप । त्रिभुवनमें सबसे बड़ा, यही सर्व सिर भूप ॥३८॥ जय सुख सागर पुण्डरीक, जय जय श्री भगवान । जय सुर गणनायक हरी, पूज्य महोदय थान ॥३९॥ जय जय श्री आनन्द घन, देव चन्द्रपरधाम। नित कवीन्द्र कीर्तित करूं, प्रातः काल प्रणाम ॥४०॥ चैत्य वन्द्रन के बाद "जंकिचि॰", "णमोत्थुणं॰", "जावंति चेइन्य वन्दन के बाद "जंकिचि॰", "णमोत्थुणं॰", "जावंति चेइन्य वन्दन के वाद "जंकिचि॰", "णमोत्थुणं॰", "जावंति चेइन्य वन्द्रन के वाद "जंकिचि॰", "णमोत्थुणं॰", "जावंति चेइन्य

चैत्य वन्दन के बाद "जंकिचि॰", "णमोत्युणं॰", "जाबंति चेइ-याइं॰", "जावंत केवि साहू॰", "नमोऽईतः कहकर श्रीसिद्धाचल तीर्थीधराज का चालीस गाया का स्तवन पढ़े।

我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们,我们是我们是我们的,我们是我们是我们的,我们的人,我们是我们是我们的人,我们们的人,我们们的人,我们的

#### सिद्धाचल तीर्थराज स्तवन गाथा ४०

परम कल्याण हितकारी, विमल गिरिराज जयकारी। विजय जय कीर्तिगुणधारी, विमल गिरिराज जयकारी॥ टेर ॥ कल्पतरु काम कुम्भादि, न इसकी शान रखते हैं। समीहित दिव्यफलदाता, विमल गिरिराज जयकारी॥ परम॰ १॥ यहां आते हुये जन के, अलौकिक भाव होते हैं। अनूठा क्षेत्र उपकारी, विमल गिरिराज जयकारी॥ परम० २॥ जलाता कोध अग्नि है, जगत को पर यहां आते। स्वयं जल राख होता है, विमल गिरिराज जयकारी॥ परम० ३॥ बड़ा जो मान का पर्वत, जगत को मानता नीचा। वही नीचा यहां होता, विमल गिरिराज जयकारी॥ परम० ४॥ न माया डाकिनीकामी, यहां कुछ जोर चलता है। हमेशा दूर

रहती है. विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० ५ ॥ यहां पर लोभ का सागर, सहज में सूख जाता है। महा तेजो मयी मूर्चि, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० ६ ॥ कलुषित भावना वाली, कुलेश्या कृष्ण नीलादि । यहां पर नाश होती हैं, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० ७ ॥ सुलेश्या तेज पद्मादि, विमल गुण भावना वाली । यहां सुविकाश पाती हैं, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० ८ ॥ निमित्तों की शुभाशुभता. काम करती हैं। जगत के शुभ निमित्तों में, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० ९ ॥ अकारण काम कोई भी, यहां होते नहीं देखा । सुकारज में सुकारण है, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० १०॥ सफल काल स्वभावादि, यहां पर पुष्ट होते हैं । सुकारण कारणों का है, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ ११ ॥ यहां पर आतमा होती, प्रमाणित सचिदानन्दी । नयों से और प्रमाणों से, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ १२ ॥ अहेतु हेतु-वादों से, प्रतिष्ठित निर्विवादी है। परम गुण प्राप्त विधि हेतु, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ १३ ॥ स्वभाविक व्यंजना पर्याय, अनुभव खूब होता है। यहां पर आतमा का सत, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० १४ ॥ निजावस्था रमणता में, अनन्ते अर्थ पर्याया । यहां प्रत्यक्ष होते हैं, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ १५ ॥ असत् सत् आदि सत मंगे, अरथ पर्याय संवेदन । यहां होता विशद्तर वर, विमल गिरि-राज जयकारी ॥ परम० १६ ॥ असत् सत वा उभयरूपे, त्रिमंगे व्यंजना होती । यहां निज आत्म की अनुपम, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० ॥ १७ ॥ तपस्वी भन्य गुण योगी, यहां पर शुद्ध ध्यानी हो । सिन्द होते हैं, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० १८ ॥ वे जगमें, यहां जो जीव रहते हैं। भवोदधिपार करते हैं, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० १९ ॥ विराधक और आराधक, यहां पर बन्ध अरु मुक्ति । सहज में प्राप्त करते हैं, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० २० ॥ यहां यात्रा करें पूजा, चतुर्विध संघ भक्ति जो। सकल सुर शिव सुखी होवें, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० २१ ॥ नरक में पापफल भोगें,

यहां पर यात्रियों को जो । सतावें दु:ख दें या तो, विमलिगिरिराज जय-कारी ॥ परम० २२ ॥ जिनेश्वर तुल्य जिन प्रतिमा, सुपूजा को विमलजल से । यहां करते विमल गुण हो, विमल गिरिरांज जयकारी ॥ परम० २३ ॥ यहां चन्दन सुखद पूजा, सकल सन्ताप हर करके। मनोहर दिव्य पद देवें, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० २४ ॥ यहां वर पुष्प पुंजों की, सुगन्धी दिव्य मालाएं। चढ़ाते सिन्द्रगति चढ़ते, विमल गिरिराज जय-कारी ॥ परम॰ २५ ॥ दशांगी धूप करने से, यहां जन पाप हरते हैं । अशुभ दुर्गन्घ को टारे, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० २६ ॥ यहां पर दीप करने से, तिमिर भर नाश होता है। पुनित परकाश होता है, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ २७ ॥ सरल शुभ अक्षतों का जो, करें स्वस्तिक यहां पर वे । चतुर्गति चूर देते हैं, विमल गिरिराज जय-कारी ॥ परम० २८ ॥ सरस नैवेद्य ढ़ोते हैं, यहां जो पुण्य पावें वे । अनाहारक परमपदको, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ २९ ॥ अनुत्तर फल चढ़ावें जो, यहां फल दिच्य पाकर वे। करम फल मुक्त होते हैं, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० ३० ॥ यहां पर आरती करते, निजा-रति दुःख लय होवे । महोदय प्राप्त होता है, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ ३१ ॥ सुमंगल दीप करने से, अमंगल भाव हटते हैं। परम मंगल यहां होवे, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ ३२ ॥ यहां पर द्रव्य पूजा भी, समुन्नत भाव प्रकटाती । हरे फिरं भाव भव भय को, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ ३३ ॥ यहां पूजक हुए होवें, सदा स्वाधीन सुख भोगी । महागुण पूज्यतावाले, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० ३४ ॥ प्रमु श्रीकेवलज्ञानी, प्रमुख तीर्थंकरों की भी। यहां सिद्धि हुई शाश्वत, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ ३५ ॥ यहां शुक सेलगादिक ने, खपाये आठ कर्मीं को । हुए अकलंक आनन्दी, विमल गिरिराज जय-कारी ॥ परम॰ ३६ ॥ यहां रघुवंश रामादिक, विजेता द्रव्य अरु भावे । अभयपद पूर्णता पाए, विमले गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ ३७ ॥ निजातम में यहां आते, प्रकटता पूर्ण सुखसागर । न दुःख

这个话:在女孩女孩子的话,我们是我们的,我们们是我们的,我们们是一个,我们们的,我们们的,我们们的,我们们是我们的的,我们们的,我们们的是是我们的,我们们的一个

विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ ३८ ॥ यहां जो भक्त आते हैं, सही भगवान् होते हैं । अनिर्वचनीय महिमामय, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ ३९ ॥ सुगुरु हरिपूज्य पद पावन, कवीन्द्रों से सुकीर्तित हैं । सदा वन्दे सदा वन्दे, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम॰ ४० ॥

स्तवन के बाद "जय वीयराय" "अरिहंत चेइयाणं" "अणत्य" ४० अथवा १ लोगस्स का कायोत्सर्ग करे । काउसग्ग पार कर "नमो्ऽईत्" कहकर स्तुति कहे—

## श्री शत्रुञ्जय स्तुति

श्री शत्रुक्षय गिरि तीरथसार गिरवर माहें जेम मेरु उदार, ठाकुर राम अपार मन्त्रमांहि नवकारज जाणुं । तारामाहे जेमचन्द्र वखाणुं जलधर मांहे जल जाणुं पंखी मांहे जेम उत्तमहंस, कुल मांहे जिम ऋषमनोवंश नामि-तणो जे अंश क्षमावंत मांहे जेम अरिहंता। तपसूरा मुनिवर महंता, शत्रुक्षय गिरि गुणवंता॥ १॥

#### श्री सिद्धगिरि जयति

॥१॥ श्री रात्रुझयाय नमः॥२॥ श्री पुण्डरीकाय नमः॥३॥ श्री सिद्ध-क्षेत्राय नमः ॥४॥ श्री विमलाचलाय नमः ॥५॥ श्री सुरिगरये नमः ॥६॥ श्री महागिरये नमः ॥७॥ श्री पुण्यराशये नमः ॥८॥ श्री पर्वताय नमः॥९॥ श्री पर्वतेन्द्राय नमः॥१०॥ श्री महातीर्थाय नमः ॥११॥ श्री शाख्वताय नमः ॥१२॥ श्री दृद्धसक्तये नमः ॥१३॥ श्री मुक्तिनिलयाय नमः ॥१६॥ श्री पुष्पदन्ताय नमः ॥१५॥ श्री महापद्माय नमः ॥१६॥ श्री पृथ्वीपीठाय नमः ॥१७॥ श्री सुमद्रगिरये नमः ॥१८॥ श्री कैलाशगिरये नमः ॥१९॥ श्री पातालमूलाय नमः ॥२०॥ श्री अकर्मकाय नमः ॥२१॥ श्री सर्वकाम पूरणाय नमः ॥

ये सिद्ध गिरिकी खमासमणपूर्वक जयति देव

#### श्री शत्रुञ्जय तीर्थराज चैत्यवन्दन

ॐ अहैं पद पुण्यतम, त्रिभुवन पावन धाम । पुण्डरीकं गिरिराज है, प्रतिदिन करूं प्रणाम ॥ १ ॥ अगमगुणी तीर्थेश की, महिमा अपरम्पार । सुरगुरु अथवा शारदा, कहत न पावें पार ॥ २ ॥ लघुमति गति अति मक्ति से, हूँ प्रेरित मैं आज। सुघ बुध अपनी भूलकर, गाऊं तीरथ-राज ॥ ३ ॥ तारक गुण धारक यहां, हैं सब तीरथ रूप । द्रव्य भाव के भेद से, एक अनेक सरूप ॥ ४ ॥ जम्बू दक्षिण भरत में, सोरठ देश विशेष । तीर्थराज राजे वहां, त्रिकरण नम्ं हमेश ॥ ५ ॥ सिन्दाचल संसार में. तीर्थ शिरोमणि सार । दर्शन वन्दन स्पर्शतें, भविजन तारण हार ॥ ६॥ शत्रुंजय श्री पुण्डरीक, विमलाचल अभिराम । सुरगिरि महागिरि आदि गुण, मय ध्याऊं शुभ नाम ॥ ७ ॥ निजवर बैठे भावसें, जो तीरय शुभ नाम । जाप करें उनके यहां, नाशें पाप तमाम ॥ ८॥ केवलज्ञानी आदि दे. तीर्थंकर अरिहंत । सिद्ध हुए होंगे तथा, काल अनन्तानन्त ॥ ९ ॥ ऋषभदेव स्वामी यहां, पूर्व नवाणुं वार । रायण रूंख समोसरे, जिन्वर जगदाधार ॥ १० ॥ पुण्डरीक गणधर गुणी, पंच कोटि मुनि संग । चैत्री पूनम में यहां, भोगें सौख्य अमंग ॥ ११ ॥ निम विनमि विद्याघरा, दो कोटि मुनिसाथ । फागण सुदि दशमी हुए, शिव रमणीके नाथ ॥ १२ ॥ चैत्र वदी चउदश दिने, शत्रुंजय आधार । निम पुत्री चउसठ छहें, शिव मन्दिर अधिकार ॥ १३ ॥ द्राविड् वारिखिछ मुनि, दृश कोटि अनगार । कार्तिक पूनम में यहां, पाये पद अविकार ॥ १४ ॥ पांडव पांच तथा यहां, नव नारद ऋषिराज । प्रद्युम्नादिक यादवा, पाये अविचल राज ॥ १५ ॥ नेमि बिना तेवीस जिन, पावन गुण भण्डार । समवसरे गिरिराज पे, करते-परउपकार ॥ १६ ॥ अजित शान्ति जिननाथ दो, रहें यहां चउमास । आतमगुण उज्वल किये, सहज समाधि विलास ॥ १७॥ थावचा सुत सेलगादिक, मुनि केइ कोड़ । कठिन कर्म जंजीर को, यहां झपट दें तोड़ ॥ १८ ॥ भरतेश्वर के पाटपे, असंख्यात भूपाल । सिन्दाचल पे सहज में, छोड़ें भव जंजाल ॥ १९ ॥ जालि मयालि प्रमुख मुनि, आतम

老活在不过,<u>不成为这种的这样的</u>是是我们是非常是是,是是是是是是是是是是是是我们的,我们是是我们,是是是我们,我们是是我们的,我们是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

उद्दाम । प्रकटा कर पार्वे यहां, परमातम विश्राम ॥ २० ॥ सिन्द अनन्तों के परम, पुनीत-शान्त अणुयोग। मूर्त्तरूप यह सिन्द गिरि, टारे भव दुःख भोग ॥ २१ ॥ सिन्द रूप की साधना हित सुन्दर आकार । सिन्दायतन यहां करें, त्रिविध ताप अपहार ॥ २२ ॥ काल चाल से जीर्ण वे, होते हैं निर्द्धीर । तीर्थ भक्त भाविक करें, उनका जीर्णीद्धार ॥ २३ ॥ इस अवस-पिंणि काल में, हुए असंख्य उद्धार । उनमें भी सोलह बड़े, हुए विदित संसार ॥ २४ ॥ ऋषभ देव उपदेशतें, भरत भरतपति खास । करें प्रथम उद्धार को, पावन पुण्य प्रकाश ॥ २५ ॥ भरत आठवें पाट में, दण्डवीर्य भूपाछ । उद्धारक दुजे हुए, जिन शासन उजमाछ ॥ २६ ॥ इशानेन्द्र उद्धार को, करे तीसरी बार । दर्शन दर्शन योगतें, तीन जगत कार ॥ २७ ॥ चौथे सुरलोकेशने, किया चतुर्थोद्धार । तीर्थ भक्ति करते भविक, पावें भवोद्धि पार ॥ २८ ॥ पंचम पंचम देवपति, तीर्थोद्धारक धन्य । तीरथ सेवा जो करें, ता सम धन्य न अन्य ॥ २९ ॥ भुवनपति-अधिपति करें, छट्टा जिणोंद्धार । होता जिणोंद्धार में, अठगुण पुण्य प्रचार ॥ ३० ॥ तीरथ वर उद्धार को, करें सातवीं वार । सगर चक्रवर्ती जयी, तीरथ भक्त उदार ॥ ३१ ॥ व्यन्तरेन्द्र सुनकर करें, अभिनन्दन जिन पास । अष्टम वर उद्धार को, आठ करम घन नाश ॥ ३२ ॥ नवमें उद्धा-रक हुए, चन्द्रयशा नरनाथ। चन्द्रप्रमु के पौत्रवर, शिव रमणी के नाथ ॥ ३३ ॥ निज पितु ्शान्तिजिनेश के, सुनकर शुभ उपदेश । दशवें उद्धारक हुए, चक्रधरेश विशेष ॥ ३४ ॥ मुनिसुव्रत स्वामी समय, दशरथ सुत श्रीराम । ग्यारहवें उद्धार को, करें परम गुणधाम ॥ ३५ ॥ निज जननी कुन्ती कथन, पाण्डु पुत्र सुविचार । पाप नाश कारण किया, बारहवां उद्धार ॥ ३६ ॥ विक्रम संवत एकसौ-अाठ बीतते सार । पोरवार जावड् करे, तेरहवां उद्धार ॥ ३७ ॥ संवत वार तिहुत्तरे, बाहडदे श्रीमाल । चौद-हवां उद्धार कर, वरे विजय वरमाल ॥ ३८ ॥ संवत तेर इकहत्तरे, श्रीयुत समराशाह । पनरहवां उद्धार कर, पाये पुण्य अथाह ॥ ३९ ॥ पनरह सौ सत्यासी में, दोसी कमीशाह । सोलहवां उद्धार कर, पाई शिवपुर राह ॥४०॥

तीर्थोद्धारक घन्य यों, युजन सुगुण भण्डार । हुए तथा होंगे सही, अजरामर अविकार ॥ ४१ ॥ तीर्थेश्वर संयोगतें, तीर्थेश्वर पद योग । त्रिमुवन में
तिहुंकाल में, पावें भिव सुख भोग ॥ ४२ ॥ जिन मिन्द्रिर प्रतिमा पुनित,
शत्रुंजय शुभ भाव । करें करावें घन्य वे, पावें परम प्रभाव ॥ ४३ ॥ उत्तर
गुण से हीन भी, साधु वेश अधिकार । तीर्थराज में प्रणमते, प्रकटे लाभ
अपार ॥ ४४ ॥ शत्रुंजय को भेटते, पापी होत अपाप । काती पूनम पर्व
में, भाव प्रभाव अमाप ॥ ४५ ॥ जयतु सनातन सिद्ध गिरि ! जयतु
विजयदातार । जयतु पाप सन्ताप हर, जयतु सार-संमार ॥ ४६ ॥ जयतु
अधम उद्धार कर, जय जय पालन हार । जय अविकारी भाव धर,जय जय
गुण भण्डार ॥ ४७ ॥ जय युखसागर जय विमो ! जय भगवन् गिरिराज।
जय योगीश्वर गम्यपद, जय तीरथ सिरताज ॥ ४८ ॥ जय सुरगणनायक
हिर-पूज्य रुचिर रुचि धार । जय अध्यात्म विकाश हित, पुष्ट हेतु
विस्तार ॥ ४९ ॥ जय अनन्त अति शान्त गुण, सिद्ध सिद्ध सुखदाम ।
जय "कवीन्द्र" कीर्तित ! सदा, सविनय करूं प्रणाम ॥ ५० ॥

चैत्यवन्दन के बाद "जंकिंचि"—"णमोत्युणं"—"जावंति चेइयाइं"— जावंत केवि साहू"—"नमोऽईत् कहकर निम्न लिखित स्तवन कहे—

## ( लघु शत्रु अय रास )

दोहा—आदि जिनन्द दिनन्द सम, ज्योतिरूप जगतेय। आतम गुण परकाश कर, मिवयण कुं सुखदेय ॥१॥ वाग्देवी प्रणमी करी, सद्गुरु शीश नमाय। सिद्धक्षेत्र का गुण कहूं, सुमताने सुमत्याय ॥२॥ सुमता वचने चालतां, सदा सुरंभी देह। सुरपित नरपित सहुन में, या में शिव सुख तेह ॥३॥ सुमता जिन चेतन भणी, समझावे चित आय। प्रथम बात एही कहुं, सुणो भविक चितलाय ॥१॥

## ( ढाल मारूजी की )

सुमता कहें चेतन भणी, साहिबजी, छोड़ो मिथ्या जाल हो। इक चित्ते एगिरि सेविये सा॰, जो निज गुणनी चाह हो॥ इक॰ ५॥ काल

आल अनादी से रह्यो सा॰, कुमित कथन बस होय हो भव मांहे भमतां दु:ख सह्या सा॰ इक॰ ॥६॥ जन्म मरण करि नव नवा सा॰, नट ज्युं वेश बनाव हो । चउगति में नाटक तुम कियो सा॰ इकं॰ ॥७॥ नरक निगोद . में तुम रह्या सा॰, क्षण नहीं पाम्यो सुख हो। किम भूलो दुःख देखी जिसा सा॰ इक॰ ॥८॥ देव मनुष्य अवतार में सा॰, मोह बिडम्बना दुःख हो । चित्तधरने दुर्जन छांडिये सा॰ इक॰ ॥९॥ बल अपणो फोरचां बिना सा॰, दुर्जीन न पड़े पाय हो । जस लिजे दुर्जीन क्षय करी सा॰ इकशा१०॥ मुझकूं कहये न संमरी सा॰, तो पिण अवसर देख हो। तुम आगे बात सकु कही सा॰ इक॰ ॥११॥ उत्तम नर जिणने कह्यो सा॰ होय गुण अवगुण जाण हो । बिल जाणे मित्र कुमित्रने सा॰ इक॰ ॥१२॥ मुझ से प्रेम धरी करी सा॰, कीजे वचन प्रमाण हो । जिन मारग उत्तम आदरो सा॰ इक॰ ॥१३॥ चारित्र धर्मनी आगन्या सा॰, धारो शिरपर आज हो। जिम पामो रंग बधामणा सा॰ इक॰ ॥१४॥ सुध सरधा जलकुं ग्रंही सा॰, बोबे समकित बीज हो । नवपल्लव धर्मतरु ऊये सा॰ इक॰ ॥१५॥ उत्तम नर सुरपति पणा सा॰, पुष्प सुगंधी जाण हो। फल इनका पामस्यो सा॰ इक ॥१६॥ उत्तम ज्ञान प्रकाश से सा॰, सहु देखे निज रूप हो । परमातम पदकुं पिछाणिये सा॰ इक॰ ॥१७॥ तुं मुझ बल्लम है सदा सा॰, तुम गुण अपरम्पार हो। परमातम पद तुःही इक ।।१८॥ पिण निक्चे व्यवहार में सा , निक्चे नयकुं व्यवहारे शुद्ध क्रिया करी सा॰ इक॰ ॥१९॥ निज निज शक्ति अनुसरे सा॰, पाले व्रत मन शुद्ध हो । नव पदनोध्यान हिये धरी सा॰ इक॰ ॥२०॥-सिन्हिगिरि प्रवहण चढ़ी सा॰, वेगे शिवपुर जाय हो । भवसागर पार पामो मुखे सा॰ इक॰ ॥२१॥ इण परि सुमता आयके सा॰, समझावे भविचित्त हो । सुख पामें समझे भवि जीके सा० इक० ॥२२॥ (दोहा)—इण पर सुमता वयण सुण, आसन भव्वी जीव । हरषा घरी व्रत आदरे, धर्म अमृत रस पीव ॥२३॥ सिन्द्रगिरि इक अवसरे, आया वीर जिणंद । इन्द्रादिक आयने, वान्धा घर आणंद ॥२४॥ सिद्ध गिरीना गुण सहू,

भवि चित्त धार । प्रभु पद पंकज, नमन कर, बैठा करी इकतार ॥२५॥ भगवन् दीनी देशना, सिर्क गिरी सम आज । जगमें कोइ तीरथ नहीं, परितख शिवपुर पाज ॥२६॥ काल अनादी से रह्यो, नाम ठाम परिसद्ध । साधु अनन्ता इण गिरे, अणसण लही शिव लिन्द्र ॥२७॥ नाम लियां सहु भय टले, दुःख दारिद्र होये दूर । दिन दिन अधिकी संपदा, पामे सुख भरपूर ॥२८॥

#### ( ढाल )

जंवू द्वीपने मांहे कह्यो रे लाल दक्षिण भरत प्रमाण रे, भविक नर । सहु देशां मांहे सिरे रे लाल, सोरठ देश बखाण रे भ० ॥२९॥ इण गिरनी महिमा बड़ी रे लाल, कहे न सके कोई पार रे भ०। बीर जिणंदे माखियो रे लाल ॥३०॥ विमलाचल प्रणम् सदा रे लाल, श्रान्द गुणों सम नाम रे भ॰। घर बैठां शुभ भाव थी रे लाल, ध्यान कियां सुख पाम रे भ॰ ॥३१॥ प्रथम अनादी काल से रे लाल, अनंत सीधा इहां आय रे भ॰ । अनंत साधु बिल सीधसी रे लाल, प्रणमूं ए गिरी राय रे भ॰ ।।३२।। फागुण सुदी दशमी दिने रे लाल, पूरब निन्नाणुं बार रे। आदि जिणंद समोसरया रे लाल, चरण नमूं सुखकार रे भवि॰ वीर॰ ॥३३॥ पुण्डरीक गणधर नम्ं रे लाल, पंच कोड़ी मुनि साथ रे भ॰। चैत्री पूनम दिन आयने रे लाल, झाली शिवपुर बाथ रे भ॰ वी॰ ॥३४॥ निम विनमि दो दो कोड़से रे लाल, इण गिरि कीनो बास रे भ॰। फागुण सुदी दशमी दिने रे लाल, अविचल ज्यो प्रकाश रे भ॰ वी॰ ॥३५॥ निम पुत्री चौसठ कही रे लाल, अणसण लही शिव पाय रे भ॰। द्राविड़ संघ काती पून में रे लाल, दश कोड़ी सीधा इहां आय रे भ॰ वी॰ ।।३६॥ राम भरत पांडव कह्या रे लाल, बलि नारद नव आय रे भ॰। थावचा सेलग मुनी रे लाल, जालि मयालि शिव पाय रे भ॰ वी॰ ॥३७॥ अजित शान्ति चाँमासो रहा रे लाल, भविजीवां हित काज नेम बिना सह आविया रे लाल, ए शिव पुरनी पाज रे म॰

一个人,我们是一个人,我们们们是一个人,我们们们的人,我们们们们们的人,他们们们们们的人,他们们们们们的人,他们们们们的人,他们们们的人们的人们的人们的人们们的人

बी॰ ॥३८॥ साधु अनन्ता प्रतित्रकं केरेरे लाल, सीधा ध्यान लगाय रे भ॰ । मनमोहर्न गिरि सेवतां रे लाल, पातिक दूर पुलाय रे भ॰ बी॰ ॥३९॥

(दोहा)—कर जोड़ी नित प्रति नमूं, सह साधु मन भाय। सेत्रुंज महातम ग्रंथ से, भेद सुणो चितलाय॥४०॥ भरतादिक सें आज लग, सोले उद्धार कहाय। प्रन्थांतर में जेहना, भेद कह्या समझाय ॥४१॥ संप्रति काले ए रह्यो, षोड़समो उद्धार। करमचन्द डोसी तणो, जद्दा रही जग विस्तार ॥४२॥ देव भुवन जिम शोभता, नव बसी चैत्यना भाव। सुरपित नरपित सहु नमें, प्रगट्यां आतम दाव ॥४३॥ सहु बिम्बनी संख्या कहु, जेनव विसमें होय। मूल नायक विसनाम में, प्रगट कहु छुं जोय ॥४४॥

### ( ढाल )

नमो रे नमो शत्रुंजय गिरि रे। ए चाल

प्रणमूं ए गिरि राय नेरे, धन्य दिवस थयो आज रे। सुमता ने सुपसाय थी रे, मनवंछित फल्या काज रे प्र० ॥४५॥ प्रथम विमल विस आयने रे, पूज्या जिन प्रतिबिम्ब रे। सभी चैत्यों में सोभता रे, छप्पन सै छप्पन बिम्ब रे प्र० ॥४६॥ नामिराय सुत जाणिये रे, मूल नायक छिव शान्ति रे। मोती वसी में बिम्ब रह्या रे, पचवीस सै बयालीस क्रांतिरे प्र० ॥४०॥ बाला विस में सोभता रे, च्यार सै षट् बिम्ब जाण रे। मूल नायक दोनुं वसीतणा रे, आदिनाथ गुण खाण रे प्र० ॥४८॥ अद्भुत बिम्ब मनोहरूं रे, इग्यारे कर ऊंचो जाण रे। विस्तार मान नव हाथ नो रे, मुझ बल्लम जिम प्राण रे प्र० ॥४९॥ चौथी प्रेमा वसी हुं नमूं रे, आदिनाथ जगनाथ रे। पांच सै अड़तीस जिहां रह्या रे, बिम्ब मिल्यां सहु साथ रे प्र० ॥५०॥ अजितनाथ खामी तणी रे, पांचमी हेमावसी थाय रे। अड़सठ ऊपर तीन सै रे, बिम्ब नमूं गुण गाय रे प्र० ॥५१॥ ऊजम वसी छिटी जाणिये रे, पद्म प्रभु जग भाण रे। ऋषमानन चन्द्रानने रे, वारिषेण वर्धमान रे प्र० ॥५२॥ बावन जिनाला शास्वता रे, चौमुख नन्दीसर भाव

रे। च्यार सै गुण तीस शोभता रे, बिम्ब अनोपम राव रे प्र॰ ॥५३॥. मूल नायक पार्ख प्रभुतणी रे, प्रतिमा साकर वसि सांय रे। और तैंयासी बिम्ब छै रे, नयणे दीठां सुख पाय रे प्र॰ ॥५४॥ आदिनाय छीपा वसी रे, बीस बिम्ब सुविशाल रे। नवमी खरतर वसी बिम्बनी रे, ओपमा रवि जिम भाल रे प्र॰ ॥५५॥ आदिसर चौमुख तणी रे, प्रतिमा चार मुखदाय रे । और बिम्ब तेवीस सै रे, पंचदश देख्यां मन भाय रे प्र० ॥५६॥ वारे सहस त्रिण सै ऊपरे रे, अठावन बिल होय रे। इम नवविस सहु बिम्बनी रे, संख्या कही में जाय रे प्र० ॥५७॥ पांडव मन्दिर जाणिये रे, मरुदेवी टूंक सुखकार रे। शासन देवीनी मंदरी रे, नेमचवरी धर्मद्वार रे प्र॰।।५८॥ रायण तल पगला नमूं रे, गणधर मन्दिर जाय रे। चवदे से बावन तणा रे, नित नित प्रणम् पाय रे प्र० ॥५९॥ पुण्डरीक छवि मोहिनी रे, देख्या मन वस थाय रे। भीम कुंड शुचि जल भरयो रे, सूर्य कुण्ड जल नाय रे प्र॰ ॥६०॥ त्रिण षट् बारेगाउनी रे, भमती देउं तीन रे। उलका झोलहु दरसण करी रे, सिन्द शिला सिन्द चीण रे प्र॰ ॥६१॥ चेलणा तलाई शोभती रे, अजित शान्ति थुंभ आत रे। भाडवा ड्रंगर हस्तगिरि रे, कदमगिरि कीनी जात रे प्र॰ ॥६२॥ इत्यादिक दरशण करी रे, सिद्ध बड़ सेवूं आय रे। अगणित चरण प्रभुतणा रे, नमन करूं मन लाय रे प्र॰ ॥६३॥ देवपुरी जिम सोभतो रे, डूंगर अतिहि विशाल रे। सहु जनपद्ना जातरी रे, पूजें सहस मिल भाल रे प्र॰ ॥६४॥ इम सिद्धगिरि मन लायनें रे, त्रिकरण नमूं तिहुं काल रे। और नमूं सहु जे शुद्ध आज्ञा पाल रे प्र॰ ॥६५॥ प्रतिदिन ए गिरिवर चढ़ी रे, अप्ट द्रव्य लेइ हाथ रे। द्रव्य भाव पूजा करे रे, मोहन सहु जगनाथ रे प्र॰ ॥६६॥ (दोहा)—इण परि संख्या विम्बनी, करि आतम सुखदाय । अधिक विम्ब कोई थापसी, नमसूं चित्त लगाय ॥६७॥ मन्द बुद्धि संयोग से, रही होय कछु भूल । तोपिण ओगुण छांड्के, संघ हुवे अनुकूल ॥६८॥ प्रवल पुण्य संयोग से, मुझ सरिया सब काज । दुरशण पायो गिरि तणो, पाम्यो जग यश आज ॥६९॥ दान शील तप भावना, भेद धरमना चार ।

也是是是是我们是我们是我们是我们的,你是我们是我们的的,我们是我们的的,我们们的,我们们的,我们是我们的,我们是我们的,我们是我们的,我们们是我们的,我们们是我们的

सहु छार सम, भाव सहु मुखत्यार ॥७०॥ जिन प्रतिमा जिनसारखी, भगवन् वचन प्रमाण । भावधरी प्रभु पूजतां, लहिये मुख निर्वाण ॥७१॥ शिव मुख से विमुखजिके, मिथ्या दृष्टी जीव । जिन प्रतिमा उत्थापकर, बांधे भवनी नींव ॥७२॥ घन्य दिवस जे ऊग में, मुझ आवे शुभ भाव । मनवंछित मुख जब मिले, प्रगटे निज गुण दाव ॥७३॥ चिन्तामणि मुरतक् समो, ए तीरथ मुखकार । दिन प्रति गुण को समर के, पामूं भवजल पार ॥७४॥

### ( ढाल ) सेत्रुंज साधु अनन्ता सीधा,

ए तीरथ नी अद्भुत महिमा, धारो चित्त मझार रे। पंच प्रमाद विषय सुख छंडी, भेटों गिरि सुखकार रे ए तीरथ॰ ॥७५॥ मनुषा जन्म पायके जे भवि, भेटे निह गिरि एह रे। ते नर गरमा वासे किहये, पशु सम गिणती तेह रे ए तीरथ॰ ॥७६॥ जो तीरथ नी महिमा सुण के, उत्थापे निज बुद्धि रे। ते नर काल अनन्तो भमसी, दुर्लभ पामें सिद्ध रे ए तीरय॰ ॥७७॥ इम जाणी मन भावधरी ने, भवि मिल आवे धाय रे। छहरी संयुत गिरि कुं सेवे, प्रातः उठ मन भाय रे ए तीरथ॰ ॥७८॥ इह भव पर भव मांहे कीधा, जे नर पाप अघोररे। ते इण गिरि के फरसण सेती, दूर होय सहु चौर रे ए तीरथ॰ ॥७९॥ रोग सोग सहु नामें नासे, तूटे करम कठोर रे। दुष्ट देव देवी कामण सहु, भागे तीरथ जोर रे ए तीरथ॰ ॥८०॥ आलोयणा लेई प्रमु साखे, पाप मेल सहु धोय रे। क्षण में निज गुण उज्बल पामें, रजक दृष्टान्त तुं जोय रे ए तीरथ॰ ॥८१॥ समिकतथारी जे सुर वरनी, थापना रही इहां जोय रे। धर्म बंधव वसु द्रव्ये, पूजा करे सहु कोय रे ए तीरथ॰ ॥८२॥ देव सहाये सहु मांहे, आनन्द मंगल होय रे। ईत उपद्रव भय नहिं व्यापे, दुख दिद्र सहु खोय रे ए तीरथ॰ ॥८३॥ तीरथ यात्रा कर तीरथनी, भगति करो मन शुद्ध रे। तीर्थंकर पिण तीर्थ नमीने, दे उपदेश सुबुद्धि रे ए तीरथ॰ ॥८४॥ निज निज शक्ति प्रमाणे जे भवि, सेल खेत्र निज बिच

रे । खरचे निज मन भावघरी ने, पामें सहु- जग कित्त रे ए तीरथ॰ ॥८५॥ जिम तीरथ गुण गुरु मुख सुणिया, परतिख पाम्यां आज रे। इण विधि बिम्ब चरण सह बंदी, सारया आतम काज रे ए तीरथ॰ ॥८६॥ धन ए चैत्री पूनम दिवसे. सन् उगणी सै तीस रे। धन्य घड़ी धन्य बेला एहि ज, पाम्या त्रिभुवन ईश रे ए तीरथ॰ ॥८७॥ दीन द्याल द्यानिधि उत्तम, ऋषभदेव जिनराय रे। एहिजा देव रह्या त्रिभुवन में, मोहन गुणना दाय रे ए तीरथ॰ ॥८८॥ (दोहा)--कर जोड़ी विनती करूं, सुणो गरीब निवाज । कर्म सघन दूरे करी, दीजे त्रिभुवन राज ॥८९॥ मोसे अधम संसार में, कर्म सघन बस होय । तप जप संयम नहिं पले, किम पामुं पद तोय ॥९०॥ जे तुमरी आज्ञा घरे, तेहने दो जग राज। एह में प्रभु अचरज नहीं, अचरज मुझनें काज ॥९१॥ शशि गुण माहरो देखके, खिमये सहु अपराध । तुमरा वचन हिये वस्या, अचल अमृत रस स्वाद ॥९२॥ तीन तत्व चौरंग से, रंगाणी मुझ देह । अब मिश्या तपतंग को, रङ्ग चढ़े नहिं रेह ॥९३॥ तुम सहाय जोमाहरो, चेतन निज गुण पाय । तो अविचल आज्ञा धरू तन मन वचन लगाय ॥९४॥ इम विनती प्रभुनी करी, समकित निर्मल काज। द्रव्य क्षेत्र काल मिले न शिवपुर राज ॥९५॥ रत्न जडित सिंहासने, रयण आभूषणसार । अद्भृत रथ बैठे प्रभु, उच्छव कर नरनार ॥९६॥

### ( ढाळ ) आज महोच्छव रंग रलीरी,

आज उच्छव दिन मुझ मन भायो आ० । संघ सहु मिल गावे बधाई, रथ बैठा सोहें जिनरायो आज० ॥९७॥ वीणा मृदंग ताल कंसाला, मधुर ध्वनी अंबर रही छायो आज० ॥९८॥ मुर्शिदाबाद पूरव दिशि छाजे, अजीमगंज गंगा पार बसायो आ० ॥९९॥ बुद्धसिंह विसनचंद मिल भाई, गोत्र दुघेडिया मांही कहायो आ० ॥१००॥ गिरि महिमा सुण भाव घरीने, विधिसे यात्र करी सुख पायो आ० ॥१०१॥ पुण्य संयोग मिल्यो मोहें सजनी, आनन्द दायक संघ सवायो आ० ॥१०२॥ आज अंगन मोय ·我还是这个人,我们是是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们也是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个人的话,他们是一个人的话,我们是一个人的话,我们是一个人的话,我们是一个人的话,我们是一个人的话,我们是一个人的话,我们是一个人的话,我们们是一个人的话,我们们们是一个人的话,我们们们们们们的一个人的话,我们们们

सुरतर फिल्यो, दुःल दारिद्र सहु दूर गमायो आ॰ ॥१०३॥ आज मनोरथ सहु मुझ फिल्या, आज आनन्द मंगल बरतायो आ॰ ॥१०४॥ गुरु खरतर जिन आज्ञा पालक, सोहें हंस सूरि महारायो आ॰ ॥१०५॥ पाठक पद लायक गुण शोमित, सुगुण प्रमोद चैतन गुण पायो आ॰ ॥१०६॥ विद्या विशाल वाचक सुखदायक, पंडित लक्ष्मी प्रधान पसायो आ॰ ॥१०७॥ तासु सीस मोहन हित जाणी, उत्तम ए तीरथ गुण गायो आ॰ ॥१०८॥

इस प्रकार स्तवन कहके जयवीयराय अरिहंत चेइयाणं अणत्य कह एक णमोक्कार का काउसग्गपार निम्न स्तुति पढ़े।

### सिद्धगिरि स्तुति

सेत्रुझागिरि निमये ऋषभदेव पुण्डरीक, शुभ तपनी महिमा सुणगुरु मुख निरभीक । शुद्धमन उपवासे, विधिसुं चेत्य वन्दनीक । करिये जिन आगल, टाली वचन अलीक ॥१॥

#### श्री सिद्धगिरि जयति

१ श्री शत्रुझयाय नमः। २ श्री पुण्डरीकाय नमः। ३ श्री सिन्छक्षेत्राय नमः। ४ श्री विमलाचलाय नमः। ५ श्री सुरगिरये नमः। ६ श्री महा-गिरये नमः। ७ श्री पुण्यराशये नमः। ८ श्री पर्वताय नमः। ९ श्री पर्वते-न्द्राय नमः। १० श्री महातीर्थीय नमः। ११ श्री शाख्वताय नमः। १२ श्री दृढ्शक्तये नमः। १३ श्री मुक्तिनीलाय नमः। १४ श्री पुण्यदन्ताय नमः। १५ श्री महापद्माय नमः। १६ श्री पृथ्वीपीठाय नमः। १७ श्री सुभद्रगिरये नमः। ४८ श्री कैलासगिरये नमः। १९ श्री पातालम्लाय नमः। २० अकर्मकाय नमः। २१ श्री सर्वकामपूरणाय नमः।

ये सिन्धगिरि की खमासमणपूर्वक जयित देव पांच कोड़ साधुओं के साथ पालीताणा तीर्थ (सिन्धाचलजी तीर्थ) पर चैत्र सुदी १५ के दिन ऋषभदेव स्वामी के प्रथमगणधर पुण्डरीक स्वामी

अनशन करके मोक्ष गये हैं इसीलिये इस पर्वत का नाम पुण्डरीकगिरि पड़ा है।

### सर्व तपस्या पारण विधि

प्रथम अक्षत, नैवेद्य, फल, नगदी से ज्ञान पूजा करके इरियावहियं पड़िक्कमामि॰ पीछे अमुक तप पारवा निमित्त मुंहपत्ति पड़िलेहूं १ ऐसा कह मुं हपत्ति का पड़िलेहण कर दो वंदना देवे। पीछे खमासमण दे "इच्छा कारेण संदिसह भगवन् तुन्भे अहां असुक तप पारावेह" कहे। "पारावेमो" कहने पर पुनः खमासमण दे "इच्छाकारेण संदिसह भगवन् अमुक तप णिक्खेवणत्थं काउसग्गं कारावेह"। गुरु के कहने पर आठ स्तुतियों का देव वन्दन करे। तत्पश्चात् "अमुक पारणार्थं करेमि काउसग्गं॰ अणत्थ॰" कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पार थुई कह लोगरस॰ कह णमुत्युणं॰ कहे। पीछे नीचे बैठकर "भगवन् अमुक तप करते कोई अविधि या आशातना करी हो तथा जो कोई दृषण लगा हो उसके लिये मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं और ज्ञान भक्ति द्रव्य से भाव से किया होय सो प्रमाण फलदायक होजो" ऐसा कहे। गुरु के "णित्यारगा" पारगा होत्या । कहने पर पचक्खाण करे । तदनन्तर 'अमुक' तप आलोयणा निमित्तं करेमि काउसग्गं॰ १६ णमोकार का काउसग्ग करे। पीछे यथाशक्ति खाध्याय करे गुरु भक्ति स्वामीवत्सल कर याचकों को दान देवे, सन्मान करे।

# शान्ति पूजा विधि

शुममास, शुमितिथि, शुमवार, शुम नक्षत्र, शुमघड़ी, शुमिदिन, शुममुहूर्त में पूजन करनेवाला तथा जिसकी तरफ से पूजन करायी जाय उसका चन्द्र बल देखकर सात से लेकर एकसौ आठ तक स्नात्रिये जिन मन्दिर में प्रतिमाजी के आगे पञ्च परमेष्ठी का पट्टा और दाहिनी तरफ दशदिक्पाल के तथा बार्यी तरफ नवग्रहों के पट्टों को स्थापित करे इसके बाद एक

,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们

(टोकनी) या घड़ा १ तांबा, -मट्टी या पीतल के बड़े घड़े को सफेद खडिया से पोतें और पोतकर एक साथिया अन्दर और पांच साथिये बाहर करें उस घड़े को पीतल या तांबे की परात (थाल) में घड़ौंची पर घड़ेको रखे घडेके चारों तरफ चार सुपारी लगा दें जिससे घड़ा हीले नहीं फिर एक तिपाई बडे घड़े पर रखे उस पर एक छोटे घड़े को बीच में सुराख करके रखे उसको भी खड़िया से पोतकर पांच साथिये करे दोनों घड़ों में पञ्चरतः की पोटली मैनफल मरोडफली और एक एक फूलों का हार बांघ देना चाहिये। फिर पञ्चरङ्गी३ इकीस खजली (पापड़ी) चारों तरफ बांघे और एक मोलीका पिण्डा बनावे और घड़ेके सुराखमें उसे निकाल कर रस्सी में पापडी पोवे और चारों तरफकी खजलियों के बीच की रस्सी में बांघ देवे मोली का पिण्ड ठीक घड़े में विराजमान की हुई प्रतिमाजी की शिखरी पर ही होना चाहिये टेढ़ा नहीं होना चाहिये इसके बाद स्नात्री लोग अपने हाथ में मैनफल मरोडफली बांध स्नात्रपूजांध करावे तथा करे। दृध, दही, घृत, मिश्री केशर इनका पञ्चामृत बनाकर रखे इसके बाद पान होने चाहिये इनके ऊपर चावल, सुपारी बादाम, पांच तरह का मेवा. इलायची, लौंग, बतासे, फल, पैसे नगद तैयार रखे फिर-

#### आत्मरक्षा स्तोत्र

ॐ परमेष्ठी नमस्कारं सारं नव पद्मात्मकं। आत्मरक्षा करं वज्र पञ्जरामं स्मराम्यहम्॥१॥ ॐ णमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ॐ णमो सव्व सिद्धाणं मुखे मुख पटम्बरम् ॥२॥

१घड़ा तांबे का शुद्ध होता है।
२पश्चरत्न, चांदी, सोना, मोती, मूंगा, माणक।
३यदि पांच रंग की पापड़ी न हो तो एक रंग से भी काम चल सकता है।
४स्नात्र पूजा में स्थापना का १) रुपया।) आना निल्लरावल करना उपयुक्त है आगे
मन्दिरजी को जैसा नियम हो।

आयरियाणं रक्षातिशायिनी । अङ्ग ॐ णमो उवज्झायाणं आयुघं हस्तयोर्द्धं ॥३॥ ॐ णमो लोएं सन्वसाहुणं मुच्छके पादयो शुभे। एसो पञ्चणमोक्कारो शिलावज्ञमयीतले ॥शा सञ्चपावप्पणासणो . वज्मयो सब्बेसिं खादिरंगार मंगलाणं खातिका ॥५॥ स्वाहान्तं पदंज्यं पदमं हवइ वप्रोपरि वज्मयं पिधानं देह रक्षणे ॥६॥ रक्षेयं भ्रद्रोपद्रव नाशिनी । महाप्रभावा कथितापूर्व परमेप्ठी पदोद्धता सुरिभिः ॥७॥ कुरुते परमेप्ठी पदैस्सदा । रक्षां तस्य न स्याद्भयं व्याघि राधिश्चापि कदाचनः ॥८॥

यह स्तोत्र तीनबार पढ़कर आत्मरक्षा करावे ।

是我的女子是是我们的人,我们们的人们的人,我们们的人们,我们们们的人们,我们们是一个人,我们们是一个人的人,他们们们们的一个人,他们也是一个一个人,他们也是不会的人,他们

आत्मरक्षा करनेवां छे स्नात्रियों को गुरु महराज की तरफ भ्यान रखना चाहिये कि वह स्तोत्र पढ़ते हुए किस किस अङ्ग पर हस्तस्पर्श (हाथ फेरते) करते हैं उसी तरह स्नात्रियों को भी अपने शरीर पर हाथ फेरना चाहिये।

सिरपर मुंह पर सब शरीर पर हाथों की मुट्टी दृढ़ बांधनी चाहिये मूंछ पर हाथ फेरते हुए पैरों तक हाथ फेरना चाहिये शिखा (चोटी) पर हाथ रखकर जमीन को हाथसे बजाना चाहिये जबतक स्तोत्र पूरा न हो भगवान की तरफ हाथ जोड़े रहना चाहिये।

इसके बाद तीन णमोकार मंत्रके द्वारा स्नात्रियों की शिखा (चोटी) में गांठ दे यदि चोटी न भी होय तो बालों में मौली बांघ कर शिखा का स्थापना करके तीन गांठ दे देवे। इसके बाद ॐ हीं श्रीं असिआउसाय नमो नमः। इस मंत्रको तीनबार स्नात्रियों के कान में सुनावे। इसके बाद मन्दिरजी में जितने भी अधिष्ठायक देव हों दादाजी, भैरू जी, यक्षजी, देवीजी आदि का अष्टद्रव्य से पूजन करे, करावे। क्षेत्रपाळजी तथा भैरू जी को तैल तथा इत्र वरक, सिन्दृर चढ़ाकर उनका पूजन तथा आवाहन करे।

पान ४२, बादाम ४२, किसमिस १६०, छवंग १६०, चावल पावभर, बतासा ४२ पैसे ४२ और पञ्च परमेष्ठी, दशदिक्पाल तथा नवग्रहों की भेटना में चांदी चढ़ावे और पञ्च परमेष्ठी से आधी आधी भेट दशदिक्-पाल तथा नवग्रहों पर चढ़ानी चाहिये बीचके पट्टे पर पंचपरमेष्ठी सहित ज्ञान, दर्शन, माला के आकार की स्थापना करे दाहिनी तरफ के पट्टे पर दशदिक्पाल बायीं तरफ के पट्टे पर नवग्रह की स्थापना करते समय उनका आवाहन मंत्र पढ़ावे, या पढ़े।

### पञ्चपरमेष्ठी आवाहन मन्त्र

अर्हन्त ईशा सकलाश्चिसिद्धा, आचार्य वर्या अपि पाठकेन्द्राः। मुनीश्वरा सर्व समीहितानि, कुर्वन्तुरत्न त्रययुक्त भाजः ॥१॥ इस मन्त्र के कहने के बाद कुसमाञ्जली छिड़के। इतना करने के बाद पंचपरमेष्ठीके पट्टे की निम्न श्लोकों से पूजा करे।

# पञ्चपरमेष्ठी पूजन मन्त्र

( अरिहंत पद पूजन मन्त्र )

अथाष्टद्ळ मध्याञ्ज कर्णिकायां जिनेश्वरान् । आविर्भू तोल्ळसद्घोधाना व्रतस्थापयाम्यहम् ॥१॥ इस मन्त्रके पढ़ने के बाद जळ, चन्दन, धूप, दीप चढ़ाके अरिहंत पद पर पान चढ़ावे ।

# सिद्ध पद्पूजन मंत्र

तस्यपूर्वदले सिद्धान्, सम्यक्त्वादि गुणात्मकान् । निश्रेय सम्पदं प्राप्तान् निद्धे भक्ति निर्भरः ॥२॥ यह मन्त्र पढ़के जल, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप चढ़ाकर सिद्धपद पर पान चढ़ावे, उसके बाद आचार्य पद का मन्त्र बोले ।

## आचार्य पद पूजन मन्त्र

स्थापयामिततः सूरीन् दक्षिणेऽस्मिन् दले मले चरतः पञ्चधाचारान् षट्

त्रिशद्गुणैर्युतान् । ॐ हीं श्रीं सूरीम्योः नमः स्वाहा । कह जल चन्द्नादि चढ़ा आचार्य पद पर पान चढ़ावे ।

#### उपाध्याय पद पूजन मन्त्र

द्वादशाङ्ग श्रुताधारान् शास्त्राध्यनतत्परान् निवेशयाम्युपाध्यायान् पवित्रे पश्चिमे दले। ॐ हीं श्रीं उपाध्यायेभ्यो नमः स्वाहा। इस मन्त्र से उपाध्याय पद पर पान जल चन्दनादि चढ़ावे।

#### साधु पद पूजन मन्त्र

व्याख्यादि कर्म कुर्बाणान् शुभध्यानैकमानान् उद्गपुत्रगतान् वारान् साध्वाशीससुव्रतान् ॥१॥ ॐ ह्वीं श्रीं साधुभ्यो नमः स्वाहा। पढ़ जल चन्दनादि चढ़ा साधु पद्पर पान चढ़ावे।

### दर्शन पद पूजन मन्त्र

जिनेन्द्रोक्त मत श्रद्धा लक्षण दर्शने यजे। मिथ्यात्व मथनं शुद्धं नस्तमीशान सद्दले ॐ हीं श्रीं दर्शनपदेभ्यो नमः स्वाहा ॥६॥ इस मन्त्र से जल चन्दनादि चढ़ा दर्शन पद पर पान चढ़ावे।

#### झान पद पूजन मन्त्र

अशेष द्रव्य पर्याय रूपमेवाव भासकं ज्ञानमाग्नेयपत्रस्थं पूजयामि हिता वहम् । ॐ हीं श्रीं ज्ञानपदेभ्यो नमः स्वाहा ॥७॥ यह मन्त्र पढ़ जल, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप चढ़ा ज्ञान पद पर पान चढ़ावे ।

#### चारित्र पद पूजन मन्त्र

सामायिकादिमिमेंदैश्रारित्रं चारु पञ्चधा संस्थापयामि पूजार्थं पत्रेह नैऋते क्रमात् ॐ हीं श्रीं चारित्रपदेम्यो नमः स्वाहा ॥८॥ यह मन्त्र पढ़ जल चन्दन पुष्प धूप दीप चढ़ा चारित्र पद पर पान चढ़ावे, चढ़ाने के बाद लाल वस्त्र से पट्टे को ढांक दे और मोली से साढ़े तीन आंटे देकर बांघ दें उसके बाद फल फूल अक्षत सब मिठाई रख कर चांदी की मेंट चढ़ावे। LONG DEL BIENT MENTENTE DE DESENTE DE DESENTE DE LES DESENTE DE LONGE DE LES DE LES DE LES DE LONGE DE LES DE LES

#### भेंट मन्त्र

अर्हन्त ईशा सकलाश्च सिद्धा आचार्यवर्या अपिपाठकेन्द्रा मुनीश्वराः सर्व समीहितानि, कुर्वन्तुरत्न त्रययुक्तभाजः । इस मन्त्रके पढ़ने पर भेटना चढ़ा दे ।

फिर दशदिक्पालों का आवाहन कर हाथमें कुसुमाझली लेवे मंत्र बोलने पर छिड़क दे।

### दशदिग्पाल आवाहन मन्त्र

दिक्पाला सकला अपि प्रतिदिशं स्वंस्वंबलं वाहनम्, शस्त्रंहस्तगतं विधाय भगवतस्नात्रे जगदुर्लभे । आनंदोल्वणमानसा बहुगुणां पूजोपचारो- चयं, सन्ध्यायाप्रगुणं भवन्ति पुरुतो देवस्यलब्धासन ॥१॥ इस मन्त्रके पढ़ने पर कुसुमाञ्जली पट्टे पर छिड़क दे और दशदिक्पालों के पट्टे की पूजन करे।

### इन्द्रदिग्पाल पूजन मन्त्र

ॐ इन्द्राय पूर्व दिग्धीशाय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिंह गृहाण बिंहगृहाण जलंगृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतंगृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारानमुद्रां गृहणन्तु शान्ति तुष्टिपुष्टि ऋदिवृद्धि उदयं अन्युद्यं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्वीं श्रीं इन्द्राय नमः।

यह मन्त्र पढ़कर इन्द्र दिग्पाल पर पान चढ़ावे व अग्नि दिग्पाल पूजन मंत्र

ॐ अग्नये सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षि-

नोट—जहां कहीं भी शान्ति पूजा अठ्ठाई महोत्सव, नवपद्मण्डल पूजा हो उसमें उस नगर का नाम, मन्दिरजी के मूळनायकजी का नाम, करनेवाले का नाम 'अमुक' शब्द की जगह बोळना चाहिये और जहां जो नदी हो उसका नाम भी कहता चाहिये। णार्डभरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुका-राधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिंछ गृहाण बिंछ गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्णं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारानमुद्रां गृहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋदि वृद्धि उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु स्वाहा । ॐ ह्वीं श्रीं अग्नये नमः ॥२॥ इस मन्त्र के पढ़ने पर अग्नि दिग्पाल पर पान चढ़ावे ।

### यमदिग्पाल पूजन मंत्र

ॐ यमाय सायुघाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभ्य बिल गृहण बिल गृहण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारानमुद्रां गृहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋदि वृद्धि उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु खाहा ॐ ह्वीं श्रीं यमाय नमः ॥२॥ यह मन्त्र पढ़ यमदिग्पाल पर पान चढ़ावे।

# नैऋत दिग्पाल पूजन मंत्र

ॐ नैऋताय सायुधाय सवाहनाय संपरिकराय अस्मिन् जम्भुद्वीपे दक्षिणाई भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिंह गृहाण बिंह गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान्मुद्रां गृहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋदि वृद्धि उदयं अम्युदयं कुरु कुरु खाहा ॐ ह्वीं श्रीं नैऋताय नमः ॥॥॥ इस मन्त्रको पढ़के नैऋत दिग्पाल पर पान चढ़ावे।

# वरुण दिग्पाल पूजन मंत्र

ॐ वरुणाय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे

:"女子去看这个人,我们是我们的,我们是我们的,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们的一个人,我们们是一个人,我们们是一个人,我们们是这个人的

दक्षिणार्ड भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिंछ गृहाण बिंछ गृहाण जलंगृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान् मुद्रां गृहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋदि वृद्धि उदयं अभ्युद्धं कुरु कुरु स्वाहा ॐ हीं श्रीं वरुण दिग्पालाय नमः ॥५॥ यह मन्त्र पढ़कर वरुण दिग्पाल पर पान चढ़ावे।

वायव्य दिग्पाल पूजन मंत्र

ॐ वायव्याय सायुधाय सवाहनाय संपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्ड भरत क्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिल गृहाण बिल गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान् मुद्रां गृहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋद्धि वृद्धि उदयं अन्युदयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्वीं श्रीं वायव्याय नमः ॥६॥ इस मन्त्र से वायव्यदिग्पाल पर पान चढ़ावे।

### कुबेर दिग्पाल पूजन मंत्र

ॐ कुबेराय सायुघाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बु द्वीपे दक्षिणार्ड भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानी भूय बिंछ गृहाण बिंछ गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान्मुद्रां गृहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋदि वृद्धि उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ हीं श्रीं कुबेराय नमः॥॥॥इस मन्त्र से कुबेरदिक्पाल पर पान चढ़ावे।

# ईशान दिग्पाल पूजन मंत्र

ॐ ईशानाय सायुधाय, सवाहनाया संपरिकराय अस्मिन जम्बुद्धीपे दक्षिणार्च्द भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिनचैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे "我们的时候就是这种,我们就是这种的人,我们就是这种的人,我们就是这种的人,我们就是这种的人,我们就是这种的人,我们就是这种的人,我们们的人,我们们的人,我们们的 अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बर्लि गृहाण बर्लि गृहाण जलं गृह्णन्तु चन्दनं गृह्णन्तु पुष्पं गृह्णन्तु धूपं गृह्णन्तु दीपं गृह्णन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान् मुद्रा गृहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋदि वृद्धि उद्यं अभ्युद्यं कुरु कुरु खाहा ॐ हीं श्रीं ईशानायनमः ॥८॥ इस मंत्रको पढ़कर ईशान दिग्पाल पर चढ़ावे ।

# ब्रह्म दिग्पाल पूजन मन्त्र

ॐ व्रह्मण सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षि-णार्ड भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बलि गृहाण बलि गृहाण जलं गृह्णन्तु चन्दनं गृह्णन्तु पुष्पं गृह्णन्तु धूपं गृह्णन्तु दीपं गृह्णन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान्मुद्रां गृहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋदि वृद्धि उद्यं अभ्युद्यं कुरु कुरु स्वाहा ॐ हीं श्रीं व्रह्मणे नमः ॥८॥ इस मंत्र को पढ़कर ब्रह्मदिग्पाल पर पान चढ़ावे ।

# नाग दिग्पाल पूजन मन्त्र

ॐ नागाय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्ड भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिनचैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बर्लि गृहाण बर्लि गृहाण जलं गृह्णन्तु चन्दनं गृह्णन्तु पुषं गृह्णन्तु धूपं गृह्णन्तु दीपं गृह्णन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारन्मुद्रां गहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋदि वृद्धि उदयं अन्युद्यं कुरु कुरु स्वाहा । ॐ हीं श्रीं नागाय नमः ॥१०॥ इस मंत्र से नागदिग्पाल पर पान चढ़ावे । इसके बाद दशदिक्पाल के पट्टे को लाल टूल के कपड़े से ढांक कर मोली से तीन आंटे देकर बांध दे फिर दशदिक्पाल के पट्टे के आगे फल फूल मिठाई अक्षत आदि रख चांदी की भेंट चढ़ावे।

,我们是是一个人,我们是一个人,我们是是一个人,我们是是一个人,我们是一个人,我们们们的一个人,也是不是一个人,我们们的,我们们的一个人,我们们们的一个人,我们

# भेंटना मन्त्र ( शार्दूल बिक्रीड़ित )

दिक्पाला सकला अपि प्रतिदिशं स्वं स्वं बलं वाहनम् शस्त्रं हस्तगतं विधाय भगवत् स्नात्रे जगदुर्लभे आनन्दोल्वण मानसा बहुगुणं पूजोपचारो चयं, सन्ध्याया प्रगुणं भवन्ति पुरुषो देवस्य लब्धासन ॥१॥ इस मंत्र के कहने पर दशदिग्पाल के आगे चढ़ा दे।

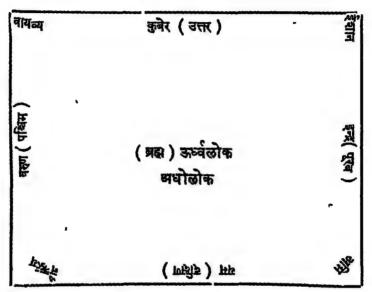

दशदिग्पालों को पट्टे पर इस तरह विराजमान करना चाहिये।

### नवंग्रह आवाहन मन्त्र ( वसन्त तिलका )

सर्वे ग्रहा दिनकर प्रमुखा स्व कर्मः, पूर्वोपनीति फल दान करा जना-नाम् । पूजोपचार निकरं स्व करेषु लात्वा, सत्वांगतः सकल तीर्थकरा-चनेऽत्र ॥१॥ इस मन्त्र से कुसुमाञ्जली नवग्रह के पट्टे पर चढ़ावे ( छिड़के )।

### नवग्रह पूजन मन्त्र

( सूर्य पूजन मन्त्र )

ॐ नमो सूर्याय सहस्र किरणाय रक्त वर्णाय सायुधाय सवाहनाय सपरि-कराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानी- भूय बिल गृहाण बिल गृहाण जलं गृह्णन्तु चन्दनं गृह्णन्तु पुणं गृह्णन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान् मुद्रां गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उदयं अभ्यु-दयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ सूर्यीय नमः ॥१॥ इस मन्त्र को पढ़ कर सूर्य प्रह पर पान चढ़ावे।

### चन्द्र पूजन मन्त्र

ॐ नेमो चन्द्राय क्वेतवर्णीय षोडशकला परिपूर्णीय रोहिणीनक्षत्रस्य अधिपते सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुका-राधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिलं गृहाण बिलं गृहाण जलं गृह्णन्तु चन्दनं गृह्णन्तु पुष्पं गृह्णन्तु धूपं गृह्णन्तु दीपं गृह्हण्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान् मुद्रां गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ चन्द्रायः नमः ॥२॥ यह मन्त्र पढ़ कर चन्द्रग्रह पर पान चढ़ावे।

### मङ्गल पूजन मन्त्र

ॐ नमो भौमाय रक्तवर्णीय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बु द्वीपे दक्षिणाई भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिंह गृहाण बिंह गृहाण जलं गृह्णन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दोपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान् मुद्रां गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ भौमाय नमः ॥३॥ यह मन्त्र पढ़ कर मङ्गल ग्रह पर पान चढ़ावे।

### बुध पूजन मन्त्र

ॐ नमो बुधाय नील वर्णाय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्द्ध भरत क्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिनचैत्ये अमुक

पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानी भूय बिंह गृहाण बिंह गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान् मुद्रां गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ बुधाय नमः ॥४॥ यह मन्त्र पढ़ कर बुध ग्रह पर पान चढ़ावे।

### बृहस्पति मन्त्र

ॐ नमो बृहरपतये पीतवर्णाय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिनचैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बर्लि गृहाण बर्लि गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान्मुद्रां गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ बृहरपतये नमः । इस मन्त्र से बृहरपंति ग्रह पर पान चढ़ावे ।

#### शुक्र मन्त्र

ॐ नमो शुकाय खेतवणीय सायुघाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्च भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिनचैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिंह गृहाण बिंह गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारानमुद्रां गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उदयं अभ्युद्यं कुरु कुरु स्वाहा ॐ शुकाय नमः । यह मन्त्र पढ़ कर शुक्र ग्रह पर पान चढ़ावे ।

### श्नि मन्त्र

ॐ नमो शनैश्वराय कृष्णवर्णीय सायुघाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिनचैत्ये अमुक

पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिलं गृहाण बिलं गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान्मुद्रां गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ शनैश्वराय नमः । यह मन्त्र पढ़कर शनि ग्रह पर पान चढ़ावे ।

#### राहु मन्त्र

ॐ नमो राहवे पञ्चवर्णाय सायुघाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्युद्वीपे दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिनचैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिंह गृहण विंह गृहण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान्मुद्रां गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ राहवे नमः। इस मन्त्र से राहु ग्रह पर पान चढ़ावे।

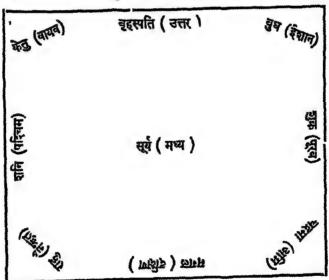

नवग्रहों को पट्टे पर इस तरह विराजमान करना चाहिये। केतु मन्त्र

ॐ नमो केतवे पञ्चवर्णीय सायुघाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन् जम्बुद्वीपे दक्षिणार्द्ध भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिनचैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बिंह गृहाण बिंह गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेद्यं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान्मुद्रां गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठःठः उदयं अम्युदयं कुरु कुरु स्वाहा ॐ केतवे नमः। यह मन्त्र पढ़ कर केतु ग्रह पर पान चढ़ावे।

दशदिक्पाल नवप्रहों की पूजा करने के बाद बलिवाकुल शुद्ध स्थान पर निम्न श्लोक बोल कर चढ़ाना चाहिये।

### अथ दशदिक्पाल बलि मन्त्र

ऐरावतः समारूढ़ः शक पूर्व दिशिस्थितः । संघस्यशान्तयेसोऽस्तु बिलि पूजां प्रयच्छतु ॥१॥ पूर्वदिशा की तरफ जल चन्दन बिल्वाकुलादि चढ़ावे ॥१॥

#### अग्निदिक्पाल

सदाविह्न दिशोनेता पावको मेष वाहनः । संघरयशान्तयेसोऽस्तु बिल पूजां प्रयच्छतु ॥२॥ अग्निकोण में बिलवाकुलादि चढ़ावे ॥२॥ यमदिकुपाल

दक्षिणस्यां दिशःस्वामी यमोमहिषवाहनः । संघस्यशान्तयेसोऽस्तु बलिपूजां प्रयच्छतु ॥३॥ दक्षिणदिशा की तरफ बलिवाकुलादि चढ़ावे ॥३॥ नैऋतदिक्पाल

यमापरान्तरालोको नैऋतः शिववाहनः । संघरयशान्तयेसोऽस्तु बलि पूजां प्रयच्छतु ॥४॥ नैऋतकोण में बलिवाकुलादि चढ़ावे ॥४॥ वरुणदिक्पाल

यः प्रतीचीदिशोनाथः वरुणोमकरस्थितः । संघस्यशान्तयेसोऽस्तु

पूजां प्रयच्छतु ॥५॥ पश्चिमदिशा की तरफ बलिवाकुलादि चढ़ावे ॥५॥

वायव्यदिक्पाल

हरिणोवाहनं यस्य वायव्याधिपतिर्मरुत् । संघस्यशान्तयेसोऽस्त बिल पूजां प्रयच्छतु ॥६॥ वायव्यकोण में बिलवाकुलादि चढ़ावे ॥६॥

强强强力的强强力量的 医强性 医肠液 医肠液 计系统 医克洛特氏 医克洛特氏 医克洛特氏 医克洛特氏 医克洛特氏 医二甲基乙烯 医克洛特 医克洛特 医克洛特 医克格特 医克格特 医克格特氏病 医克格特氏病 医克格特氏病 医克格特氏病

#### कुबेरदिक्पाल

### बिल वाकुल वासक्षेप मन्त्र

ॐ ह्रां ह्रीं सर्वोपद्रवं बिम्बस्य रक्ष रक्ष स्वाहा । ॐ णमो अरिहंताणं। ॐ णमो सिद्धाणं । ॐ णमो आयरियाणं । ॐ णमो उवज्झायाणं । ॐ णमो लोए सव्व साहूणं । ॐ णमो आगासगामीणं। ॐ णमो चारणल्रद्धीणं जेइमे किण्णर किं पुरुष महोरग गरुड़ गंघव्य जक्ख रक्ख पिसाय भूय हाइणप्पभइओ जिण घर णिवासिणो सण्णिहि याय ते सव्वे विलेवण धूव पुष्फ फल वइवसणाहिं बलि पिडच्छं ता तुष्टिकरा भवंतु पुष्टिकरा संतिकरा भवंतु । सन्वं जणं करंतु सव्वोजिणाणं संहाण पभावओ पसण्ण भावओ सन्वत्य रक्खं करंतु सव्व दुरियाणि णासंतु सव्व सिव सुव समंतु संति तुष्टि पुष्टि सिव सत्ययण कारिणो भवंतु स्वाहा ।

ूना नन क्यु ॥१-॥ ननायसा मा परण माल्यायलाय पढ़ाव ॥१०॥

दशिद्गपालों को बली चढ़ाने के समय जल, चन्दन, पुप्प, धूप, दीप, १० पैसे, पान आदि चढ़ाने के बाद चंवर डुलावे, शीशा दिखावे, शङ्क, घड़ियाल, झांझ आदि बजावे इसके बाद अखण्डजल की धारा देवे।

### निम्नलिखित १८ स्तुतियों द्वारा किया करे।

### देव वन्दन विधि

पहले इरियावही॰ खड़े होकर पढ़े चार णमोक्कार का ध्यान करे, उसके बाद लोगस्त॰ कहे फिर तीन दफे भगवान् को नमन करे और णमुत्यणं॰ सच्चेतिविहेण बंदामि तक कहने के बाद अरिहंत चेइयाणं॰ करेमि काउसगंखड़े होकर करे अणत्य॰ उससिएणंसे अप्पाणं बोसिरामि तक कहकर एक णमोक्कार का कायोत्सर्ग करे और नमोईत्सिन्दा॰ कहकर निम्नलिखित स्तुति कहे:—

<sup>\*</sup> सात अनाओं के नाम गेहूं, चना, ऊड़द, मूंग, जन (जौ), मकई, ज्वार। यह सतनजा ख्वाखते हैं और ख्वाछ कर चढ़ाते हैं.।

### वीर स्तुति ॥१॥

यदंघि नमना देव, देहिनः सन्ति सुस्थिताः । तस्मै नमोऽस्तु वीराय, सर्व विघ्न विघातिने ॥१॥ कहकर पारे पीछे छोगस्स॰ सव्बछोए अरिहंत॰ वंद्ण विचयाए॰ अणत्थ॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग करे और दूसरी स्तुति कहे ।

#### स्तुति ॥२॥

सुरपित नत चरण युगान् नामेय जिनादि जिनपतीन्नौमि, यहचन पालन पराः जलांजलिं ददतु दुःखेभ्यः ॥२॥ कहने के बाद पारे पीछे पुक्खरवरदी॰ वंदणवित्ति॰ अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का कांउसग्ग करे पीछे तीसरी स्तुति कहे ।

#### स्तुति ॥३॥

वदन्ति वृन्दारगणात्रतो जिनाः सदर्थतो यद्रचयन्ति सूत्रतः । गणा-धिपास्तीर्थं समर्थनक्षणे, तदङ्गिनामस्तुमते न मुक्तये ॥३॥ कहने के बाद पारे पश्चात सिद्धाणं बुद्धाणं वेयावच्चगराणं अणत्य कह एक णमोकार का काउसग्ग करे पीछे चौथी स्तुति कहे ।

### स्तुति ॥श॥

शकः सुरा सुरवरैस्सह देवताभिः सर्वज्ञ शासन सुखाय समुद्यताभिः। श्रीवर्द्धमान जिनदत्त मित प्रवृत्तान्, भव्याञ्जना भवतु नित्यममङ्गलेभ्यः।।।।। स्तुति कहकर पारे पीछे बैठे णमृत्युणं कहकर खड़े हो "श्रीशांतिनाथ देवाधिदेव आराधनार्थं करेमि काउसग्गं, वंदणवित्ति अणत्य कह एक णमोक्कार का काउसग्ग करे।

#### शान्ति जिन स्तुति ॥५॥

रोग शोकादिभिदोंषैः रिक्षताय जितारये। नमः श्री शान्तये तस्मै विहिता नत शान्तये ॥१॥ फिर 'श्रीशान्ति देवता निमित्तं करेमि काउसगां' अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसगा करे बाद में निम्न लिखित स्तुति कहे।

#### शान्ति देवता स्तुति ॥६॥

श्री शान्ति जिन भक्ताय भव्याय सुख सम्पदम् । श्री शान्ति देवता देयादशान्तिमपनीयते ॥१॥ इसके बाद 'श्रीश्रुत देवता निमित्तं करेमि काउसग्गं' अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग करे पीछे निम्निलिखित स्तुति पढ़े।

#### श्रुतदेवी स्तुति ॥७॥

सुवर्णशालिनी देयात, द्वादशाङ्गी जिनोद्धवाः । श्रुतदेवी सदामह्य-मशेष श्रुत सम्पदम् ॥१॥ इसके बाद 'श्री सुवन देवता निमित्तं करेमि काउसग्गं॰ अणत्य॰' कह एक णमोक्कार का काउसग्ग करे बाद में निम्नलिखित स्तुति पढ़े।

#### भुवनदेवी स्तुति ॥८॥

चतुर्वणीय संघाय, देवी भुवन वासिनी। निहत्य दुरतान्येषा, करोतु सुख मक्षयम् ॥१॥ पीछे क्षेत्रदेवता निमित्तं करेमि काउसग्गं॰' अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग करे और क्षेत्रदेवता की निम्नलिखित स्तुति पढ़े।

### क्षेत्रदेवता स्तुति ॥९॥

यासां क्षेत्रगताः सन्ति, साधवः श्रावकादयः । जिनाज्ञां साधयन्तस्ताः, रक्षन्तु क्षेत्रदेवता ॥१॥ उक्त स्तुति कहने के बाद 'श्री अम्बिकादेवी निमित्तं करेमि काउसग्गं' अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्गं करे और निम्निलेखित अम्बिकादेवी की स्तुति कहे ।

#### अम्बिंका देवी स्तुति ॥१०॥

अम्बानिहन्तु डिम्बामे सिन्ध बुद्ध समन्विता । सिते सिंहें स्थितागौरी वितनोतु समीहितम् ॥१॥ निम्नोक्त स्तुति कहने के बाद 'श्री पद्मावती देवी निमित्तं करेमि काउसग्गं' अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का कोउसग्ग करे बाद में पद्मावतीदेवी की स्तुति कहे ।

#### पद्मावती देवी स्तुति ॥११॥

घराघिपति पत्नीर्या देवी पद्मावती सदा । श्रुद्रोपद्रवतः सामां पातु फुल्लत् फणावली ॥१॥ पूर्वोक्त म्तुति कहने के बाद 'श्री चक्रे श्वरी देवी निमित्तं करेमि काउस्सगं' अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसगा करे बाद में स्तुति कहे ।

श्री चक्रे खरीदेवी स्तुति ॥१२॥

चंचचकघर।चारु प्रवाल दल सन्निमा । चिरं चक्रेश्वरी देवी नन्दता-निव भाचमां ॥१॥ इस स्तुति को कहने के बाद 'श्री अच्छुप्तादेवी निमित्तं करेमि काउसग्गं' अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग करने के बाद स्तुति कहे ।

श्री अच्छुप्तादेवी स्तुति ॥१३॥

खड़ खेटक कोदण्ड वाणपाणिस्ति द्युतिः। तुरङ्ग गमनाच्छुप्ता कल्याणानिकरोतुमे ॥१॥ निम्नोक्त स्तुति कहने के बाद में 'श्री कुबेर देवता निमित्तं करेमिकाउसग्गं' अणत्थ॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग करे और स्तुति कुबेर देवता की कहे।

श्री कुबेर देवता स्तुति ॥१४॥

मथुरापुरी सुपार्श्वः श्री पार्श्व स्तूप रक्षका । श्री कुबेरो नगा रूढ़ा सुतांकावतुवो भयात् ॥१॥ यह स्तुति कहने के बाद 'श्री ब्रह्म देवता निमित्तं करेमि काउसग्गं' अणत्थ० कह एक णमोक्कार का काउसग्गं करे बादमें स्तुति कहे ।

श्री ब्रह्मदेवता स्तुति ॥१५॥

ब्रह्मशान्ति समां पायादपायाद्वीरसेवकः । श्रीमत्सत्य पुरेसत्या येनकीर्तिः कृतानिज ॥१॥ इसके बाद 'श्री गोत्रदेवता निमित्तं करेमि काउसग्गं' अणत्य० कह एक णमोक्कार का काउसग्ग करे और गोत्र देवता की स्तुति कहे ।

श्री गोत्र देवता स्तुति ॥१६॥

या गोत्रं पालयत्येव सकलापायतः सदा । श्री गोत्रदेवता रक्षां शंकरो-

तु नतांगिरां ॥१॥ पीछे 'श्री शकादि समस्त देवता निमित्तं करेमि काउ-सग्गं' अणत्य॰ कह एक णमोकार का काउसग्ग करे पीछे स्तुति कहे ।

राकादि समस्त देवता स्तुति ॥१७॥

श्री शक्रप्रमुखायक्षाः जिनशासन संस्थिताः । देव्या देव्यस्तदन्येऽपि संघं रक्षत्वपायतः ॥१॥ यह स्तुति कहने के बाद 'श्री शासनदेवी निमित्तं करेमि काउसग्गं' अणत्थ॰ चारलोगस्स या सोलह णमोक्कार का काउसग्गं करे पीछे शासन देवता की स्तुति कहे ।

श्री शासनदेवी की स्तुति ॥१८॥

श्रीमद्विमानमारूढ़ा यक्षमातङ्ग सेविताः । सा मां सिन्दायिकापातु चक्रे चापेषु धारिणी ॥१॥ बाद में लोगस्स॰ कहके बैठे पीछे चैत्य वन्दन णमुत्यणं॰, जयवीयराय॰ पर्यन्त कहे ।

इस प्रकार सब किया विधान कर बड़े घड़े में पञ्चतीर्थजी की प्रतिमा और नवपदजी का गट्टा शान्ति? स्नात्र? करनेवाले को एक स्वास से तीन णमोक्कार गिन कर स्थापित करे उनके आगे पांच सुपारी पांच बादाम थोड़े से चावल, चांदी नगदी, भगवान के सम्मुख भेटस्वरूप रक्खे प्रतिमा स्थापना करने के बाद दो स्नात्रिये अपने दो हाथों में पञ्चामृत से भरे हुए बड़े बड़े कलशा लेकर मैनफल मरोडफली बांध दे दो स्नात्रिये पञ्चामृत से उन दोनों बड़े कलशों को भरते रहें एक स्नात्रिया चँवर डुलावे एक स्नात्रिया केशर का छींटा और फूल एक एक णमोक्कार मन्त्र पढ़कर बड़े घड़े में प्रतिमाजी पर चढ़ावे और दो स्नात्रिये एक एक णमोक्कार मिन

१ शान्ति पूजा करनेवाले स्नात्रियों को एकासण तप और अष्टप्रहर ब्रह्मचर्य का पालन करना परमावश्यक है यदि इतनी तपस्या भी करना मंजूर न हो तो उन्हे स्नात्रिया नहीं बनना चाहिये।

२ स्नात्र का जल शान्ति पूजा वाले घड़े में हो डाल दे।

नोट—दशदिग्पाल तथा नवप्रह पूजन मन्त्रों में गृहुन्तु की जगह गृहणन्तु छप यया है पाठक वर्ग गृहुन्तु पढ़ें।

Particular to the test of the

कर एक एक जलधारा देना शुरू करें तीसरी धारा (बराबर) अखण्डरूप से जबतक सप्तस्मरण का पाठ समाप्त न हो तबतक जलधारा बन्द न करें और पांच रनात्रिये सप्तस्मरण१ का पाठ प्रारम्भ करें घड़ा जब प्रतिपूर्ण भर जाय तब एक एक णमोक्कार मन्त्र पढ़ कर जलधारा बन्द करहें।

इसके बाद एक खास से तीन णमोक्कार पढ़कर प्रतिमाजी तथा नवपद गट्टे को बड़े घड़े से बाहर निकाले और निकाल कर जल चन्दन से अष्ट प्रकारी पूजा करे पीछे आरती करे आरती करने के बाद विसर्जन करने के लिये जल का कलशा, केशर की कटोरी और कुसुमाझिल हाथ में लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े।

### विसर्जन मन्त्र

आह्वानं नैव जानामि, नैव जानामि पूजनं। विसर्जनं नैव जानामि, त्वमेव शरणं मम ॥१॥ आज्ञाहीनं क्रियाहीनं, मन्त्रहीनं च यत्कृतं। तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वरः॥२॥ शकाद्या लोकपालादिशि विदिशिगता शुद्ध सद्धर्मशक्ताः। आयाता रनात्र काले, कलुषद्दतिकृते तीर्थ नाथस्यभक्त्याः॥ न्यस्ता शेषा पदाद्या विहित, शिवसुखाः स्वापदं साम्प्रतन्ते। स्नात्रे पूजामवाप्यस्वमति, कृतिसुदो यान्तु कल्याणभाजः॥३॥

यह मन्त्र पढ़कर पट्टों को स्थान से हटा दे फिर इसी मन्त्र से दशदिग्पालों२ को जहां बलिवाकुल चढ़ाया ही उनको अपने स्थान से

१ सप्तस्मरण का पाठ बहुत शुद्ध स्पष्ट रीत्यानुसार घड़ा पूर्ण होने पर ही समाप्त करे शान्ति पूजा में जलधारा के समय सप्तस्मरण के पाठ करने की ही आज्ञा है।

२ कई शहरों के मन्दिरों में नियम है कि दशदिग्पालों को जहा विश्वाकुल चढ़ाया जाता है वहां विसर्जन के समय में भी जैसे प्रारम्भ में चढ़ाया जाता है वैसे ही विसर्जन के समय में भी चढ़ाया जाता है।

हटा दे शान्ति १ पूजा की विधि समाप्त होने पर ज्ञानभक्ति २ गुरुभक्ति ३ सधर्मीभक्ति४ करे।

## शान्ति पूजा की सामग्री

हा भी कि वि प्राप्त के घड़ा बड़ा, घड़ा छोटा, पट्टें तीन पञ्चपरमेष्ठी दशदिग्पाल नवग्रह, दो कलश टूंटीदार बड़े, तिपाई, पी॰डी (घड़ोंची), लाल कपड़ा, सफेंद कपड़ा, चावल, बादाम, बतासे, पिस्ता, लोंग, मिश्री, सुपारी, छुहारे, चिरौंजी, पान, इत्र, तेल, फल पांच तरह के, फूल पांच तरह के, रोली, मोली, धूप, दीपक, घी, खीर, बडे, पापडी, लापसी, वरक, नारियल, केशर, मिठाई पांच तरह की, दूध, दही, गुलाब जल, कपूर, पञ्चरत की पोटली, सतनजा, पैसे (रेजगी), नगद रुपये, मैनफल, मरोडफली, सिन्दूर, नौ रंग के नौ कपड़े।

### नवपद मण्डल पूजा विधि

स्नात्रियों का कर्त्तव्य है कि नवपद मण्डल पूजा करने से पहिले पांच, सात, नौ, ग्यारह, इक्कीस इकत्तीस से एक सौ आठ तक जितने भी स्नात्रिये मिल सकें उन सबको पहिले, अंग शुद्ध करने कें लिये. निम्नलिखित मन्त्रित जल से स्नान कराना चाहिये यदि स्नान कर भी चुके हों तो भी इन मन्त्रों द्वारा निम्न किया अवश्य करनी चाहिये।

जल मन्त्र

ॐ हीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षणि अमृतं श्रावय श्रावय खाहा । इस मन्त्र को सात बार पढ़ कर जल शुद्धि करे।

#### स्नान मन्त्र

ॐ ह्वीं अमले विमले विमलोद्भवे सर्व तीर्थ जलोपमे पां पां बां बां अशुचि शुचि भवामि स्वाहा । इस मन्त्र को सात बार पढ़ कर स्नान करे ।

१ शान्ति पूजा, नवपद मण्डल पूजा, वीसस्थानक मण्डल पूजा, 'श्रृषिमण्डल पूजा और प्रतिष्ठा आदि कियाविधान का कार्य गृहस्थों को कदापि नहीं कराना चाहिये।

२ ज्ञान की पूजन करे मेटना चढावे।

३ गुरुओं को भेंट चढावे।

प्र साधर्मी भाइयों को प्रभावन दे साधर्मी बत्सल करे।

#### वस्त्र शुद्धि मन्त्र

ॐ हीं आं क्रों नमः । इस मन्त्र को सात बार पढ़ कर वस्त्र शुद्ध करके पहने ।

#### तिलक मन्त्र

ॐ आं ह्रीं कों अर्हते नमः। इस मन्त्र को सात बार पढ़ कर तिलक करे।

#### मयणफल मरोडफली शुद्धि मन्त्र

ॐ हीं अवतर अवतर सोमे सोमे कुरु कुरु वल्गु वल्गु सुमन से सोमन से महु महुरे ॐ कवली कः क्षः खाहा। इस मन्त्र से मयणफल मरोड़ी फली मौली से बांघ शुद्ध करके दाहिने हाथ में बांघना चाहिये। यह क्रिया करने के बाद अङ्ग-रक्षा स्तोत्र तीन बार पढ़े।

### अङ्गरक्षा स्तोत्र

परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम्। आत्मरक्षा करं वज् पञ्जरामं स्मराम्यहम् ॥१॥ ॐ णमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसिस्थितम्। ॐ णमो सव्व सिद्धाणं मुखेमुख पटम्बरम् ॥२॥ ॐ णमो आयरियाणं अङ्गरक्षातिशायिनी । ॐ णमो उवज्झायाणं आयुधं हस्तयोर्द्धढ़म् ॥३॥ ॐ णमो लोए सब्ब साहूणं मुच्छके पाद्योरशुमे । एसो पञ्च णमुक्कारो शिलावज्र मयीतले ॥४॥ मयोवहिः। पावप्पणासणो वत्रो सव्व वज् मंगलाणं च सब्बेसिं खादिरंगार खातिका ॥५॥ स्वाहान्तं च पदं ज्ञेयं पढ़मं हवइ मंगलम्। वप्रोपरि वजूमयं पिघानं देह रक्ष्णे ॥६॥ क्षुद्रोपद्रव नाशिनी । रक्षेयं महा प्रभावा पदोद्भता कथिता पूर्व

यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदैरसदा। तस्य नस्योद्भयं व्याधिराधिश्चापि कदाचनः॥८॥

ये स्तोत्र तीन बार पढ़कर अङ्गरक्षा करे। पीछे तीन बार णमोक्कार मन्त्र से मन्त्र कर चोटी में गांठ देवे तथा तीन दफा ॐ ह्वीं श्रीं असि आउसाय नमः । मन्त्र पढ़कर सब स्नात्रियों के कानों में फुंक देवे । इतनी विधि तो हर कोई पूजा प्रतिप्ठा मण्डलादिक में स्नानियों को पहले अवस्य करनी, करानी चाहिये। पीछे मन्दिरजी में अधिष्ठायक देव देवी जो होय उन सबकी पूजा करावे, अप्टद्रव्य चढ़ावे। पीछे चमेली आदि के तैल में हींगलू अथवा सिन्दुर मिलाकर 'क्षेत्रपालजी' की पूजा करे, चांदी का वरक अथवा पन्नी से अङ्ग रचना करे, इत्र, जल, चन्दन, फूल, धूप, नैवेद्य, फल, जल, इत्यादि सर्व द्रव्य 'ॐ क्षेत्रपालाय नमः' ऐसा कह मन्त्र पढ़कर चढ़ावे। पीछे मण्डलजी के दाहिने तरफ 'दशदिक्पाल के पट्टे की स्थापना करे, एक एक दिक्पाल की पूजा पढ़के जल, चन्दनादि सर्व द्रव्य, नागर बेल के पान सहित चढ़ाता रहे। 'दशदिक्पाल' की पूजा करे बाद ऊपर एक टूल का वस्त्र (कसूम्बल) वस्त्र मौली से बांघे । आगे सर्व द्रव्य सहित भेंट चढ़ावे, दीपक करे । पीछे बायें तरफ नवग्रह के पट्टे की स्थापना करके पूर्वीक्त रीति से पूजा करे। पीछे स्नात्रियों को 'अठारह स्तुतियों की देव वन्दन' करना चाहिये। यहां पर 'द्शदिक्पाल तथा नवग्रह' के पूजा का मन्त्र और देव वन्दन की विधि विस्तार के भय से नहीं लिखी है। वह पहले ही शान्ति † पूजा में लिख आये हैं । उसी प्रकार से सर्व विधि करें या करायें । पीछे मण्डलजी की पूजन करावे

## मण्डल पूजन विधि

प्रथम दोनों तरफ मौली की बत्ती बना कर घृत का दीपक करे और दोनों दीपक चार पहर तक अखण्ड रहें। पीछे सोने चांदी के कलश में शुद्ध जल भरा हुआ लेकर सात णमोक्कार गिने और 'ॐ हीं

大人,是是一个人,是是一个人,是一个人,他们是是一个人,他们是是一个人,他们是一个一个,他们是一个一个一个,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

<sup>ा</sup> पृष्ठ २२३।

जीरावल्ली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा' इस मन्त्र से सात बार जल मन्त्रित कर मण्डलजी के चारों तरफ धार देवे। जपर भी थोड़ा छींटा देकर पवित्र करे, धूप खेवे। पीछे नौ तार की मौली के साढ़े तीन आंटे पूर्वोक्त मन्त्र से देवे और मैनफल मरोडफली चारों कोनों में बांघे। पीछे केशर की कटोरी हाथ में लेकर 'ॐ आं हीं श्रीं अर्हते नमः' इस मन्त्र से मन्त्रित कर मण्डल के जपर केशर का छींटा देवे। पीछे केशर, चन्दन, कुंकुम (रोली) लेकर मण्डलजी के चारों ओर तीन बार लगावे। पीछे वासक्षेप, पुष्प हाथ में लेकर 'ॐ भूरसीभूतधात्री विश्वधाराये नमः' इस मन्त्र से सात बार मन्त्रित कर मण्डल के बीच में पूजा करे। फिर आचार्य, गुरु हाथ में वासक्षेप लेकर 'ॐ हीं श्रीं अर्हत् पीठकाय नमः' इस मन्त्र से सात बार मन्त्रित कर मण्डल पर वासक्षेप करे।

इसके बाद स्नात्रियें हाथ में पुष्प चावल लेकर तीन बार मण्डल को बधावे। नीचे चावलों का स्वस्तिक (साथिया) करके रुपया नारियल स्थापना में धरे। एक स्नात्रिया मन्दिर के अन्दर से प्रतिमाजी को लाकर त्रिगड़े के ऊपर मन्त्र पढ़ कर स्थापना करे। मण्डलजी के बीच में प्रतिमा जी रखने का यह मन्त्र पढ़ें के नमोऽईत परमेश्वराय चतुर्मुखाय परमेष्ठिनेदिक कुमारी परि पूजिताय चतुःषष्ठी सुरा सुरेन्द्र सेविताय देवाधि देवाय त्रैलोक्य महिताय अत्र पीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। इस मन्त्र को पढ़ कर नौ प्रतिमा अथवा एक प्रतिमा स्थापित करे। इस तरह मण्डल पूजा करे।

在他的行为这个特殊的人,不是不是不是不是不是不是不是不是不是,这个是一个,是一个是一个是一个是一个,我们的一个是一个,我们的一个是一个,我们的是一个,我们的人的

### प्रथम वलय पूजा

प्रथम एक रकेबी में खेतगोला, खेतवस्त्र, खेत प्वजा, आठ कर्केतक रत्न, चौतीस हीरे, हाथ में लेकर अरिहन्त पद की पूजा करे।

### अरिहन्त पद पूजा

अथाष्ट दल मध्याब्ज कर्णिकायां जिनेश्वरान् । आविर्भूतालसद्वोधाना-व्रतः स्थापयाम्यहम् ॥१॥ निश्रोष दोषंघन धूमकेतून्नपार संसार समुद्र

<sup>\*</sup> मण्डलजी पर प्रतिमाजी को विराजमान करने की रीति कहीं कहीं है।

सेतृन् । यजैस्समस्तातिशयैक हेतृन् , श्रीमिजजनानाम्बुजं कर्णिकायाम् ॥२॥ ॐ ह्वीं श्रीं अर्हदृम्यो नमः स्वाहा ।

### सिद्ध पद पूजा

पीछे रकेबी में लाल गोला, लाल ध्वजा, लाल वस्न, ८ माणिक रत्न, ३१ मूंगे, सर्वद्रव्य हाथ में लेकर सिन्ध पद की पूजा करे—तस्य पूर्व दले सिन्धान सम्यक्त्वादि गुणात्मकान् । निः श्रेयसम्पदं प्राप्तान् निद्धे भक्ति निर्मरः ॥३॥ तत्पूर्व पत्रे परितः प्रणष्टः दुप्टाष्ट कर्मामधिगम्य शुन्धिः । प्राप्तान्नरान्सिन्धि मनन्तबोधान्, सिन्धान् यजे शान्तिकरान्नराणाम् ॥४॥ ॐ हीं श्री सिन्धेन्यो नमः स्वाहा ।

### आचार्य पद पूजा

पीछे रकेबी में पीला गोला, पीली ध्वजा, पीला वस्त्र, ५ गोमेदकरत, ३६ सोने के फूल, जल लेकर आचार्य पद की पूजा करे।

स्थापयामि ततः सूरीन् दक्षिणेऽस्मिन् दल्लेमले । चरतः पञ्चधाचारान् षट् त्रिशद्गुणेर्युतान् ॥५॥ सूरी सदाचार विचारसाराञ्चाचारयन्तः स्वपरान् यथेष्ठम् । उग्रोपसर्गेक निवारणार्थमम्यर्च्ययाम्यक्षत गन्ध धूपैः ॥६॥ 'ॐ हीं श्रीं सूरीभ्यो नमः स्वाहा ।'

### उपाध्याय पद पूजा

पीछे हरा गोला, हरी ध्वजा हरे मूंग के लड्डू, हरा वस्त्र, ४ इन्द्रनील, २५ मरकेतकरत (पन्ना), लेकर उपाध्याय पद की पूजा करे।

द्वादशाङ्गश्रुताधारान् शास्त्राध्ययन तत्परान् । निवेशयाम्युपाध्यान् पवित्रे पश्चिमे दले ॥७॥ श्री धर्मशास्त्राण्यनिशं प्रशान्त्यैः पठन्तियेऽन्यानिप पाठ-यन्ति । अध्यापकांस्तां न पराञ्जपत्रैः स्थितान्यवित्रान् परिपूजयामि ॥८॥ 'ॐ ह्वीं श्रीं उपाध्यायेभ्यो नमः स्वाहा ।'

#### साधु पद पूजा

पीछे रकेबी में काला गोला, काली ध्वजा, काला वस्त्र, उड़द के लड्डू, ५ राजपट्ट, २७ अरिष्टरत्न (नीलम), जल लेकर साधु पद की पूजा करे।

व्याख्यादिकर्म कुर्वाणान्, शुमध्यानैक मानसान् । उदक् पत्रगतान् वारान्, साध्वाशीस सुव्रतान् ॥९॥ वैराग्यमन्तर्वचिस प्रसिद्धं, सत्यं तपो द्वादशघाशरीरे । येषासुद्वयवगतान् सुकृतान् पवित्रान्, साधून्सदातान् परि-पूजयामि ॥१०॥ 'ॐ ह्वीं श्रीं सर्वसाधुश्यो नमः खाहा ।'

## दर्शन पद पूजा

पीछे एक रकेबी में खेत गोला, खेत ध्वजा, खेत बस्च, ६७ मोती लेकर दर्शन पद की पूजा करे।

जिनेन्द्रोक्त मतश्रदा लक्षणे दर्शने यजे । मिश्यात्व मथनेशुद्धं नस्त मीशान् सद्दले ॥११॥ 'ॐ हीं श्रीं सम्यग्दर्शनाय नमः स्वाहा ।'

#### ज्ञान पदं पूजा

फिर रकेबी में खेत गोला, खेत ध्वजा, खेत वस्त्र, चावल के लड्डू, ५१ मोती लेकर ज्ञान पद की पूजा करे।

अशेष दोष पर्याय रूपमेवावभासकं । ज्ञानमाग्नेय रूपस्थं पूजयामि हितावहम् ॥१२॥ 'ॐ ह्वीं श्रीं सम्यग् ज्ञानाय नमः स्वाहा ।'

### चारित्र पद पूजा

फिर रकेबी में खेत गोला, खेत ध्वजा, खेत बस्न, ७० मोती लेकर चारित्र पद की पूजा करे।

सामायिकादिभिर्भेदै श्रारित्रं चारु पञ्चघा । संस्थापयामि पूजार्थं पत्रेह नैऋ तेः क्रमात् ॥१३॥ 'ॐ ह्वीं श्रीं सम्यग् चारित्राय नमः स्वाहा ।'

#### तप पद पूजा

इसके बाद फिर रकेबी में खेत गोला, खेत ध्वजा, खेत बस्न, ५० मोती लेकर तप पद की पूजा करे।

द्विधा द्वादशधामिन्नं पूते पत्र तपः स्वयं । निधाययामि मक्त्याय वायव्यां दिशि शर्मदम् ॥१४॥ 'ॐ ह्वीं श्रीं सम्यक् तपसे नमः स्वाहा ।'

#### नमस्कार इलोक

निःस्वेदत्वादि दिव्यातिशय मय तनून्, श्री जिनेन्द्रान् सुसिद्धान् । सम्यक्त्वादि प्रकृष्टाष्टेक गुणभृदाचार साराश्च सूरीन् ॥ शास्त्राणि प्राणिरक्षा प्रवचन रचना सुन्दराण्यादि संज्ञम् । तिसभ्यः पाठकानां यतिपति सहितान्चियाम्यर्घ दानेः ॥१५॥ इत्यमष्ट दलं पद्मं पूरयेदर्हदादिभिः । स्वाहान्ते प्रणवाद्यश्च पदैविन्ननिवृत्तये ॥१६॥ ॐ ह्वीं श्रीं अर्ह असिआउसाय सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्र तपसेभ्यो ह्वीं श्रीं अर्ह परमेष्टिन् परमनाय परमदेवाधि देव परमार्हन् परमानन्त चतुष्टय परमात्मने तुभ्यं नमः ।

# द्वितीय वलय पूजा

पीछे दुसरे वलय में १६ कोठे हों उनमें एक एक कोठा छोड़ के आठ अवर्गीदि वर्गों की स्थापना करे और बाकी के आठ खानों में अनाहत पदों की स्थापना करे।

'ॐ हीं णमो अरिहंताणं' यह मन्त्र पढ़कर मिश्री, लवंग चढ़ावे और आठ कोठों में से पहले कोठे में अवर्गादि स्वर स्थापित करे बाकी सात कोठों में व्यञ्जन वर्गों की स्थापना करे उनमें किसमिस या अंगूर मुनक्का चढ़ावे।

'ॐ हीं णमो अणिहंताणं' मिश्री छवंग चढ़ावे ॥१॥ अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ छ छ ए ऐ ओ औ अं अः ॐ हीं स्वरवर्गाय नमः । इस जगह १६ द्राक्षा चढ़ावे ॥२॥ 'ॐ हीं णमो अरिहंताणं' मिश्री छवंग चढ़ावे ॥३॥ क ख ग घ ङ ॐ व्यक्षन कवर्गाय नमः । १६ द्राक्षा चढ़ावे ॥४॥ क हीं णमो अरिहंताणं' मिश्री छवंग चढ़ावे ॥५॥ च छ ज झ ञ ॐ हीं चवर्गाय नमः । १६ द्राक्षा चढ़ावे ॥६॥ ॐ णमो अरिहंताणं मिश्री छवंग चढ़ावे ॥७॥ ट ठ ड ढ ण ॐ हीं टवर्गाय नमः । १६ द्राक्षा चढ़ावे ॥८॥ ठ वंग चढ़ावे ॥६॥ छवंग चढ़ावे ॥८॥ ठ छ ढ ण ॐ हीं टवर्गाय नमः । १६ द्राक्षा चढ़ावे ॥८॥ त थ द ध न ॐ हीं तवर्गाय नमः । १६ द्राक्षा चढ़ावे ॥१॥ त थ द ध न ॐ हीं तवर्गाय नमः । १६ द्राक्षा चढ़ावे ॥१०॥ ॐ णमो अरिहंताणं, मिश्री छवंग चढ़ावे ॥१॥ त थ द ध न ॐ हीं तवर्गाय नमः । १६ द्राक्षा चढ़ावे ॥१०॥ ॐ णमो अरिहंताणं, मिश्री छवंग चढ़ावे ॥११॥ प फ ब म म ॐ हीं

पवर्गाय नमः । १६ द्राक्षा चढ़ावे ॥१२॥ ॐ णमो अरिहंताणं, मिश्री छवंग चढ़ावे ॥१३॥ य र छ व ॐ हीं यवर्गाय नमः । ३२ द्राक्षा चढ़ावे ॥१४॥ ॐ हीं णमो अरिहंताणं, मिश्री छवंग चढ़ावे ॥१५॥ इत ष स ह ॐ हीं शवर्गाय नमः । ३२ द्राक्षा चढ़ावे ॥१६॥ सब ९६ द्राक्षा और य र छ व १ श ष स ह २ इन दोनों वर्गों में ६४ द्राक्षा चढ़ावे ।

### तृतीय चतुर्थ पञ्चम वलय पूजा

आठ परमेष्ठी पदों में 'ॐ हीं परमेष्ठिने नमः स्वाहा' ऐसा आठ बार कह कर आठ विजोरा चढ़ावे। ४८ छुहारे एक रकेबी में लेकर एक-एक छुहारा लिब्धपद पर चढ़ावे।

ॐ ह्वीं अहं णमो जिणाणं ॥१॥ ॐ ह्वीं अहं णमो ओहि जिणाणं ॥२॥ ॐ ह्वीं अहैं णमो परमोहि जिणाणं ॥३॥ ॐ हीं अहैं णमो सब्बोहि जिणाणं ॥४॥ ॐ ह्वीं अहैं णमो अणंतोहि जिणाणं ॥५॥ ॐ ह्वीं अहें णमो कह बुद्धीणं ॥६॥ ॐ ह्वीं अहें णमो वीय बुद्धीणं ॥७॥ ॐ ह्रीं अहँ णमो पयाणुसारीणं ॥८॥ ॐ ह्रीं अहँ णमो आसी विसाणं ॥९॥ ॐ ह्वीं अहैं णमो दिड़ी विसाणं ॥१०॥ ॐ हीं अर्ह णमो संभिण्ण सोयाणं ॥११॥ ॐ ह्वीं अर्ह णमो सयंसंबुद्धाणं ॥१२॥ ॐ ह्रीं अहं णमो पत्तेय बुद्धाणं ॥१३॥ ॐ ह्रीं अहं णमो बोहि बुद्धीणं ॥१४॥ ॐ ह्वीं अहैं णमो उज्जु मईणं ॥१५॥ ॐ ह्वीं अहैं णमो विउलमईणं ॥१६॥ ॐ ह्वीं अहैं ,णमो दस पुव्वीणं ॥१७॥ ॐ ह्वीं अहैं णमो चउदस पुब्बीणं ॥१८॥ ॐ ह्रीं अहैं णमो अहंग निमित्त कुसलाणं ॥१९॥ ॐ हीं अहैं णमो विउव्वण इट्टिंपत्ताणं ॥२०॥ ॐ हीं अहैं णमो विज्जाहराणं ॥२१॥ ॐ हीं अहैं णमो चारण लद्धीणं ॥२२॥ ॐ हीं अहैं णमो पणासमणाणं ॥२३॥ ॐ ह्वीं अईं णमो आगासगामीणं ॥२४॥ ॐ हीं अहै णमो खीरासवेणं ॥२५॥ ॐ हीं अहैं णमो सप्पिया सवाणं ॥२६॥ ॐ हीं अहं णमो महुआसवाणं ॥२७॥ ॐ हीं अहं णमो अमिया सवाणं ।।२८।। ॐ हीं अहं णमो सिद्धायणाणं ।।२९।। ॐ हीं अहं णमो भयवया

महाइ महावीर वदमाण बुद्धिरसीणं ॥३०॥ ॐ हीं अहं णमो उगा तवाणं ॥३१॥ ॐ हीं अहं णमो अवस्वीण महाणिसयाणं ॥३२॥ ॐ हीं अहं णमो वद्धमाणाणं ॥३३॥ ॐ हीं अहं णमो वित्ततवाणं ॥३४॥ ॐ हीं अहं णमो तत्ततवाणं ॥३५॥ ॐ हीं अहं णमो महातवाणं ॥३६॥ ॐ हीं अहं णमो घोर तवाणं ॥३५॥ ॐ हीं अहं णमो घोर गुणाणं ॥३८॥ ॐ हीं अहं णमो घोर पिकक्कमाणं ॥३९॥ ॐ हीं अहं णमो घोर गुणाणं ॥३८॥ ॐ हीं अहं णमो घोर पिकक्कमाणं ॥३९॥ ॐ हीं अहं णमो घोर गुण वंभयारीणं ॥४०॥ ॐ हीं अहं णमो सेलो सही पत्ताणं ॥४२॥ ॐ हीं अहं णमो सेलो सही पत्ताणं ॥४२॥ ॐ हीं अहं णमो सेलो सही पत्ताणं ॥४३॥ ॐ हीं अहं णमो सेलोसही पत्ताणं ॥४४॥ ॐ हीं अहं णमो सेलाले ॥४५॥ ॐ हीं अहं णमो वयणवलीणं ॥४५॥ ॐ हीं अहं णमो वयणवलीणं ॥४५॥ ॐ हीं अहं णमो वयणवलीणं ॥४०॥ ॐ हीं अहं णमो कायवलीणं ॥४८॥ ॐ हीं अहं अहं अहं अहं योल लिंध पर्वेग्यो नमः।

इसी तरह छिच्छ पद का नाम बोछ तीसरे चौथे पांचवें वछय की पूजा में ४८ छुहारा चढ़ावे।

的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们是我们的人,我们是我们的人,我们们们们的人,我们是我们的人,我们们们的人,我们们们们

#### षष्ठ वलय

मण्डलजी में 'हींकार' से 'क्रोंकार' तक । छहे वलय में आठ गुरु पादुकाओं पर आठ अनार निम्न मन्त्रों से चढ़ावे। ॐ हीं अर्हत् पादुकाम्यां नमः ॥१॥ ॐ हीं सिन्ध पादुकाम्यां नमः ॥२॥ ॐ हीं आचार्य पादुकाम्यां नमः ॥३॥ ॐ हीं गुरु पादुकाम्यां नमः ॥४॥ ॐ हीं परम पादुकाम्यां नमः ॥५॥ ॐ हीं अहप्ट गुरु पादुकाम्यां नमः ॥६॥ ॐ हीं अनन्त गुरु पादुकेम्यो नमः ॥७॥ ॐ हीं अनन्तानन्त गुरु पादुकेम्यो नमः ॥८॥ ॐ हीं अत्र गुरु पादुकेम्यो नमः स्वाहा। इसी तरह छहें वल्य में आठ दाड़िम चढ़ावे।

#### सप्तम वलय

सातवें वलय में आठों दिशाओं में जयादिदेवियों की स्थापना कर, आठ नारंगी चढ़ावे । ॐ ह्वीं जयाये नमः स्वाहा ॥१॥ ॐ ह्वीं

जम्मायै नमः खाहा ॥२॥ ॐ हीं विजयायै नमः खाहा ॥३॥ ॐ हीं थम्भायै नमः खाहा ॥४॥ ॐ हीं जयन्त्यै नमः खाहा ॥५॥ ॐ हीं मोहायै नमः खाहा ॥६॥ ॐ हीं अपराजितायै नमः खाहा ॥७॥ ॐ हीं अम्बायै नमः खाहा ॥८॥

#### अष्ट वलय

आठवां वलय में सोलह विद्या देवियों की स्थापना कर चांदी की वरक लगाई हुई सुपारियां चढ़ावें। यथा—१ ॐ हीं रोहिण्ये नमः। २ ॐ हीं प्रज्ञप्ये नमः। १ ॐ हीं वज्रश्रह्मलाये नमः। १ ॐ हीं वज्रश्रह्मलाये नमः। १ ॐ हीं चक्रेश्वयें नमः। ६ ॐ हीं पुरुषदत्ताये नमः। ७ ॐ हीं काल्ये नमः। ८ ॐ हीं महाकाल्ये नमः। ९ ॐ हीं गौर्यें नमः। १० ॐ हीं गान्धायें नमः। ११ ॐ हीं सर्वीस्त्र महाज्वालाये नमः। १२ ॐ हीं मानत्ये नमः। १३ ॐ हीं वरोठ्याये नमः। १३ ॐ हीं मानत्ये नमः। १६ ॐ हीं महामान्यें नमः। १६ ॐ हीं महामान्यें नमः।

#### नवम वलय

फिर २४ शासन देवोंकी स्थापना कर २४ सोने के बरक लगी हुई सुपारी चढ़ावे।

१ ॐ गोमुखाय नमः । २ ॐ महायक्षाय नमः । ३ ॐ त्रिमुखाय नमः । 8 ॐ यक्षनायकाय नमः । ५ ॐ तुम्बुरवे नमः । ६ ॐ कुसुमाय नमः । ७ ॐ मातङ्गाय नमः । ८ ॐ विजयाय नमः । ९ ॐ अजिताय नमः । १० ॐ ब्रह्मणे नमः । ११ ॐ यक्षराजाय नमः । १२ ॐ कुमाराय नमः । १३ ॐ षण्मुखाय नमः । १४ ॐ पातालाय नमः । १५ ॐ किन्नराय नमः । १६ ॐ किन्पुरुषाय नमः । १७ ॐ गन्धर्वाय नमः । १८ ॐ यक्ष राजाय नमः । १९ ॐ कुबेराय नमः । २० ॐ वरुणाय नमः । २१ ॐ स्कुटये नमः । २२ ॐ गोमेधाय नमः । २३ ॐ पाद्यीय नमः । २४ ॐ ब्रह्म शान्तये नमः ।

पीछे नवमें वलय के बायें तरफ २४ शासन देवियों की स्थापना कर २४ चांदी की बरक लगी हुई सुपारियां चढ़ावे। यथा-

१ ॐ चक्रेश्वयेँ नमः। २ ॐ अजित बलायै नमः ॐ दुरितार्यें नमः । ४ ॐ काल्ये नमः । ५ ॐ महाकाल्ये नमः । ६ॐ श्यामायै नमः । ७ ॐ शान्तायै नमः । ८ ॐ मृकुट्यै नमः। ९ सुतारकायै नमः । १० ॐ अशोकायै नमः । ११ ॐ मानव्यै नमः । १२ ॐ चण्डायै नमः। १३ ॐ विदितायै नमः। १४ ॐ अंकुशायै नमः । १५ ॐ कन्दर्पायै नमः । १६ ॐ निर्वाण्यै नमः । १७ ॐ बलायै नमः । १८ ॐ घारिण्ये नमः । १९ ॐ घरण प्रियाये नमः । २० ॐ नरदत्तायै नमः । २१ ॐ गान्धार्ये नमः । २२ अम्बिकायै नमः । २३ ॐ पद्मावत्ये नमः । २४ ॐ सिद्धायिकाये नमः ।

#### दुशम वलय

दशवें वलय में चारों दिशाओं में चार द्वारपालों की स्थापना कर वलिवाकुलले ॐ कुमुदाय नमः, पूर्वदिशा की तरफ। ॐ अञ्जनाय नमः, दक्षिणदिशा की तरफ। ॐ वामनाय नमः, पश्चिमदिशा की तरफ। ॐ पुप्पदन्ताय नमः, उत्तरदिशा की तरफ चढ़ावे।

चार विदिशा की तरफ चार वीर पद पर विलवाकुल चढ़ावे। १ ॐ मणिमद्राय नमः। २ ॐ पूर्णभद्राय नमः। ३ ॐ कपिलाय नमः। ८ ॐ पिङ्गलाय नमः । इसी तरह दशवें वलय में आठों दिशा में, चार द्वारपाल, चार वीर स्थापना करे।

#### एकाद्द्रा वलय

पीछे ग्यारहवें वलय में पूर्ण कलश के आकार (स्वरूप) में ऊपर किया हुआ सिद्धचक्रजी के गले के स्थान नवनिधान पद पर नव चांदी सोने के कलशों में यथाशक्ति नगदी रखकर चढ़ावे।

नोट-कई जगह मण्डलजी के उपर चक्रेश्वरी शासनदेवी आदि की मूर्ति भी विराजमान

也是这个人,我们是我们是我们的人,我们是我们的人,我们们的人,我们们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们

### नवनिधान मन्त्र

१ ॐ नैसर्पकाय नमः। २ ॐ पाण्डुकाय नमः। ३ ॐ पिङ्गलाय नमः। १ ॐ सर्व रताय नमः। ५ ॐ महापद्माय नमः। ६ ॐ कालाय नमः। ७ ॐ महाकालाय नमः। ८ ॐ माणवाय नमः। ९ ॐ शङ्खाय नमः।

#### द्वाद्श वलय

पीछे बारहवें बलय में कुष्माण्ड व कोहला, (सीताफल) हाथमें लेकर दाहिने नेत्र के पास 'ॐ हीं विमलस्वामिने नमः।' कहकर चढ़ावे। फिर कोहला व (कुष्माण्ड) फल हाथ में लेकर बायें नेत्र के पास 'ॐ क्षेत्रपालाय नमः।' ऐसा कहकर चढ़ावे। पीछे कोहला व (कुष्माण्ड) फल हाथ में नीचे दाहिनी तरफ 'ॐ चक्रेश्वयें नमः' कहकर चढ़ावे। पीछे कोहला फल हाथ में लेकर नीचे बायों तरफ 'ॐ अप्रसिद्ध सिद्धचकाधिष्ट-काय नमः' कहकर चढ़ावे।

### त्रयोद्दा वलय

पीछे दशों दिशाओं में इन्द्रादिक दशदिक्पालों की पूजा करे।
१ ॐ इन्द्राय नमः। २ ॐ अग्नये नमः। ३ ॐ यमाय नमः।
१ ॐ नैऋ ताय नमः। ५ ॐ वरुणाय नमः। ६ ॐ वायव्याय नमः। ७
ॐ कुबेराय नमः। ८ ॐ ईशानाय नमः। ९ ॐ नागाय नमः। १० ॐ
ब्रह्मणे नमः।

### चतुर्द्श वलय

चौदहवें वलय में भी नीचे पेंदी के मध्य भाग में नवग्रहों की पूजा करें । १ ॐ सूर्यीय नमः । २ ॐ सोमाय नमः । ३ ॐ भौमाय नमः । १ बुधाय नमः । ५ ॐ बृहस्पतये नमः । ६ ॐ शुक्राय नमः । ७ ॐ शनैश्चराय नमः । ८ ॐ राहवे नमः । ९ ॐ केतवे नमः ।

<sup>\*</sup> कई जगह दशदिग्पालों पर कई स्थानों के मन्दिरों में वेसन के लड्डू भी चढ़ते है।

इस तरह नवपद की बड़ी पूजा कराकर नवपदजी की आरती करे। पीछे नवपदजी का निम्न चैत्यवन्दन करे। जो घुरि श्री अरिहंत मूल दृढ़ पीठ पइ हिओ। सिन्द सूरि उवझाय साहु चिहुं साह गरिहिओ।। दंसण णाण चिरत्त तव पिड़साहे सुंदर। तत्तक्खर सिरि वग्ग लिंद गुरु पय दल ढंबरू॥ दिशिवाल जक्ख जिक्खणी पमुह सुर कुमुमेहि अलंकियो। सो सिन्दचक गुरु कप्पतर अहाइमन वंछिय दियउ॥१॥ पीछे जंकिचि॰ णमोत्युणं॰ नमोऽईत सिन्दा॰ कहकर नवपदजी का स्तवन पढ़ कर जयवीयराय अणत्य॰ कह एक णमोक्कार का काउसग्ग करे और नवपदजीकी स्तुति कहे। पीछे गुरुके पास वासक्षेप ले ज्ञानपूजा, गुरुपूजा करे, धूप खेबे, नगदी चढ़ावे। पीछे यथाशिक्त साधमी वात्सल्य करे। इसके बाद पूर्वोक्त विसर्जनक की विधि करे।

### नवपद मण्डल पूजन की सामग्री

९ गोले, ८ ककेंतक रत्न, ३४ हीरे, ८ माणक, ३५ मूंगे, ५ गोमे-दक, ३६ सोने के फूल, ४ इन्द्रनील, ३५ मरकेतक रत्न (पन्ना), ५ राजपट्ट, २७ अरिप्टरत्न, ६७ मोती, ५१ मोती, ७० मोती, ५० मोती, ९ ध्वजा, ९ अंगलूहण, ६ कटोरी में १६-१६ दाख, २ कटोरी में ३२-३२, इस तरह कुल १६० दाख, ८ बिजोरा, ८ मिश्री के कुञ्जे या १६-१६ मिश्री के दुकड़े, ८ कटोरी में १६-१६ लवंग, मिश्री की कटोरी में या मिश्री के कुञ्जे, ४८ छुहारे, ८ अनार, ८ नारंगी, ६४ सुपारी, २४ यक्षजी के २४ यक्षणीजी और १६ विद्या देवी । ९ कलका चांदी या सोने के, ४ सीताफल, ४ (कुष्माण्ड) पेठे, दशदिग्यालों की मेंट, नवप्रहों की मेंट, यथाशक्ति नवपदों में मेंट अवस्य चढ़ावे।

## विंदास्थानक मण्डल पूजन विधि

शुभिदन शुभघड़ी शुभनक्षत्र शुभमुहूर्त्त में पूजा करानेवाले का चन्द्र-बल देखकर विंशस्थानक मण्डल बनावे सब स्नात्रियों को अङ्गशुद्धि, वस्त्र

<sup>\*</sup> पृष्ठ २५२।

शुद्धि, शिखाबन्धन, मैनफल, मरोडफली, मण्डलजी के तथा अपने हाथ में मोली बांधना चाहिये। केशर, चन्दन, कुंकुम (रोली) मण्डलजी में बन्धी हुई मोली में लगा दे। देववन्दन दशदिक्पालों तथा नवग्रहों की पूजन भी करनी चाहिये और भेंट आदि सब क्रियायें नवपद मण्डल पूजन के समान ही करनी चाहिये।

#### प्रथम वलय

### प्रथम पद् 🕇 पूजा

णमो णंतविष्णाण सदंसणाणं, सहाणंदिया सेसजंतू गयाणं। भवांभोज वित्येयणे वारणाणं, णमो बोहियाणं वराणं जिणाणं। ॐ हीं श्रीं अर्हद्भ्यो नमः स्वाहा ॥१॥ सोने का बरक लगा हुआ गोला, ध्वजा चढ़ावे।

### द्वितीय पद पूजा

लोगग्गभागोपरि संठियाणं, बुद्धाणं सिद्धाण मणिदियाणं। णिस्सेस कम्मक्खय कारगाणं, णमोसया मंगलधारगाणं। ॐ हीं श्रीं सिद्धेभ्यो नमः स्वाहा ॥२॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे।

### तृतीय पद पूजा

अणंत संसुद्ध गुणायरस्स, दुक्खंघया रुग्गदिवायरस्स । अणंतजीवाण दयागिहस्स, णमो णमो संघचउव्विहस्स ।ॐ हीं श्रीं प्रवचनाय नमः स्वाहा ॥३॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

### चतुर्थ पद पूजा

कुवादिकेलि तरु सिंघुराणं, सूरीसराणं मुणिबंघुराणं । धीरत्तसंतिज्जिय मंदराणं, णमो सयामंगलमंदिराणं। ॐ हीं श्रीं आचार्येभ्यो नमः स्वाहा॥॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे।

#### पञ्च पद पूजा

सम्मत्त संयम पतित भविजन, अतिहथिरकरता भला । अवगुण अदु-षित गुणविभूषित, चन्दिकरण समोज्जला । अष्टाधिकादशसहससीलांगस्य

<sup>ी</sup> हरएक पद में नगदी अवश्य चढ़ानी चाहिये।

रुचिर धाराधरा भवसिन्धु तारण प्रवरकारण णमो थिवरमुणीसरा। ॐ हीं श्रीं स्थविराय नमः स्वाहा ॥५॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे।

#### षष्ट पद पूजा

सन्वोहिबीजंकुर कारणाणं, णमो णमो वायग वारणाणं। कुन्वोहिदंति हरिणे सराणं, विग्घोघसंताव पयोहराणं। ॐ हीं श्रीं उपाध्यायेम्यो नमः खाहा ॥६॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे।

#### सप्त पद पूजा

संतिञ्ज्ञियासेसपरीसहाणं, णिस्सेस जीवाणद्यागिहाणं । सण्णाण पञ्जाय तरु वणाणं, णमो णमो होउतवोधणाणं । ॐ हीं श्रीं साधुभ्यो नमः स्वाहा ॥७॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

#### अष्ट पद पूजा

छद्व्य पञ्जाय गुणायरस्स, सयापयासी करणोघुरस्स । मित्यत्त अण्णाण तमोहरस्स, णमो णमो णाणदिवायरस्स । ॐ ह्वींश्रीं सम्यग् ज्ञानाय नमः स्वाहा ॥८॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

#### नवम पद पूजा

अणंतिविण्णाण सुकारणस्स, अणंत संसार विदारणस्स अणंत कम्मा-विल धंसणस्स, णमो णमो णिम्मल दंसणस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग् दर्शनाय नमः स्वाहा ॥९॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

#### दशम पद पूजा

आणंदियासेस जगन्जणस्स, कुंदिदुं पादामल ताचणस्स । सुधम्म-जुत्तस्स दयासयस्स, णमो णमो श्री विणयालयस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग् विनयाय नमः स्वाहा ॥१०॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

#### एकादश पद पूजा

कम्मोघकंतारद्वाणलस्स, महोद्याणंद लया जलस्स । विण्णाण पंके रुहकारणस्स, णमो चरित्तस्स गुणापणस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग् चारित्राय नमः स्वाहा ॥११॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

#### द्वादश पद पूजा

सग्गापवग्गगसहष्पयस्स, सुणिम्मलाणंत गुणालयस्स । सव्वव्यया भूषण भूषणस्स, णमोहि शीलस्स अदुसणस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग् ब्रह्मचर्याय नमः स्वाहा ॥१२॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

#### त्रयोद्श पद पूजा

विसुद्धसद्धाण विभूषणस्स, सुलिद्ध संपत्ति सुपोषणस्स । णमो सदाणं त गुणप्पदस्स, णमो णमो सुद्धिकयापदस्स । ॐ ह्वीं श्रीं सम्यग् कियायै नमः स्वाहा ॥१३॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

### चतुर्दश पद पूजा

लन्दीसरोजा वलितावणस्स, सुरूव संलग्ग सुपावणस्स । अमंगलाणो कुह दुदवस्स, णमो णमो णिम्मल सत्तवस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग् तपसे नमः स्वाहा ॥१४॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

#### पञ्चदश पद पूजा

अणंत विण्णाण विभायरस्स, दुवालसंगी कमलाकरस्स । सुलब्बासा जयगोयमस्स, णमो गणाधीसर गोयमस्स । ॐ हीं श्रीं गौतमाय नमः स्वाहा ॥१५॥ गोला, ध्वजा छढ़ावे ।

#### षोड़श पद पूजा

मणूणसव्वाति सयासयाणं, सुरा सुरा घोसर वंदियाणं । रवींदुर्विबामल सग्गुणाणं, दयाघणाणंहि णमोजिणाणं । ॐ ह्वीं श्रीं जिनेभ्यो नमः स्वाहा ॥१६॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

### सप्तद्श पद पूजा

सर्विदिया पार विकार दोरी, अकारणा सेसजणोवगारी। महाभवातं करणा पहारी, जयौ सदा सुद्ध चरित्तधारी। ॐ हीं श्रीं चारित्रधारीभ्यो नमः स्वाहा ॥१७॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे।

#### अष्टादश पद पूजा

सुद्धक्रिया मंडलमंडणस्स, संदेह संदोह विखंडणस्स । मुत्ति उपादान

这一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人的,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们也不会

सुकारणस्स, णमोहिणाणस्स जसोघणस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग्ं ज्ञानायनमः स्वाहा ॥१८॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

### एकोनविंशति पद पूजा

अण्णाणवही वर्णवारणस्स, सुबोहिबीजांकुर कारणस्स । अणंतसंसुद्ध गुणालयस्स णमो दया मंदिर सत्थयस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग् श्रुताय नमः स्वाहा ॥१९॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

### विंशति पद पूजा

तुभ्यं नमः सकल विश्व वशंकराय, तुभ्यं नमः स्त्रिजगति जन शङ्क-राय । तुभ्यं नमो भुवन मण्डन मण्डनाय, तुभ्यं नमोऽस्तु जिनपङ्क विख-ण्डनाय । ॐ हीं श्रीं सम्यग् तीर्थपदेभ्यो नमः स्वाहा ॥२०॥ गोला, ध्वजा चढ़ावे ।

### द्वितीय वलय

的,这种是是一种,这种是是一种,这种是是一种的,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种,我们是一种的,我们是一种,我们是一种的,我们是一种的,我们们是一种的,他

इसके बाद दूसरे वलय में ६४ इन्द्रों के नामों की स्थापना कर पूजन करे और ६४ अखरोट चढ़ावे।

१ ॐ सीधमेंन्द्राय नमः स्वाहा । २ ॐ ईशानेन्द्राय नमः स्वाहा । १ ॐ सनतकुमारेन्द्राय नमः स्वाहा । १ ॐ माहेन्द्राय नमः स्वाहा । १ ॐ व्रह्मेन्द्राय नमः स्वाहा । ६ ॐ लान्तकेन्द्राय नमः स्वाहा । ७ ॐ शुकेन्द्राय नमः स्वाहा । ८ ॐ सहस्त्रारेन्द्राय नमः स्वाहा । ९ ॐ आनतेन्द्राय नमः स्वाहा । १० ॐ प्राणतेन्द्राय नमः स्वाहा । ११ ॐ वनद्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ११ ॐ वनद्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ११ ॐ वनद्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ११ ॐ वमरेन्द्राय नमः स्वाहा । ११ ॐ वल्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ११ ॐ वल्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ११ ॐ वल्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ११ ॐ विणुदेवेन्द्राय नमः स्वाहा । १० ॐ वेणुदेवेन्द्राय नमः स्वाहा । २० ॐ वेणुदेवेन्द्राय नमः स्वाहा । २० ॐ वेणुदेवेन्द्राय नमः स्वाहा । २२ ॐ हिरसाहेन्द्राय नमः स्वाहा । २३ ॐ अग्निशिखेन्द्राय नमः स्वाहा । २३ ॐ अग्निशिखेन्द्राय नमः स्वाहा । २६ ॐ अग्निशिखेन्द्राय नमः स्वाहा । २६ ॐ

विशिष्टेन्द्राय नमः स्वाहा । २७ ॐ जलकान्तेन्द्राय नमः स्वाहा । २८ ॐ जलप्रभेन्द्राय नमः स्वाहा । २९ ॐ अमितगतीन्द्राय नमः स्वाहा । ३० ॐ मितवाहनेन्द्राय नमः स्वाहा । ३१ ॐ बेलवेन्द्राय नमः ३२ ॐ प्रभंजनेन्द्राय नमः स्वाहा । ३३ ॐ घोषेन्द्राय नमः स्वाहा । ३४ ॐ महाघोषेन्द्राय नमः स्वाहा । ३५ ॐ कालेन्द्राय नमः स्वाहा । ३६ ॐ महाकालेन्द्राय नमः स्वाहा । ३७ ॐ सरूपेन्द्राय नमः स्वाहा । ३८ ॐ प्रति रूपेन्द्राय नमः खाहा । ३९ ॐ पूर्णभद्रेन्द्राय नमः खाहा । ४० ॐ माणवेन्द्राय नमः स्वाहा । ४१ ॐ भीमेन्द्राय नमः स्वाहा । ४२ ॐ महा भीमेन्द्राय नमः स्वाहा । ४३ ॐ किन्नरेन्द्राय नमः स्वाहा । ४४ ॐ किंपुरुषेन्द्राय नमः स्वाहा । ४५ ॐ सत्पुरुषेन्द्राय नमः स्वाहा । ४६ ॐ महापुरुषेन्द्राय नमः स्वाहा । ४७ ॐ अमितकायेन्द्राय नमः स्वाहा । ४८ ॐ महाकायेन्द्राय नमः स्वाहा । ४९ ॐ गीतरतीन्द्राय नमः स्वाहा । ५० ॐ गीतयशेन्द्राय नमः स्वाहा । ५१ ॐ सन्निहितेन्द्राय नमः स्वाहा । ५२ ॐ सामानिकेन्द्राय नमः स्वाहा । ५३ ॐ धात्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ५४ ॐ विधात्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ५५ ॐ ऋषीन्द्राय नमः स्वाहा । ५६ ॐ ऋषिपालेन्द्राय नमः स्वाहा । ५७ ॐ ईस्वरेन्द्राय नमः स्वाहा । ५८ ॐ महेक्वरेन्द्राय नमः स्वाहा । ५९ ॐ वत्सेन्द्राय नमः स्वाहा । ६० ॐ विशालेन्द्राय नमः खाहा । ६१ ॐ हास्येन्द्राय नमः स्वाहा । ६२ ॐ श्रेयेन्द्राय नमः स्वाहा । ६३ ॐ हास्यरतेन्द्राय नमः स्वाहा । ६४ ॐ महा श्रेयेन्द्राय नमः खाहा ।

### तृतीय वलय

इसके बाद १६ विद्या देवियों के नाम की स्थापना कर पूजा करे और १६ सुपारी चांदी के बरक लगी हुई चढ़ावे।

१ ॐ रोहिण्यै नमः स्वाहा । २ ॐ प्रज्ञप्त्यै नमः स्वाहा । ३ ॐ वज्र श्रृङ्खलायै नमः स्वाहा । ४ ॐ वज्रांकुशायै नमः स्वाहा । ५ ॐ चक्रे श्र्वये नमः स्वाहा । ६ ॐ पुरुषदत्तायै नमः स्वाहा । ७ ॐ काल्यै नमः स्वाहा । ८ ॐ महाकाल्ये नमः स्वाहा । ९ ॐ गौर्यो नमः स्वाहा । १० ॐ गान्धार्य्ये नमः स्वाहा । ११ ॐ महाज्वालाये नमः स्वाहा । १२ ॐ मानव्ये नमः स्वाहा । १३ ॐ वैरोट्याये नमः स्वाहा । १४ ॐ अच्छुप्ताये नमः स्वाहा । १५ ॐ मानस्ये नमः स्वाहा । १६ ॐ महामानस्ये नमः स्वाहा ।

### चतुर्थ वलय

इसके बाद २४ शासन देवों के नामों की स्थापना करे और सोने के बरक लगी हुई २४ सुपारी चढ़ावे।

१ ॐ गोमुखाय नमः स्वाहा । २ ॐ महायक्षाय नमः स्वाहा । ३ ॐ त्रिमुखाय नमः स्वाहा । ४ ॐ यक्षनायकाय नमः स्वाहा । ५ ॐ तुम्बुरवे नमः स्वाहा । ६ ॐ कुसुमाय नमः स्वाहा । ७ ॐ मातङ्गाय नमः स्वाहा । ८ ॐ विजयाय नमः स्वाहा । ९ ॐ अजिताय नमः स्वाहा । १० ॐ व्रह्मणे नमः स्वाहा । ११ ॐ यक्षराजाय नमः स्वाहा । १२ ॐ कुमाराय नमः स्वाहा । १३ ॐ षण्मुखाय नमः स्वाहा । १४ ॐ पातालाय नमः स्वाहा । १५ ॐ किन्नराय नमः स्वाहा । १६ ॐ गरुड़ाय नमः स्वाहा । १७ ॐ ग्रन्धवीय नमः स्वाहा । १८ ॐ यक्षेन्द्राय नमः स्वाहा । १९ ॐ कुवेराय नमः स्वाहा । २० ॐ वरुणाय नमः स्वाहा । २१ ॐ मृकुटये नमः स्वाहा । २२ ॐ गोमेघाय नमः स्वाहा । २३ ॐ पार्श्व-यक्षाय नमः स्वाहा । २३ ॐ व्रह्मशान्तये नमः स्वाहा ।

#### पञ्च वलय

१ ॐ चक्रेश्वयें नमः स्वाहा । २ ॐ अजितबलाये नमः स्वाहा । ३ ॐ दुरिताय्यें नमः स्वाहा । ४ ॐ काल्ये नमः स्वाहा । ५ ॐ महा-काल्ये नमः स्वाहा । ६ ॐ श्यामाये नमः स्वाहा । ७ ॐ शान्ताये नमः स्वाहा । ८ ॐ भृकुट्ये नमः स्वाहा । ९ ॐ सुतारकाये नमः स्वाहा । १० ॐ अशोकाये नमः स्वाहा । ११ ॐ मानव्ये नमः स्वाहा । १२ ॐ चण्डाये नमः स्वाहा । १३ ॐ विदिताये नमः स्वाहा । १४ ॐ अंकुशाये नमः स्वाहा । १५ ॐ कन्दर्पायै नमः स्वाहा । १६ ॐ निर्न्वाण्यै नमः स्वाहा । १७ ॐ वलायै नमः स्वाहा । १८ ॐ घारिण्यै नमः स्वाहा । १९ ॐ घरणिप्रयायै नमः स्वाहा । २० ॐ नरदत्तायै नमः स्वाहा । २१ ॐ गान्धाय्यैं नमः स्वाहा । २२ ॐ अम्बिकायै नमः स्वाहा । २३ ॐ पद्मावत्यै नमः स्वाहा । २३ ॐ पिद्मावत्यै नमः स्वाहा । २३ ॐ पिद्मावत्ये नमः

#### षष्ट वलय

इसके बाद छड़े वलय में ९ नवनिधानों के नामों की स्थापना कर पूजा करें और ९ कलश चढ़ावे।

१ ॐ नैसर्पकाय नमः स्वाहा । २ ॐ पाण्डुकाय नमः स्वाहा । ३ ॐ पिङ्गलाय नमः स्वाहा । ४ ॐ सर्वरताय नमः स्वाहा । ५ ॐ महापद्माय नमः स्वाहा । ६ ॐ कालाय नमः स्वाहा । ७ ॐ महाकालाय नमः स्वाहा । ८ ॐ माणवाय नमः स्वाहा । ९ ॐ शङ्खाय नमः स्वाहा ।

#### सप्त वलय

पांच रक्षकों के नामों की स्थापना कर पूजा करे और ५ सीताफल चढ़ावे।

१ ॐ विजयस्वामिने नमः स्वाहा । २ ॐ क्षेत्रपाळाय नमः स्वाहा । ३ ॐ चक्रेश्वय्यें नमः स्वाहा । ४ ॐ धरणेन्द्राय नमः स्वाहा । ५ ॐ पद्मावत्ये नमः स्वाहा ।

#### अष्ट वलय

इसके बाद दशदिग्पालों के नामों की स्थापना करके पूजा करे और पान अष्टद्रव्य सहित नगदी चढ़ावे।

१ ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा। २ ॐ अग्नये नमः स्वाहा। ३ ॐ यमाय नमः स्वाहा। ४ ॐ नैऋताय नमः स्वाहा। ५ ॐ वरुणाय नमः स्वाहा। ६ ॐ वायव्याय नमः स्वाहा। ७ ॐ कुबेराय नमः स्वाहा। ८ ॐ ईशानाय नमः स्वाहा। ९ ॐ नागाय नमः स्वाहा। १० ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा।

#### नवम् वलय

इसके बाद नवग्रहों के नामों की स्थापना कर पूजा करे और पान अष्टद्रव्य सहित नगदी चढ़ावे।

१ ॐ सूर्यीय नमः स्वाहा । २ ॐ चन्द्राय नमः स्वाहा । ३ ॐ भौमाय नमः स्वाहा । ४ ॐ ध्रुधाय नमः स्वाहा । ५ ॐ वृहस्पतये नमः स्वाहा । ६ ॐ शुकाय नमः स्वाहा । ७ ॐ शनैश्चराय नमः स्वाहा । ८ ॐ राहवे नमः स्वाहा । ९ ॐ केतवे नमः स्वाहा । इसके बाद बलिवाकुलादि सब विधि नवपद मण्डल के समान ही चढ़ावे ।

### विंशस्थानक की सामग्री

पञ्चपरमेष्ठी, दशदिग्पाल, नवग्रहों के पट्टे, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा चावल, बतासे, बादाम, पिस्ता, लौंग, मिश्री, सुपारी, छुहारे, चिरौंजी, पान, इत्र, तेल, फल, फूल, पांच तरह के मिठाई पांच तरहकी, रोली, मौली, धूप, दीपक, घी, खीर, बड़े, पापड़ी, लापसी, बरक, नारियल, केशर, मैनफल, मरोडफली, पैसे, नगदी, अंगलूहण, गोले, ध्वजा, अखरोट, सीताफल, पेठे, सिन्दूर, सतनजा, गुलाबजल।

## ऋषि मण्डल पूजा विधि

शुम दिन, शुम घड़ी, शुम नक्षत्र, शुम मुहूर्त्त में पूजा करानेवाले का चन्द्रबल देख कर ऋषिमण्डल जो चौबीसीजी का मण्डल कहा जाता है नव पदजीके मण्डलके समान ही बनवाबे सब सात्रियोंको उसकी विधि जैसे अङ्ग शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, शिखा बन्धन, मैनफल, मरोड फली, मौली, मण्डलजी के तथा अपने हाथों में बांधना चाहिये और केशर, चन्दन, कुंकुम (रोली) मण्डलजी की मौली में लगा दे। देववन्दन दशदिग्पाल तथा नवप्रहों की पूजन भेंट आदि की सब क्रियायें नव पद मण्डल पूजा के समान ही है।

大人,我们是是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是是一个人,他们们是一个人,我们们们是一个人,我们们们的一个人,我们们是一个人,我们是一个人,我们们们的一个

### प्रथम वलय पूजा

पहले वलय में चौबीस तीर्थङ्करों के नामों की स्थापना कर-उनकी पूजा करे २४ गोले चढ़ावे ।

१ श्री आदिनाथाय नमः खाहा । २ श्रीअजितनाथाय नमः खाहा । ३ श्री सम्भवनाथांय नमः स्वाहा । ४ श्री अभिनन्दने नमः स्वाहा । ५ श्री सुमतिनाथाय नमः खाहा । ६ श्री पद्मप्रभवे नमः खाहा । ७ श्री सुपार्श्वनाषाय नमः स्वाहा । ८ श्री चन्द्रप्रभवे नमः स्वाहा । ९ श्री सुबि-धिनाथाय नमः स्वाहा । १० श्री शीतलनाथाय नमः स्वाहा । ११ श्री श्रेयांसनाथाय नमः स्वाहा । १२ श्री वासुपूज्याय नमः स्वाहा । १३ श्री विमलनाथाय नमः स्वाहा । १४ श्री अनन्तनाथाय नमः स्वाहा । १५ श्री धर्मनाथाय नमः स्वाहा । १६ श्री शान्तिनाथाय नमः स्वाहा । १७ श्री कुन्थुनाथाय नमः स्वाहा । १८ श्री अरनाथाय नमः स्वाहा । १९ श्री मह्विनाथाय नमः स्वाहा । २० श्री मुनिसुव्रताय नमः स्वाहा । २१ श्री निमनाथाय नमः स्वाहा । २२ श्री नेमिनाथाय नमः स्वाहा । २३ श्री पार्श्वनाथाय नमः स्वाहा । २४ श्री वर्द्धमानाय नमः स्वाहा । मण्डल में ओंकार और क्रींकार है वहां १४-१४ बकारों को स्थानों में बनावे और पूजा करे। १ ॐ ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब वबबनमः। २ ॐ बबबबबबबबबबबबबनमः। ३ॐ व व व व व व व व व व व व नमः। ४ ॐ व व व व व व व व ब ब ब ब ब नमः । १ ॐ हीं अईद्भूयो नमः स्वाहा। २ ॐ हीं सिन्दे-भ्यो नमः स्वाहा । ३ ॐ हीं आचार्यभ्यो नमः स्वाहा । ४ ॐ हीं उपाध्या-येभ्यो नमः स्वाहा । ५ ॐ हीं साधुभ्यो नमः स्वाहा । ६ ॐ हीं ज्ञानेभ्यो नमः स्वाहा । ७ ॐ ह्रीं दर्शनेभ्यो नमः स्वाहा ।८ ॐ ह्रीं चारित्रेभ्यो नमः खाहा । इन आठ पदों में आठ गोले पदों के रंग के अनुसार चढ़ावे ।

### द्वितीय वलय पूजा

दुसरे बलय में दशदिग्पालों के नामों की स्थापना कर पान चढ़ावे।

१ ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा । २ ॐ अग्नये नमः स्वाहा । ३ ॐ यमाय नमः स्वाहा । ४ ॐ नैऋर्ताय नमः स्वाहा । ५ ॐ वरुणाय नमः ६ ॐ वायव्याय नमः स्वाहा । ७ ॐ कुबेराय नमः स्वाहा । ८ ॐ ईशा-नाय नमः स्वाहा । ९ नागाय नमः स्वाहा । १० ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा ।

### तृतीय वलय

नवप्रहों के नामों की स्थापना कर पूजा करे और पान चढ़ावे।
१ ॐ सूर्याय नमः स्वाहा। २ ॐ चन्द्राय नमः स्वाहा। ३ ॐ मङ्गलाय नमः स्वाहा। ४ ॐ बुघाय नमः स्वाहा। ५ ॐ वृहस्पतये नमः
स्वाहा। ६ ॐ शुकाय नमः स्वाहा। ७ ॐ रानैश्चराय नमः स्वाहा। ८
ॐ राहवे नमः स्वाहा। ९ ॐ केतवे नमः स्वाहा।

### चतुर्थ वलय

स्वर तथा व्यञ्जनों की स्थापना करके पूजा करे और किसमिस और मिश्री और सुनहरी बरक छगे हुए ८ गोले चढ़ावे।

四天外,并来的人,他们,他们的人,他们们的人,他们们的人,他们们的人,他们们的人们的人,他们们的人们的人,他们们的人们的人,他们们的人们的人们的人们的人们的人们

१ अ आ इई उ क ऋ ऋ ऋ छ ॡ ए ऐ ओ औ अं अः। २ क खगष छ। ३ च छ ज झ ज। ४ ट ट ह ढ ण। ५ त थ द घ न। ६ प फ ब भ म। ७ य र छ व। ८ श ष स ह।

#### पञ्च वलय

इसके बाद ग्यारह गणधरों की स्थापना करके उनकी पूजा करे। १ ॐ हीं इन्द्रभृतये नमः स्वाहा। १ ॐ हीं अग्निभृतये नमः स्वाहा। १ ॐ हीं वायुभृतये नमः स्वाहा। १ ॐ हीं व्यक्ताय नमः स्वाहा। ५ ॐ हीं सुधर्मणे नमः स्वाहा। ६ ॐ हीं मण्डिताय नमः स्वाहा। ७ ॐ हीं मौर्य पुत्राय नमः स्वाहा। ८ ॐ हीं अकंपिताय नमः स्वाहा। ९ ॐ हीं अचलभात्रे नमः स्वाहा। १० ॐ हीं मेतायीय नमः स्वाहा। ११ ॐ हीं प्रभासाय नमः स्वाहा।

नोट-शान्ति पूजाको आदि लेकर जितनी भी पूजायें है इन सर्वोमें क्रया कराने वाले को रेशमी चहर तथा रेशमी धोती देनी चाहिये और स्नात्रियों को घोती, चहर, मुलकोश देना चाहिये।

#### षष्ट्र वलय

इसके बाद ४८ छिन्ध पदों के नाम तथा उनकी पूजन करे और बरक लगे हुये ४८ छुहारे चढ़ावे।

१ ॐ हीं अहै णमोजिणाणं। २ ॐ हीं अहै णमोओहिजिणाणं। ३ ॐ हीं अहैं णमो परमोहिजिणाणं। ४ ॐ हीं अहैं णमो सब्बोहि जिणाणं । ५ ॐ ह्रीं अर्ह णमो अणंतोहि जिणाणं । ६ ॐ ह्रीं अर्ह णमो कहबुद्धीणं । ७ ॐ ह्वीं अर्ह णमो बीयबुद्धीणं । ८ ॐ ह्वीं अर्ह णमो पयाणु सारीणं। ९ ॐ हीं अहें णमो आसीवीसाणं। १० ॐ हीं अहें णमो दिही वीसाणं। ११ ॐ हीं अहैं णमो संमिण्णसोयाणं। १२ ॐ हीं अहैं णमो सयं संबुद्धाणं । १३ ॐ ह्रीं अर्ह णमो पत्तेयबुद्धाणं । १४ ॐ ह्रीं अर्ह बोहि बुद्धीणं। १५ ॐ ह्वीं अहं णमो ऋजुमईणं। १६ ॐ ह्वीं अहं णमो विउल्पर्इणं । १७ ॐ ह्वीं अहैं णमो दशपुव्वीणं । १८ ॐ ह्वीं अहैं णमो चउद्दा पुच्चीणं । १९ ॐ हीं अहं णमो अहंग महानिमित्त कुदा-लाणं। २० ॐ ह्वीं अहैं णमो विउव्वईणंइहिपत्ताणं। २१ ॐ ह्वीं अहैं णमो विज्जाहराणं । २२ ॐ हीं अहं णमोचारणलन्दीणं । २३ ॐ हीं अहं णमो पणासमणाणं । २४ ॐ ह्वीं अहैं णमो आगासगामीणं । २५ ॐ ह्वीं अहैं णमो खीरासवाणं । २६ ॐ ह्वीं अर्ह णमो सप्पिआसवाणं । २७ ॐ ह्वीं अहं णमो महुआसवाणं । २८ ॐ हीं अहं णमो अमिआसवाणं । २९ ॐ ह्रीं अर्ह णमो सिद्धायणाणं । ३० ॐ ह्रीं अर्ह णमो भगवया महइमहावीर वद्यामाण बुद्ध रिसीणं। ३१ ॐ ह्रीं अहें णमो उग्गतवाणं। ३२ ॐ ह्रीं अहैं णमो अक्लीण महाण सियाणं । ३३ ॐ हीं अहैं णमो बहुमाणाणं । ३४ ॐ हीं अहें णमो दित्ततवाणं। ३५ ॐ हीं अहें णमो तत्ततवाणं। ३६ ॐ हीं अहै णमो महातवाणं। ३७ ॐ हीं अहै णमो घोरतवाणं। ३८ ॐ ह्रीं अहं णमो घोरगुणाणं । ३९ ॐ ह्रीं अहं णमो घोरपिकमाणं। ४० ॐ हीं अहै णमो बंभयारीणं। ४१ ॐ हीं अहै णमो आमोसही पत्ताणं। ४२ ॐ हीं अहैं णमो खेलोसहीणं। ४३ ॐ हीं अहैं णमो

जहोसहीणं । ४४ ॐ हीं अर्ह णमो विष्पोसिह पत्ताणं । ४५ ॐ हीं अर्ह णमो सन्वोसिहपत्ताणं । ४६ ॐ हीं अर्ह णमो मणवलीणं । ४७ ॐ हीं अर्ह णमो वयणवलीणं । ४८ ॐ हीं अर्ह णमो कायवलीणं ।

#### सप्तम् वलय

इसके बाद चौबीस तीयुङ्करों के पिता के नामों की स्थापना तथा पूजन करे और २४ सुपारी सोने के बरक लगी हुई चढ़ावे।

१ ॐ नामये नमः स्वाहा । २ ॐ जितशत्रवे नमः स्वाहा । ३ ॐ जितारये नमः स्वाहा । १ ॐ संवराय नमः स्वाहा । ५ ॐ मेघाय नमः स्वाहा । ६ ॐ घराय नमः स्वाहा । ७ ॐ प्रतिष्ठाय नमः स्वाहा । ८ ॐ महसेनाय नमः स्वाहा । ९ ॐ प्रप्रीवाय नमः स्वाहा । १० ॐ दृद्रथाय नमः स्वाहा । ११ ॐ विष्णवे नमः स्वाहा । १२ ॐ वासुपूज्याय नमः स्वाहा । १३ ॐ कृतवर्मणे नमः स्वाहा । १४ ॐ सिंहसेनाय नमः स्वाहा । १० ॐ सूराय नमः स्वाहा । १८ ॐ विश्वसेनाय नमः स्वाहा । १० ॐ सूराय नमः स्वाहा । १८ ॐ सुनित्राय नमः स्वाहा । १० ॐ विजयाय नमः स्वाहा । २० ॐ सुमित्राय नमः स्वाहा । २१ ॐ विजयाय नमः स्वाहा । २२ ॐ विजयाय नमः स्वाहा । २२ ॐ विजयाय नमः स्वाहा । २३ ॐ विजयाय नमः

इसके बाद माताओं के नामों की स्थापना तथा पूजन करे और २४ सुपारी सोने के बरक लगी हुई चढ़ावे।

१ ॐ मरुदेव्ये नमः स्वाहा । २ ॐ विजयाये नमः स्वाहा । ३ ॐ सेनाये नमः स्वाहा । १ ॐ सिद्धार्थये नमः स्वाहा । ५ ॐ सुमङ्गलाये नमः स्वाहा । ६ ॐ सुरुप्तिमाये नमः स्वाहा । ७ ॐ पृथ्वीमाताये नमः स्वाहा । ८ ॐ लक्ष्मणाये नमः स्वाहा । ९ ॐ रामाये नमः स्वाहा । १० ॐ नन्दाये नमः स्वाहा । ११ ॐ विष्णवे नमः स्वाहा । १२ ॐ जयाये नमः स्वाहा । १३ ॐ रयामाये नमः स्वाहा । १६ ॐ सुयराये नमः स्वाहा । १५ ॐ सुवताये नमः स्वाहा । १६ ॐ अचिराये नमः स्वाहा ।

१७ ॐ श्रिये नमः स्वाहा। १८ ॐ देव्ये नमः स्वाहा। १९ ॐ प्रभावत्ये नमः स्वाहा। २० ॐ पद्मावत्ये नमः स्वाहा। २१ ॐ विप्राये नमः स्वाहा। २२ ॐ शिवाये नमः स्वाहा। २३ ॐ वामाये नमः स्वाहा। २४ ॐ त्रिशालाये नमः स्वाहा।

#### अष्ट वलय

इसके बाद २४ शासन देवों के नामों की स्थापना कर पूजा करे सोने के बरक लगी हुई २४ सुपारी चढ़ावे।

१ ॐ गोमुखाय नमः स्वाहा । २ ॐ महायक्षाय नमः स्वाहा । ३ ॐ त्रिमुखाय नमः स्वाहा । ४ ॐ यक्षनायकाय नमः स्वाहा । ५ ॐ तुम्बुरवे नमः स्वाहा । ६ ॐ कुसुमाय नमः स्वाहा । ७ ॐ मातङ्गाय नमः स्वाहा । ८ ॐ विजयाय नमः स्वाहा । ९ ॐ अजिताय नमः स्वाहा । १० ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा । ११ ॐ यक्षराजाय नमः स्वाहा । १२ ॐ कुमाराय नमः स्वाहा । १३ ॐ वण्मुखाय नमः स्वाहा । १४ ॐ पातालाय नमः स्वाहा । १५ ॐ विन्नराय नमः स्वाहा । १६ ॐ गरुहाय नमः स्वाहा । १७ ॐ गन्धर्वाय नमः स्वाहा । १० ॐ यक्षराजाय नमः स्वाहा । १० ॐ कुबेराय नमः स्वाहा । २० ॐ वरुणाय नमः स्वाहा । २१ ॐ भृकुटये नमः स्वाहा । २२ ॐ गोमेधाय नमः स्वाहा । २३ ॐ पार्व्व यक्षाय नमः स्वाहा । २३ ॐ व्रह्माय नमः स्वाहा । २३ ॐ व्यक्षराजाय नमः स्वाहा । २१ ॐ व्यक्षराजाय नमः स्वाहा । २२ ॐ पार्व्व

#### नवम् वलय

इसके बाद चौबीस शासन देवियों के नामों की स्थापना कर पूजा करे और चांदी के बरक लगी हुई २४ सुपारी चढ़ावे।

१ ॐ चक्रेश्वयें नमः स्वाहा । २ ॐ अजितवलाये नमः स्वाहा । ३ ॐ दुरितायें नमः स्वाहा । ४ ॐ काल्ये नमः स्वाहा । ५ ॐ महा-काल्ये नमः स्वाहा । ६ ॐ श्यामाये नमः स्वाहा । ७ ॐ शान्ताये नमः स्वाहा । ८ ॐ भृकुट्ये नमः स्वाहा । ९ ॐ सुतारकाये नमः स्वाहा । १० ॐ अशोकाये नमः स्वाहा । ११ ॐ मानव्ये नमः स्वाहा । १२ ॐ चण्डाये नमः स्वाहा । १३ ॐ विदिताये नमः स्वाहा । १४ ॐ अंकुशाये नमः स्वाहा । १५ ॐ कन्दर्पाये नमः स्वाहा । १६ ॐ निर्वाण्ये नमः स्वाहा । १७ ॐ बलाये नमः स्वाहा । १८ ॐ घारिण्ये नमः स्वाहा । १९ ॐ घरणित्रयाये नमः स्वाहा । २० ॐ नरदत्ताये नमः स्वाहा । २१ ॐ गान्धार्ये नमः स्वाहा । २२ ॐ अम्बिकाये नमः स्वाहा । २३ ॐ पद्मावत्ये नमः स्वाहा । २४ सिद्धायिकाये नमः स्वाहा ।

इसके बाद २४ सहायक देवियों के नामों की स्थापना करके पूजा करे और चांदीके बरक लगी हुई २४ सुपारी चढ़ावे।

र् ॐ हिये नमः स्वाहा । २ ॐ श्रिये नमः स्वाहा । ३ ॐ घृत्ये नमः स्वाहा । १ ॐ लक्ष्म्ये नमः स्वाहा । ५ ॐ गौर्य्ये नमः स्वाहा । ६ ॐ चण्डाये नमः स्वाहा । ७ ॐ सरस्वत्ये नमः स्वाहा । ८ ॐ जयाये नमः स्वाहा । ९ ॐ अम्बाये नमः स्वाहा । १० ॐ विजयाये नमः स्वाहा । ११ ॐ क्लिल्ल्लाये नमः स्वाहा । १२ ॐ अजिताये नमः स्वाहा । १३ ॐ नित्याये नमः स्वाहा । १४ ॐ मदद्रवाये नमः स्वाहा । १५ ॐ कामाङ्गाये नमः स्वाहा । १६ ॐ कामवाणाये नमः स्वाहा । १७ ॐ सानन्दाये नमः स्वाहा । १८ नन्दमाल्ये नमः स्वाहा । १९ ॐ मायात्ये नमः स्वाहा । २० ॐ काल्यये नमः स्वाहा । २३ ॐ काल्यये नमः स्वाहा । २४ ॐ काल्यये नमः स्वाहा । २३ ॐ काल्यये नमः स्वाहा । २४ ॐ काल्यये नाः स्वाहा । १४ ॐ काल्य

### दशम् वलय

इसके बाद १६ विद्या देवियों के नामों की स्थापना कर पूजाकरे और सोने के वरक लगी हुई १६ सुपारी चढ़ावे।

१ ॐ रोहिण्यैनमः स्वाहा २।ॐ प्रज्ञप्यैनमः स्वाहा।३ ॐ वज्रशृङ्ख-लाये नमः स्वाहा ४। ॐ वज्राकुंशाये नमः स्वाहा ५। ॐ चक्रेश्वयें नमः स्वाहा ६। ॐ नरदत्ताये नमः स्वाहा। ७ ॐ काल्ये नमः स्वाहा । ८ ॐ महाकाल्ये नमः स्वाहा। ९ ॐ गौर्य्यें नमः स्वाहा। १० ॐ गान्धार्यों नमः स्वाहा। ११ ॐ 🕸 महाज्वालाये नमः स्वाहा। १२ॐ मानव्ये नमः स्वाहा । १३ ॐ वैरोट्याये नमः स्वाहा । १४ ॐ अच्छुपाये नमः स्वाहा । १५ ॐ मानस्ये नमः स्वाहा । १६ ॐ महामानस्ये नमः स्वाहा । एकादश वलय

इसके बाद नवनिधानों के नामों की स्थापना कर पूजा करे नव कलश चढ़ावे।

१ ॐ नैसर्प्पकाय नमः स्वाहा । २ ॐ पाण्डुकाय नमः स्वाहा । ३ ॐ पिङ्गलाय नमः स्वाहा । ४ ॐ सर्वरत्नाय नमः स्वाहा । ५ ॐ महा-पद्माय नमः स्वाहा । ६ ॐ कालायनमः स्वाहा । ७ ॐ महाकालाय नमः स्वाहा । ८ ॐ मानवाय नमः स्वाहा । ९ ॐ शङ्खाय नमः स्वाहा ।

### द्वादश वलय

इनकी पूजा कर चौंसठ इन्द्रों के नामों की स्थापना कर पूजा करे सोने के बरक लगी हुई ६४ सुपारी चढ़ावे।

१ ॐ सौधर्मेन्द्राय नमः स्वाहा । २ ईशानेन्द्राय नमः स्वाहा । ३ ॐ सनत्कुमारेन्द्राय नमः स्वाहा । ४ ॐ माहेन्द्राय नमः स्वाहा । ५ ॐ ब्रह्मेन्द्राय नमः स्वाहा । ६ लान्तकेन्द्राय नमः स्वाहा । ७ ॐ शुक्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ८ ॐ सहस्रारेन्द्राय नमः स्वाहा । ९ ॐ आनतेन्द्राय नमः स्वाहा । १० प्राणतेन्द्राय नमः स्वाहा । ११ ॐ आरणेन्द्राय नमः स्वाहा । १२ ॐ अच्युतेन्द्राय नमः स्वाहा । १३ ॐ चन्द्राय नमः स्वाहा । १४ ॐ सूर्येन्द्राय नमः स्वाहा । १५ ॐ चमरेन्द्राय नमः स्वाहा।१६ ॐ बली-न्द्राय नमः स्वाहा । १७ ॐ धारणेन्द्राय नमः स्वाहा । १८ ॐ भूतेन्द्राय नमः स्वाहा । १९ ॐ वेणुदेवेन्द्राय नमः स्वाहा । २० ॐ वेणुदालीन्द्राय नमः स्वाहा । २१ ॐ कान्तेन्द्राय नमः स्वाहा । २२ ॐ हरिस्सहेन्द्राय नमः स्वाहा । २३ ॐ अग्निशिखेन्द्राय नमः स्वाहा । २४ ॐ अग्निमाण-वेन्द्राय नमः स्वाहा । २५ ॐ पूर्णेन्द्राय नमः स्वाहा । २६ ॐ विशिष्टे-

न्द्राय नमः स्वाहा । २७ ॐ जलकांतेन्द्राय नमः स्वाहा । २८ ॐ जल-प्रभेन्द्राय नमः स्वाहा । २९ ॐ अमित्गतीन्द्राय नमः स्वाहा । ३० ॐ मितवाहनेन्द्राय नमः स्वाहा । ३१ ॐ बेलवेन्द्राय नमः स्वाहा । ३२ ॐ प्रमंजनेन्द्राय नमः स्वाहा । ३३ ॐ घोषेन्द्राय नमः स्वाहा । ३४ ॐ महाघोषेन्द्राय नमः स्वाहा । ३५ ॐ कालेन्द्राय नमः स्वाहा । ३६ ॐ महाकालेन्द्राय नमः स्वाहा । ३७ ॐ सरूपेन्द्राय नमः स्वाहा । ३८ ॐ प्रति रूपेन्द्राय नमः स्वाहा । ३९ ॐ पूर्णभद्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ४० ॐ माणवेन्द्राय नमः स्वाहा । ४१ ॐ भीमेन्द्राय नमः स्वाहा । ४२ ॐ महा भीमेन्द्राय नमः स्वाहा । ४३ ॐ किन्नरेन्द्राय नमः स्वाहा । किंपुरुषेन्द्राय नमः स्वाहा । ४५ ॐ सत्पुरुषेन्द्राय नमः स्वाहा । ४६ ॐ महापुरुषेन्द्राय नमः स्वाहा । ४७ ॐ अमितकायेन्द्राय नमः स्वाहा । ४८ ॐ महाकायेन्द्राय नमः स्वाहा । ४९ ॐ गीतरतीन्द्राय नमः स्वाहा । ५० ॐ गीतयशेन्द्राय नमः स्वाहा । ५१ ॐ सन्निहितेन्द्राय नमः स्वाहा । ५२ ॐ सामानिकेन्द्राय नमः स्वाहा । ५३ ॐ धात्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ५४ ॐ विधात्रेन्द्राय नमः स्वाहा । ५५ ॐ ऋषीन्द्राय नमः स्वाहा । ५६ ॐ ऋषिपालेन्द्राय नमः स्वाहा । ५७ ॐ ईश्वरेन्द्राय नमः स्वाहा । ॐ महेक्वरेन्द्राय नमः स्वाहा । ५९ ॐ वत्सेन्द्राय नमः स्वाहा । ६० ॐ विशालेन्द्राय नमः स्वाहा । ६१ ॐ हास्येन्द्राय नमः स्वाहा । ६२ ॐ हात्यरतेन्द्राय नमः स्वाहा । ६३ ॐ श्रेयेन्द्राय नमः स्वाहा । ६४ ॐ महा श्रेयेन्द्राय नमः खाहा ।

### त्रयोदश वलय

इसके बाद आठ सिद्धियों के नामों की स्थापना कर पूजा करे ट

१ ॐ अणिमासिद्धये नमः स्वाहा । २ ॐ महिमासिद्धये नमः स्वाहा । ३ ॐ गरिमासिद्धये नमः स्वाहा । ४ ॐ रुघिमासिद्धये नमः स्वाहा । ५ ॐ प्राप्तिसिद्धये नमः स्वाहा । ६ ॐ अकाम्यसिद्धये नमः

स्वाहा । ७ ॐ ईशित्वसिद्धये नमः स्वाहा । ८ ॐ वशित्वसिद्धये नमः स्वाहा ।

### चतुर्द्श वलय

इसके बाद चार कोने में चार द्वारपालों के नामों की स्थापना कर पूजा करे।

१ श्री गौतमस्वामिने नमः । २ श्री धरणेन्द्रोरक्षतु । ३ श्री पद्मावति रक्षतु । ४ श्री वैरोट्या रक्षतु ।

## ऋषिमण्डल पूजन की सामग्री

२४ गोले, ८ गोले, ५२ पान, ६ कटोरीमें १६-१६, २ में ३२-३२ किसमिस, ४८ छुहारे, २४ सुपारी, २४ सुपारी, २४ सुपारी, २४ सुपारी, २४ सुपारी, २४ सुपारी, १६ सुपारी, ९ कल्का, ६४ सुपारी, ८ मिश्री के कुञ्जे, ८ नारंगी।

## अष्टापद मण्डल पूजा विधि

प्रथम शुभिद्दन, शुभघड़ी, शुभमुहूर्त्त, शुभनक्षत्र और कराने वाले का चन्द्र वल देखकर अष्टापद मण्डल की स्थापना में गोलाकार रूप चौवीसों भगवान के नामों की स्थापना करके पूजन करें और मैनफल, मरोडफली, मौली, शिखावन्धन, अङ्गरक्षा, देववन्दन तथा दशदिग्पाल, नवप्रहों के पट्टों की पूजन मेंट आदि, सब कियायें नवपद मण्डल पूजा विधि के समान ही करे पीछे अष्टद्रव्य चौबीसों भगवानों पर चढ़ावे।

## प्रथम जिन पूजा मन्त्र

श्री नाभेयजिनेशत्वं, नन्धायतिसदांशुकः। यथाकुंमुद्रती नेता, नन्धायतिसतांशुकः।ॐ हीं श्री अर्ह ऐं श्री ऋषभदेव स्वामीअत्रवेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे।

### द्वितीय जिन पूजा मन्त्र

उपाध्वमतितं सक्ता, कन्द्धाना मनेकपं। प्रणतो द्वोधितं ज्ञान, कन्द-

धाना मनेकपं। ॐ ह्वीं श्रीं अहैं ऐं श्री अजितनाथ स्वामी अत्र वेदिका-पीठेतिष्ठतिष्ठ स्वाहा ॥२॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे।

## तृतीय जिन पूजा मन्त्र

श्री सम्भव प्रपन्नाये, समयंते सदादरात् । तेसंसार वनान्मुक्ति, सम-यंते सदादरात् ॥ॐ हीं श्रीं अर्हे ऐ श्रीसम्भव स्वामी अत्र वेदिकापीठेतिप्ठ-तिष्ठ स्वाहा ॥३॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

## चतुर्थ जिन पूजा मन्त्र

येऽभिनन्दयतेतीर्थ, राजपाद समाजनाः। विलसन्तिचिरंतेऽत्र, राजपाद समाजनाः।ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्रीअभिनन्दन स्वामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठ-तिष्ठ स्वाहा ॥४॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे।

### पञ्चम जिन पूजा मन्त्र

पूजितां हृद्धयोमुक्त्ये; कान्ताराजीवमालया । सुमते तव लीनाह्, कान्ता-राजीवमालया।ॐ हीं श्रीं अर्ह ऐं श्रीसुमति स्वामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ स्वाहा ।।५॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

## षष्टम जिन पूजा मन्त्र

पद्मप्रम सुदृष्टीनां, भूरिशोभातपोदयाः । हन्यात्तमांसि पूषेव, भूरिशोभातपोदया । ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्रीपद्मप्रभ स्वामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ स्वाहा ॥६॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

## सप्तम जिन पूजा मन्त्र

सुपार्श्वतत् श्रुतं श्रुत्वा दर्प्पकोपक्रमानल । मुझन्ति जन्तवरशान्ता, दर्प्पकोपक्रमानलं । ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्रीसुपार्श्व स्वामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठ-तिष्ठ स्वाहा ॥७॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

## अष्टम जिन पूजा मन्त्र

भवांश्चन्द्र प्रमेन्द्रेण, यैरमाजि समुन्नतः। भवांश्चन्द्रप्रमेन्द्रेण, तैर

भाजिसमुन्नतः। ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्रीचन्द्र स्वामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ स्वाहा ॥८॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे।

## नवम जिन पूजा मन्त्र

सुविधेत्वद्विधि प्राप्य प्रमाचन्त्य समाहितः।येतेश्रेयः श्रियंश्रस्त प्रमाचंत्य समाहितः । ॐ हीं श्रीं अहैं ऐं श्रीसुविधि खामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठित्छ स्वाहा ॥९॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे।

### दशम जिन पूजा मन्त्र

सेवतेशीतलस्त्वां ये, देव सम्पन्न केवलः । अपिमुक्तिर्भवेत्तेषां, देव-सम्पन्न केवलं । ॐ हीं श्रीं अर्ह ऐं श्रीशीतलस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१०॥ अष्टद्रच्य चढावे ।

### एकादश जिन पूजा मन्त्र

श्रीश्रेयांसतन्माजां, परमोक्षगतिर्भवान् । अनंतान्सत्व विश्रांतं परमोक्ष गतिर्भवान् । ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्रीश्रेयांशस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥११॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

### द्वाद्श जिन पूजा मन्त्र

वासुपूज्य नवस्वर्ण, नीरजारूढ़ सकमः । हरत्वं विरहं मोहं, नीरजारूढ़ सकमः । ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्री वासुपूज्यस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१२॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

## त्रयोदश जिन पूजा मन्त्र

विमलत्वां प्रतिस्वये, रञ्जयन्ति मनोभवं। अपिदुर्जय मुन्चैस्ते, रञ्जयन्ति मनोभवं। ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्री विमलस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१३॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे।

## चतुर्दश जिन पूजा मन्त्र

जिंग्मवां समनं तत्वां, नमस्यन्ति महापदम् । येतेविश्व त्रयी लक्ष्मी,

नमस्यन्ति महापदम् । ॐ हीं श्रीं अर्ह ऐ' श्रीअनन्तस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१४॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

### पञ्चद्रा जिन पूजा मन्त्र

नाश्रुतस्तवसिद्धान्तो, येनावीत नयस्ततः । वरंघर्म जिनद्धर्मा, येनावीत नयस्ततः । ॐ ह्वीं श्रीं अर्ह ऐ श्री धर्मस्वामी वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१५॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

## षोड़श जिन पूजा मन्त्र

श्री शान्तेदेहिनांदेहि, सारङ्ग विद्धेष्टति । शर्म कर्म ततेरंक, सारङ्ग विद्धेष्टति । ॐ ह्वीं श्रीं अहं ऐ श्रीशान्ति स्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१६॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

### सप्तद्श जिन पूजा मन्त्र

कुन्युनायस्तु पन्थानं, विधुतारो विषादतः । पुंसां तन्यात् पिनाकी च विधुतारो विषादतः।ॐ हीं श्रीं अर्ह ऐं श्रीकुन्युस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१७॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

## अष्टादश जिन पूजा मन्त्र

येनत्वं नाचितः कर्म, वनवैश्वा नरोपमः । सो अरनाथ कुधीर्मच्या, वनवैश्वा नरोपमः। ॐ ह्वीं श्रीं अर्ह ऐं श्रीअरस्वामी अत्र वेदिका पीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१८॥ अष्टद्रच्य चढ़ावे ।

## एकोनविंशति जिन पूजा मन्त्र

नांघीपद्मसुतः सिन्दि, प्रतिपन्न सदारुणः । येनते भिचते मल्ले, प्रतिपन्न सदारुणः । ॐ ह्वीं श्रीं अहं ऐं श्रीमिल्लिस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥१९॥ अष्टद्रच्य चढ़ावे ।

# विंशति जिन पूजा मन्त्र

श्री सुव्रत जीनाधीशा, मक्षमालोप लिक्षतं । विरंचि मिवसेवड, मक्षमालोप लिक्षतं । ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्रीमुनीसुव्रतस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा ॥२०॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

## एक विंशति जिन पूजा मन्त्र

देव्योऽपित्वद्गुणोद्गाना, सहामंदरसानुगाः।गायन्तित्वां नमे भक्त्या सहा-मंदर सानुगाः।ॐ हीं श्रीं अर्ह ऐं श्रीनिम स्वामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ स्वाहा ॥२१॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे।

## द्यविंशति जिन पूजा मन्त्र

तृष्णातापात्वया वर्षं, शमितादान वारिणा, श्री नेमे जनतांराध्य, शमि-तादानवारिणा।ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्रीनेमी खामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ स्वाहा ॥२२॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे।

## त्रयोविंशति जिन पूजा मन्त्र

पार्श्वदेवः सदाकृप्त, महाहार तरंगिताः । नाटयन्ति चरित्रन्ते महाहार तरंगिताः । ॐ ह्वीं श्रीं अर्ह ऐं श्री पार्श्वस्वामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ स्वाहा ॥२३॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे ।

## चतुर्विशति जिन पूजा मन्त्र

वीरोजिनपतिः पातुः, तत्वानः काञ्चनिश्रयं। विभ्रन्नमेषु निस्सीमां तत्वानः काञ्चनःश्रियं। ॐ हीं श्रीं अहं ऐं श्रीपार्क्वस्वामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ स्वाहा ॥२॥। अष्टद्रव्य चढ़ावे।

इसी प्रकार अष्टापदजी का मण्डल बनवावे जैसे इसमें गिनती दी है वैसे ही भगवानों को पहचानना चाहिये।

चत्तारिदिक्खणाये, पिन्छमओ अह उत्तराई। दशपुव्वाए दो अहा, वयं-

मिवंदे चउव्वीसं ॥१॥ पुव्वाइ उसमजियं दक्क्लिणओ संभवाइ चत्तारि पच्छिमसुपासमाई धम्माई द्शाउत्तरओ ॥२॥

### अष्टापद्\* मण्डल



## अष्टापद् मण्डलसामग्री

२४ गोले, २४ ध्वजा, २४ अंगलूहणे, २४ दीपक, २४ फल, २४ मिठाई, धूप, नगदी रूपये, २४ नारियल। सब वस्तु चौबीस चौबीस होनी चाहिये।

了。 《中国的人,我们是一个人,我们的人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,

<sup>1997</sup>年,安全是是国际的人,是是国际的政策,是是国际的政策,是是国际的政策,是国际的政策,是国际政策,是国际政策,是国际政策,是国际政策,是国际政策,是国际政策 \* इस अष्टापदजी पर्वत पर भरतचक्रवत्तीं वा बनाया हुआ मन्दिर है और उसमें अपने अपने वर्ण तथा शरीर प्रमाण की प्रतिमाएं विराजमान हैं।

<sup>ा</sup> गुरु भक्ति और साधर्मी भक्ति करे।

ţ

| सिमराजा सक्हेंबी राजी अर्जाव्यालगरि(बिनोता) हरू बहुकंश सुक्षणंत्र विजया ॥ सर्वाच्या नगरी ॥ सर्वाच्या नगरी ॥ स्वाच्या ॥ सर्वाच्या नगरी ॥ स्वाच्या ॥ स्वाच्या नगरी ॥ ॥ स्वाच्या ॥ सिमराजा स्वाच्या ॥ सिमराजा सुक्षणं ॥ विनीता नगरी ॥ ॥ स्वाच्या ॥ स्वाच्या ॥ स्वाच्या ॥ सिमराजा सुक्षणं ॥ वानारस नगरी ॥ ॥ स्वाच्या ॥ सिमराजा स्वामरा ॥ स्वाच्या नगरी ॥ ॥ स्वाच्या ॥ सिम्राजा स्वामरा ॥ सिम्राजा नगरी ॥ ॥ स्वाच्या नगरी ॥ ॥ स्वाच्या नगरी ॥ ॥ स्वाच्या नगरी ॥ ॥ सिम्राजा स्वामरा ॥ स्वामराजा नगरी ॥ सिम्राजा स्वामराजा अर्था ॥ सिम्राजा नगरी ॥ सिम्राजा स्वामराजा अर्था ॥ सिम्राजा नगरी ॥ सिम्राजा स्वामराजा सिम्राजा स्वामराजा  |          |                      | तीः            | तीर्थङ्कर पट्ट परिचय | ारिचय               |               |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| भी भूएभदेवजी मासिराजा माक्देवी राणी अमाजानता(विनोता) क्षरवाह्नमंग स्था भी भारपावजी विजया ॥ भारपावजी विजया ॥ भारपावजी विजया ॥ भारपावजी विजयार ॥ साजत्यी नगरी ॥ साजत्य नगरी ॥ साज्य नगरी ॥ सहसेनराजा हुन्दी ॥ विजयार नगरी ॥ माहस्याज्ञा हुन्दी ॥ विजयार नगरी ॥ माहस्याज्ञा हुन्दी ॥ वालस्य नगरी ॥ सहसेनराजा हुन्दी नगरी ॥ माहस्य राजा स्थाम ॥ माहस्य नगरी ॥ सहसेनराजा हुन्दी नगरी ॥ माहस्य राजा स्थाम ॥ माहस्य नगरी ॥ सहसेनराजा हुन्दी नगरी ॥ सहसेनराजा हुन्दी नगरी ॥ सहस्य राजा विज्ञा ॥ स्थाम नगरी ॥ सहस्य राजा विज्ञा ॥ स्थाम नगरी ॥ सहस्य राजा स्थाम ॥ कान्य्य रागरी ॥ स्थाम नगरी ॥ स्थाम नगरी ॥ सहस्य राजा स्थाम ॥ स्थाम नगरी हिन्दी ॥ सहस्य राजा स्थाम ॥ स्थाम नगरी हिन्दी ॥ साम साम ॥ साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | संख्या   | १ तीर्थङ्करनाम       |                | ३ मातृ नाम           | । ४ जन्मनगरी        | ४ बंश         | ह शरीरवर्ण        |               |
| श्री अजितनाथजी जितराबुराजा विजया ,, क्योध्यानंतारी ,, विज्ञानंतारी श्री सम्भवनाथजी विज्ञारियाजा सेना ,, सावत्थी नगरी ,, सावत्थी नगरी ,, विज्ञारमजी संकरराजा सम्बन्धा ,, विज्ञासने नगरी ,, क्याप्त्यजी मधराजा सम्बन्धा ,, विज्ञासने नगरी ,, क्याप्त्रमजी परराजा सुसिक्षा ,, विज्ञासने नगरी ,, विज्ञासमजी प्रतिष्ठराजा सुस्ता ,, महित्युरी नगरी ,, महित्युराजा सुमि काम्बन्दी नगरी ,, सिस्तुरमजी सहसेनराजा स्थामा ,, महित्युरी नगरी ,, श्री विप्तुराजा विष्युरा ,, सिस्तुरी नगरी ,, सिस्तुरमजी सुमिराजा स्थामा ,, विज्ञारमगरी ,, सिस्तुरी नगरी ,, सिस्तुरमगरी , सिस्तुरमगरी  | ~        | श्री मृपमदेवजी       | नामिराजा       | मरुदेवी राणी         | अयोध्यानगरी(बिनोता) | इक्ष्वाकुर्वश | सबर्णवर्ण (पीला)  | {             |
| श्री सम्भवनाथनी जितारिराजा सेना ,, विनीता नगरी ,, श्री सम्भवनाथनी संवरराजा सिद्धार्यो ,, विनीता नगरी ,, श्री सम्भवनाथनी मेधराजा सुमञ्जन ,, विनीता नगरी ,, ज्री प्रमुक्ता ,, विनीता नगरी ,, ज्री प्रमुक्ता ,, विनीता नगरी ,, ज्री सम्भाना नारा ,, ज्री वारस नगरी ,, व्राप्त ,, व्राप्त नगरी ,, व्राप्त ,, व्राप ,, व्याप ,, व | œ        | अो अजितनाथजी         | जितशत्रुराजा   |                      | अचोध्या नगरी        | <b>2</b>      |                   |               |
| श्री अभित्मन्दिनजी संकरराजा सिद्धार्थों , विनीता नगरी ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m²       |                      | जितारिया भा    | सेना "               | सावत्थी नगरी        |               | : :               |               |
| भी धुमित्तमध्ये भी मेघराजा सुमक्का ॥ विमीता नगरी ॥ भी मुप्तमजी माद्यमजी माद्यकराजा सुमिता ॥ कैशाम्जी नगरी ॥ भी मुप्तम्जेनाथजी महिन्दराजा सुम्पा ॥ वन्त्ररस नगरी ॥ चन्द्रप्रमाजा महिन्दराजा रामा ॥ वन्त्रप्रदेश नगरी ॥ भी चन्द्रप्रमाजा सुम्पा ॥ वन्त्रप्रदेश नगरी ॥ महिन्दर्भराजा समित्रा ॥ महिन्दर्भराजा सुम्पा ॥ महिन्दर्भरागी ॥ महिन्दर्भराजा सुम्परा ॥ मिन्दर्भरागी ॥ मिन्दर्भराजा सुम्परा ॥ सिन्दर्भरागी ॥ सुम्परा ॥ सिन्दर्भरागी ॥ सुम्परा ॥ सिन्दर्भरागी ॥ सुम्परा ॥ सिन्दर्भरागी ॥ सुम्परा ॥ सिन्दर्भराजा सुम्परा ॥ सिन्दर्भरागी ॥ सुम्परा नगरी ॥ सुस्परा ॥ सिन्दर्भराजा सुम्परा ॥ सिन्दर्भरागी ॥ सुम्परा नगरी ॥ सुस्परा । स्वात्र । सिन्दर्भरागी ॥ सुम्परा नगरी ॥ सुस्परा । स्वात्र । समुरा नगरी सुस्परा । समुरा नगरी सुन्दर्भर । समुरा नगरी सुन्दर्भर । समुरा नगरी सुन्दर्भर । समुरा नगरी सुन्दर्भर । समुरा । सुन्दर्भर । समुरा । समुरा । समुरा । सुन्दर्भर । समुरा । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । समुरा । समुरा । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । स्वर्पर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भर । सुन्दर्भरप । सुन | 20       | श्री अभिनन्द्नजी     | संबर्राजा      | सिद्धार्था ,         | विनीता नगरी         | : :           | = :               |               |
| भी पद्मप्रमंत्री भी धरराजा धुसीमा , कैशास्त्री नगरी , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×        | श्री सुमतिनाथजी      | मेघराजा        | सुमङ्खा "            | विनीता नगरी         |               | <b>2</b> :        |               |
| भी सुपाइचंनाथजी प्रतिष्टराजा खुब्वी ,, वनारस नगरी ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | w        | अी पद्मप्रमजी        | धरराजा         | सुसीमा "             | कैशाम्बी नगरी       | : 2           | रक्तवर्ण (लाख)    |               |
| भ्रो चन्द्रप्रमजी महसेनराजा रामा , काकन्द्री नगरी ,, सिहजुरी नगरी ,, मिल्जुरी नगरी ,, मिल्जुरी नगरी ,, मिल्जुरी नगरी ,, मिल्जुर्प नगरी हिन्दंग स्थे निमनयजी सुस्रविन्याना स्थानतो ,, सिल्जि नगरी ,, मिल्जुर्प नगरी हिन्दंग स्थे निमनयजी सुस्रविन्यराजा देवी ,, सिल्जुर्प नगरी हिन्दंग स्थे निमनयजी सुस्रविन्यराजा स्था नगरी हिन्दंग स्थे नार्याना स्थे निमनयजी सुस्रविन्यराजा होना , स्थेरा नगरी हिन्दंग सुस्रविन्यराजा स्था नगरा होनाथजी हिन्दंग नगरी हिन्दंग सुस्रविन्यराजा सिना , सीरायुर नगरी हिन्दंग सुस्रविन्यराजा सिना , सीरायुर नगरी हिन्दंग नगरी हिन्दंग नगरा होनाथजी हिन्दंग नगरा होनाथना नगरा नगरा होनाथना नगरा होनाथना नगरा होनाथना नगरा होनाथना नगरा होनाथना नगरा नगरा होनाथना नगरा नगरा होनाथना होनाथना नगरा होनाथना नगरा होनाथना नगरा होनाथमा नगरा होनाथमा होनाथमा नगरा होनाथमा नगरा होनाथमा नगरा होनाथमा नगराथमा होनाथमा हो | 9        |                      | प्रतिष्ठराजा   | पृथ्वी "             | बनारस नगरी          |               | सुवर्णवर्ण        |               |
| भ्रो मुविधिनाथजी सुप्रीकराजा रामा » काकन्दी नगरी » स्री सीकलनाथजी स्ट्रिस्थ राजा नन्दा » मिह्छपुर नगरी » स्री साम्प्रस्याथजी वसुपुरूच्यराजा जया » सिह्णपुर नगरी » स्री विम्यताथजी सुरुच्यराजा जया » वस्पापुरी नगरी » स्री विम्यताथजी सिह्मेनराजा सुवरा » विनीता नगरी » स्री सानितनाथजी सिह्मेनराजा सुवरा » दिस्तापुरनगरी » स्री सानितनाथजी सुरुग्नेनराजा अपि » दिस्तापुरनगरी » स्री सामितावजी सुरुग्नेनराजा स्री » दिस्तापुरनगरी » स्री सिह्मेनराजा सुरुग्नेनराजा स्री » दिस्तापुरनगरी » स्री सिम्यावजी सुरुग्नेनराजा स्री » दिस्तापुरनगरी » स्री सिम्यावजी सुरुग्नेनराजा स्री » सिम्यावती » सिम्यावती » सिम्यावजी सुरुग्नेनराजा व्या । स्री सिम्यावजी हिक्चियराजा स्री । सुरुर्ग नगरी ह्यन्वाख्येर स्री निम्यावजी सुरुद्धिज्यराजा स्रा । सुरुर्ग नगरी ह्यन्वाख्येर स्री निम्यावजी सुरुद्धिज्यराजा स्रा । सुरुर्ग नगरी ह्यन्वाख्येर स्री निम्यावजी सुरुप्तेनराजा स्रा । सुरुर्ग नगरी ह्यन्वाख्येर स्री महावीर स्वास्ति » सीमहावीर स्वास्ति ह्यन्वाख्येर स्री महावीर स्वास्ति ॥ सिम्यावजी सुरुप्त स्वास्ति ॥ स्वास्ति ॥ सिम्यावजी सिम्यावजी सुरुप्ताच्या सिम्यावजी सुरुप्ताचली सुरुप्ताचली ह्यन्वस्तिवाज स्री माहावीर स्वासीजी सिम्यावजी सिम्यावजी सिम्यावजी सिम्यावजी सुरुप्ताचली ह्यन्यस्वनाच्याची सिम्यावजी सिम्यवजी सि | v        | श्री चन्द्रपमजी      | महसेनराजा      | लक्ष्मणा "           | चन्द्रपुरी नगरी     | ,             | खेतवर्ण ( समेद )  |               |
| श्री शीतछनाथजी हहदय राजा नन्दा ,, सिंह्युरी नगरी ,, सुवर्णवणी स्प्रुक्पराजा विष्णु ,, सिंह्युरी नगरी ,, सुवर्णवणी स्प्रुक्पराजा ज्या ,, कम्पणुरी नगरी ,, सुवर्णवणी कृतवर्मराजा स्थामा ,, कम्पणुरी नगरी ,, सुवर्णवणी सिंह्सेनराजा सुवरा ,, हिस्तागुरनगरी ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w        | -                    | सुप्रीवराजा    | रामा "               | काकन्दी नगरी        |               |                   |               |
| थ्री अयोधनाथजी विष्णुराजा विष्णु » सिहपुरी नगरी » सुकर्णवर्ण स्कार्ण अर्था वासुष्ट्रस्यताज्ञा कर्या » वस्पापुरी नगरी » सुकर्णवर्ण स्कार्ण अर्था विस्कृतनाथजी सिहसेनराजा स्व्याा » विनिता नगरी » सुकर्णवर्ण सिहसेनराजा सुवराा » विनिता नगरी »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0        | श्री शीतलनाथजी       | हदस्य राजा     | मन्द्रा              | महिल्पर नगरी        | : 2           |                   |               |
| श्री वासुष्ट्रध्यक्ती वसुष्ट्रब्यराजा ज्या ,, चम्पणुरी नगरी ,, स्क्रिकणं स्क्रिकणं स्थामा , किम्पल्युरनगरी ,, सुवर्णवर्ण , अर्थ सम्माथनी सिहसेनराजा सुवरा ,, रत्युरी नगरी ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23       | थी श्रेयांसनाथजी     | विष्णुराजा     | निष्णु "             | सिहपुरी नगरी        | : 2           | सवर्णवर्ण         |               |
| श्री विमरूनाथजी कृतवर्मराजा स्थामा " कम्मिळपुरनगरी " सुक्णंकणे सिहसेनराजा सुथरा  " विनीता नगरी " " , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83       | अभ बासुषूज्यकी       | वसुरुचराजा     | जया "                | चम्पापुरी नगरी      |               | रक्तवर्ण          |               |
| श्री अनन्तताथजी सिंहसेनराजा सुबराा ,, विनीता नगरी ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8</b> | श्री विमलनाथजी       | कृतवर्म राजा   | श्यामा "             | कम्पलपुरनगरी        |               | सवर्णवर्ण         |               |
| श्री धर्मनाथजी मानुराजा सुन्नता , रत्नपुरी नगरी ,, श्री हिस्तनाथजी सुर्यनराजा अचिरा ,, हिस्तनापुरनगरी ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20       | श्री अनन्तनाथजी      | सिंहसेनराजा    | सुयशा "              | विनीता नगरी         | : P           | -                 |               |
| श्री श्रान्तिनाथजी विश्वसेनराजा अचिरा ,, हस्तिनापुरनगरी ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *        |                      | भानुराजा       | सुत्रता "            | रत्रपुरी नगरी       | : 12          | • •               |               |
| श्री कुन्धुनाथजी सुर्राज्ञा श्री », हस्तिनापुरनगरी », नीलक्ष्णे ॥ श्री अरिलनापुरनगरी », नीलक्ष्णे ॥ श्री मिशिया नगरी », नीलक्ष्णे भ्री मिशिया नगरी ॥ स्थिया नगरी हिक्स्यराज्ञा वसा , मधुरा नगरी हस्वाक्ष्वंश ह्युवर्णक्षे श्री निमनाथजी समुद्रिजियराज्ञा वसा , सोरीपुर नगरी हस्वाक्ष्वंश ह्युवर्णक्षे नीलक्ष्णे अर्थनसेनराज्ञा वसा , सोरीपुर नगरी हस्वाक्ष्वंश ह्युवर्णक्षे नीलक्ष्यं नीलक्ष्यं समिरीपुर नगरी हस्वाक्ष्वंश निल्वयं नीलक्ष्यं नीलक्ष्यं समिरीपुर नगरी हस्वाक्ष्वंश निल्वयं नीलक्ष्यं समिराज्ञा वसा , सोरीपुर नगरी हस्वाक्ष्वंश नीलक्ष्यं नीलक्ष्यं नीलक्ष्यं नीलक्ष्यं नीलक्ष्यं नीलक्ष्यं समिराज्ञा वसा , सोरीपुर नगरी हस्वाक्ष्वंश निल्वयं निल्वयं निल्वयं समिराज्ञा वसा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ام<br>س  |                      | विश्वसेनराजा   | अचिरा "              | हस्तिनापुरनगरी      |               | •                 |               |
| श्री महिनाथजी सुद्र्यनराजा देवी ,, हस्तिनापुरनगरी ,, नीलवर्ण श्री महिनाथजी सुमिश्रा नगरी ,, राजगृह नगरी हरिवंश कृष्णवर्ण श्री निम्मिराथजी विजयराजा वप्रा ,, सौरीपुर नगरी हरिवंश कृष्णवर्ण श्री नेमिनाथजी ससुद्रविजयराजा हावा ,, सौरीपुर नगरी हरिवंश कृष्णवर्ण श्री निम्मिराथजी व्यव्यक्तिराजा वामा , सौरीपुर नगरी हरिवंश कृष्णवर्ण नीलवर्ण समुद्रविजयराजा वामा , वनारस नगरी हरिवंश निल्वर्ण नीलवर्ण समानाथजी विज्ञाल वामा , वनारस नगरी हरिवाहवंश नीलवर्ण महावीर स्वामीजी सिन्दार्थनजा वामा , वनारस नगरी हरिवाहवंश निल्वर्ण महावीर स्वामीजी सिन्दार्थनजा वामा , वनारस नगरी हरिवाहवंश निल्वर्ण निल्वर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92       | श्री कुन्धुनाथजी     | सुरराजा        | 京京                   | हस्तिनापुरनगरी      | : 8           |                   |               |
| श्री महिनाथजी क्रुम्भराजा प्रमावती ,, सिथिछा नगरी ,, कृष्णवर्ण श्री निस्त्रित नगरी हिन्दंश कृष्णवर्ण श्री निमनाथजी समुद्रविजयराजा हावा ,, सौरीपुर नगरी हस्वाक्ष्र्वंश कृष्णवर्ण श्री निमनाथजी अश्वस्त्रेत्वा वामा ,, वनारस नगरी हस्वाक्ष्र्वंश कृष्णवर्ण श्री महाबीर स्वासीजी सम्ब्रोजा वामा , वनारस नगरी हस्वाक्ष्र्वंश नीस्त्र्वण नीस्त्र्वण समा , वनारस नगरी हस्वाक्ष्र्वंश नीस्त्र्वण समा ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        | श्री अरनाथजी         | सदर्शनराजा     | देवी                 | हस्तिनापुरनगरी      | : ;           | : :               |               |
| भी मुनिसुप्रताजी सुमित्रराजा पद्मावती ,, राजगृह नगरी हरिवंश कुळावणे अंग निमनाथजी निजयराजा व्या ,, सौरीपुर नगरी हरिवंश कुळावणे अंग पार्थनाथजी अरवसेनराजा वामा ,, वानारस नगरी हरिवंश कुळावणे जिल्ल्वणे सामा , वानारस नगरी हरिवंश नीलवणे मिल्ल्वणे सामा , वानारस नगरी हरिवंश नीलवणे सामा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38       | श्री महिनाथजी        | कुस्भराजा      | प्रभावती "           | मिथिला नगरी         | <b>.</b>      | नीलवर्ण (स्याम)   |               |
| श्री निमनाथजी समुद्राज्ञा व्यप्ता ,, मधुरा नगरी इष्ट्रवाकुवंश सुवर्णवर्ण श्री नेमिनाथजी वस्ता ,, सौरीपुर नगरी इष्ट्रवाकुवंश कृष्णवर्ण अप्राप्तां वासा ,, वनारस नगरी इष्ट्रवाकुवंश नीलवर्ण स्वासावती सम्बर्ण नीलवर्ण स्वासावती सम्बर्ण नालवर्ण स्वासावती सम्बर्ण सम्बर्ण स्वासीजी सम्बर्ण स्वासीजी सम्बर्णकर्ण स्वासीजी सम्बर्णकर्णकर्ण स्वासीजी सम्बर्णकर्ण सम्बर्णकर्ण स्वासीजी सम्बर्णकर्ण स्वासीजी सम्बर्णकर्ण सम्बर्णकर्ण समितिका सम्बर्णकर्ण समितिका सम्बर्णकर्ण समितिका  | 0,       | श्री मुनिसुश्रतजी    | सुमित्रराजा    | पद्माबती "           | राजगृह नगरी         | हरिवंश        | कुव्यावर्ण (काला) |               |
| श्री नीमनाथजी समुद्रविजयराजा शिवा ,, सौरीपुर नगरी हरिवंश<br>श्री पार्श्वनाथजी अस्वसेनराजा वासा ,, बनारस नगरी इक्ष्वाकुर्वश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35       | श्रो निमनाथनी        | विजयराजा       | नप्रा                | मथरा नगरी           | इक्ष्वाकुर्वश | सुनर्णनर्ण        | <del></del>   |
| श्री पाश्वेनाथजी अश्वसीनराजा वासा ,, बनारस नगरी ध्रुश्वाकुर्वश<br>श्री महाबीर स्वामीजी सिन्दार्थगाजा विश्वाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66       | श्री नेमिनाथजी       | समुद्रविजयराजा | शिवा "               | सौरीयुर नगरी        | हरिवंश        | कृष्णवर्ण         | ···           |
| भी महाबीर स्वामीजी सिन्दार्थराजा जिलाका अनिगराज्ञ जगनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6</b> | आं पाश्वंनाथजी       | अश्वसेनराजा    | वासा "               | वनारस नगरी          | इक्ष्वाकुर्या | नीलवर्ण           | _             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28       | श्री महावीर स्वामीजी | सिद्धार्थराजा  | त्रिशका "            | क्षत्रिय रूण्ड नगरी |               | मुन्यां न्यां     | <del></del> , |

|             | ·              | -                    |                  |                      |              |              |              | -               |            | 110             | 117         | 14               |            |               |              |              |                |              |                  |                 |               |                |                 | 1          | १८६           |
|-------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
|             | १३ शरीर प्रमाण | ५०० बचेत             |                  | 800                  | 340 33       | 300 11       | उद्गेर "     | 300 %           | \$ 078     | 4008            | 200         | " o <sub>2</sub> | ,, 09      | 00.           | 200          | 250          | % %            | 2 25         | 30 "             | **              | 30 %          | **             | 30 "            | है हाथ     | ७ जान         |
| •           | १२ जन्म तिथि   | चैत्र बही द          | माघ सुदी ८       | मार्गशीर्प सुद्दी १४ | माघ सुदो २   | वेशाख सुदी ८ | कासिक बदी १२ | ज्येष्ठ सुदी ४  | पीप बदी १२ | मागशीप बद्दी १२ | माघ वदी १२  | फागुन बदी १२     |            | माष सुदी ३    | वैशास बदी १३ |              | ज्येप्ठ बदी १२ | वैशास बदी १४ | मागेशीपै सुदी ११ | मागंशीप सुदी ११ | ज्येष्ठ वदी ८ | आवण बदी ८      | श्रावण सुद्दी ५ | पौप बदी १० | चेत्र सुदी १३ |
| _           | ११ भव सं०      | £\$                  | (ISY             | m                    | m>           | in           | m            | ns/             | m          | m               | m           | as.              | צח         | ρY            | m            | m            |                | m            | m                | m               | w,            | ins.           | W               | %          | 2             |
| पट्ट परिचय  | १० च्यचन तिथि  | आपाड़ कुण ४          | नेशाख ग्रुक्ठ १३ | फागुन सुदी ८         | वेशाख सुने ४ | थाचण सुदी २  | माष्वदी ह    | मादवा वदी ८     | चैतवदी ४   | फागुन बदो ह     | वैशाख वदी ६ | ज्येष्ठ बदी ह    | TE.        | वैशाख सुदी १२ | आवण बद्दी ७  | वैशाख सुदी ७ | भाद्ना बद्दी ७ | त्रावण बदी ह | कारान सुदी २     |                 | आवण सुदी १५   | आश्विन सुदी १५ | कातिक बदी १२    | चैत्रवदी ४ | आपाढ सुदी ६   |
| तीर्यकुर पट | १ च्यवन स्थिति | सागरोपम ३३           | 8.<br>5.         | S.                   | 33           | 33           | 38           | ×               | er<br>er   | ಜ್ಞ             | 06          | 43               | 30         | ₩.            | 30           | e, e,        | w,             | er<br>er     | W.               | 30              | a' m'         | 30             | ur<br>Gr        | 30         | 30            |
|             | ८ च्यवनस्थान   | सर्वार्थ सिद्ध विमान | विजय .,          | सप्तम प्रेवेयक "     | जयन्त "      | 13.          | नवमेवेयक "   | पष्ट मैवेथका ,, | वज्ञयन्त , | आनत ",          | प्राणत "    | अच्युत ,         | प्राणित ,, | सहस्रार "     | प्राणंत ,    | विजय "       | सर्वाय सिद्ध " | 77 39        | 2 2              | ज्यम्त .,       | अपराजित "     | प्राणत         | अपराज्ञित "     | प्राणत "   | 23 23         |
|             | ७ खंखन         | (बैल)                | हाथी (गज)        | अस्त ( घोड़ा )       | वन्दर        | मेंच पही     | पद्म         | स्वस्तिक        | वर्        | मगर्भच्छ        | श्रीवत्स    | गहा              | महिप (भस ) | सूजर          | बाजपक्षी     | লক্ষ         | स्म (हिस्म)    | बकरा         | नन्दावत          | ल्युम<br>सम्ब   | केंद्रवा      | नालकमाङ        | 和野              | म्म        | सिंह          |
|             | सख्या          | 8                    | ď                | m                    | 20           | 24           | w            | 9               | v          | w               | %           | 88               | 8          | er<br>er      | 200          | *            | ا<br>ا         | 2.           | 2                | \$              | 8             | 3              | 8               | <b>E</b>   | 20,           |

| संख्या   | १४ दीस्रातप | १५ दीक्षातिथि       | १६ दीक्षापरिवार | १७ होसा नगरी | १८ छद्मस्थकाल | १६ होक्साबस्त्र | किस अवस्थामें |
|----------|-------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| ~        | दो उपवास    | चेत्रवद्गे ८        | 8000            | अयोध्या      | १००० वर्ष     | अवस्था ३        |               |
| ď        | -£          | माबसुदी ह           | 8000            |              | 44 "          | m <sup>r</sup>  |               |
| m        |             | मार्गशीर्यसुद्धे १५ | 2               | सावत्थी      | 38            | m²<br>E         |               |
| 20       | æ           | माबसुदी १२          | ç               | अयोध्या      | \$ 22         | e.              |               |
| ×        | नित्यमक्त   | वैशाखसुदी ६         | 22              | कोशल्युर     | 30 "          | m <sup>r</sup>  |               |
| પાજ      |             | कतिकवदी १३          | 35              | कौशाम्बी     | ह महीने       | m <sup>r</sup>  |               |
| 9        | 2           | ज्येष्ठसुदी १३      | £               | वनारस        | e<br>W        | z<br>m          |               |
| n        | R           | पौषवदी १३           | 2               | चन्द्रपुर    | es.           | mr<br>2         |               |
| w        | 2           | मार्गशीपैवदी ह      | 8               | काकल्डी      | 20            | m <sup>r</sup>  |               |
| 80       | 2           | माघवदी १२           | 33              | महिलपुर      | w.            | m <sup>r</sup>  |               |
| 88       | \$          | फागुनवदी १३         | 2               | सिंहपुर      | 200           | er.             |               |
| 8        | चतुर्थमक्त  | फागुनसुदी १४        | 000             | चस्पापुर     | 8             | mr              |               |
| <b>8</b> | *           | माघसुदी ४           | 8000            | कम्मिल्युर   | 2             | er<br>er        |               |
| <b>%</b> | 2           | वैशाखवदी १४         | ç               | अयोध्या      | त्र वर्ष      | m               |               |
| »<br>ج.  | 2           | माचसुदी १३          | *               | रलपुर        | · ar          | us.             |               |
| 40       | 2           | ज्येष्ठमदी १४       | ,               | हस्तिनापुर   | ** **         | w               |               |
| 9<br>~   | •           | वैशाखवदी ४          |                 | गजपुर        | 412           | s<br>us.        |               |
| 2        | 3,          | मार्गशीपसुदी ११     | "               | नागपुर       | W.            | E<br>US,        |               |
| <b>₹</b> | तीन अपनास   | मार्गशीर्यसुदी ११   | 300             | मिथिला       | अहोरात्री     | ~               |               |
| 8        | दो उपनास    | कागुनसुदी १२        | 8000            | राजगृह       | ११ महीने      | E W             |               |
| 38       | *           | आपाढ़सुदी ह         | 2               | मिथिला       | ;<br>W        | er<br>m         |               |
| 50       | *           | आवणसुद् ह           |                 | द्वारिका     | ५४ दिन        | ~               |               |
| 4        | तीन उपनास   | पीपसुदी ११          | 300             | वनारस        | प्रश्न दिन    | .~              |               |
| 20       | दो उपवास    | मार्गिशीप्यदी १०    | TON TON         | क्राज्यवर    | valied 9 ggr  | 6               |               |

| २४ ज्ञान ग्रम         |               |          |          |        |           |                 |            |      |         |   |       |   |         |         |                   |       |      |        |      |            |          |          |   |
|-----------------------|---------------|----------|----------|--------|-----------|-----------------|------------|------|---------|---|-------|---|---------|---------|-------------------|-------|------|--------|------|------------|----------|----------|---|
|                       | ितगोह         | सप्तर्भण | शासि     | पियास  | प्रियंग   | SECTION SECTION | सिरस नागकव | मलिक | प्रियंग | 2 | 18 PM |   | STUEST. | a) unit | المراجعة المراجعة | مامجا | ।वलग | चर्मक  | अशोक | ette       | विद्यास  | वेडसी    |   |
| २४ दामदेनेवाले        | श्रेयास कुमार |          |          |        | धर्मद्त   |                 |            |      |         |   |       |   |         |         |                   |       |      |        |      |            |          |          | _ |
| <b>१३ पारणे का तप</b> | १ चर्ष        | २ दिन    | 2        | 6      | 200       | 2 2             | :          | *    | 2       |   |       | 2 | 2       | :       |                   |       | 2 0  | =<br>& |      |            |          |          |   |
| वार्या                | इस्र्स पार्णा | बार      |          |        | 2         | 33              | 2          |      | R       | • |       | 2 | 2       |         | 2                 |       | 2    | •      | 2    |            |          | 11       |   |
|                       | सिद्धार्थ बन  |          | चम्पक बन | ह्य वन | सह्थार वन |                 | 2 2        |      |         |   | :     |   | :       |         |                   | *     |      | . 22   |      | नील गुफ्ता | सहभार वन | सहभार वन |   |

| <u> </u> |                   |                 |             |               |                                         |               |               |              |             | जास            | -(0         | सार        |            |            |                |             |              |              |              |                  |              |                   |              |               |   |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|---|
|          | ३१ शिष्यणीनाम     | ब्राह्यी साध्वी | माल्स् "    | स्यामा "      | अजिता "                                 | काश्यपि ,,    | रति "         | सोमा "       | सुमना "     | नाहणी "        | सुचरा। "    | धारणी "    | घरणी "     | मरा "      | पद्मा "        | रियाबा "    | ंश्रुचि "    | वामिनी "     | रक्षिता "    | बन्धुमती "       | पुष्पबती "   | अनिखा "           | यक्षविन्ना " | पुष्पचूला "   |   |
|          | ३०गणघरसंख्या      | ړ<br>ش          | S. W        | १०४           | 2 S & & & & & & & & & & & & & & & & & & | 800           | 900           | P.K          | # W         | ភូ             | น์          | w 9        | an.        | 9 3        | 0              | 20          | 40           | SY<br>m      | 43           | ĥ                | 2            | 9~                | 35           | 30            |   |
| रेचय     | २६ शिष्य गणधर नाम | पुण्डरीक गणघर   | सिंहसेन "   | चार           | वस्रताभ "                               | चमर "         | सुत्रत "      | विद्म "      | द्त         | नराहक "        | आनन्द् "    | गोधुभ ,,   | सुभूम ",   | मन्दर ,,   | यशोधर "        | अरिष्ट "    | चक्रायुध "   | स्वयम्भे ,   | क्रम्भ "     | अभिक्षक "        |              |                   |              | आर्यदिन्न "   |   |
|          | २८ हान तिथि       | फागुन बदी ११    | पौष सुदो ११ | कात्तिक बदी ५ | पौष सुदी १४                             | चैत्र सुदी ११ | चैत्र सुदी १४ | फागुन बदी है | कागुन बदी ७ | कार्तिक सुदी ३ | पौष सुदी १४ | माघ बदी ३० | माघ सुदी र | पौष सुदी ह | बेशाख बद्री १४ | पौष सुदी १५ | मीय सुदी ह   | चैत्र सुदी ३ | कातिकमुदी १२ | मार्गशीषेसुदी ११ | कागुन बदी १२ | मार्गशीपेद्यदी ११ | आख़ियनवदी ३० | चैत्र बद्री ४ | 4 |
| ਿ        | २७ ज्ञान नगरी     | प्रयाग नगरी     | अयोध्या "   | 2             | 2                                       | *             | कीशास्त्री ,, | :            | :           | 2              | :           | सिंहपुर "  |            | =          | 2              | समित "      | हस्तिनापुर " | हस्तिनापुर " |              | : :              | राजगृह       | : :               |              | बनारस "       | • |
|          | २६ हानतप          | . डपवास         | 60          | 2             | •                                       | 3             | *             | •            | 23          | 2              | 96          | 2          | *          | 11         | *              |             | "            |              | r r          |                  | •            | =                 | :            | 2             |   |
|          |                   | m               | ٥,          | (a.           | 64                                      | œ             | U.            | or           | a           | 6,             | or          | C.         | Cr'        | a          | R              | CA.         | er .         | 4            | œ'           | 6                | (L)          | 6,                | B.           | W,            | _ |
| •        | सक्या             | ~               | U.          | m             | 50                                      | ¥             | લાજ           | 9            | v           | αJ             | 80          | ~          | 2          | 6          | 20             | ×           | 40           | 2            | 2            | w/               | 8            | 36                | 8            | 23            |   |

|           |                | 45                                        | तीर्थंङ्गर पट्ट परिचय | रेचय              |             |                    |          |
|-----------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------|
| संख्या    | ३२ साधु संख्या | ३३ साध्वी सख्या                           | ३४ शानकसंख्या         | ३५ श्राविकासंख्या | ३६ देशविहार | ३७ मोक्ष परिवार    |          |
| ~         | 00082          | 30000                                     | वर्व                  | ०००८५५            | आर्थ-अनार्य | १०००० (साघ साध्वी) |          |
| œ         | 80000          | व्यक्रक                                   | 38,000                | ०००५८४            | 3,6         | 8000               |          |
| m         | 200000         | स्कृत्व                                   | स्ट्रेड               | हित्रहेठठठ        | *           | 8000               |          |
| 20        | 300000         | हु कु | 3dd000                | ००००१             | *           |                    |          |
| ×         | व्यक्तव        | \$30000 X                                 | 568000                | र्थहे०००          | : 2         | . *                |          |
| ur.       | 330000         | 830000                                    | <b>२७</b> ६०००        | ०००५०५            |             | 300                |          |
| 9         | 30000          | 83000                                     | ০০০৯৯২                | 883000            | 36          | 004                |          |
| v         | 340000         | 30000                                     | उद्वेठ                | 888000            | *           | 8000               |          |
| w         | 200000         | 840000                                    | इस्ट ०००              | 80000             | =           | 8000               |          |
| <u>~</u>  | 800000         | \$0000g                                   | <b>३</b> ८०००         | 845000            |             |                    |          |
| ~         | 28000          | 803000                                    | अवह ०००               | 000\\\ 88         |             |                    |          |
| <u>6,</u> | 2000           | 80000                                     | ०००१४४                | 83 6000           |             | 415<br>O           |          |
| e.        | \$2000         | 800000                                    | 300000                | 838000            |             | 0                  |          |
| 20        | क्रिक्क        | \$2000                                    | 306000                | 288000            | : 2         | 009                |          |
| *         | 00023          | 2000                                      | 308000                | क्षरेइ०००         | : =         | 202                |          |
| en.       | 0000           | 400                                       | 180000                | 38,3000           |             | 00                 |          |
| 2         | \$0000         | \$0\$00                                   | 80E000                | 35,000            |             | 8000               | -        |
| ಜ         | 40000          | 60000                                     | 600828                | 300000            | : 8         | 2000               |          |
| ಜ         | 80000          | 0000                                      | ४८३०००                | 300000            |             | 000%               |          |
| 8         | 30000          | 4000                                      | रुष्ट्र ०००           | 340000            |             | 0002               |          |
| 36        | 20000          | 88000                                     | 50000                 | 386000            | अनार्य      | 2000               |          |
| 8         | 600028         | 80000                                     | 35,000                | 000 O             | अनार्थ      | 100 mm             |          |
| U.        | र्श्वक ०००     | \$7000<br>\$7                             | 958000                | 338000            | " अनार्य    |                    |          |
| 30        | 8%000          | 3000                                      | 945 000               | 39000             | अनाय        | ush sh             | <u> </u> |

|                         |                  |              |              |              |              |                |             |                |                |               | 40          |               | <del></del>  |              |                |                |             |                  |               |               |                  |                 |               |
|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| ४३ राशी नाम             | राखी             | *            |              |              | 2            | 33             | "           |                | 2              | "             | 33          | 2             |              | 11           | . *            | "              | "           | 2                | 2             |               |                  | 2               | 2             |
|                         | धन               | <b>1</b> 000 | मिथन         | मिथन         | 號            | कन्या          | विका        | मुख्रिक        | धन             | धन            | मकर         | सम्ब          | 井            | मीन          | <b>F</b>       | 其              | श्चित       | मीन              | मेव           | 和歌            | 其                | किन्दा          | तुला          |
| ४२ बाचु प्रसाण          | ८४ लाखपूर्व वर्ष | ७२ लाख वर्ष  | :            | 2 2          |              | 2 2            | ,,          |                | " "            | "             | 33 33       | ,             | 22           |              |                | 2 2            | , 00        |                  |               | 30            | . 00             | 2               |               |
| 1                       | 33               | 3            | 40           | 3            | 20           | 8              | 8           | 0              | N              | ~             | ₩<br>1      | 3             | 40           | 9            | 2              | ~              | 54000       | 28000            | 44000         | 30000         | 80000            | 8000            | 300           |
| .चन<br>४१ दीक्षा पर्याय | एक लक्ष पूर्व    | •            | 2            | 2            | 2            | *              | 2           | 2              | ५० हजार पूर्ने | २५ हजार पूर्व | २१ छाख वर्ष | ५४ लाख वर्ष   | १५ लाख वर्ष  | 11 00000     | अर्थका         | ** 0000}E      | र् ०५०६८    | 28000            | \$ 0000A      | 6400          | 3,000            | 600             | 60            |
| थ ४०निर्वाणवास ४१       | अष्टापद          | सम्मेत्रशिखर | 2            | •            |              | 2              | *           | 2              | R              | R             | 2           | चम्पापुरी     | शिकर         | •            | <b>R</b>       | R              | *           | 8                |               | 2             |                  | गिरनार गिरी     | सम्मेतशिखर    |
| ३६ निर्वाणितिथि         | माघ बदी १३       | चेत्र सुदो ४ | चेत्र सुदी ५ | बैशाख सुदी द | मैत्र सुदी ह | मागेशीषेवदी ११ | फागुन बदी ७ | भाद्ना बद्री ७ | भादना सुदी ६   | नशाख नदी २    | आवण बदी ३   | आषाढ़ सुदी १४ | माषाढ़ बदी ७ | चेत्र सुदी ५ | ज्येष्ठ सुने ५ | ज्येष्ठ बही १३ | वेशाख वदी १ | मागेशीषेष्ठदी १० | कागुन सुदी १२ | ज्येष्ठ बदी ह | बैशास्त्र वदी १० | ब्राषाड़ सुदी प | श्रावण सुदो ८ |
| संलेखणा                 |                  |              |              |              |              | •              |             |                |                |               |             |               |              |              |                |                |             |                  |               |               |                  |                 |               |
| ३८ मोक्स                | है उपवास         | एक महीना     | . 3          | *            | 22           | £              | £           | 22             | ,,             |               | £,          |               | 2            | . "          | 22             | 33             | 32          | 22               | *             | *             | 2                | *               | 16            |
| संख्या                  | ~                | D.           | m            | 20           | ¥            | w              | 9           | v              | w              | %             | <u>م</u>    | 23            | 8            | 25           | *              | م.<br>ش.       | 2.          | ಜ                | w<br>w        | S,            | 36               | (A,             | m :           |

| संख्या   | ४४ नक्षत्र नाम                            | 8% शासन यक्ष                                                        | ४६ शासन यक्षणी | ४७ पूर्वेजन्मनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४८ पूर्व मच मे पहे हुए शास्त्र |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ~        |                                           |                                                                     |                | पर्वे बज्जनाभ क्रमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /ha                            |
| . U      | K. 1917 1917 1917 1917 1917 1917 1917 191 | 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                            | 5              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| Y        | स्तिता नक्षत्र                            | महा यक्ष                                                            | आजतबला द्वा    | विमल नाम कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ११ भाग                         |
| m        | मृगसिरा                                   | जिमुख यक्ष                                                          | डुरितारी देवी  | धमेसिह कुमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39                             |
| 20       | पुनर्वस                                   | यक्षनायक यक्ष                                                       | काली "         | सुमित्र "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33, 33                         |
| ×        | मधा                                       | ्राप्तिक स्थापना क्रिक्स के किस | महाकाली "      | धर्मिमत्र "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                             |
| 400      | चित्रा                                    | क्रिस ,                                                             | स्यामा "       | सुन्दरवाह "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                           |
| 9        | विशाखा                                    | मातङ्ग                                                              | शान्ता "       | दीप बाहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **                             |
| v        | अनुराधा                                   | विजय                                                                | भुक्रदी "      | थुन बाहु "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| w        | मुखा                                      | अजित "                                                              | सुतारका "      | लुट माह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                              |
| &        | पूर्वाषादा                                | असा                                                                 | अशोका "        | विन्न बहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                             |
| ~~       | श्रवणा                                    | यक्षराज "                                                           | मानवी          | इन्द्र दिन्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 25                          |
| 8        | शतभिखा                                    | कुमार "                                                             | चण्डा          | Hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 35                          |
| er<br>er | बत्तरामाद्रपद                             | पण्मुख भ                                                            | बिह्ति ',,     | महीयर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35                             |
| 30       | रेवती                                     | पाताळ "                                                             | बंक्शा "       | सिंहरथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| ×        |                                           | किन्मर 19                                                           | कन्द्रपर्      | मेघरथ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 2                            |
| 410      | मरणी                                      | गाइड                                                                | निर्वाणी "     | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| 2        | <b>क्ट</b> िका                            | मान्यवं भ                                                           | बला            | सन्दर सेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39                             |
| 28       | रेबती                                     | यक्षराज "                                                           | मारियो         | المام | 2 2                            |
| %<br>%   | आश्विनी                                   | कुनेर                                                               | घरणिप्रया,,    | सिंहगिरि ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2, 3,                          |
| 30       | अव्या                                     | वस्ता                                                               | नरबन्ता        | अधलसळ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 2                            |
| 3        | आधिनी .                                   | भक्रदी                                                              | गान्धारी       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 2                            |
| 33       | चित्रा                                    |                                                                     | आस्विका ,,     | सन्दर सेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *                              |
| 6        | विशाखा                                    |                                                                     | पद्मावतो       | सबर्ण बाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ?                              |
| 30       |                                           |                                                                     |                | 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |

我的种种是有的人,我们是我们的人,我们也是我们的人,我们也是我们的人,我们也是我们的人,我们也没有一个人,我们也不会会会,我们也会会会会会会会会会会会会会会会会

# शिलान्यास (नींव) भरने की विधि

शुभदिन, शुभघड़ी, शुभमुहूर्त्त, शुभनक्षत्र में पञ्चतीर्थजी की प्रतिमा जहां नींव खोदी गई हो वहां ले जावे और स्नात्रपूजा, दशदिग्पालों तथा नवप्रहों के पट्टों की स्थापना, वलिवाकुलादि का सब कार्य शान्तिपूजा के समान ही करना चाहिये।

जिस कोण में नींव खोदने का मुहूर्त्त हो उस कोण में गड्डा खुदवावे उस गड्डे में पृथ्वी की पूजन करे।

## पृथ्वी पूजन मन्त्र

ॐ पृथिन्ये नमः 'जलंसमर्पयामि' यह कह जल चढ़ावे और इसी मन्त्र से रोली का छींटा, पुष्प धूप, दीपक, मूंग, अक्षत ( चावल ), दृव ( हरी घास ), गुड़, बतासे, सुपारी आदि चढ़ावे।

एक ताम्बे के छोटे में सवासेर घी, चौंखूंटा रूपया, पुरानी मोहर, पञ्चरत्न की पोटली डाल दे और सोने का सांप'(नाग) को नैऋ तकोण में नागिनी को नाग के बायीं तरफ लोटे में बैठावे और लोटे को ढक दे ऊपर से नारियल रख लाल कपड़े से बांध दे।

#### मन्त्र

ॐ पृथ्वी पतये नमः यह मन्त्र पढ़ लोटे को गढ़े में रख दे। जो लोटा रखनेवाला हो उसके हाथ में गुरु मोती की राखी बांध कर तिलक करे और 'ॐ अनन्ताय नमः जलं समर्पयामि' जलका छींटा, गुड़, दृव इसी मन्त्र से चढ़ावे और गढ़े को चारों तरफ से गज गज भरतक भरवा दे खास तौर पर पांच ई'टे शुद्ध जल से साफ कर पूजन करनेवाला रखे। और विसर्जन का सब कार्य पूर्ववत् करना चाहिये।

### जल यात्रा महोत्सव विधि

शुभदिन शुभवड़ी शुभनक्षत्र शुभमुहूर्त्त में जल यात्रा के वास्ते गङ्गा

नोट-जहां नदी हो वहां उसी नदी के जल से ई'टे शुद्ध करनी चाहिये। शिलान्यास विधि करानेवाले को भेंट अवश्य देनी चाहिये।

是一个人,我们是是一个人,我们是一个人,是是一个人,我们是一个人,我们是一个一个,我们是一个一个,我们是一个一个,我们是一个一个,我们们是一个一个,我们们们是一个

आदि नदियों पर जाने के लिये निम्नलिखित किया करें पहले मट्टी के कलश ७-९-११-३१-४१ से लेकर १०८ तक लेने चाहिये उन कलशों में अन्दर तथा वाहर रोली के ५ साथिये करे उनके अन्दर ५ सुपारी एक एक रुपया वगैरह और बाहर एक-एक पञ्चरत की पोटली एक एक फूल माला मैनफल मरोडफली बांघे उनपर एक एक नारियल रखे पीछे स्नात्रिये भी अपने हाथों में मैनफलमरोडफली बांधे और अंग शुद्ध करे।

ॐ कल्मष दह दह स्वाहा। इस मन्त्र को ७ बार पढ़कर चित्त ( मन ) शुद्ध करे फिर अङ्ग रक्षा करे ॐ हीं णमो अरिहंताणं पादौ रक्ष रक्ष ॥१॥ इस मन्त्र को ६ वार पढ़कर पैरों पर हाथ फेरे । ॐ ह्वीं णमो सिद्धाणं कटिं रक्ष रक्ष ॥२॥ इस मन्त्र से करधनी पर हाथ फेरे। ॐ हीं णमो आयरियाणं नामि रक्ष रक्ष ॥३॥ इस मन्त्र से (सूंडी) पर हाय फरे । ॐ हीं णमो उवज्झायाणं हृदयं रक्ष रक्ष ॥॥ इस मन्त्र से हृदय की रक्षा करे। ॐ हीं णमो छोएसव्यसाहूणं ब्रह्माण्डं रक्ष रक्ष ॥५॥ ७ वार इस मन्त्र से मस्तक पर हाथ फेरे । ॐ हीं एसोपञ्चणमो-कारो शिखां रक्ष-रक्ष ॥६॥ ७ बार इस मन्त्र से चोटी पर हाथ फेरे। ॐ ह्वीं सव्वपावप्पणासणो आसनं रक्ष रक्ष ॥७॥ ७ बार इस मन्त्र से आसन पर हाथ फेरे। ॐ हीं मंगलाणं च सन्त्रेसि आत्मचक्षू रक्ष रक्ष ॥८॥ ७ वार इस मन्त्र से हृदय पर हाथ फेरे। ॐ ह्वीं पढमंहवइ मंगलं पर चक्षु रक्ष रक्ष। ७ बार इस मंत्र से चक्षू पर हाथ फेरे फिर पूर्ववत अङ्गरक्षा स्तोत्र पढ़े इसके बाद दशदिग्पाल, नवग्रह, आवाहन, वलिवाकुल आदि सव कार्य शान्ति पूजानुसार करे। और सब स्नात्रिये निम्निल-खित मन्त्रों से अंग शुद्धी करें।

ॐ हीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ॥१॥ इस मन्त्रको सात बार पढ़कर दन्तधावन कुछा करने का जल मन्त्रे।

ॐ ह्वीं यक्षसेनाघिपतये नमः ॥२॥ इस मन्त्र को सात बार पढ़ कर दन्तधावन करे।

Ì

ॐ हीं श्रीं क्वीं कामदेवाधिपति ममामीप्सितं पूरय पूरय स्वाहा ॥३॥ सात बार इस मन्त्र को पढ़ कर मुख घोवे ।

ॐ हीं अमले विमले विमलोद्भवे सर्व तीर्थ जलोपमे पां पां बां बां अशुचिना शुचिर्मवामि स्वाहा ॥४॥ इस मन्त्र को सात बार पढ़कर स्नान करने का जल मन्त्रे और स्नान करे।

ॐ हीं ॐ कों नमः ॥५॥ सात बार इस मन्त्र को पढ़ कर घोती उत्तरासन घारण करे ।

ॐ नमो आँ हीं कौं अर्हते नमः इस मन्त्रको सात बार पढ़कर केशर या चन्दन से मस्तक में तिलक करे।

ॐ हीं अवतर २ सोमे सोमे कुरु कुरु वल्गु वल्गु निवल्गु निवल्गु सुमनसे सोमनसे महुमहुरे ॐ कविल कः क्षः स्वाहा। इस मन्त्रको सात बार पढ़कर मैनफल मरोडफली हाथमें बांधे।

ॐ हीं अहें भूभुंबः स्वधाय स्वाहा । इस मन्त्र को सात बार पढ़कर मस्तक पर वासक्षेप करे ।

इस प्रकार अपना अङ्ग शुद्ध कर भगवान की प्रतिमा को पालकी या रथ में विराजमान करे और गाजे बाजेके साथ गङ्गा आदि महानदी पर जावे और वहां जाकर एक थाली में लहंगा, ओढ़नी, चूड़ी का जोड़ा, मेंहदी, मिठाई, फल, फूल, नगदी आदि सब सामग्री सजाकर गङ्गादेवी की पूजन करे । मध्य घारा में जाकर अष्टद्रव्य से निम्न मन्त्र के द्वारा जल की पूजन करे ।

क्षीरोदिघ स्वयंभूश्च सरे पद्मा महाह्नदे । शीता शीतोदकाकुण्डे जलेऽ-स्मिन् सिन्निधि कुरु ॥१॥ गङ्गे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती । कावेरी नर्मदा सिन्धो, जलेऽस्मिन् संनिधि कुरु ॥२॥ इसके बाद निम्न मन्त्र से मन्त्रे हुए कलश से जल निकाले ।

了他的,我们的现在,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的

ॐ हीं अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय से से क्वीं क्वीं ब्लूं ब्लूं हां हीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय हीं जलदेवी देवान अत्रा-गच्छ अत्रागच्छ स्वाहा।

इसके बाद इस मन्त्र से जलदेवी को बिल चढ़ावे। ॐ आँ हीं कों जलदेवी पूजाविलगृहाण गृहाण स्वाहा। इसके बाद गङ्गादेवी को अष्टद्रव्य से निम्न मन्त्र पढ़ कर जल चढ़ावे।

१ ॐ हीं क्षीं ब्लूं जलं समर्पयामि स्वाहा। २ ॐ हीं क्षीं ब्लूं चन्दनं समर्पयामि। ३ ॐ हीं क्षीं ब्लूं पुप्पं समर्पयामि। ४ ॐ हीं क्षीं ब्लूं घूपं समर्पयामि। ५ ॐ हीं क्षीं ब्लूं दीपं समर्पयामि। ६ ॐ हीं क्षीं ब्लूं अक्षतं समर्पयामि। ७ ॐ हीं क्षीं ब्लूं नैवेद्य समर्पयामि। ८ ॐ हीं क्षीं ब्लूं फलं समर्पयामि। ९ ॐ हीं क्षीं ब्लूं वस्त्रं समर्पयामि।

इसके बाद जलके सम्पूर्ण कलशों पर नारियल रख ऊपर से लाल कपड़ा बांघ देवे और विसर्जनादि सब कार्य पूर्ववत करे और गाजे बाजे के साथ ही वापिस अखण्ड जल्ल\*धारा देता हुआ मन्दिर में आवे। मगवान के दाहिनी तरफ कलशों को रखे और अधिष्ठायक क्षेत्रपाल (मैर्फ) जी की पूजा निम्न मन्त्र से करे।

१ ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः खाहा जल चढ़ावे।

२ ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः खाहा पुष्प चढ़ावे।

३ ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः खाहा पुष्प चढ़ावे।

8 ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः खाहा तेल चढ़ावे।

4 ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः खाहा सिन्दुर चढ़ावे।

5 ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः खाहा पूप चढ़ावे।

5 ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः खाहा दीपक चढ़ावे।

6 ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः खाहा दीपक चढ़ावे।

6 ॐ हीं क्षां क्षीं क्षुं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः खाहा दीपक चढ़ावे।

<sup>\*</sup> प्रतिष्ठा अष्टान्हिकादि उत्सवों में ही जलयात्रा निकाली जाती है।

९ ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं कें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा नेवेच चढ़ावे। १० ॐ हीं क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षों क्षः क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा फल चढ़ावे। और आरती करे पीछे णमुत्युणं० जावंति चेइयाइं० जावंत केविसाह० नमोऽईत्सिद्धा० उवसग्गहरं० जयवीराय तक सम्पूर्ण चैत्यवन्दन करे। यह सब कार्य समाप्त होने पर ज्ञानभक्ति, गुरुभक्ति साधमीं वत्सल या प्रभावना करे।

॥ इति विधि-विभाग ॥



# पूंजा-विभाग

### स्नात्र\* पूजा

॥ दोहा ॥

चउतीसे अतिसय जुओ, वचनातिसय संयुत्त । सो परमेसर देखि भवि, सिंहासण संपत्त ॥१॥ ॥ ढाल ॥

सिंहासण बैठा जग भाण, देखि भविजन गुणमणि खाण। जे दीठे तुझ निम्मल झाण, लिह्ये परम महोदय ठाण कुसुमाझिल मिलो आदि जिणंदा तोरा चरणकमल चौबीस, पूजोरे चौबीस, सौमागी चौबीस, वैरागी चौबीस, जिणंदा। ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् आदि जिनेन्द्राय कुसुमाझिल यजामहे स्वाहा।।२।। चरणों पर टीकी दीजिये भवभवनोलाहो लीजिये। कुसुमाझिली चढ़ावे। चरणों पर केशर चढ़ावे।

॥ गाथा॥

जो णियगुण पज्जवरम्यो, तसु अणुभव एगत्त । सुहपुग्गल आरोपतां, जोति सुरंग णिरत्त ॥३॥

॥ ढाल ॥

जो णिज आतमगुण आणंदी, पुगाल संगे जेह अफंदी। जे परमेसर निजपद लीन, पूजो प्रणमो भव्य अदीन। कुसुमाञ्जलि मिलो शान्ति जिणन्दा तोरा चरण कमल चौबीस, पूजोरे चौबीस, सौभागी चौबीस, वैरागी चौबीस, जिणंदा ॐ ह्वीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद्शान्ति जिनेन्द्राय कुसुमाञ्जलि यजामहे स्वाहा ॥४॥ घुटनों पर टीकी दीजिये भव भवनोलाहो लीजिये। कुसुमा-ञ्ञली चढ़ावे घुटनों पर टीकी देवे।

प्रथम हाथ की इथेली में पुष्प या ज्ञुसुमाखली (पीले चावल) लेवे ।

#### ॥ गाथा ॥

णिम्मल णाण पयास कर, णिम्मल गुण संपण्ण। णिम्मल धम्म वएसकर, सो परमप्पा धण्ण॥५॥ ॥ ढाल ॥

लोकालोक प्रकाशक नाणी, भविजन तारण जेहनी वाणी। परमानन्द तणी नीसाणी, तसु भगतें सुझ मति ठहराणी

कुसुमाञ्जलि मिलो नेमि जिणंदा तोरा चरण कमल चौबीस, पुजोरे चौबीस, सौमागी चौबीस, वैरागी चौबीस, जिणंदा। ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् नेमी जिनेन्द्राय कुसुमाञ्जलि यजामहे खाहा ॥६॥ हाथों पर टीकी दीजिये भव भवनो लाहो लीजिये। कुसुमाञ्जली चढ़ावे दोनों हाथों में टीकी देवे। ॥ गाथा॥

> जे सिज्झा सिज्झंति जे, सिज्झसंति अणंत । जसु आलंबन ठवियमण, सो सेवो अरिहंत ॥७॥

#### ॥ ढाल ॥

शिव मुख कारण जेह त्रिकाले, सम परिणामें जगत् निहाले। उत्तम साधन मार्ग दिखा ले इन्द्रादिक जसु चरण पखाले॥

कुसुमाञ्जलि मिलो पार्च जिणंदा, तोरा चरण कमल चौबीस, पुजोरे चौबीस, सौभागी चौबीस, वैरागी चौबीस, जिणंदा। ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् पार्च जिनेन्द्राय कुसुमाञ्जलि यजामहे स्वाहा ॥८॥ कन्धों पर टीकी दीजिये मवभवनो लाहो लीजिये। कुसुमाञ्जली चढ़ावे और दोनों कन्धों पर टीकी देवे।

#### ्।। गाथा ॥

सम्मिद्दिही देस जय, साहु साहुणी सार ॥ आचारज उवज्झाय मुणि, जो णिम्मलआधार॥९॥

#### ॥ ढाल ॥

चउविह संघे जे मन घार्यो, मोक्ष तणो कारण निरघारछो । विविह कुसुम वर जाति गहेवी, तसु चरणे प्रणमंत ठवेवी ।

कुसुमाञ्जलि मिलो वीर जिणंदा तोरा चरण कमल चौबीस, पूजोरे चौबीस, सौमागी चौबीस, वैरागी चौबीस, जिणंदा । ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् वीर जिनेन्द्राय कुसुमाञ्जलि यजामहे स्वाहा ॥१०॥ मस्तक पर टीकी दीजिये भवभवनो लाहो लीजिये। कुसुमाञ्जली चढ़ावे और मस्तक पर टीकी देवे।

### ॥ वस्तुछंद ॥

सयल जिनवर सयल जिन वर, निमय मनरंग। कञ्चाणकविहि संठिवय करि सुधम्म सुपिवत्त सुन्दर सय इग सत्तरि तित्यंकर इक समय विहरंति महियल चवण समय इगवीस। जिण, जम्म समय इगवीस॥ मित्तय भावे पूजिया करो संघ सुजगीस॥११॥

भव तीजे समिकत गुण रम्या। जिनमक्ति प्रमुख गुण परिणम्या॥ तिज इन्द्रिय मुख आसंसयना। करि थानक वीसनी सेवना ॥१२॥ अति राग प्रशस्त प्रभावता। मनभावना एहवी भावता॥ सिवजीव करूं शासन रहसी ॥ ऐसी भावद्या मन उल्लेसी ॥१३॥ लहि परिणाम एहवुं भलूं ॥ निपजाविय जिनपद निरमलूं ॥ आउ बंध विचे एकभवकरी। श्रद्धा संवेग ते थिर धरी ॥१४॥ तिहां थी चिवय लहे नरभव उदार ॥ भरते तिम एरवतेज सार ॥ महाविदेह विजय परधान ॥ मध्यखंडे अवतरे जिन निधान ॥१५॥

#### ॥ ढाल ॥

पुण्यें सुपने ए देखें मनमां हरख विसेसें। गजवर उज्जल सुन्दर॥ निरमल वृषम मनोहर॥१६॥ निरमय केशरी सींह। लखमी अतिहि अ बीह॥ अनुपम फूलनी माला। निरमल शशि सुकुमाला॥१७॥ तेज तरण अति दीपै। इन्द्रध्वजा जगजीपे॥ पूरण कलश पंडूर। पद्मसरोवर पूर ॥१८॥ इग्यारमें रयणायर। देखे माताजी गुणसायर॥ बारमें भुवन विमान, तेरमें रतन निघान ॥१९॥ अगनिशिखा नीरधूम। देखें माताजी अनुपम॥ हरखी रायनें भाखें॥ राजा अरथ प्रकासे॥२०॥जगपित जिनवर सुखकर। होसे पुत्र मनोहर॥ इन्द्रादिक जसु नमसे। सकल मनोरथ फलसे॥२१॥ (वस्तुलंद) पुण्य उदय २। उपना जिननाह॥ माता तब रयणी समें। देखि सुपन हरखंत जागीय॥ सुपन कही निज कंतने, सुपन अरथ सांमलो सामागीय त्रिभुवन तिलक महागुणी॥ होसे पुत्र निघान, इन्द्रादिक जसु पाय नमी करसे सिद्धि विधान॥२२॥

#### ॥ ढाल ॥

सोहमपति आसन कंपीयो । देई अवधे मन आणंदीयो । मुझ आतम निरमल करण काज ॥ भवजल तारण प्रगट्यो जहाज ॥२३॥ मव अटवी पारग सत्थवाह, केवल नाणाईगुण अगाह । शिव साधन गुणअंकूर जेह ॥ कारण उलट्यो आषाढि मेह ॥२४॥ हरखें विकसे तब रोमराय । बल्यादिकमां निज तनूं न माय ॥ सिंहासनथी ऊठ्यो सुरिन्द । प्रणमंतो जिन आनन्द कन्द ॥२५॥ सगअड्पय समुहा आवितत्थ । करी अंजली प्रणमिक्ष मत्य सत्य ॥ मुख माखे ए क्षण आज सार । तियलोय पहूदीठो उदार ॥२६॥ रे रे निसुणो सुरलोय देव विषयानल तापित तनु समेव । तसु शान्तिकरण जलघर समान मिथ्याविष चूरण गरुड्वान ॥२०॥ ते देव जगत्तारण समत्य । प्रगट्यो तसु प्रणमी हुवो सणत्य ॥ इम जंपी शक-रतव करेवी । तब देव देवी हरखे सुणेवी ॥२८॥ गावे तब रंमा गीतगान । सुरलोक हुवो मंगल निधान । नरक्षेत्रे आरज वंसठाम ॥ जिनराज बधे सुर हर्ष धाम ॥२९॥ पिता माता घरे उच्छव अलेख । जिन शासन मंगल अति विशेष । सुरपति देवादिक हरखसंग । संयम अरथी जननें

<sup>1966</sup> 1967年 1968年 196

उमंग ॥३०॥ शुभवेला लगनें तीर्थनाथ । जनम्या इन्द्रादिक हर्ष साथ ॥ सुखपाम्यां त्रिभुवन सर्वजीव । बधाई<sup>१</sup> बधाई थई अतीव ॥३१॥

#### ॥ ढाल ॥

श्रीतीर्श्वपतिनो कल्हा मञ्जन गाइये सुलकार । नरक्षेत्र मंडण दुह विहंडण ॥ भविक मन आधार । तिहां रावराणा हर्ष उच्छव ॥ थयो जग जयकार । दिशि कुमिर अविध विशेष जाणी । लह्यो हर्ष अपार ॥३२॥ निअ अमर अमरी संग कुमरी । गावती गुण छंद । जिन जननी पासे आय पहुंती ॥ गह गहित आनन्द ॥ हे माय तें जिनराज जायो । शुचि वधायो रम्म । अम्हजम्म निम्मल करण कारण ॥ करिस सूईअ कम्म ॥३३॥ तिहां भूमिर सोधन दीप दरपण बाय बीजणधार । तिहां करिय कदली गेह जिनवर ॥ जनिन मञ्जनकार । वर राखड़ीर जिनपाणि बांधी ॥ दीये इम आसीस । युगकोड़ कोड़ी चिरंजीवो धर्मदायक ईस ॥३॥।

जगनायकजी त्रिभुवन जगहितकारए परमातमजी चिदानन्द घनसारए॥५॥ उच्लालानी। जिन रयणीजी दृश दिश उज्जलता घरे॥ शुभ लगनेजी ज्योतिष चक्र ते संचरे। जिन जनम्याजी जिन अवसर माता घरे॥ तिण अवसरजी इन्द्रासण पिण थरहरे॥३६॥

#### ॥ त्रोटक ॥

थरहरे आसन इन्द्र चिंते कवण अवसर ए बन्यो । जिर्न जन्म उच्छव काल जाणी अतिहि आणंद ऊपन्यो ॥ निज सिन्ध संपति हेतु जिन वर जाणि भगते ऊमह्यो । विकसन्त वदन प्रमोद वधते देवनायक गहगह्यो ॥३७॥ ं ॥ ढाल ॥

तब सुरपतिजी घंटानाद्ध कराव ए। सुर लोकेजी घोषणा एह

१ फूछ या अक्षत हाथमे छेकर भगवान् के सम्मुख उद्घाले फिर तीन फेरी देकर णमुत्युणं० से सन्वेतिविदेण वंदामि तक पढ़े और दाहिने हाथ मे रोली का साथिया करके मौली वाघे।

२ जमीन को वस्त्र से शोधन करे, दीपक, शीशा दिखावे, पंखा हिलावे।

३ भगवान के दाहिने हाथ में मौली वाधे। ४ घण्टा वजावे।

दिरावए ॥ नरक्षेत्रेजी जिनवर जन्म हुवो अछे। तसुमगतेजी सुरपति मन्दिर गिर गछे ॥३८॥

#### ॥ त्रोटक ॥

गछे मन्दिर शिखर ऊपर भुवन जीवन जिनतणो । जिन जन्म उच्छव करण कारण आवजो सिव सुरगणो ॥ तुम शुद्ध समिकत थास्ये निरमल देवाधिदेव निहालतां । आपणा पातिक सर्व जासे नाथ चरण पखालतां ॥३९॥

#### ॥ ढाल ॥

इम सांभलजी सुरवर कोडि बहू मिली। जिन वन्दनजी मन्दरगिरि साहमी चली।। सोहम पतिजी जिन जननी घर आविया। जिन माताजी बन्दी स्वामी बधाविया।।४०॥

#### ॥ त्रोटक ॥

बधाविया\* जिनवर हर्ष बहुले धन्य हूं कृतपुण्य ए । त्रैलोक्यनायक देवदीठो मुझ समो कुण अन्य ए, हे जगत जननी पुत्र तुम्हचे मेरु मज्जन वरकरी ॥ उच्छंग तुम्हचे बलिय थापिस आतमा पुण्ये भरी ॥४१॥

#### ॥ ढाल ॥

सुरनायकजी जिन निज कर कमले ठव्या । पांच रूपें जी अतिसय महिमाये स्तव्या ॥ नाटक विधिजी तब बत्तीस आगल बहे । सुर कोडीजी जिन दरसणने ऊमहे ॥४२॥

#### ॥ त्रोटक ॥

सुर कोडकोड़ी नाचती बिलिनाथ शुचि गुण गावती। अप्छरा कोड़ी हाथ जोड़ी हाव माव दिखावती। जय जयोतूं जिनराज जग गुरु एम दे आशीषए। अम्हन्नाण शरण आधार जीवन एक तूं जगदीश ए॥४३॥ ॥ ढाल ॥

सुरगिरिवरजी पांडुक वनमें चिह्नं दिसे । गिरिसिल परजी सिंहासण

<sup>\*</sup> दोनों हाथ से चावल या फूल ख्लाले।

सासय बसे ॥ तिहां आणीजी शक्तें जिन खोले ग्रह्मा । चउसहेंजी तिहां सुरपित आवी रह्मा ॥४४॥

#### ॥ त्रोटक ॥

आविया सुरपित सर्व भगतें कलका श्रेणि बणाव ए, सिद्धार्थ पमुहा तीर्थ औषि सर्व वस्तु अणाव ए। अच्चूयपित तिहां हुकम कीनो देव कोडा कोडिने। जिन मज्जनार्थ नीर लावो सबे सुर कर जोडिने ॥४५॥

#### ॥ ढाल ॥

आत्म- साधन रसी देव कोड़ी हसी, उल्लसीने धसी क्षीरसागर दिशो । पउमदह आदि दह गंग पमुहा नई, तीर्थजल अमल लेवा भणी ते गई ॥४६॥ जाति अड कलश करि सहसअठोत्तरा, छत्र चामर सिंहा-सणे सुभतरा । उपगरण पुष्फचंगेरि पमुहा सबे, आगमें भासिया तेम आणी ठवे ॥४७॥ तीर्थ जल भरिय करी कलश करि देवता, गावता भावता धर्म उन्नतिरता । तिरिय नर अमरने हर्ष उपजावता, धन्य अम्ह शक्ति शुचि भक्ति इम भावता ॥४८॥ समिकतें बीज निज आत्म आरोपता कलश पाणीमिसे भक्ति जल सींचता । मेरुसिहरोविर सर्व आव्या वही । शक्तउच्छङ्ग जिन देखि मन गह गही ॥४९॥

#### '॥ गाथा ॥

हंहो देवा हंहो देवा अणाई कालो अदिष्ठपुट्यो । तिलोयतारणो । तिलोयबंधू । मिन्छत्तमोहिबद्धंसणो । अणाई तिण्ण विणासणो ॥ देवाहि देवो दिइच्वो दिइच्वो हिअय कामेहिं ॥५०॥

#### ॥ ढाल ॥

एम प्रमणंति वण भुवन जोईसरा । देव वेमाणिया मत्ति धम्मायरा । केवि कप्पटिया केवि मित्ताणुगा । केई वररमण वयणेण अइ-उच्छगा ॥५१॥

अध्यहा से सब स्नात्रियों को पञ्जामृत के कलश लेकर खंड़े होना चाहिये।

#### ॥ वस्तु छन्दु ॥

तंत्य अन्नुय तंत्य अन्नुय इन्द्र आदेश कर जोड़ी सर्व देवगण, लेइ कलश आदेश पामीय अद्भुत रूप सरूप जुय। कवण एह पुछंति सामिय इन्द्र कहे जगतारणों पारग अम्हपरमेश, नायक दायक धम्मणिहि करिये तसु अभिशेष ॥५२॥

#### ॥ ढाल ॥

पूर्ण कलश\* शुचि उदकनि घारा । जिनवर अंगे न्हामें । आतम निरमल भाव करंता वधते शुभ परिणामें । अच्युतादिक सुरपतिमञ्जन लोकपाल लोकंत । सामानिक इन्द्राणी पसुहा इम अभिषेख करंत ॥ ५३ ॥ पू॰ ॥

#### ॥ गाथा ॥

तव ईसान सुरिंदो, सक्कं पमणेइ किर हु सुप्पसाओ । तुझ अंके, महणाहो, खिणमित्तं अहा अप्पेह ॥५४॥ ता सिकंदो पमणेई, साहमिय वच्छलंमि वहुलाहो । आणाइ वंतेणं गिण्ह होउ कयत्थामो ॥५५॥

#### ॥ ढाल ॥

सोहम सुरपित वृषभ रूप करि । न्हवण करे प्रभु अंगे । करिय विलेपण पुक्फिणमाला ठिव आ भरण अभंगे ॥ सो॰ ॥५६॥ तब सुरवर बहु जय जय रव कर । निश्चय धिर आणंद । मोक्ष मार्ग सारथ पित पाम्यो ॥ भांजि सूं भवफंद ॥ सो॰ ॥५७॥ कोडिबचीस सोवन्न उवारी । वाजंते वरनाद ॥ सुरपित संघ अमर श्रीप्रभुने । जननीने सुप्रसाद ॥ सो॰ ५८ ॥ आणी थापी एम पेयंपे अहा निसतिरया आज । पुत्र तुम्हारो धणीय हमारो ॥ तारण तरण जहाज ॥५९॥ सो॰ ॥ मात जतन करि राखजो एहने तुझ सुत अहा आधार । सुरपित मिक्त सिहत नंदीसर । करे जिन भक्ति उदार ॥६०॥ सो॰ ॥ निय निय कप्प

<sup>\*</sup> इस जगह से थोड़ी थोड़ी जल धारा चढ़ावे।

न यहां पूर्णतया भगवान् को पञ्चासत से अभिषेख करावे।

क्ष यहां निछरात्रछ अवश्यमेव करे।

गया सिव निर्कार । कहतां प्रमु गुणसार ॥ दीक्षा, केवल ज्ञान, कल्या-णक इच्छा चित्त मझार ॥ सो॰ ६१॥ खरतरगच्छ जिन आणारंगी । राजसागर उवज्झाय ॥ ज्ञान घरम दीपचंद सुपाठक । सुगुरू तणे सुपसाय ॥ सो॰ ६२॥ देवचन्द्र जिन भगतें गायो जनम महोच्छव छंद ॥ वोधवीज अंकूरो उलस्यो ॥ संघ सकल आणंद ॥ सो॰ ॥६३॥

॥ ढाल ॥

इम पूजा भगतें करो । आतम हित काज ॥ तजिय विभव निज भावना । रमतां शिवराज ॥६४॥ इ० ॥ काल अनंते जे हुवा । होसे जेह जिणंद । संपई सीमंघर प्रभु । केवल नाण दिणंद ॥इ०॥ ६५ ॥ जनम महोछव इण परे, श्रावक रुचिवंत । बिरचे जिन प्रतिमा तणो, अनुमोदन खंत ॥ इ० ॥६६॥ देवचन्द्र जिन पूजना । करतां भवपार । जिन पडिमा जिन सारखी । कही सूत्र मझार ॥ इम० ६७ ॥

## अष्ट प्रकारी पूजा

जल\* पूजा

॥ दोहा ॥

गंगा मागध क्षीरनिधि, औषध मिश्रित सार । कुसुमे वासित शुचि जलें, करो जिन सात्र उदार ॥१॥

॥ ढाल ॥

मणि कनकादिक अड़विध करि भरि कल्रस सफार । शुभ रुचि जे जिनवर नमें तसु निहं दुरित प्रचार ॥ मेरु शिखर जिम सुरवर जिनवर न्हवण अमान । करता वरता निज गुण समकित वृद्धि निधान ॥२॥

॥ छन्द् ॥

हर्ष भरि अपसरावृन्द आवे । स्नात्र करि एम आसीस भावे । जिहां लगे सुरगिरि जंबु दीवो । अमतणा नाथ जीवातिजीवो ॥३॥

<sup>🗠</sup> यह पूजा पहने के बाद जल से स्नान करावे।

大孩子,我们是一个,我们的人,我们的人们的人们的人们的人的人的人,我们们的人们的人们的人们的人的人的人,我们的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的

#### ॥ श्लोक ॥

विमल केवलमासनभारकरं, जगति जन्तु महोदयकारणं । जिनवरं-बहुमान जलौघतः, शुचि मनः स्नपयामि विशुद्धये ॥४॥ ॐ ह्रीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमज्जिने-न्द्राय जलं यजामहे स्वाहा ॥५॥

अर्थ — मैं शुद्ध मन से निर्मल केवलज्ञानरूपी किरणों के उद्योतक ,और संसारी जीवों के महान् उदय के कारण जिनेन्द्र भगवान् को बहुत आदर के साथ जलों से अपनी आत्मशुद्धी के लिये स्नान कराता हूं ॥१॥

### चन्दन पूजा

॥ दोहा ॥

बावन चन्दन कुंकुमा, सृगमदने घनसार ॥ जिन तनु लेपे तसु टले, मोह सन्ताप विकार ॥१॥

॥ ढाल ॥

सकल सन्ताप निवारण तारण सहु भविचित्त । परम अनीहा अरिहा तनु चरचो भविनित्त ॥ निज रूपे उपयोगी धारी जिन गुणगेह । भाव चन्दन सुह भावथी टाले दुरित अछेह ॥२॥

॥ चाल ॥

जिन तनु चरचतां सकल नाकी । कहे कुग्रह ऊष्णता आज थाकी ॥ सफल अनिमेषता आज म्हां की । भन्यता अम्ह तणी आज पाकी ॥३॥ -

#### ॥ श्लोक ॥

सकल मोहतिमश्र विनाशनं, परम शीतल भाव युतं जिनं । विनय-कुंकुम चन्दन दर्शनैः, सहज तत्त्वविकाशकृतेऽर्चये ॥४॥ ॐ हीं परम परमा-त्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमिञ्जनेन्द्राय चन्दनं यजामहे स्वाहा ॥५॥

अर्थ-परमतत्व प्रकाश के लिये सम्पूर्ण मोह (अज्ञानरूपी) अन्धकार के दूर करनेवाले एवं परम शान्त स्वभावसे युक्त जिनेन्द्र भगवान्को मैं विनयरूपी कुड्कुम (केशर) और दर्शनरूपी चन्दनों से पूजा करता हूं।

1. 在一个时间,这个时间,这个一个,我们是一个一个一个一个,我们,我们,我们,我们,我们,我们,我们是一个一个一个一个一个,我们,我们的,我们的,我们的,我们的

## नवअंगी भाव पूजा

॥ दोहा ॥

चरणों पे टीकी दें—पर उपगारी चरणयुग, अनन्त शक्ति खयमेव । प्रथम पूजिये, आतम अनुभव सेव ॥१॥ यातें घुटनों पे टीकी दें--जानु पूजा, दुसरी, समाधि भूमिका जान। आतम साधन ज्ञान छे, शुद्ध दशा पहिचान ॥२॥ हाथों पे टीकी दें-कर पूजा जिनराज की, दिये सम्बन्छरी दान । ते कर मुझ मस्तक ठवूं, पहुँचे पद निर्वाण ॥३॥ कन्धों पे टीकी दें---भुजबल शक्ति जानके, पूजा करूं चित लाय। रागादिमल हटायके, आतम गुण दरशाय ॥श। मस्तक पे टीकी दें--सिर पूजा जिनराज की, लोकशिरोमणि भाव। चउगति गमन मिटायके, पंचम गति सम भाव ॥५॥

ललाट पे टीकी दें--लिलवट पूजा सार है, तिलक विधि विश्राम । वदन कमल वाणी सुनें, पहुंचे निज गुणधाम ॥६॥

कण्ठ पे टीकी दें—कण्ठ पूजा है सातमी, वचनातिशय वृन्द । सप्त भेद पेंयालीस श्रुत, अनुभव रस नो कन्द॥॥॥

हृद्य पे टीकी दें -- हृद्य कमलनी पूजना, सदा वसो चित मांह। गुण विवेक जागे सदा, ज्ञान कला घट छाह ॥८॥

नाभी पे टीकी दें—नाभी मण्डल पूजके, षोड़श दलको भाव। मन मधुकर मोही रह्यो, आनन्द घन हरवाव ॥९॥

### पुष्प पूजा

॥ दोहा ॥

मोगरा, चम्पक जाइ केतकी दुमणो बोलसिरि, पूजो जिन भरि छाब ॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

अमल अखिष्डित विकसित मण्डित, शुम सुमनी घन जाति। लाखीनो टोडर ठवो, आंगी रचो बहुमांति। गुण कुंसुमें निज आतम मण्डित करवां मन्य, गुणरागी जड़त्यागी पुष्प चढ़ावो नन्य ॥२॥

#### ॥ चाल ॥

जगधणी पूजतां, विविध फूलें, सुरवरा ते गणेंक्षण अमूलें खन्ति घर मानवा जिन पद पूजे, तसुतणा पाप संताप धूजे ॥३॥

#### ॥ श्लोक ॥

विकचनिर्मलशुद्ध मनोरमैः, विशद्चेतनभावसमुद्भवैः । सुपरिणाम प्रसूनघनैर्नवैः, परम तत्त्वमयं हि यजाम्यहं ॥४॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमि जनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥३॥ पुष्प चढ़ावे ।

(अर्थ) — खिले हुए निर्मल पित्र तथा सुन्दर एवं शुद्ध अन्तः करण के भाव से समुत्पन्न नवीन सुपरिणाम रूप फूल मैं परमतत्व मयजिनेन्द्र भगवान् को चढ़ाता हूं।

### धूप पूजा

कृष्णागर मृगमद तगर, अम्बर तुरक लोबान । मेल सुगन्ध घनसार घन, करो जिनने घूपदान ॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

धूपेघटी जिम महमहे, तिम दहे पातक बृन्द । अरित अनादिनी जावे, पावे मन आनन्द । जे जन पूजे धूपे, भवकूपे फिर तेह । नावे पावे ध्रुवघर, आवे सुक्ख अछेह ॥२॥

#### ॥ चाल ॥

जिनघरे वासतां धूप पूरे, मिच्छत्त दुर्गन्धता जाई दुरे । धूप जिम सहज ऊर्द्दगत स्वभावे, कारिका उच्चगति भाव पावे ॥३॥

#### ॥ क्लोंक ॥

सकलकर्ममहें घनदाहनं, विमलसंवरमावसुधूपनं। अशुभ पुद्गल

संगविविज्जितं, जिनपतेः पुरतोऽस्तु सुहर्षितः ॥४॥ ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्तज्ञानशक्तये जन्मजरामृत्युनिवारणाय श्रीमञ्जिनेन्द्राय धृपं यजामहे स्वांहा ॥४॥ धृप खेवे ।

अथ-यह अपवित्र वस्तुओं के सम्पर्क से रहित तथा समस्त कर्म रूपी विशाल काप्ठ को जलाने वाला हर्ष के साथ मेरे द्वारा दिया हुआ शुद्ध सम्बर भावरूप जो सुन्दर धूप वह जिनेन्द्र भगवान के आगे खेता हूं।

दीप पूजा

॥ दोहा ॥

मणिमय रजत ताम्रना, पात्र करी घृत पूर । वत्ती सूत्र कसुंवनी, करो प्रदीप सन्रर ॥१॥ ॥ ढाल ॥

मंगल दीप वधावा गावो जिन गुणगीत, दीपतणी जिम आलिका मालिका मंगलनीत । दीपतणी शुभज्योती चोती जिन मुखचन्द, निरखी हरखो भविजन जिम लहो पूर्णानन्द ॥२॥

॥ चाल ॥

जिन गृहे दीप माला प्रकासे, तेह्यी तिमिर अज्ञान नासे। निजंघटे ज्ञानज्योती विकासे, तेह्यी जग तणा भाव भासे ॥३॥

॥ श्लोक ॥

भविक निर्मलवोध विकाशकं, जिन गृहे शुभदीपकदीपनं । सुगुणराग विशुन्दसमन्वितं, दधतु भावविकाशकृतेजनाः ॥५॥ ॐ ह्रीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमञ्जिनेन्द्राय दीपं यजामहे स्वाहा ॥५॥ दीपक चढ़ावे ।

अर्थ-भक्तजन मंगल तथा निमल ज्ञानके प्रकाशक सुन्दर गुण एवं सच्चे प्रेमसेयुक्त सुन्दर दीपकका प्रकाश अपने हृदयभावके त्रिकाशके लिये जिनेन्द्र भगवानके मन्दिरमे चढ़ावे।

### अक्षत पूजा

॥ दोहा ॥

अक्षत अक्षत पूरसुं, जे जिन आगे सार । स्वतिक रचतां विस्तरं, निजगुण भर विस्तार ॥१॥

the broke states of the past o

#### ॥ ढाल ॥

उज्जल अमल अखण्डित मण्डित अक्षत चंग, पुझत्रय करो स्वस्तिक अस्तिक भावे रंग । निज सत्ताने सन्मुख उन्मुख भावे जेह, ज्ञानादिक गुणठावे भावे स्वस्तिक एह ॥२॥

#### ॥ चाल ॥

खिस्तक पूरतां जिनप आगे, स्वस्ति श्रीमद्र कल्याण जागे। जन्म जरा मरणादि अशुभ भागे, नियत शिव शर्म रहे तासु आगे॥श॥

#### ॥ श्लोक ॥

सकल मंगलकेलि निकेतनं, परम मंगलमावमयं जिनं। श्रयत भव्यजना इति दर्शयन्, दधतु नाथपुरोऽक्षतस्वस्तिकं ॥४॥ ॐ हीं परमपर-मात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमिञ्जने-न्द्राय अक्षतं यजामहे स्वाहा ॥६॥ अखण्ड चावल चढ़ावे।

अर्थ—सम्पूर्ण मगलोंके विहारस्थान तथा परम मंगल भाव जिनेन्द्र भगवान्को सव लोग आश्रय करते है यह दिखलाते हुये भन्यजन, हे नाथ आपके आगे कल्याण कारक सक्षत चढ़ावें।

## नैवेद्य पूजा

॥ दोहा ॥

सरस सुचि पकवान बहु, शालि दालि घृत पूर । धरो नैवेद्य जिन आगले, श्रुधा दोष तसु दूर ॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

लपनश्री वर घेवर मधुतर मोतीचूर, सिंह केसरिया सेविया दालिया मोदक पूर । साकर द्राख सींघोड़ा भक्ति व्यञ्जन घृतसद्य, करो नैवेद्य जिन आगले जिम मिले सुख अनवद्य ॥२॥

#### ॥ चाल ॥

ढोवतां भोज्य परभाव त्यागे, भविजना निज गुणे भोज्य मांगे। अम्हभणो अम्हतणो सरूप भोज्य, आपजो तातजी जगत् पूज्य ॥३॥ \*\*\*\*\*\*\*

#### ॥ श्लोक ॥

सकल पुद्गल संग विवर्जनं, सहज चेतनभावविलासकं। सरस भोजन नन्यनिवेदनात, परमनिवृ तिभावमहं रपृहे ॥४॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमञ्जिनेन्द्राय नैवेद्यं यजामहें स्वाहा ॥७॥ मिठाई (पकवान) चढावे।

अर्थ—हे भगवन सम्पूर्ण अपवित्र जड़ पदार्थों से रहित और स्वाभाविक चेतनभावको देनेवाले नवीन तथा सरस भोजन आपको निवेदन करनेसे मैं परम निर्श्वति भाव (मोक्ष) को प्राप्त करना चाहता हू।

### फल्र\* पूजा ॥ दोहा ॥

पक बीजोरूं जिन करें, ठवतां शिवपद देइ । सरस मधुर रस फल गिणं, इह जिन भेंट करेइ ॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

श्रीफल कदली सुरंग नारंगी आंबा सार, अंजीर बंजीर दाड़िम करणा पट्वीज सफार । मधुर सुखादिक उत्तम लोक आनन्दित जेह, वर्ण गन्धादिक रमणीक बहुफल ढोबे तेह ॥२॥

#### ॥ चाल ॥

फलभर पूजतां जगत स्वामी, मनु जगित ते छहे सफल पामी । सकल मनुध्येय गतिभेद रंगे, ध्यावतां फल समाप्ति प्रसंगे ॥३॥

#### ॥ खोक ॥

कटुककर्म विपाक विनाशनं, सरसपक्वफळत्रजढोंकनं। वहति मोक्ष-फलस्य प्रमाः पुरः, कुरुत सिव्हिफलाय महाजनाः ॥॥। ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्तज्ञान शक्तये जन्मजरामृत्यु निवारणाय श्रीमज्जिनेन्द्राय फलं यजामहे स्वाहा ॥८॥ श्रीफल, सुपारी, नीला फल, प्रमुख चढ़ावे।

अर्थ—हे सज्जानबुन्द आप उत्तम मोक्षफलके प्रभु (मोक्ष के देनेवाले) जिनेन्द्र मगवान् के आगे सिद्धि फल प्राप्त करने के निमित्त कडुवे कर्म के परिणाम फल को नाश करने वाले सरस तथा पंक फलों को चढाइये।

स्नात्र पूजा तथा अष्ट प्रकारी पूजा उपाध्याय देवचन्द्रजी महाराज की बनाई हुई है।

at the state of th

atabitations and and the sale of the contract of the sale of the s

## अर्घ पूजा

॥ दोहा ॥

इम अड़िवधि जिन पूजना, विरचे जे थिर चित्त । मानवभव सफलो करे, वाधे समकित वित्त ॥१॥ ॥ हाल ॥

अगणित गुणमणि आगर नागर वन्दित पाय, श्रुतघारी उपगारी श्रीज्ञानसागर उवझाय। तासु चरणकज सेवक मधुकर पय लयलीन, श्रीजिन पूजा गाई जिनवाणी रसपीन ॥२॥

#### ॥ चाल ॥

सम्वत् गुणयुत अचल इन्दु, हर्ष भरी गाइयो श्रीजिनेंदु । तासु फल सुऋत थी सकल प्राणी, लहें ज्ञान उद्योत धन शिव निसाणी ॥३॥

#### ॥ क्लोक ॥

इति जिनवरवृन्दं भक्तितः पूजयन्ति सकल गुणनिधानं देवचन्द्रं स्तुवन्ति । प्रतिदिवसमनन्तं तत्त्वमुद्भासयन्ति, परमसहजरूपं मोक्षसौरूयं श्रयन्ति ॥४॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमञ्जिनेन्द्राय अर्थ यजामहे स्वाहा ॥९॥ चारों कोन में जल की धार देवे ।

अर्थ—इस पूर्वोक्त प्रकार से जो मनुष्य समस्त गुणों के निधान देवचन्द्रजी उनकी तरह आनन्ददायक एवं श्रेष्ठ जिनेन्द्र की पूजन और स्तुति करते हैं तथा प्रतिदिन अनन्त परमतत्व को मनन (विचार) करते हैं वे मोश्लूक्पी प्रस्म सुख को सहज में ही प्राप्त कर छेते हैं।

### वस्त्र पूजा

शको यथा जिनपतेः सुरशैलचूलाः, सिंहासनोपरि मितस्नपनावसाने। दध्यक्षतैः कुसुमचन्दन गन्धघूपैः, कृत्वार्च्चनन्तु विद्धाति सुवस्त्रपूजां॥१॥ तद्वत् श्रावक्वर्ग एषे विधिनालङ्कारवस्त्रादिकं, पूजां तीर्थकृतां करोति सततं शक्त्यातिभक्त्यादृतः। नीरागस्य निरञ्जनस्य विजितारातेस्त्रिलोकीपतेः, स्वस्यान्यस्य जनस्य निर्वृतिकृते क्लेशक्षयाकांक्षया॥२॥ॐ ह्वीं परमपरमात्मने

अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमञ्जिनेन्द्राय वस्त्रं यजामहे स्वाहा ॥१०॥ वस्त्र चढावे ।

अर्थ—जिस प्रकार इन्द्र ने सुमेर पर्वत के शिखर के ऊपर आसन पर स्थित जिनेन्द्र भगवान को स्नान कराने के पश्चात् दही, अक्षत, गन्धादिक के द्वारा पूजन करके पीछे वस्त्र से पूजा की थी उसी प्रकार यह श्रावक वर्ग सदा अपनी शक्ति, भक्ति एवं आदर के साथ वीतराग निरंजन तथा अजात शत्रु त्रिलोक के स्वामी जिनेन्द्र भगवान की पूजा अपनी तथा अन्यान्य मनुष्यों की मुक्ति एवं फ्लेश क्षय की कामना से करें।

### नमक\* उतारण पूजा

अह पड़ि भग्गापसरं, पयाहिणं मुणिवयं करिऊणं। पड़इ सलूणत्तण लिंजियंन, लूणंडू अवहरंति ॥१॥ पिक्खेविणुं मुह जिण वरह दीहर नयण सलूण। न्हावइ गुरु मच्छह भरिय, जलग पइस्सईलूण ॥२॥ लूण उतारिह जिणवरह, तिण्णि पयाहिणि देव। तड़ तड़ शब्द करंतिये, विश्जाविज्ज-जलेण ॥३॥ जं जेण विञ्जव युई, जलेण तं तहइ अत्थसहस्स। जिनरूपा मच्छरेणवि, फुट्टइ लूणं तड़ तड़स्स ॥४॥ नमक उतारे।

#### ॥ गाथा ॥

सन्ववि' मुणिवइ जलविजल, तंतह भमणइ पास । अहिव कयंतस्स णिम्मलओ, णिग्गुण बुद्धि पयास ॥५॥ जलण अणे विणु जलणिहि पास, भरिव कयञ्जल भाविह पास । तिण्णि पयाहिणि दिण्णिय पास, जिम जिय खुटइ भव दुहपास ॥६॥ जल णिम्मल कर कमलिह लेविणुं, सुरवर भाविह मुणिवई सेवणुं । पमणई जिणवर तुहपइ सरणं, भय तुहइ लन्भइ सिद्धि गमणं ॥७॥ नमक जलमें गेरे ।

### पुष्पमाला पहरावण पूजा

उण्णय पयय भत्तस्त, णियठाणे संठिय कुणंतस्त । जिण पासे भिमय जणस्स, पिच्छतुह हुयबहे पड़णं ॥१॥ सच्बो जिणप्पभाबो, सरिसा सरिसेसु जेण रच्चंति सव्बण्णूण अपासे, जड़स्स भमणं ण संक्रमणं ॥२॥ अच्चंत

,这个人,我们是一个人,我们是一个人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们的

<sup>\*</sup> यह पढ़ भगवान् पर नमक उतार कर अग्नि में गेरे।

<sup>ं।</sup> यह पढ़ नमक जल में गेरे।

दुःकरं पिहु, हुयवह णिवड़ेण जड़ेन कयं। आणा सव्वण्णूणं ण कया सुकयत्य मूलमिणं ॥३॥ यह कहकर माला पहनावे।

फूल पूजा

उवणेव मंगलेवो, जिणाण सुह लालि संवलिया। तित्थपवत्तय समई, तियसे विमुक्ता कुसुम बुडी ॥१॥ यह कहकर प्रमुके सम्मुख फूल उछाले।

## वृहत् नवपद-पूजा

## प्रथम श्री अरिहंतपद-पूजा

॥ दोहा ॥

परम मंत्र प्रणमी करी, तासु घरी उर ध्यान । अरिहंतपद पूजा करो, निज निज राक्ति प्रमाण ॥१॥ ॥ काव्य ॥

जियंतरागारि जिणेसुणाणे सप्पाि हेराइ समप्पहाणे संदेह संदोहरयं हरंते, झाएहणिच्चंपि जिणेरिहंते ॥२॥ उप्पण्ण सण्णाण महोमयाणं, सप्पाि हेरा सणसंठियाणं । सद्देसणाणंदिय सज्जणाणं, णमो णमो होउ सयाजिणाणं ॥३॥ णमोणंत संत प्रमोद प्रदानं, प्रधानाय भव्यात्मने भास्वताय ॥ थया जेहना ध्यानथी सौख्यमाजा, सदा सिद्धचकाय श्रीपालराजा ॥४॥ कर्या कर्म दुर्ममं चकचूर जेणे, भला भव्य णवपद ध्यानेन तेणें ॥ करी पूजना भव्य भावे त्रिकाले, सदा वासियो आतमा तेण काले ॥५॥ जिके तीर्थकर कर्म उदये करीने, दिये देशना भव्यने हित धरीने । सदा आठ महापाहिंहारे समेता, सुरेशे नरेशे स्तव्या ब्रह्मपूता ॥६॥ करचा घातिया कर्म चारे अलगा, भवोपप्रही चार छे जे विलग्गा ॥ जगत्यंच कख्याणके सौख्य पामें, नमो तेह तीर्थंकरा मोक्षगामें ॥७॥

॥ ढाल ॥

तीरथपति अरिहा नमूं, घरम घुरन्घर धीरो जी ॥ देसना अमृत वरसता, निज वीरज बड वीरो जी ॥ ती० ८ ॥

#### ॥ चाल ॥

वर अखय निर्मल ज्ञान भासन सर्व भाव प्रकासता, निज शुद्ध श्रद्धा आत्म भावे चरण थिरता वासता ॥ जिन नामकर्म प्रभाव अतिशय प्राति-हारज शोभता, जगजन्तु करुणावन्त भगवन्त भविकजनने थोभता ॥९॥

#### ॥ ढाल ॥

(श्रीसीमंघर साहिब आगे)। तीजे मव बर थानक तप करी, जिन बाध्यूं जिन नाम ॥ चउसठ इन्द्रे पूजित जे जिन, कीजे तासु प्रणाम रे मिवका सिन्धचक्र पद बन्दो रे ॥ भ० ॥ जिम चिरकाल अनन्दो रे ॥ भ० ॥ उपशम रसनो कन्दो रे ॥ भ० ॥ रत्नत्रयीनो वृन्दो रे ॥ भ० ॥ सेवे सुरनर इन्दो रे ॥ भ० सि० १० ॥ जेहने होय कल्याणक दिवसे, नरकें पिण उजवालूं ॥ सकल अधिक गुण अतिशय धारी, ते जिन निम अघ टालूं रे ॥ भ० सि० ११ ॥ जे तिहुं नाण सम्मग्ग उपन्ना, भोग करम खिण जाणी । लेइ दीक्षा शिक्षा दिये जगने, ते निमये जिन नाणी रे ॥ भ० सि० १२ ॥ महागोप महामाहण कहिये, निर्यामक सत्थवाह ॥ ओपमा एहवी जेहने छाजे, ते जिन निमये उछाहे रे ॥ भ० सि० ॥ १३ ॥ आठ प्रातिहारज जसु छाजे, पेंतीस गुणयुत् वाणी ॥ जे प्रतिबोध करे जगजनने, ते जिन निमये प्राणी रे ॥ भ० सि० १८ ॥

#### ॥ ढाल ॥

अरिहन्तपद ध्याता थको, दव्बह गुण पर्याये रे ॥ मेद छेद करि आतमा, अरिहन्त रूपी थायेरे ॥१५॥ बीर जिणेसर उपदिसे, तुम सांमलजो चित लाई रे ॥ आतम ध्याने आतमा, ऋदि मिले सब आई रे ॥ बी॰ १६ ॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमित्सद्वकाय अरिहन्तपदे अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ॥

## द्वितीय श्री सिद्धपद पूजा

॥ दोहा ॥

दुजी पूजा सिन्ध की, कीजे दिल खुशियाल। अशुभ करम दुरे टले, फले मनोरथ माल॥१॥

॥ काव्य॥

दुइह कम्मावरणप्यमुक्के, अणंत णाणाइ सिरी चउक्के। समगा लोगगग पयप्प सिन्धे झाएह णिच्चंपि समत्त सिन्धे ॥२॥ सिन्धाण माणंद रमाल याणं, णमा णमो णंत चउक्कयाणं। सम्मग्ग कम्मक्खय कारगाणं, जम्मंजरा दुक्ख णिवारगाणं ॥३॥ करी आठ कर्म क्षय पार पाम्या, जरा जन्म मरणादि मय जेण वाम्या। निरावरण जे आत्मरूपे प्रसिन्धा, थया पार पामी सदा सिन्धानुद्धां ॥४॥ त्रिभागोन देहा वगाहात्मदेशा, रह्या ज्ञान-मयजातिवणीदिलेशा ॥ सदानन्दसौरूयाश्रिता ज्योतिरूपा, अनाबाध अपून भीवादी स्वरूपा ॥५॥

#### ॥ ढाल ॥

सकल कर्ममल क्षय करी, पूरण शुद्ध स्वरूपोजी । अन्याबाध प्रमु-तामई, आतम संपत भूपो जी स॰ ॥६॥

॥ चाल ॥

जे भूप आतम सहज संपति, शक्ति व्यक्तिपणें करी । स्वद्रव्यक्षेत्र स्वकालभावे, गुण अनंता आदरी ॥ स्वस्वभाव गुणपर्याय परणित, सिद्धसाधन परमणी, मुनिराज मनसरहंस समबंड, नमो सिद्ध महा गुणी ॥७॥

#### ॥ ढाल ॥

समय पएसंतर अणकरसी चरम तिभाग विसेस । अवगाहन छही जे शिव पुहता, सिन्द नमो ते असेस रे ॥भ० ८॥ पूर्व प्रयोगने गति परिणामे, बंघनछेद असंग । समय एक ऊरधगति जेहनी, ते सिन्द प्रणमो रंग रे ॥ भ० सि० ९ ॥ निरमछ सिन्दशिछाने ऊपर जोयण एक छोकंत । सादि अनंत तिहां थिति जेहनी, ते सिन्द प्रणमो संत रे ॥ भ० सि० १०॥ जाणे पिण न सके कही पर गुण, प्राकृत तिम गुण जास। ओपमा विण नाणी भवमांहे, ते सिन्द दिओ उल्लास रे॥ म॰ सि॰ ११॥ ज्योतिसुं ज्योति मिली जसु अनुपम, विरमी सकल उपाधि। आतमराम रमापति सुमरो, ते सिन्द सहज समाधि रे॥ म॰ सि॰ १२॥

॥ ढाल ॥

रूपातीत स्वभावजे, केवल दंसण नाणी रे। ते ध्याता निज आतमा, होय सिन्ध गुण खाणी रे॥ वी॰ १२ ॥ सांभ लजो चितलाई रे०। ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सिन्ध चक्राय सिन्धपदे अध्यद्भव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## तृतीय श्रीआचार्य पद पूजा

॥ दोहा ॥ हिव आचारज पदतणी, पूजा करो विशेष । मोहतिमिर दृरे हरे, सूझे भाव अशेष ॥१॥ ॥ काव्य ॥

णतंसुहंदेइ पियाणमाया, जंदितिजीवा णिहसूरि पाया, तुम्हाहुते चेव सया सहेह, जंसुक्खसुक्खाइं लहुँ लहेह ॥२॥ सूरीणदृरीकयकुग्गहाणं, णमो णमो सूरिसमप्पहाणं । सहेसणा दाणसमायराणं, अखंड छत्तीस गुणायराणं । नमूं सूरिराजा सदा तत्त्वताजा, जिनेंद्रागमें प्रौढ़ साम्राज्यभाजा षट् वर्ग-वर्गित गुणे शोभमाना, पंचाचारने पालवे सावधाना ॥३॥ भविप्राणिनें देशना देशकाले, सदा अप्रमत्ता यथा सूत्र आले । जिके शासना धार दिगृदन्तकल्पा, जगत्ते चिरंजीवजो शुद्ध जल्पा ॥॥॥

॥ ढाल ॥

आचारज मुनिपति गणी, गुणछत्तीसेघामो जी। चिदानंद रसखादता, परमावे निकामोजी आ॰ ॥५॥

॥ चाल ॥

निकाम निरमल शुद्ध चिद्घन, साध्य निज निरघारथी ॥ वरज्ञान

j

द्रशन चरण बीरज, साधना व्यापार थी। भवि जीवबोधक तत्त्वशोधक. सयलगुण सम्पतिघरा । संवर समाधि गत उपाधि, दुविघ तपगुण आदरा ॥ ढाल ॥ ।।६॥

,这个是不是一个人,这样是这个人,这是是一个人,这个人,这一个人,这个人,这一个人,我们是一个人,我们是这一个人,我们是是这个人,我们就是这个人,我们就是一个人,我们是这一个人,我们们是这一个人,我们们是这一个人,我们们是一个人,我们们们是一个人,我们们们是一个人,我们们们们是一个人,我们们们们们们们们们可以是一个人,我们们们们们们们们可以可以可以可以可以可以可以可以 पांच आचार जे सुधा पाले, मारग भाखे साचो । ते आचारज निमये तेह्सूं, प्रेम करीने जाचो रे ॥भ० सि०॥७॥ वर छत्तीसगुणेंकरि शोभे, युग-प्रधान जगमोहें । जगमोहे न रहे खिण कोहे, सूरि नमूं ते जोहे रे ॥ भ० ८ सि॰ ८॥ नित अप्रमत्त धरम उव एसे नहिं विकथा न कषाय । जेहने ते आचारज निमये, अकलूस अमल अमाय रे॥ भ॰ सि॰ ९॥ जे दिये सारण वारण चोयण, पडिचोयण बिल जनने । पटघारी गच्छथम्भ आचा-रज, ते मान्या मुनि मनने रे ॥ भ॰ सि॰ १० ॥ अत्थमिये जिन सूरज केवल, बन्दी जे जगदीवो॥ भुवन पदारथ प्रगटनपटु ते, आचारज चिरंजीवो रे ॥ भ० सि॰ ११ ॥

#### ॥ ढाल ॥

ध्याता आचारजं मला, महामंत्र शुम ध्यानी रे॥ पंचप्रस्थाने आतमा, आचारज होय प्राणी रे ॥ वी॰ १२ ॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्युनिवारणाय श्रीमद्सिद्धचकाय आचार्य पदे अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ॥१३॥

## चतुर्थ श्रीउपाध्यायपद पूजा

॥ दोहा ॥

गुण अनेक जग जेहना, सुन्दर शोभित गात्र । अरचिये, अनुभव रसनो पात्र ॥१॥ **उवज्झायपद्** 

#### ॥ काव्य ॥

सुत्तत्थसंवेगमयेसुएणं, संणीर खीरायमविस्सुएणं, पीणंति जेते उव-ज्झायराए, झाएह णिञ्चंपि कयप्पसाए ॥२॥ सुतत्थ वित्थारणतप्पराणं, णमो णमो वायगकुंजराणं । गणस्स संघारण सायराणं, सन्वप्पणावज्जिय मच्छ-राणं ॥३॥ नहीं सूरिपिण सूरिगुणने सुहाया, नमूं वाचका त्यक्त मदमोह

माया ॥ विल द्वादशांगादि सूत्रार्थदाने, जिके सावधाने निरुद्धाभिधाने ॥॥ धरे पंचनेवर्गवर्गितगुणौघा, प्रवादिद्विपोच्छेदने तुल्य सिंहा ॥ गुणीगच्छ-संधारणे स्तम्भपूता, उपाध्याय ते वन्दियेचित्प्रभूता ॥५॥

#### ॥ ढाल ॥

खंतिजुआ, मुत्तिजुआ अञ्जव मद्दवजुत्ताजी ॥ सन्वंसोयअकिंचणा, तवसंयम गुणरत्ताजी खं॰ ॥६॥

#### ॥ चाल ॥

जे रम्या ब्रह्मसुगुप्तिगुप्ता, सुमित सुमता श्रुतधरा । स्याद्वाद वादइं तत्त्वसाधक, आत्मपर भविजन्करा ॥ भवभीरुसाधन धीरशासन, वहनधोरी सुनिवरा । सिन्दान्तवायनदान समरथ नमो पाठक पदधरा ॥७॥

#### ॥ ढाल ॥

在五三年,一文本院的设在大人的的文文是不是不是一个不是不是不是一个在人人工程在之人并是不是一个人,是不是在我的人,不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是一个人,

द्वादशअंगिसिज्झाय करे जे, पारगधारग तासु । सूत्र अरथ विस्तार रिसक ते, नमो उवज्झाय उल्लास रे ॥ भ० सि० ८ ॥ अर्थसूत्रने दान-विभागे, आचारज उवज्झाय । मवत्रिणे जे लहे शिवसंपद, निमये ते सुपसाये रे ॥ भ० सि० ९ ॥ मूरख शिष्यनीपाये जे प्रभु, पाहण पल्लव आणे । ते उवज्झाय सकलजन पूजित, सूत्र अर्थ सिव जाणे रे ॥ भ० सि० १० ॥ राजकुमर सिखा गणचिंतक, आचारजपद योग, जे उवज्झाय सदा ते नमतां, नावे भवभय सोग रे ॥ भ० सि० ११ ॥ बावनचंदनरस सम वयणे, अहित ताप सब टाले । ते उवज्झाय निमजे जे विल, जिन-शासन उजवाले रे ॥ भ० सि० १२ ॥

#### ॥ ढाल ॥

तप सज्झाये रत सदा, द्वादश अंगनो ध्याता रे। उपाध्याय ते आतमा, जगबंधव जगभ्राता रे॥ वी॰ १३॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सिद्धचकायुः श्री पाठकपदे अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## पंचम श्रीसाधुपद पूजा

॥ दोहा ॥

मोक्षमारग साधनभणी, साबधान थया जेह । ते मुनिवर पद वंदता, निरमल थाये देह ॥१॥

॥ काव्य ॥

खंतेय दंतेय सुगुत्तिगुत्ते, मुत्तेपसंते गुण जोग जुत्ते। गयप्पमाए हय-मोहमाए, झाएहणिच्चं मुणिराय पाए ॥२॥ साहूण संसाहियसंजमाणं णमो णमो शुद्धदयादमाणं। तिगुत्तगुत्ताण समाहियाणं, मुणीण माणंद पयिष्ठ-आणं॥ करे सेवनासूरिवायग गणीनी, करूं वर्णना तेहनीसी मुणीनी। समेता सदा पंचसमितेत्रिगुते, त्रिगुते नहीं काम भोगेषु लिसे ॥३॥ वली बाह्य अभ्यंतरे ग्रन्थटाली, हुई मुक्तिनेयोग चारित्रपाली। शुमष्टाङ्गयोगे रमें चित्तवाली, नमूं साधुने तेह निज पापटाली ॥४॥

॥ ढाल ॥

सकल विषयविष वारिने, निकामी निस्संगी जी । भवदव ताप समा-वता, आतम साधन रंगीजी ॥ स॰ ५॥

॥ चाल ॥

जे रम्या शुद्ध स्वरूप रमणे, देह निर्मम निर्मदा, काउसग्गमुद्रा धीर आसन ध्यान अभ्यासी सदा । तप तेज दीपे कर्म जीपे नैव छीपे परमणी । मुनिराज करुणासिधु त्रिभुवन वन्दुं प्रणमूं हितमणी ॥६॥

॥ ढाल ॥

जिम तरुफूले भमरो बैसे, पीड़ा तसु न उपाय। लेई रस आतम संतोषे, तिम मुनि गोचरी जाय रे॥ भ० ७॥ पांच इन्द्रीने जे नित जीते षट्काया प्रतिपाल । संजम सतर प्रकार आराधे, बन्दूं दीन-द्याल रे॥ भ० सि० ८॥ अठारसहस सीलांगना घोरी, अचल आचार चरित्र। मुनिमहंत जयणायुत बंदी, कीजे जनम पवित्र रे॥ भ० सि० ९॥ नव विध ब्रह्मगुप्ति जे पालें, बारे विह तपसूरा। एहवा मुनि निमये जो

关于,我们是这个人,我们是这种,我们是我们是这种,我们是是是是这种,我们是是是是是是是是是是是是是一种,我们是这种是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是的

प्रगटे, पूरव पुण्य अंकूरा रे ॥ भ० सि० १० ॥ सोनातणी परे परीक्षा दीसे, दिन दिन चढ़ते वानें । संयम तप करतां मुनि निमये, देशकाल अनुमाने रे ॥ भ० सि० ११ ॥

#### ॥ ढाल ॥

अप्रमत्त जे नित रहें, निव हरखे निव सोचे रे। साधु सुधा ते आतमा, स्यूं मूंड़े स्यूं छोचे रे॥ बी॰ १२ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्ता-नन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सिद्धचकाय साधु पदे अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा।

## षष्ट श्री दर्शनपद पूजा

॥ दोहा ॥

जिनवर भाषित शुद्ध नय, तत्त्वतणी परतीत । ते सम्यग्दर्शन सदा, आदरिये शुभ रीत ॥१॥

#### ॥ काव्य ॥

जंदव्बछक्काइ सुसदहाणं, तं दंसणं सव्वगुणप्पहाणं। कुग्राह बाही उवयंतिजेण, जहाविसुद्धेण रसायणेण ॥२॥ जिणुत्त तत्ते रुइ लक्खणस्स, णमो णमो णिम्मल दंसणस्स। मिच्छत्त णासाइ समुग्गमस्स, मूलस्स धम्मस्समहा दुमस्स॥ विपयी सहो वासनारूपिमध्या, टले जे अनादी अछेजे कुपथ्या। जिनोक्ते हुइ सहजथीशुद्धध्यानं, किह्यदर्शनंतेहपरमंनिधानं ॥३॥ बिनाजेहथीज्ञान मज्ञानरूपं, चिरत्रंविचित्रं भवारण्यकूपं। प्रकृतिसातने उपसमें क्षय तेह होवें, तिहांआपरूपेसदा आपजोवें ॥॥

#### ॥ ढाल ॥

सम्यग् दरसण गुण नमो, तत्त्व प्रतीत सरूपीजी। जसु निरधार स्वभावछे, चेतन गुण जे अरूपी जी स॰ ॥५॥

#### ॥ चाल ॥

जे अनूप श्रद्धा धर्म प्रगटे सयल पर ईहां टले, निजशुद्ध सत्ता भाव

ing and stands the contract of the contraction of the properties of the properties of the properties of the same o

प्रगटे अनुभव करुणा उच्छले। बहु मान परिणतवस्तु तत्त्वे अहव सुर-कारण पणे, निज साध्य दृष्टे सरब करणी तत्त्वता संपति गिणे॥६॥ ॥ ढाल ॥

शुद्धदेव गुरु धर्म परीक्षा, सद्दृणा परिणाम । जेह पामीजे तेह नमीजे, सम्यग्दर्शन नाम रे॥ भ॰ सि० ७॥ मल उपराम क्षय उपराम जेहथी, जे होइ त्रिविध अमंग । सम्यग्दर्शन तेह नमीजे, जिनधरमें दृढ़ रंग रे॥ भ० सि० ८॥ पांच बार उपराम लहीजे, क्षयउपरामीय असंख। एक बार क्षायक ते सम्यक्, दर्शन निमये असंख रे॥ भ० सि० ९॥ जे विण नाण प्रमाण न होवे, चारित्र तरु निव फलियो । सुख निरवाण न जेविण लहिये, समिकत द्रशन बलिओ रे॥ भ० सि० १०॥ सडसठ बोले जे अलंकरियो, ज्ञान चारित्रनुं मूल। समिकतदर्शन ते नित प्रणमूं शिवपंथनुं अनुकूल रे॥ भ० सि० ११॥

॥ ढाल ॥

समसंवेगादिक गुणा, क्षयउपशम जे आवे रे। दर्शन ते हिज आतमा, स्यूं होय नाम धरावे रे॥ बी॰ १२॥ ॐ ह्वीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सिद्धचकाय दर्शन पदे अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा॥

### सप्तम श्री ज्ञानपद पूजा

॥ दोहा ॥ सप्तम पद श्रीज्ञाननो, सिद्धचक्र तपमाह । आराधीजे शुभ मनें, दिन दिन अधिक उच्छाह ॥१॥ ॥ काव्य ॥

णाणं पहाणंजय सिद्ध चक्कं, तत्ताववोहिक्क मयं प्रसिद्धं। घरेह चित्ता-वसहे फुरंतं, माणक दीवुच्व तमोहरंतं॥२॥ अण्णाण सम्मोहतमो हरस्स, णमो णमो णाण दिवायरस्स ॥ पंचप्ययारस्स वगारगस्स, सत्ताणसच्वत्थपयास-गस्स । हुई जेह थी ज्ञानशुद्धप्रबोधे, यथावर्णणासे विचित्राविबोधे ॥ तिण- जाणिये वस्तुषट्द्रव्यभावा, न होवेविकत्या निजेच्छास्वमावा ॥३॥ हुई पंचमत्यादि सुज्ञानभेदे, गुरुपासथी योग्यता तेहवेदें। वली ज्ञेय हेया उपादेयरूपें, लहेंचित्तमां जेम ध्याने प्रदीपें ॥४॥

#### ॥ ढाल ॥

भव्य नमो गुण ज्ञानने, स्वपरप्रकाशक भावें जी। पर्याय घरम अनंतता, भेदा भेद स्वभावें जी॥ भ०॥५॥

#### ॥ चाल ॥

जे मोक्ष परणित सकल ज्ञायक बोधभाव विलासता, मित आदि पंच प्रकार निरमल सिन्धसाधन लंखता। स्याद्वादसंगी तत्त्वरंगी प्रथम भेद अभेदता, सिव कल्पने अविकल्प वस्तु सकल संशय छेदता ॥६॥

#### ॥ ढाल ॥

मक्ष अमक्ष न जे विण लिहिये, पेय अपेय विचार । कृत्य अकृत्य न जे विन लिहिये, ज्ञानते सकल आधार रे ॥ म० सि० ७ ॥ प्रथम ज्ञान ने पीछे अहिंसा, श्रीसिद्धान्ते भारूयूं । ज्ञानने वन्दो ज्ञान मनिन्दो, ज्ञानी ये शिवसुख चारूयूं रे ॥ म० सि० ८ ॥ सकल क्रियानूं मूल ते श्रद्धा, तेहनूं मूल जे किहिये । तेह ज्ञान नित नित वन्दीजे, ते विन कहो किम रहिये रे ॥ भ० सि० ९ ॥ पंच ज्ञानमांहे जेह सदागम, स्वपरप्रकाशक तेह । दीपकवर त्रिभुवन उपगारी, विल जिम रिव शिशा मेह रे ॥ भ० सि० १०॥ लोक उत्तरघ अधितर्यग्ज्योतिष, वैमानिकने सिद्धी । लोक अलोक प्रगट सब जेहथी, ते ज्ञाने तुझ शुद्धी रे ॥ भ० सि० ११ ॥

#### ॥ ढाल ॥

ज्ञानावरणी जे कमें छें, क्षय उपशम तसु थाये रे। तो होइ एहिज आतमा, ज्ञान अबोधता जाये रे॥ बी० १२॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सिन्दचकाय ज्ञानपदे अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे खाहा॥

## अष्टम श्री चारित्रपद पूजा

॥ दोहा ॥

अष्टम पद चारित्रनो, पूजो धरी ऊम्मेद । पूजत अनुमवरस मिले, पातिक होय उच्छेद ॥१॥ ॥ काव्य ॥

सुसंबरं मोह णिरोहसारं, पंचण्यारं विगयाइयारं। मूलोत्तराणेगगुणं पिवत्तं, पालेहणिच्चं पिहु सच्चरित्तं ॥२॥ आराहिया खंडिअ सिक्कयस्स, णमो णमो संजम वीरियरस। सन्भावणासंग विविद्धअस्स, णिव्वाणदाणाइ समुज्जयस्स॥ विल ज्ञानफलते घरिये सुरंगे, निरासंसता द्वार रोघे प्रसंगे॥ भवांमोधि संतारणे यान तुल्यं, घरूं तेह चारित्र अप्राप्त मूल्यं॥३॥ हुई जासु महिमा थकी रंक राजा, विल द्वादशांगी भणी होय ताजा। विल-पापरूपोपि निप्पाप थायें, थई सिन्द ते कर्मने पार जायें॥४॥

॥ ढाल ॥

चारित्रगुण विल विल नमो, तत्त्वरमण जसु मूलो जी । पर रमणीय-पणो टले, सकल सिन्धि अनुकूलो जी ॥चा॰ ५॥

॥ चाल ॥

प्रतिकूल आश्रव त्याग संयम तत्त्व थिरता दममयी, शुचि परम खंति मुनिन्द सेपद पंच संवर उपच्यी ॥ सामायिकादिक भेद धरमें यथाख्याते पूर्णता, अकषाय अकुलस अमल उज्जल काम कसमल चूर्णता ॥६॥

॥ ढाल ॥

देशिवरत ने सर्वविरत जे, ग्रही यितने अभिराम। ते चारित्र जगत् जयवन्तो कीजे तासु प्रणामे रे॥ भ० सि० ७ ॥ तृण परे जे षट्खंड सुख छंडी, चक्रवर्त पिण वरियो, ते चारित्र अखय सुखकारण, ते मैं मन-मांहि घरियो रे॥ भ० सि० ८ ॥ हुआ रंक पणे जे आदर, पूजत इन्द-नरिन्द ॥ अशरण शरण चरण ते बाहूं, वरिओ ज्ञान आनन्दे रे॥ भ० सि० ९॥ बार मास पर्यायें जेहने, अनुत्तर सुख अतिक्रमियें। शुक्क शकल

अभिजात्य ते ऊपरि, ते चारित्रनें निमये रे ॥ म॰ सि॰ १० ॥ चयते आठ करमनो संचय, रिक्त करे जे तेह ॥ चारित्र नाम निरुक्ते भारूयुं, ते वन्दृ गुणगेह रे ॥ भ० सि॰ ११ ॥

#### ॥ ढाल ॥

जाणि चारित्र ते आतमा, निजस्त्रभावमांहि रमतो रे। छेश्या शुद्ध अलंकरचो, मोहवने निव भमतो रे॥ वी॰ १२॥ ॐ ह्वीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सिद्धचकाय चारित्रपदे अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा।

### नवम श्री तपपद पूजा

॥ दोहा ॥

करमकाष्ठ प्रति जालवा, परतिख अगिन समान । ते तपपद पूजो सदा, निर्मल धरिये ध्यान ॥१॥ करमखपावे चीकणा, भाव मंगल तप जाण। अडतालीस लब्धी ऊपजे, नमो नमो तप जगभाण ॥२॥

#### ॥ काव्य ॥

वज्झं तहामितर भेयमेयं, कयाइं दुम्भेय कुकुम्ममेयं दुक्खक्खयत्यं, क्य पावणासं तवंतवेहा गिमयं णिरासं ॥३॥ एयाइं जेकेविणवप्पयाइं, आराहियं तिष्ठ फलप्पयाइं, लहंति ते सुक्ख परंपराणं, सिरिसिरिपालणरेस रुव्व ॥४॥ कम्महुमोन्मूलण कुंजरस्स, णमो णमो तिन्वतवोयरस्स । अणेग लहीण णिबंधणस्स, दुसज्झअत्थाणय साहणस्स ॥५॥ इय णवपयसिद्धं लद्धि, वीज्ञासिमद्धं पयिद्य सरवग्गं हींतिरेहा समग्गं । दिसिवय सुरसारं खोणि-पीढावयारं, तिजय विजयचक्कं सिद्धचक्कं नमामि ॥६॥ त्रिकालिक पणे कर्मकषाय टाले, निकाचितपणे बाधिता तेह बाले । कह्यो तेह तप बाह्य अन्यंतर दुभेदे, क्षमायुक्ति निहंत दुध्यीन छेंदें ॥७॥ होइ जासु मिहमा यकी लिब्ध सिद्धि, अवांछकमणे कर्म आवर्ण शुद्धिः। तपो तेह तप जे महानंद हेते, होइ सिद्धि सीमंतिनी निज संकेते ॥८॥ इम नव पद ध्यावें परम

आनंद पावें, नव भव शिव जावें देव नर भवजन्म पावें । ज्ञानविमल गुण गावें सिन्दचक प्रभावें, सिव दुरित सकावें विश्व जयकार पावें ॥९॥ ॥ ढाल ॥

इच्छारोधन तप नमो, बाह्य अभ्यन्तर भेदें जी । आतम सत्ता एकता, पर परणित उच्छेदें जी इ॰ ॥१०॥

#### ॥ चाल ॥

उच्छेद कर्म अनादि संतित जेह सिन्धिपणों बरे, शुम योग संग आहार टाली भाव अक्रियता करें। अंतरमुद्भरत तत्त्व साघे सर्व संबरता करी, निज आत्मसत्ता प्रगट भावें करो तपगुण आदरी ॥११॥

#### ॥ ढाल ॥

6.6.岁高兴基本高生的光光的多名英语"生活"有"生活者"的表达基本高兴美元文"生活的基本的光光的光光的光光和光光的光光和光光之子的"大学的大学的大学的大学的

इम नवपद गुणमंडलं, चउ निक्षेप प्रमाणें जी । सात नयें जे आंदरें, सम्यग्ज्ञाने जाणें जी इ॰ ॥१२॥

#### ॥ चाल ॥

निरधारसेती गुणे गुणनो करइ जे बहुमान ए। जसु करण ईहा तत्त्व रमणें, थाये निरमल ध्यान ए॥ इम शुद्धसत्ता भलो चेतन सकल सिद्धि अनुसरें, अक्षय अनंत महंत चिद्धन परम आनंदता वरे ॥१३॥

#### ॥ कलश ॥

इम सयल सुखकर गुणपुरंदर सिद्धचक्रपदावली, सविलिद्धिविज्जा सिद्धि मंदिर भविक पूजो मन रली । उवज्झाय वर श्रीराजसागर ज्ञान-धर्म सुराजता, गुरु दीपचंद सुचरण सेवक देवचन्द्र सुशोभता ॥१४॥

#### ॥ ढाल ॥

जाणंता त्रिहुं ज्ञान संयुत ते भवमुगित जिनंद । जेह आदरें कर्मख-पेवा, ते तपसुरतरु कंदें रे ॥ भ॰ सि॰ १५ ॥ करम निकाचित पिण क्षय जायें, क्षमा सहित जे करतां, ते तप निमये तेह दीपावे, जिनशासन उजनंता रे ॥ भ॰ सि॰ १६ ॥ आमोसही पमुहा बहु छिछ, होवे जासु प्रभावें । अष्ट महासिद्ध नवनिध प्रगटे, निमये ते तप भावें रे ॥ भ॰

सि॰ १७ ॥ फल शिव सुख मोटूं सुरनरवर संपित जेहनूं फूले । ते तप सुर तरु सिरखो वंदु, शम मकरंद अमूले रे ॥ भ॰ सि॰ १८ ॥ सर्व्व मंगलमाहिं पहलो मंगल, वर्णवियो जे ग्रंथे । ते तप पद त्रिकरणें नित-निमयें, वरसहाय शिवपंथें रे ॥ भ॰ सि॰ १९ ॥ इम नवपद थुणतो तिहां लीनों, हुओ तनमय श्रीपाल । सुजस विलासे चौथे खंडे, एह इग्यारमी ढाले रे ॥ भ॰ सि॰ २० ॥

#### ॥ ढाल ॥

इच्छारोधन संवरी, परणित समता योगे रे। तप ते एहिज आतमा, वरते निजगुण मोगे रे॥ वी॰ २१॥ आगमनो आगमतणो, भाव ते जाणो साचो रे। आतमभावें थिर हुओ, परभावे मतराचो रे॥ वी॰ २२॥ अष्ट सकल समृद्धिने, घटमांहे ऋदि दाखी रे। तिम नवपद ऋदि जाणजो, आतमराम छे साखी रे॥ वी॰ २३॥ योग असंख्य छे जिन कह्या, नवपद मुख्य ते जाणो रे। एहतणे अवलंबिने आतम ध्यान प्रमाणो रे॥ वी॰ २४॥ ढाल बारमी एहवी, चौथे खंडे पूरी रे। वाणी वाचक जसतणी कोइ नहीं रहीय अधूरी रे॥ वी॰ २५॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सिद्धचकाय तपपदे अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा।

## सत्रह भेदी पूजा प्रारम्भ

॥ दोहा ॥

भाव भले भगवंतनी, पूजा सतर प्रकार। परसिध कीधी द्रौपदी, अंग छठे, अधिकार॥१॥

॥ राग सरपदो ॥

जोति सकल जग जागति ए, सरसति सुमिर सुमिद । सतर सुविधि पूजा तणो, पभणिस परमानंद ॥२॥

अध्यह पूजा यश विजयजीकी वनाई हुई है।

<sup>ा</sup> एक श्वाससे तीन णमोकार गिनकर चौदहवीं पूजातक जलका कलश लेकर खडा रहे। हरएक पूजामें रुपया चढावे।

#### ॥ गाथा ॥

ण्हवण विलेवण वत्थयुगं, गंघारुहणं च पुष्करोहणयं। मालारोहण वण्णयं, चुण्ण पडागय आभरणे ॥३॥ मालकला वसुंघरं, पुष्कं पगरं च अट्ट गुण मंगलयं। धूव उखेवो गीययं, नद्दे वज्जं तहा भणियं ॥४॥

### ॥ दोहा ॥

सतर सुविध पूजापवरं, ज्ञाता अंगमझार । द्रुपदसुता द्रौपदी परे, करिये विधि विस्तार ॥५॥

### ॥ राग देशाख ॥

पूर्व मुख सावनं, करि दशन पावनं अहत घोती घरी उचित मानी। विहित मुख कोशके, क्षीरगंघोदके, सुभृत मणिकलश करि विविध वानी। निमिव जिनपुंगवं लोम हस्तेनवं, मार्जनं करिय वा वारि वारि। भणिय कुसुमाञ्जली, कलशविधि मन रली, नवति जिन इंद्र जिम तिम आगरी।।६॥

### ॥ दोहा ॥

प्रमानंद पीयूष रस, न्हवण मुगति सोपान । धरम रूप तरु सींचवा, जलधर धार समान ॥७॥ पहिली पूजा साचवे, श्रावक शुभ परिणाम । शुचि पखाल तनु जिनतणी, करे सुकृत हितकाम ॥८॥

### ॥ राग सारंग तथा मल्हार ॥

पूजा सतर प्रकारी, सुणियो मेरे जिणवर की। परमानंद अति छल्यो री सुधारस, तपत बुझी मेरे तन की।। पू॰ ९॥ प्रभुकुं विलोकि निम जनत प्रमाजित, करत पखाल सुचिधार विनकी। न्हवण प्रथम निजन्यजन पुलावत, पंककुं वरष जैसे घन घनकी।। पू॰ १०॥ तरणि तरुण मव सिंघु तरणकी, मंजरी संपद्कल वरधनकी। शिवपुर पंथ दिखावण दीपी, धूमरी आपद वेल मरदनकी॥ पू॰ ११॥ सकल कुशल रंग

मिल्योरी सुमतिसंग, जागी सुदिश शुभ मेरे दिनकी। कहे साधु कीरति सारंग भरि करतां, आस फली मेरे मनकी ।। पू॰ १२॥

## द्वितीय विलेपन\* पूजा

॥ राग रामगिरी ॥

गात्र लूहें जिन मनरंगसुं रे देवा ॥ गा॰ ॥ सखरसुधूपित वाससूं हां हो रे देवा वाससूं । गंध कसायसुं मेलिये, ए नंदन चंदन चंद मेलिये हां हो रे देवा ॥ नं॰ ॥ मांहे सृगमद कुंकुम मेलीये, कर लीये रयणपिंगाणी कचोलीये हां हो रे देवा क॰ ॥१॥ पग जानु कर खंघे सिरे रे हां हो रे देवा । माल कंठ उदरंतरे । दुख हरे हां हो रे देवा । सुख करे तिलक नवे अंग कीजिए । दुजी पूजा अनुसरे हां हो रे देवा अ॰। श्रावक हरि विरचे जिम सुरगिरे । तिम करे हां हो रे देवा । जिण पर जन मन रंजीए ॥२॥

॥ राग लिलतमां दोहा ॥

करहुं विलेपन सुख सदन, श्रीजिनचंद शरीर । तिलक नवे अंग पूजतां, लहे भवोदिष तीर ॥३॥ मिटे ताप तसु देहको, परम शिशिरता संग । चित्त खेद सबि उपसमें, सुखमें समरिस रंग ॥४॥ ॥ राग बिलावल ॥

विलेपन कीजे जिनवर अंगे। जिनवर अंग सुगंघे।। वि॰ ॥ कुंकुम चंदन मृगमद यक्षकर्दम, अगरमिश्रित मनरंगे॥ वि॰ ५॥ पग जानू कर खंघे सिर, भालकंठ उर उदरंतर संगे। विलुपित अघ मेरो करत विलेपन, तपत बुझति जिम अंगे॥ वि॰ ६॥ नवअंग नव नव तिलक करत ही, मिलत नवे निधि चंगे, कहे साधु तन शुचिकर सुललित पूजा। जैसे गंग तरंगे॥ वि॰ ७॥

本来是未来的法法,这个我们的父子还是不是是这些人的人,他们们是一个人,他们们是一个人,他们们是一个人,他们们是一个人,他们是一个人,他们们们的一个人,他们们们的

<sup>🕆</sup> इस पूजा के बाद प्रतिमाजी पर जरासी जल का धारा देवे।

<sup>#</sup> दूसरा स्नात्रिया केशर की कटोरी छेकर खडा रहे।

केशर चढ़ावे।

## तृतीय वस्त्रयुगल पूजा

॥ दोहा ॥ वसनयुगल उज्वल विमल, आरोपे जिन अंग । लाम ज्ञान दर्शन लहे, पूजा तृतीय प्रसंग ॥१॥

॥ राग गोडी ॥

कमल कोमलघने, चंदने चर्चिते, सुगंध गंधे अधिवासिया ए। कन-कमंडित हिये लालपछवशुचि, वसनयुग कंत अतिवासिया ए॥२॥ जिनप उत्तम अंगे, सुविधि शको यथा, करिय पहिरावणी ढोइये ए। पाप लूहण अंगे, लूहणुं देवने, वस्त्र युगपूंज मल धोइये ए॥३॥

॥ राग वैराडी ॥

देव दुष्य जुग पूजा बन्यो है जगत गुरु, देव दुष्य हर अब इतनो मागूं रे। तूंहिज सब ही हित तूंहिज सुगति दाता, तिण नाम प्रभु चरणे छागूं रे॥ दे॰ ४॥ कहे साधु तीजी पूजा केवल दंसण नाण, देव दुष्य मिश देहुं उत्तम वागूं रे। श्रावक अंजलि पुट सुगुण अमृत पीतां, सिवराडे दुख संशय धुरमभागूं रे॥ दे॰ ५॥

## चतुर्थ वासक्षेप पूजा

।। राग गोडी दोहा ॥ . पूज चतुर्थी इण परे, सुमित वधारे वास । कुमित कुगित दुरे हुरे, दहे मोह्द्छ पास ॥१॥

॥ राग सारंग ॥

हांहो रे देवा बावन चंदन घिस कुंकुमा चूरण विधि विरचे वासु ए ॥ हांहो रे देवा ॥ कुसुम चूरण चंदन मृगमदा, कंकोल तणो अधिवासु ए ॥ हांहो रे देवा ॥ वास दशोदिशि वासते, पूजे जिन अंग उवंग ए ॥ हांहो रे देवा ॥ लाकि भुवन अधिवासिया, अनुगामिकी सरम अभंगू ए ॥२॥

### ॥ राग गोडी तथा पूर्वी ॥

मेरे प्रभुजी की आणंद, पूजो मे॰ ॥ वास भुवन मोह्यो सब लोए, संपदा भेलकी ॥ पूजा॰ ३ ॥ सत्तर प्रकारी पूजा विजय, देवा तत्ता थेई । अप्परमित्त गुण तोरा चरण नेवाकि ॥ पूजा॰ ॥ ४ ॥ कुंकुम चन्दनवासे, पूजीये जिनराज तत्ता थेई । चातुर्गति दुखें गौरी चातुर्थी धनकि ॥ पूजा॰ ॥ ५ ॥

## पंचम पुष्पारोहण पूजा

॥ दोहा ॥

मन विकसे तिम विकसतां, पुष्प अनेक प्रकार। प्रभुपूजा ए पंचमी, पंचम गति दातार॥१॥

#### ॥ राग कामोद् ॥

चंपक केतिक मालित ए, कुंद किरण मुच कुंद। सोवन जाइ जूईका, बिउलसिरि अरविंद॥ २॥ जिनवर चरण उविर घर ए, मुकु-लित कुसुम अनेक। शिव रमणीवाहवासे वर वरे, विधि जिन पूज विवेक॥ ३॥

#### ॥ राग कानडा ॥

सोहेरी माई वरषे मन मोहेरी माई वरणे। विविध कुसुम जिनचरणें ॥ सो०॥ विकसी हसिअ जंपे साहिबकूं, राखि प्रभु हम सरणे ॥ सो० ॥ पंचम पूजा कुसुम मुकलितकी, पंचविषय दुख हरणे ॥ सो०॥ कहे साधुकीरति भगति भगवंतकी, भविक नरा सुख करणे ॥सो०५॥

## षष्ट मालारोह्ण\* पूजा

॥ राग आशावरी दोहा ॥

छडी पूजा ए छती, महा सुरिम पुष्फमाल । गुण गूंथी थापे गले, जेम टले दुखजाल ॥१॥

<sup>\*</sup> माला चढावे।

THE STATES OF SECTIONS AND SECTIONS OF SEC

### ॥ राग रामगीरी गुजराती ॥

आहो नाग पुन्नाग मंदार नव मालिका, आहो मिल्लकासोग पारिधे कली ए। आहो भाला, मरुक दमणक आहो बकुल तिलक वासंतिका, आहो लाल गुलाल पाडल भेली ए।।२॥ आहो जासुमणि मोगरा बेउला मालित, आहो पंच वरणे गूंथी मालती ए॥ आहो माल जिन कंठ पीठे ठवी लहलहे, आहो जाणी संताप सहु पालती ए॥३॥

### ॥ राग आशावरी ॥

देखी दामा कंठ जिन अधिक एघित नंद, चकोरकुं देखि देखि देखि जिम चंद । पंचविध वरण रची कुसुमाकी जैसी, रयणाविल सहमंद ॥ दे॰ ३ ॥ छट्टी रे तोडर पूजा तब डार धूजे, सब अरिजयणेंहारे छंद । कहे साधुकीरित सकल आशा सुख, भविक भगति जे जिण वंद ॥ दे॰ ४ ॥

# सप्तम वर्ण पूजा\*

॥ दोहा ॥

केतिक चंपक केवडा, शोभे तेम सुगात। चाढो जिम छढतां हुवे, सातमिये सुखशात॥१॥ ॥ राग केदारा गौडी॥

कुंकुमे चर्चिते विविध पंच वरणके, कुसुमसुं हारे अइहो । कुंन्द गुल्लाबसूं चंपको दमणकूं, जाससूं ए । हारे अइहो सातमी पूजमें अंग, आलंकिये ए । अंग आलंक मिश माननी मुगति, आलिंगिये ए ॥१॥

॥ राग भैरवी ॥-

पंच वरणकी आंगी राचि, अह वो कुसुमकी जाती ॥ पं॰ ॥ कुन्द मुचकुन्द गुलाब शिरोमणि, कर करणी सोवन है जाती ॥पं॰ श दमणक मरुक पाडल अरविंदो, अंश जूई बेउल है वाती ॥ पं॰ ॥ पारिष चरण कलार मंदारो, विन पट कूल बनी है भाती ॥ पं॰ ३ ॥ सुरनर किन्नर रमणिअ गाती, भैरव कुगति वत है दाती ॥ पं॰ ३ ॥

<sup>\*</sup> फूल चढावे।

# अष्टम गंघवटी पूजा

॥ दोहा ॥

मुख देवा दुःख मेटवा, यही आपकी वान । मुझ गरीबकी वीनती, सुन लीजे भगवान ॥१॥ अपनी अपनी गरज को, अरज करें सब कोय। मैं गरजी अरजी करूं, कि जैसी मरजी होय ॥२॥ शान्तिनाथ साता करो, तन मन करो अनन्द । आप तो पूरणवहा हो, जगत उजागर चन्द ॥३॥ सिद्धाचल समरूं सदा, सोरठ देश मझार । मानव भव पामी करी, वन्दुं बारम्बार ॥४॥ शत्रुझय सरिखा गिरवरूं, ऋषभ सरीखा देव। पुण्डरीक सरिखा गणघरूं, विल विल वन्दू हेव ॥५॥ श्री केशरियानाथजी, तुम हो मोटा देव। सेव ॥६॥ आनधरूं शिर ताहरे, करूं तुम्हारी यह चार शरणे जगतमें, और न शरणा कोय। इनको तो ध्याते थके, मन वंछित फल होय ॥७॥ द्या मुगति तरु बेलडी, रोपी आदि जिनन्द । श्रावक कुलमण्डण भई, सींची सर्व जिनन्द ॥८॥ जे जिनवर पूजन्त। हत्या जेह सुलक्षणा, जे जिनवर पूज्या नहीं, पर घर काम करन्त ॥९॥ सोवन कूपलियांह । चम्पो मोगरो, पास जिनेसर पूजसां, पांचू अंगुलियांह ॥१०॥ वाडी जिवडा जिनवर पूजिये, पूजाना फल होय। परजानमें, आण नलोपे कोय ॥११॥ पूरव विदेह विराजते, श्री सीमंघर स्वाम । राजनमें सेवा करस्यां प्रभुतणी, नित उठ लेस्यां नाम ॥१२॥

李,是我这个你是我们是不是我们是这个的,我们是这一个是是是这样,我们是这个是是是一个,我们也是是一个,我们也是是一个,我们也是是这一个,我们就是我们的,我们就是 第二十二章 "我们是我们是我们是是是是是是是是是一个,我们是是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们就是

फूला केरे बाग में, बैठा श्री जिनराज। ज्यूं तारा में चन्द्रमा, त्यूं शोभें महाराज ॥१३॥ जग में तीरथ दो बडा, शत्रुख़य गिरनार। इण गिरि ऋषम समोसर-चा, उणगिरि नेमकुमार॥१४॥ भावे जिनवर पूजिये, भावे दीजे दान। भावें भावना भाविये, भावें केवल ज्ञान ॥१५॥ मोहनी मूरत पास की, मो मन रही लुभाय। ज्यों मेंहदी के पात में, लाली लखी न जाय।।१६॥ प्रभु नाम की औषधी से, सब संकट टल जाय। रोग शोक दारिद्र दु:ख, दर्शन से भग जाय ॥१७॥ राजमती गिरवर चढी, वन्दन नेम कुमार। स्वामी अजहु न वावड़े, मो मन प्राण अधार ॥१८॥ धन ते साई पंखिया, बसे जो गढ़ गिरनार । चूंच भरे फल फूल सूं, चाढ़े नेम कुमार ॥१९॥ श्री केशरिया नाथ कूं, नमन करूं चितलाय। ऋ दि बुद्धि मोहि दीजिये, दिन दिन अधिक सवाय ॥२०॥ ्श्री केशरिया नाथ के, केशर हंडा कीच। मरुदेवा के लाडलें, बसें पहाड़ां बीच ॥२१॥ धंदोकर धन जोडियो, लाखां ऊपर कोड। मरती वेळा मानवी, लियो कंदोरो तोड ॥२२॥ प्रभुजीका नाम कल्याण है, गुरुका वचन कल्याण। सकल समा कल्याण है, जब प्रगटी राग कल्याण ॥२३॥ फूल इतर घी दूधमें, तिलमें तेल छिपाय। ज्यों चेतन जड़ कर्म संग, बंधे ममत दुख पाय ॥२४॥ ज्यों क्वास फल फूल में, दही दुध में घी। पावक काष्ठ पाषाण में, ज्यों शरीर में जी ॥२५॥

ए सम्यक्त्वी जीवडा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल । अन्तरगति न्यारा रहे, जिम घाय खिलावे वाल ॥२६॥ सोरठ राग सोहामणी, मुखे न मेली जाय। ज्यूं ज्यूं रात गलंतियां, त्यूं त्यूं मीठी थाय ॥२७॥ सोरठ थारा देशमें, गढ मोटो गिरनार। नित उठ यादव वांद्स्यां, स्वामी नेम कुमार ॥२८॥ जो हूंती चंपो बिरख, वा गिरनार पहार। फूलन हार गुंथावती, चढती नेम कुमार ॥२९॥ रे संसारी प्राणिया, चढ्यो न गढ गिरनार। जैनधर्म पायो नहीं, गयो जमारो हार ॥३०॥ धन वा राणी राजे मती, धन वे नेम कुमार। शील संयमता आदरी, पहोतां भवजल पार ॥३१॥ द्या गुणोंकी बेलडी, द्या गुणोंकी खान। अनंत जीव मुगतें गया, द्या तणे परमान ॥३२॥

॥ दोहा सोरठो रागमां ॥

मुमती पूजा आठमी, अगर सेलारस सार । लावोजिन तनु भावशूं, गंधवटी घनसार ॥३३॥

# ॥ राग सोरठ ॥

कुंद किरण शशि ऊजलो जी देवा, पावन घस घन सारोजी। आला सुरमि शिखर मृग नाभिनो जी देवा, चुन्न रोहण अधिकारोजी ॥ आ॰ ॥३४॥ वस्तु सुगंघ जब मोरियोजी देवा, अशुभ करम चूरीजेजी ॥ आ॰ ॥ अंगण सुरतरु मोरियोजी देवा, तब कुमती जन खीजे जी तब सुमती जन रीझें जी ॥३६॥

# ॥ राग सामेरी ॥

पूजोरी माई, जिनवर अंग सुगंघे ॥ जि॰ ॥ पू॰ ॥ गंघवटी घनसार उदारे, गोत्र तीर्थंकर बांघे ॥ पू॰ ॥३८॥ आठमी पूजा अगर सेव्हा रस, ministrative to the second second

छावे जिन तनु रागे। धार कपूर भाव घन बरषत, सामेरी मति जागे।। पू॰ ।।३८।।

### नवम ध्वज\* पूजा

॥ दोहा ॥

मोहन ध्वज घर मस्तके, सूहव गीत समूछ ॥ दीजे तीन प्रदक्षिणा, नवमी पूज अमूछ ॥१॥ ॥ वस्तु छंद ॥

सहस जोयण सहस जोयण हेममय दंड, युतपताक पंचे वरण। घुम घुमंत घूघरीय वाजे, मृदु समीर लहके गयण।। जाण कुमति दल सयल भाजे, सुरपति जिम विरचे ध्वजा ए, नवमी पूज सुरंग।। तिण परे श्रावक ध्वज वहन, आपे दान अभंग।।२॥

॥ राग नट्टनारायण ॥

जिनराजको ध्वज मोहना, ध्वज मोहना रे ध्वज मोहना ॥ जि॰ ॥ मोहन सुगुरु अधिवासियो ए करि पंच सबद त्रिप्रदक्षिणा । सधव वधू शिरसोहणा ॥ जि॰ ३ ॥ भांति वसन पंच वरण बन्यो री, विध करि ध्वज को रोहणां । साधु भणत नवमी पूजा नव, पाप नियाणां खोहणां ॥ शिव मंदिरकूं अधिरोहणा, जन मोह्यो नट्टनारायणा ॥ जि॰ ४ ॥

### दशम आभरण पूजा

॥ राग केदारामां दोहा ॥

दशमी पूजा आभरण की, रचना यथा अनेक । सुरपति प्रभु अंगे रचे, तिम श्रावक सुविवेक ॥१॥ शिर सोहे जिनवर तणे, रयण मुकुट झलकंत । तिलक माल अंगद मुजा, श्रवण कुंडल अतिकंत ॥२॥

॥ राग गुंडमव्हार ॥

पांच पिरोजा नीलू लसणीया, मोती माणक लाल लसणीया, हीरा सोहे रे, मन मोहे रे धुनी चुनीपुल कर केतना, जातिरूप सुभग अंक

<sup>\*</sup> जिन गुरुजी को वासक्षेप करने के छिये बुछाये उनको भेंटना अवश्य देना चाहिये।

अंजना, मन मोहे रे ॥३॥ मौलि मुकुट रयणे जड्यो, काने कुण्डल हारे। अति जुगते जुड्यो, उरहारू रे मनवारू रे ॥४॥ माल तिलक बांहे अंगदा आभरण दशमी पूजा मुदा। सुखकारू रे, दुखहारू रे ॥५॥

### ॥ राग केदारो ॥

प्रभु शिर सोहे, मुकुट मणि रयणे जड़्यो । अंगद बाहु तिलक भालस्थल, एहु नीको कौन घड़्यो ॥ प्र॰ ६ ॥ श्रवण कुण्डल शशि तरुण मंडल जीपे, सुरतरुसे अलंकयों । दुख केदार चमर सिंहासन, छत्र शिर उविर धरन्यो, अलंकृत उचित बरन्यो ॥७॥

### एकादश पुष्पगृह पूजा

॥ दोहा ॥

大学是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们的人,我们是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们

फूलघरो अति शोभतो, फूंदे लहके फूल । महके परिमल महमहा, ग्यारमी पूजा अमूल ॥१॥

### ॥ राग रामगिरी ॥

कोज अंकोल रायबेलि नव मालिका, कुन्द मुचकुन्द वर विचिकलूं हारे अइहा॰ वि॰ ए॰ ॥ तिलक दमणक दलं मोगरा परिमलं, कोमला पारिघ पाडलूं हां रे अ॰ पा॰ ए ॥ प्रमुख कुसुमें रचें त्रिमुबनकूं रुचे, कुसुम गेहे विच तोरणूं, हां रे अ॰ तो॰ ए ॥ गुच्छ चन्द्रोदयं झम्बका उण्णयं, जालिका गोख चित चोरणूं हां रे अ॰ चो॰ ए ॥ रा॥

### ॥ राग रामगिरी ॥

मेरो मन मोह्यो माई, आणंद झिले। असत उसत दाम बघरी मनोहर, देखत तब, सब दुरित खिले॥ फू॰ ३॥ कुसुम मंडप यंभगुच्छ चन्द्रोद्य, कोरणि चारु विनाण सजे। ग्यारमी पूज भणी है रामगिरि विश्वध विमाण, जैसे तिपुरभजे॥ फू॰ ४॥

# द्वादश पुष्पवर्षा पूजा

॥ दोहा मव्हार रागां ॥ वरषे बारमी पूजमें, कुसुम बदलिया फूल । हरण ताप सिव लोकको, जानु समा बहु मूल ॥१॥ ॥ राग भीम मल्हार देशी कडखानी ॥

मेघ वरसें भरी, पुष्प बादल करी, जानु परिमाण करि कुमुम पगरं। पंच वरणे बन्यो, विकच अनुक्रम चण्यो, अधोवृन्ते नहीं पीड पसरं॥ मे०२॥ वास महके मिले, भमर भमरी मिले, सरस रसरंग तिण दुख निवारी। जिनप आगे करे, मुरप जिम मुख बरे, बारमी पूज तिण पर अगारी॥ मे०३॥॥ राग भीम मल्हार॥

पुष्फ वादलीया वरसे सुसमां ॥ अहो पु० ॥ योजन अशुचिहर वरसे गंधोदक, मनोहर जानु समां ॥ पु० ४ ॥ गमन आगमनकी पीर नहीं तसु, इह जिनको अतिराय सुगुणे । गूंजत गूंजत मधुकर इमप भणे, मधुर वचन जिन गुण थूणे ॥ पु० ५ ॥ कुसुम सुपिर सेवा जो करे, तसु पीडा नहीं सुमणे सुमणे । समवसरण पंचवरण अधोवृंत, विबुध रचे सुमणा सुसमा ॥ पु० ६ ॥ बारमी पूज भविक तिम करे, कुसुम विकसि हिस उच्चरे । तसु भीमं बंधण अधरा हुवे, जे करहिं जे जिन नमें ॥पु०॥

## त्रयोद्दा अष्ट मंगलीक पूजा

॥ दोहा राग कल्याणमें ॥
तेरमी पूजा अवसरे, मंगल अष्ट विधान ।
युगति रचे सुमते सही, परमानन्द निधान ॥१॥
॥ राग बसंत ॥

अतुल विमल मिला, अखंड गुणें मिला सालि रजत तणा तंदुला ए। श्लषण समाजकं, विध पंच वर्णकं, चन्द्रिकरण जैसा ऊजला ए॥ मेलि मंगल लिखे, सयल मंगल आखे, जिनप आगे सुथानक धरे ए। तेरमी पूजाविधि तेरमी मन मेरे, अष्ट मंगल अष्ट सिद्धि करे ए॥अ॰२॥

的一个女儿,你不是有的一个女子,你是不是什么是不是什么,我们也是一个女子,你不是不是我们,我们是我们,我们是这个人,我们也是不是我们的,我们们的,我们们就是我们 第一个女儿,你是我们的一个女子,你是我们,我们就是我们,我们们是我们的,我们们的,我们是我们的,我们是这个人,我们是这个人,我们们的一个人,我们们们的一个人,我

### ॥ राग कल्याण॥

हो तेरी पूजा बणी है रसमें । अष्ट मंगल लिखे, कुशल निधान, तेज तरणके रसमें ।। हां० ३ ।। दर्पण भद्रासन नंद्यावर्त्त पूर्ण कुंभ, मच्छयुग श्रीवच्छ तसुमें। वर्धमान स्वस्तिक पूजा मंगलिक, आनंद कल्याण सुखरसमें ।। हां० ४ ।।

# चतुर्दश धूप पूजा

॥ दोहा ॥

गंधवटी मृगमद अगर, सेव्हारस घनसार। घरि प्रमु आगल धूपणा, चउदिम अरचासार ॥१॥

॥ राग वेलावल ॥

कृष्णागर कपूरचूर, सोगंघ चम्पे पूर। कुंदरक सेव्हारस सार, गंघवटी घनसार।।२।।गंघवटी घनसार चंदन मृगमदा रस मेलिये, श्रीवास धूप दशांग, अंबर सुरिम बहु द्रव्य मेलिये॥ वेरुलिय दंड कनक मंडित, घूपदाणुं कर घरे। मववृत्ति घूप करंति मोगं, रोग सोग अशुम हरे।।३॥

॥ राग मालवी गौडी॥

सब अरित मथनमुदार धूपं, करित गंघ रसाल रे ॥ देवा कर० ॥ धाम धूमा वलीय धूसर, कलुष पातिक गाल रे ॥ देवा, स॰ ४ ॥ ऊर्ध्व-गित सूचंति भविकूं, मघ मघे करनाल रे ॥ दे० ॥ चौदमी वामांग पूजा, दिये रयण विशाल रे । आरती मंगल माल रे, मालवी गौडी ताल रे ॥स॰५॥

# पंचदश गीत पूजा

॥ दोहा ॥

कंठ भले आलाप करी, गावी जिनगुण गीत । भावी अधिकी भावना, पनरिम पूजा प्रीत ॥१॥

॥ श्री राग ॥

आर्याष्ट्रत्तं ॥ यद्वदनंतकेवल, मणंत फल मस्ति जैन गुणगानं ।

गुणवर्णतानवाद्यैमित्राभाषालयैर्युक्तं ॥२॥ सप्त स्वरसंगीतैः, स्थानैर्जयतादि तालकरणैश्च ॥ चंचुरचारी चारी, गीतं गानं सुपीयूषं ॥३॥ ॥ श्री राग ॥

जिनगुण गानं, श्रुत अमृतं, तार मंद्रादि अनाहत तानं, केवल जिम तिम फल अमृतं ॥ जि॰ ॥४॥ विषुध कुमार कुमिर आलापे, मुरज उपांग नाद जिनतं । पाठ प्रबंध धुओप्रतिमानं, आयित छंद सुरित सुमितं ॥५॥ शब्दसमान रुच्यो त्रिभुवनकूं, सुर नर गावे जिन चरितं । सप्तस्वर मान शिवश्री गीतं, पनरिम पूज हरे दुरितं ॥ जि॰ ॥६॥

# षोडश नृत्य पूजा

॥ दोहा ॥

कर जोडी नाटक करे, सिज सुन्दर सिणगार । भव नाटक ते निव भमे, सोलमी पूजा सार ॥१॥ ॥ राग शब्द नद्र ॥

काव्यं । शार्दृ लिविकीडित वृत्तं । भावा दिप्पिमणासुचारु चरणा, संपुण्ण चंदाणणा, सिप्पिम्मासम रूप वेस वयसो, मत्तेभ कुम्भत्थणा लाव-ण्णा सगुणापि कस्स रवई, रागाइ आलावणा कुम्मारी कुमरावि जैन पुरओ, णच्चंति सिंगारणा ॥२॥

### ॥ गर्यं ॥

तएणं ते अहसयं कुमार कुमरीओ सूरियाभेणं देवेणं संदिद्धा रंग मंडवे पविद्वा जिण णमंता गायंता वायंता णच्चंतेत्ति ॥३॥

### ॥ रागनट्ट त्रिगुण ॥

नाचंति कुमार कुमरी, द्रागडिद तत्ता थेइया । द्रागडिद द्रागडिदिक, थोंगि थोंगिनि, मुखे तत्ता थेइया ॥ ना० ॥४॥ वेणु वीणा मूरज वाजे, सोलही सिणगार साजे, तन नननन्नानेइया, घणण घणण घूषर घमके, रण ण ण णणा णेइया ॥ना० ॥५॥ क संति कंचुंकी तरुणी, मंजुरी इंकार करणी, सोमंति कुमरिया, हस्तकृत हावादि भावे, दददंति भमरइया ॥ ना॰ ॥६॥ सोलमी नाटक पूजा, सुरियामे रावण्ण कीनी । सूरांघ तत्ता थेइया, जिनप भगते भविक लीणा, आणंद तत्ता थेइया ॥ ना॰॥७॥

# सप्तद्श वाजित्र पूजा

॥ दोहा ॥

ततघन सुखिरे आनघे, वाजित्र चडविध वाय । भगत भली भगवंतनी, सतरमी ए सुखदाय ॥१॥ सुरमदल कंसालो, महुयर मदल सुवज्जए पणवो । सुरणारि णंदि तूरो, पभणेइ तूं णंद जिणणाह ॥२॥

॥ राग मधु माधवी ॥

तूं नंदिआनंदि बोलत नंदी, चरण कमल जन्तु जगत्रय वंदी। ज्ञान निरमल बावन मुख वेदी, तिवलि बोले रंग अतिही आनंदी॥ तूं॰।।३॥ मेरी गयण वजंती, कुमित त्यजंती। सेवे जैन जयणाएवंती, जैन शासन, जयवंत नदंती। उदयसिंह परिपरिय वदन्ती।। तू॰।।४॥ सेव भविक मधु माधव फेरी, भवना फेरी णप्पभणंती, कहे साधु सतरमी पूजा वाजित्र सब, मंगल मधुर ध्वनिकरहकहंति॥ तू॰॥५॥

### कलश

### ॥ राग धन्या श्री ॥

भवि तूं भण गुण, जिनके सब दिन, तेज तरिण मुख राजे। कवित शतक आठ युणत शकरतव, थुय थुय रंग हम छाजे॥ भ०॥६॥ अणिहलपुर शांति शिवसुख दाई, नविनिधि सिद्ध आवाजे। सतर सुपूज सुविधि श्रावककी भणी में भगति हित काजे॥ भ०॥७॥ श्री जिनचन्द्र-सूरि खरतर पति, घरम वचन तसु राजे। संवत् सोल अढार श्रावण धुरि, पंचमी दिवस समाजे॥ भ०॥८॥ दया कलश गुरु अमरमाणिक्यवर, तासु पसाय सुविधि हुई गाजे। कहे साधु\* कीरित करत जिन संस्तव, शिवलीला सुख साजे॥ भ०॥९॥

अवस्थित क्षा क्षा क्षितिजीको वनाई हुई है और सम्वत् १६१८ श्रावण वदी ६ को वनों है।

जलका कलरा, केरार, अंगलूहण, वासक्षेप, पूल अनेक वर्णके, फूलोंकी माला, धूप की गोली, (गन्धवटी) ध्वजा<sup>१</sup>, आभूषण, फूलघरा, फूलों की बरसा और गुलाबजल गुलाबपास में भर कर छिड़के, अष्टमङ्गलीक, धूप इसके बाद पूर्ववत अष्ट<sup>२</sup> प्रकारी पूजा करे।

# विंशतिस्थानकः पूजा

# श्री जिनेन्द्रपद पूजा

॥ दोहा ॥

सुख संपति दायक सदा, जगनायक जिनचंद।
विघन हरण मंगल करण, नमो नामि नृप नंद ॥१॥
लोकालोक प्रकाशिका, जिनवाणी चित धार।
विशितिपद पूजन तणो, कहस्यूं विधि विस्तार ॥२॥
जिनवर अंगे भाखिया, तप जप विविध प्रकार।
विशितिपद तप सारिखूं, अपर न कोइ उदार ॥३॥
दान शील तप जप किया, भाव बिना फल हीन।
जैसे भोजन लवण बिन, नहीं सरस गुण पीन ॥४॥
जे भवियण सेवें सदा, भावे स्थानक वीश।
ते तीर्थंकर पद लहे, वंदे सुरनर ईश ॥५॥

#### ॥ ढाल ॥

श्री अरिहंत पद सिन्धपद ध्यावो, प्रवचन आचारिज गुण गावो। स्थविर पंचम पद पुनरुवझाया, तपिस नाण दंसण मन भाया।।६॥

१ एक श्वास से तीन णमोकार गिनकर सधवा स्त्रियां ध्वजा शिर पर रख कर गाजेबाजे के साथ तीन फेरी देवें और पुजारी शंख बजाता रहे। (मरुस्थल) मारवाड़ देश में इस ध्वजा को प्रहण कर सधवा स्त्रियां बड़े समारोह के साथ नगर में घुमाती हैं। २ पृष्ठ ३०६

३ जलका कलश, अंगळूहण, केशरकी कटोरी, फूल, धूप, दीपक, अक्षत, नैवेदा, फल, नारियल, हरएक पूजा में उपर्युक्त सामग्री के साथ कम से कम एक रुपया अवश्य होना चाहिये।

### ॥ उलालो ॥

मनभाव विनया वश्यकामल, शील किरिया जाणिये। तप विविध उत्तम पात्र, वेया वच्च समाधि वखाणिये। हित कर अपूरव नाण संग्रह, धरो मन सुजगीश ए। श्रुत भक्ति पुनि तीरथ प्रभावन, एह थानक वीश ए॥७॥

### ॥ ढाल ॥

एह थानक वीश जग जयकारा, जपतां छिहये जिनपद सारा। करम निकंदे विसवा वीशें, भाख्यां जगतारक जगदीशें॥८॥

### ॥ उलालो ॥

जगदीश प्रथम, जिणंद जगगुरु, चरम जिनवरजी मुदा। भव तीसरे पद सकल सेवी, लही जिनपति संपदा॥ बाबीश जिनवर, सकल मुखकर, इंद्र जमु गुणगाइये। इग दोय त्रिण, सहु पद जपीने, तीर्थपति पद पाइये॥९॥

### ॥ दोहा ॥

अरिहंतादिक पद सदा, भिजये तप किर शुद्ध। अति निर्मल शुभ योगता, किरके तसु गुण लुद्ध॥१०॥ विमल पीठ त्रिक तदुपरे, ठिवये जिनवर वीश। पूजन उपगरण मेलि करी, अरचीजे सुजगीश॥११॥ एक एक ए पद तणो, द्रव्य पूज परकार। पंच अप्टिवध जाणिये, सत्तर इगविस सार॥१२॥ अप्ट जातिना कलश किर, विमल जले भरपूर। पूजो भिवयण सहु मुदा, होय सकल दुख दुर॥१३॥ सोहे सहु परमेप्ठिमें, जिनवरपद अभिराम। वेद निक्षेप सुमरिये, वधते शुभ परिणाम॥१४॥

॥ राग देशाख ॥ ( पूर्वमुखसावनं, )

सकल जगनायकं परमपद दायकं, लायकं जिनपदं विमलमानं ।

चतुरधिकतीस अतिशय अमल बारगुण वचन पणतीस गुणमणि-निधानं ॥ हां रे अइयो १५ ॥ सुख करण जिन चरण पद्मसेवित सदा, अमर सुर असुर नर हृदयहारी । एह जिनवर तणी आण पूरण सदा, दाम जिम जगतजन शिरसिधारी ॥ हां रे अइयो १६ ॥ जिनप पद दरस, पारस फरसते हुवे । प्रगट निज रूप, परिणित विभासं । तिजय बहिरात्म, गिरि-सारता भिव लहे, अनुपमं आत्मकांचन प्रकाशं ॥ हां रे अइयो १७ ॥ हुवई जिनराज पद, जाप रिव किरणतें, तुरत बहु दुरित भव तिमिर नाशं । धनचिदानन्द वरकंदधन भिव लहे, तीर्थंकर चरण कमलाविलासं ॥ हां रे अइयो १८ ॥ वर विश्वध मणि लही काच लघु सकलकों, प्रहण करवा कवण कर पसारे । तिम लही जिन चरण शरण शुम योगसे, अपर सुरसरण कुण हृदय धारे ॥१९॥ प्रभु तणे पंच कल्याण केरे दिने, प्रगट तिहुं लोकमें हुयो उजेरो । भविक देवपाल श्रेणिक प्रमुख जिन नमी, बांधियो गोत्र जिन-राज केरो ॥२०॥ जेह त्रिण काल नित नमें जिन हरषसूं, तेह भवजल तरे जनम त्रीजे । अधिक भव यदि करे तदिप निश्चय करे, सप्त विल अष्ट भव करीय सीझे ॥२१॥

#### ॥ काव्य ॥

णमो णंतविष्णाण, सद्दंसणाणं सयाणंदिया सेस जंतूगणाणं ॥ भवां-भोज वित्थेयणे वारणाणं, णमो बोहियाणं वराणं जिणाणं ॥२२॥ ॐ हीं श्री अर्हद्भ्यो नमः ।

# द्वितीय श्री सिद्धपद पूजा

॥ दोहा ॥

तनु त्रिमागके घटनतें, घन अवगाहन जास । विमल नाण दंसण कियो, लोकालोक प्रकाश ॥१॥ अविनाशी अमृत अचल, पदवासी अविकार । अगम अगोचर अजर अज, नमो सिन्द जयकार ॥२॥

### ॥ राग सोरठ ॥ ( कुंदकिरण शिश उजलो रे देवा, )

अनुभव परमानंद सूं रे वाला, परमातम पद बन्दो रे, करम निकंदो वंदिने रे वाला, लिह जिन पद चिर नंदो रे ॥३॥ गगन पएसंतर वली रे वाला, समयान्तर अणफरसी रे द्रव्य सगुण परजायना रे वाला, एक समय विद दरसी रे ॥१॥ एक समय ऋजुगित करी रे वाला, भए परमपद गामी रे । भांगे सादि अनंतमा रे वाला, निरुपाधिक सुखधामी रे ॥५॥ अखिल करममल परिहरी रे वाला, सिद्ध सकल सुखकारी रे । विमल चिदानन्द धनथया रे वाला, वर इकतीस गुणधारी रे ॥६॥ उत्पन्नता विल विगमता रे वाला, ध्रुवता त्रिपदी संगे रे । प्रभुमें अनंत चतुप्कता रे वाला, सोहे समक्रम भंगे रे ॥७॥ पनर भेदें ए सिद्ध थया रे वाला, सहजानंद खरूपी रे । परम ज्योतिमें परिणम्या रे वाला, अव्याबाध अरूपी रे ॥८॥ जिनवर पिण प्रणमें सदा रे वाला, एहने दिक्षा अवसरें रे । तिण प्रभुपद गुणमालिका रे वाला, कंठे धरिये सुमरें रे ॥९॥ हित्तपाल मिव भगतिसूं रे वाला, सिद्ध परमपद भजिने रे । पद श्रीजिन हरषें लह्यो रे वाला, परगुण परणित तिजनें रे ॥१०॥

在我们的一个人,我们也是我们的一个人的,我们们的一个人的,我们们们的一个人的,我们们的一个人的,我们们们的一个人的,我们们们的一个人的,我们们们们的一个人的,我们

#### ॥ काव्य॥

लोगगमागोपरि संठियाणं, बुद्धाणसिद्धाण मणिदियाणं । णिस्सेस कम्मक्खय कारगाणं । णमोसया मंगल धारगाणं ॥११॥ ॐ हीं श्री सिद्धेभ्यो नमः ।

## तृतीय प्रवचनपद पूजा

॥ दोहा ॥

पद तृतीय प्रवचन नमो, ज्यूं न भमो संसार। गमो कुगति परिणमनता, दमो करण भयकार॥१॥ जैसें जलधर वृष्टि तें अखिल फलद विकसाय। तैसें प्रवचन भक्तितें, शुभ परिणति हुलसाय॥२॥

### ।) श्री राग ॥

### ( जिनगुणगानं श्रुत अमृतं, )

प्रवचन ध्यानं सुखकरणं, परिहरिये सहु विषय विकारं, करिये प्रवचन आचरणं ॥ प्र॰ ३ ॥ सप्त मंगी भूषित ए प्रवचन, स्याद्वाद् मुद्राभरणं । सप्त नयात्मक गुणमणि आगर, बोधबीज उत्पित करणं ॥ प्र॰ ४ ॥ जैसे अमृत पान करणतं, हवइ सकल विष संहरणं । तेसे प्रवचन अमृत पाने, कुमित हलाहल प्रविश्वरणं ॥ प्र॰ ५ ॥ प्रवचनको आदेय ए कहिये, सकलसंघ तसु अधिकरणं । तिण ए संघ चतुर्विध प्रवचन, ए पद अखिल कलुष हरणं ॥ प्र॰ ६ ॥ यदि भविजन तुम ए चाहतु हो, मुगित रमणिजन वशकरणं । करण तीन इक करि तप करियें, प्रवचन पद समरण धरणं ॥ प्र॰ ७ ॥ जिनवरजी पण ए तीरथने, प्रणमे मध्यसमवसरणं । भवजल तारण तरिण समानं, ए तीरथ अशरण शरणं ॥ प्र॰ ८ ॥ जिम भरतेसर संघ भगित करि, लिह्यो पुण्यफला चरणं । चकी पद अनुभवि विल शिवपद, लीध करिय करम निर्जरणं ॥ प्र॰ ९ ॥ नरपित संभवजिन हरषे करि, आराधो प्रवचन चरणं । करम निर्कदी थयो जगदीसर, जिन परमा उर आभरणं ॥ प्र॰ १० ॥

#### ॥ काव्य ॥

अणंतसंसुद्ध गुणायरस्स, दुक्खंधयारुग्गदिवायरस्स । अणंतजीवाण दयागिहस्स, णमो णमो संघचउव्विहस्स ॥११॥ॐ हीं श्रीप्रवचनाय नमः।

# चतुर्थ आचार्यपद पूजा

॥ दोहा ॥

पद चतुर्थ निमये सदा, स्र्रीसर महाराज। सोहम जंबू सारिखा, सकल साधु सरतांज॥१॥ सारण वारण चोयणा, पडिचोयण करतार। प्रवचनकज विकसायवा, सहस किरण अवतार॥२॥

### ॥ राग रामगिरी ॥ (गात्र लूहें, ए)

आचारज पद ध्याइये रे वाला, तासु विमल गुण गाइये। पाइये हांहो रे वाला पाइये। जिनपति पद जगिशर तिलो रे ॥ आ॰ ३ ॥ जिन शासन उजवालतां रे वाला, सकलजीव प्रतिपालतां ॥ पालतां हां॰ ॥ पालतां चरण करण मग चालतां रे ॥ आ॰ ४ ॥ सूरि सकल गुण सोहता रे वाला, सुरनर जन मन मोहता ॥ मोहता हांहो॰ ॥ मिवयणने पिडबोहता रे ॥ आ॰ ५ ॥ पंचाचार विराजता रे वाला, सजल जलद जिम गाजता ॥ गाजता हांहो॰ ॥ सूरि सकल सिर छाजता रे ॥ आ॰ ६ ॥ उपदेशामृत वरसता रे वाला, दुरित ताप सहु निरसतां ॥ निरसतां हांहो॰ ॥ परमातम पद फरसतां रे ॥ आ॰ ७ ॥ घरम घुरंघरता घरा रे वाला, जग बांघव जग हितकरा ॥ हितकरा हांहो॰ ॥ स्वपर समय विहु गणधरा रे ॥ आ॰ ८ ॥ पद श्रीजिन हरषे ग्रह्यो रे वाला, सूरीसर पद तप वह्यो ॥ तप वह्यो हांहो॰ ॥ पुरुषोत्तम नृप शिव लह्यो रे ॥आ॰९॥

THE PERSONAL PROPERTY SERVICES OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY SERVICES OF THE PROPERTY OF THE

### ॥ काव्य ॥

कुवादि केलि तरु सिंधुराणं, सूरीसराणं मुणिबंधुराणं। धीरत्तसंतिज्ञिय मंदराणं, णमो सया मंगलमंदिराणं॥१०॥ ॐ हीं श्री आचार्येभ्यो नमः।

# पंचम स्थविरपद पूजा

॥ दोहा ॥

द्विविध स्थविर जिनवर कहाा, द्रव्य भाव परकार। लौकिक लोकोत्तर वली, सुणिये भेद विचार॥१॥ जनकादिक लौकिक थविर, लोकोत्तर अणगार। पंचम पदमें जाणिये, द्वितीय स्थविर अधिकार॥२॥

॥ राग सारंग ॥

नित निमये थिवर मुनीसरा

पंचमहा व्रत घारक वारक, कुमति जगत जय हितकरा ॥ नि॰ ३॥

संयम योगे सीदित बालक, ग्लानादिक सहु मुविवरा। एहने उचित सहाय दीयन ते, वारे एहना दु:खभरा।।नि॰४॥ पर्याय वय श्रुत निविध ए थिवरां, वीसरु साठ समो परा। वयधर समवायाधिक पाठक, एह थिवर गुण आगरा॥ नि॰ ५॥ त्रीजे अंग कह्या दस थिवरा, रक्तत्रयीना गुणधरा। ते इह निर्मल भावे ग्रहिवा, भिवक सरोज दिवाकरा॥ नि॰६॥ क्षीरजल्विसम अतिहि गंभीरा, सुरगिरि गुरु धीरज धरा, शरणागत तारणता धारा, ज्ञानविमल जल सागरा।।नि॰७॥ श्रुत पद धीरज ध्यान करणते, द्रव्यादिक ज्ञातावरा। तेह खरूप रमण कह्या थिवरा, नहीय धवल केशांकुरा॥ नि॰८॥ एह थिवरपद सेवी भगतें, पदमोत्तम वसुधेशरा। पद श्रीजिन हरषे तिण लहिये, मुनिवर कुमुद निशाकरा॥ नि॰९॥

॥ काव्य ॥

सम्मत्तसंयम, पतित भविजन, अतिहि थिर करता भला। अवगुण अदृषित, गुण विभृषित, चंदिकरण समुञ्जला। अष्टाधिकादश सहस शीलांग, रथ रुचिर धाराधरा। भवसिंधु तारण, प्रवर कारण, नमो थिवर मुनीसरा।।१०।। ॐ हीं श्री स्थविराय नमः।

### षष्ट उपाध्यायपद पूजा

॥ दोहा ॥

प्रवरनाण दरसण चरण, धारक यति धर्म सार । समितिपंच त्रिण गुप्तिधर, निरुपम धीरजधार ॥१॥ चरण कमल जेहनां नमें, अहोनिश सुर नर राय । जडता गिरिदारण कुलिश, जयजय श्री उवज्झाय ॥२॥

॥ राग भैरव ॥

( पंच वरणक आंगी राची )

भाव घरी उवझाया वंदो, विजयकारी । श्रीउवझाय परमपद वंदी, लहो जिनपद अतिशय घारी ॥ भा॰ ॥३॥ कुमति मदतरु भंजन सिंधुर, सुमतिकंद घन हैं अवतारी । अंग दुवालस भणे भणावे, शिष्य भणी चित

हितधारी ॥ मा॰ ४ ॥ सकल सूत्र उपदेश दियणतें, वाचक अति विमलाचारी । भव त्रीजे अमृत मुख पावे, मुर अमुरेन्द्र मनोहारी ॥ मा॰ ५ ॥ ह्य गय वृप पंचानन सिरखा, करमफंद वर नर वारी । वामुदेव वासव नृप, दिनकर विधु मंडारि तुलाधारी ॥ भा॰ ६ ॥ जंवू सीता नदीकांचन गिरि, चरमजलिध ओपमा भारी । ए ओपमा बहुश्रुतनी जाणी, उत्तराध्ययन कही सारी ॥ भा॰ ७ ॥ अनल पंचिंशति गुण मणि निधि, सकल मुबन जन उपगारी । संशय तिमिर हरणवासर मणि, पाप ताप आतपवारी ॥भा॰ ८॥ प्रवर शङ्ख पय भरियो सो हे, तिम ए ज्ञान चरण चारी, महेन्द्रपाल पाठकपद सेवा लहियो जिनपद विजितारी ॥ भा॰ ९ ॥

#### ॥ काव्य ॥

सच्चोहि बीजांकुर कारणाणं, णमो णमो वायग वारणाणं । कुब्बोहि दंती हरिणेसराणं विग्घोघ संताव पयोहराणं ॥१०॥ ॐ हीं श्रीउपा-ध्यायेभ्यो नमः ॥११॥

### सप्तम साधुपद पूजा

॥ दोहा ॥

जाणे जिनवाणी सरस, स्यादवाद गुणवंत । मुनि कहिये शिव पंथने, साघे साघु कहंत ॥१॥ शमता रस जल झीलता, विशदानंद खरूप । तिण पाम्यो पद सप्तमे, नमो नमो मुनि भूप॥२॥

॥ राग भीम मल्हार ॥

(मेघ बरसे भरी पुष्प बादल करी,)

भक्ति घरि सातमे, पद भजो मुनिवरा, सुखकरा विजित इंद्रिय विकारा।
गुण सतावीश भूषण करी शोभिता, क्षोभिता विकट कम सुमट सारा।।भ०३।।
चरण सत्तरि परम, करण सत्तरि घरा, शिव करण नाण किरिया प्रधाना।
प्रतिदिने दोष, आहारना वरजिता, सप्त चालीस यति घरम निधाना।।भ० ।।।
मदन मद मंजता, कुमति जन गंजता, भक्त जन रंजता क्षांति घरिया।

也是是不能,在他们是这个位置是不是这些的人,是这些的是是他们是是是是是是是是是,他们也是是一个的,他们也是一个一个,他们是一个的,他们们也是是一个的,他们们是是

सुमित धरिया सदा चरण परिया जना, तारिया ज्ञान गंभीर दरिया।।भ०५॥ तृणमिण सम गिणे चतुर विध धर्मना, परम उपदेश दायक उदारा। बहिरम्यंतर मिदा, बारविध अति कठिन, तप तपे सकल जिउ अभय-कारा।। भ०६॥ वलि अठावीश, मनहरण गुण लिख निधि, सातमे लह गुणठाण वसिया। सप्त भय वारका, प्रवर्राजन आगन्या, धारका खगुण परिणमन रसिया॥ भ०७॥ पंच परमाद, कल्लोलताकुल महा, पार संसार सागर जहाजा। विविध नव वाडि युत, शील व्रतके धरा, मधुर निज वाणि रंजित समाजा॥ भा०८॥ कोडि नव सहस थुणियें महामुनिवरा, वीरभद्र जिम करिय साधु सेवा। परम पद जिन हरष, सूं प्रह्यो तस्र तणा, चरण कज युग नमे सकल देवा॥ भ०९॥

#### ॥ काव्य ॥

संति जिया सेसपरिसहाणं, णिस्सेस जीवाण दयागिहाणं। सण्णाण पञ्जाय तरूवणाणं, णमो णमो होउ तवोधणाणं॥१०॥ ॐ हीं श्री सर्वसाधुम्यो नमः।

### अष्टम श्री ज्ञानपद पूजा

॥ दोहा ॥

विमल णाण वर किरण किय, लोकालोक प्रकाश । जीत लही निज तेजसें, जिण अनंत रविभास ॥१॥ सहु संशय तम अपहरे, जय जय णाण जिणंद । णाण चरण समरणथकी, विलय होय दुख दंद ॥२॥ ॥ राग घाटी ॥

( मेरो मन बस कर लीनो, जिनवर प्रभु पास, )

भावें ज्ञान वंदनकरिये, शिव सुख तरूकंद । जिनचन्द्र पद गुण घरिये, वरिये परमञ्जानंद ।।भा०३॥ मितनाण श्रुत पुनरविध, मनपरयव जाण । लोकालोक भाव प्रकाशी, वर केवल नाण ॥ भा० ४॥ पंच ए इकावन भेदे, कह्यो जिनवर भान । जगजीव जङता छेदे, ज्ञानामृत रसपान ॥ भा० ५॥

बिन ज्ञान कीधी किरिया, होय तसु फल ध्वंस । मक्षामक्ष प्रगट ए करिये, जिम पय जल हंस ॥ भा॰ ६ ॥ वरनाण सहित सुकिरिया, करी फल दातार । हुवो ज्ञान चरण रसीला, लहो मवजलपार ॥ भा॰ ७ ॥ ज्ञानानंद अमृत पीघो, भरतेसर महाराय । तिणमें अमृत पद लीघो, सुरपती गुण गाय ॥ भा॰ ८ ॥ सेवी ज्ञान जयत नरेशें, भये जिन महाराज । सोहे ज्ञान एं त्रिभुवनमें, सहु गुणपरि सिरताज ॥ भा॰ ९ ॥

॥ काव्य ॥

छद्दव्य पञ्जाय गुणायरस्स, सया पयासी करणाधुरस्स । मिच्छत्त अण्णाण तमोहरस्स, णमो णमो णाणदिवायरस्स ॥१०॥ ॐ ह्वी श्रीज्ञानाय नमः ।

# नवम दर्शनपद पूजा

॥ दोहा ॥

दरसण आश्रय धर्मनी, एहना षट् उपमान। दरसण बिन निह चरणविधी, उत्तराध्ययने जान॥१॥ जिन दरसण फरस्यो मलो, अंतर मुहुरतमान। अर्द्धपुद्रल परियट रहे, तसु संसार वितान॥२॥

> ॥ राग कामोद ॥ ( चंपक केतकि मालती, )

जिणद्रसण मुझ मन बस्यो ए, हां रे अइयो मन बस्यो ए, उपजत परम आनन्द। जिन दरसण दरसण दिये, विमल नाण तरु कंद ॥३॥ दरसण मोह रिपु जीतिया, ए॥ अ०॥ वरदरसण उल्लंत। दरसण घट परगट हुवा, भवियण भव न भमंत ॥४॥ जिनवर देव सुगुरु वती ए॥ अ०॥ केवली कथित जिनधर्म। तीन तत्त्व परिणित रमे, ते दरसण करे शर्म ॥५॥ जिन प्रमु वचनोपरि सदा ए॥ अ०॥ थिर सरदहण धरंत। इण लक्षणतें जाणिये, समकितवंत महंत ॥६॥ इग दुगित चड शर दस विहा ए, सतसिठ भेद विचार॥ अ०॥ विल परतीत समिकत भण्यो, द्रव्य भाव परकार ॥७॥ द्रव्ये जिण दरसण कह्यं ए

**法法法法妻法法 法未法 法法法 化流光法 化光谱法 化物金属 法选择 医拉尔 化环水溶液 法形成 发言 多满 有 克米 有 克米特 法遗嘱者** 

॥ अ०॥ भावे समिकत सार । द्रव्यते दरसण भावतो, दरसण कारण धार ॥८॥ द्रव्यते दरस यदिगत वली ए॥ अ०॥ तदिष उत्तर हितकार। सय्यंभव जिनदरसणो, पायो दरसण सार ॥९॥ दरसण विण किरिया हता ए॥ अ०॥ अंक बिना जिम बिंदु। बिल हिणयो विन चिन्द्रका, वासरमें जिम इन्दु॥१०॥ हिरिविकम नृप सेवतो ए॥ अ०॥ दरसण पद अभिराम । पद श्रीजिन हरषे धर्यू, वधते शुभ परिणाम ॥११॥

### ॥ काव्य ॥

अणंत विण्णाण सुकारणस्स, अणंत संसार विदारणस्स । अणंत कम्माविल धंसणस्स, णमो णमो णिम्मलदंसणस्स ॥१२॥ ॐ ह्रीं श्री दर्श- नाय नमः ।

# दशम विनय पद पूजा

॥ दोहा ॥

विनय भुवन रंजन करे, विनये जस विस्तार । विनय जीव भूषित करे, विनये जयजयकार ॥१॥ विनय मूल जिनधर्मनूं, विनय ज्ञान तरुकंद । विनय सकलगुण सेहरो, जयजय विनय समंद ॥२॥

॥ राग सामेरो ॥ · ( पूजोरी माई, जिनवर अंग सुगंधे, )

ध्यावोरी माई, विनय दशम पद ध्यावो। पंच मेद दश विध तेरस विध, बावन मेद गणेशे। छ्यासठ मेद कहा। आगममें, विनयतणा सुविशेषे।। ध्या॰ ३॥ तीर्थंकर सिन्द कुल गण संघा, किरिया धर्म वरनाणा। नाणी आचारज मुनि थिवरा, पाठक गणि गुण जाणा॥ ध्या॰ ४॥ ए अरिहादिक तेरस पदनो, विनय करे जे भावे। ते तीर्थंकर पद अनुभिवने, अमृतपद सुख पावे॥ ध्या॰ ५॥ जिम कंचनमें मृदुगुण लामे, नहीय कालिमा पावें। तिण ए सकल धातुमें उत्तम, नाम कल्याण कहावे॥ ध्या॰ ६॥ तिम विनयीमें हो मृदुता गुण, कुमति कठिनता नासे । कृष्णादिक लेक्यानी मलिनता, जाये विनय गुण मासे ॥ ध्या॰ ७ ॥ दोय सहस अरु अधिक चिहुत्तर, देववंदन निरधारो । गुरु वंदन विधि चारसे बाणूं, भेद करी उर धारो ॥ ध्या॰ ८ ॥ तीर्थंक-रादिकनो मन रंगे, विनय चरण शुभ ध्यायो । धन नामा भविजन शुभ-योगे, पद जिन हर्षे पायो ॥ ध्या॰ ९ ॥

॥ काव्य ॥

आणंदिया सेसजगज्जणस्स, कुंदिंदु पादामलताचणस्स । सुधम्म जुत्तरस दयासयस्स, णमो णमो श्रीविणयालयस्स ॥१०॥ॐ ह्रीं श्रीविनयाय नमः ॥

# एकादश चारित्रपद पूजा

॥ दोहा ॥

इग्यारमपद नित नमूं, देश सरव चारित्र । पंक मलीनता दुर करी, चेतन करे पवित्र ॥१॥ एह चरण सेवन करे, रंक थकी सुरराय । तीन जगतपति पद दिये, जसु सुरनर गुणगाय ॥२॥

也有数据的表示,这种是不是是不是不是,这种人的,我们是是是不是,我们是我们的,我们是我们的,我们是我们的,我们是不是不是,我们是我们的,我们是我们的,我们们的,我们

॥ राग सारंग ॥ (बावन चंदन घसि कु०,)

चरण सरण गुझ मन हरको, सुख करण हरण घन पाप ए॥ हां हो रे वाला॥ एह चरण जलघर हरे, अज्ञान तरुणतर ताप ए॥ हां॰ ३॥ आठ कषाय निवारतां, देशिवरित प्रगट हुवे खास ए॥ हां॰ ॥ चार कषाय निवारिया, समिवरित लहे गुणवास ए॥ हां॰ ४॥ इगवासर सेंच्यो थको, शुद्ध सर्व संवरचारित्र ए॥ हां॰ ॥ परमानंद घन पद दिये, सुरलोक जनित सुखचित्र ए॥ हां॰ ५॥ मवभय तरुगण छेदवा, ए संयम निशित कुठार ए॥ हां॰ ॥ ज्ञान परंपर करण छे, अमृत पदनो हितकार ए॥ हां॰ ६॥ चरण अनंतर करण छे, निरवाण तणो निरधार ए॥ हां॰ ॥ सरविवरित शुद्ध चरणसे पामे अरिहंत पद सार ए॥ हां॰ ७॥ वरस चरण परजायमें, अनुत्तर सुख अतिक्रम होय ए॥ हां॰ ॥ सतर भेद चारित्रना, कहिया

जिन आगम जोय ए ॥ हां॰ ८ ॥ देशथी सम संयम विषे, उज्जलता अनंत गुण थाय ए ॥ हां॰ ॥ अरुणदेव सेवी चरणने, भये जगगुरु जिन महाराय ए ॥ हां॰ ९ ॥

#### ॥ काव्य ॥

कम्मोघकंतार द्वाणलस्स, महोदयाणंद लयाजलस्स । विण्णाण पंके-रुहकारणस्स, णमो चरित्तस्स गुणापणस्स ॥१०॥ ॐ ह्री श्रीचारित्राय नमः।

# द्वाद्श ब्रह्मचर्य पद पूजा

॥ दोहा ॥

सुरतरु सुरमणि सुरगवी, काम कल्हा अवधार । ब्रह्मचर्य इण सम कहा, कामित फलदातार ॥१॥ जिम जोतिसियां रजनिकर, सुरगणमें सुरराय । तिम सहु व्रत शिर सेहरो, ब्रह्मचरज कहिवाय ॥२॥ ॥ राग काफी जंगलो ॥ ( भलो प्रसुगुण वाल्हा हो, )

मवभयहरणा शिवसुखकरणा, सदा भजो ब्रह्मचारा हो ॥ भ० ॥ शील विश्वध तरु प्रतिपालनकों, कि जिनवर नववारा हो ॥ भ० ३ ॥ दिव्यो-दारिक करण करावण, अनुमित विषय प्रकारा हो ॥ भ० ॥ त्रिकरण जोगें ए परिहरियें, भिजयें भेद अढारा हो ॥ भ० ॥ एहथी ब्रह्मचर्ज धारकनों, फल अगणित अवधारा हो ॥ भ० ॥ एहथी ब्रह्मचर्ज धारकनों, फल अगणित अवधारा हो ॥ भ० ॥ सहस चौरासी श्रवण दान फल, शुभव्रह्मवतफल सारा हो ॥ भ० ॥ विजयसेठ विजया सेठाणी, उभय पक्ष ब्रह्मघारा हो ॥ भ० ६ ॥ भये सुदर्शन सेठ शिलसें, मुगतिवधू भरतारा हो ॥ भ० ॥ सहस अढार शिलांगरथ धारा, धारि करो निसतारा हो ॥भ० ॥ सिहादिक वसुभय तरु भंजन, सिंघुर मद मतवारा हो ॥ भ० ॥ कलहकारि नारदऋषि सरिखे, तरुंशो भवजलि अपारा हो ॥ भ० ८ ॥ पच्चक्खाण विरति नहिं एहमें, ए ब्रह्मव्रत उपगारा हो ॥ भ० ॥ सकल सुरासुर किन्नर

是一个,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个

नरवर, धरिय भगति हितकारा हो ॥ म० ९ ॥ ब्रह्मचरज व्रतधर नरवरके, प्रणमें चरण उदारा हो ॥ म० ॥ दशमे अंगे मणियो नरवर्मा, नरपति गुण आधारा हो ॥ म० १० ॥ ब्रह्मचरजव्रत पाल लह्यूं पद, जिन हरषें जयकारा ॥ भ० ११ ॥

#### ॥ काव्य ॥

सग्गापवग्गग सुह्प्ययस्स, सुणिम्मलाणंत गुणालयस्स । सव्यव्यया भूसण भूसणस्स, णमोहि सीलस्स अदृसणस्स ॥१२॥ ॐ ह्वीं श्रीव्रह्मचर्याय नमः।

# त्रयोदश कियापद पूजा

॥ दोहा ॥

करम निरजरा हेतु हे, प्रवर किया गुण खाण। जिनशासननी स्थिति रहि, किरियारूपे जाण॥१॥ भुवनमांहि किरिया मही, सकल शुद्ध विवहार। प्रवरनाण दरिसणतणो, शुद्ध किरिया सिणगार॥२॥

॥ राग मालवी गौडी ॥ (सब अरति मथनमुदार धूपं,)

शुमध्यान किरिया हृदय धरिने, धर्म सकल उरधार रे। आर्च रोद्रनी हेतु किरिया, अशुभ पणबीस बार रे॥ शु॰ ३॥ ज्ञानवंत अशस्त्र भट है, किरिया शस्त्र वतंस रे। सुभटनाणी कियाशस्त्रें, करयकर्म अरिध्वंस रे॥ शु॰ ४॥ ज्ञानसेंती वदे शिव यदि, तेरमें गुण ठाण रे। एकनाणें किर जिनेसर, किम्र न लहे निरवाण रे॥ शु॰ ५॥ जिनप शैलेशीकरण करी, चउदमे गुणठाण रे। सरवसंबर चरण करणें, लहे पद निरवाण रे॥ शु॰ ६॥ ए अनंतर अमृत कारण, कह्यो जिनवर मान रे। सरब संबर चरण किरिया, न शिव इण विणु जान रे॥ शु॰ ७॥ एक नाणें इक किया में, न शिव वितरण शक्ति रे। कहे जिनवर उभय योगें, लहे भविजन भक्ति रे॥ शु॰ ८॥ गरल मिश्रित

सरस मोजन, अशुम परिणित घार रे। अमृत संयुत तेह मोजन, रुचिर परिणित कार रे॥ शु॰ ९॥ ज्ञानसहिता तेम किरिया, किर करे निसतार रे। ज्ञानविणु किरिया न दीपे, मनोगत फलसार रे॥ शु॰ १०॥ ज्ञान परिणत रमी किरिया, तेह किरिया सार रे। भयो हरिवाहन जिनेसर, शुद्ध किरिया घार रे॥ शु॰ ११॥

॥ काव्य ॥

विशुन्दसन्दाण विभूसणस्स, सुलिन्द संपत्तिसुपोसणस्स । णमो सदा-णंत गुणप्पदस्स, णमो णमो सुिक्करियापदस्स ॥ १२ ॥ ॐ हीं श्रीकियायै नमः ॥ १३ ॥

# चतुर्दश तप पद पूजा।

॥ दोहा ॥

समतारस युत तपरुचिर, भणियो जिन जग भान। शिवसुर सुख चंदन फल्ठद, नंदनविपिन समान॥१॥ सघन करम कानन दहन, करन विमल्ल तप जान। विपिन धूमकेतुन समो, जय तपं सुगुणनिधान॥२॥

> ॥ राग कल्याण ॥ (तेरी पूजा बनी है रसमें, )

मेरी लागी लगन तप चरणें। सकल कुशल में प्रथम कुशल ए, दुरित निकाचित हरणें ॥ मे॰ ३ ॥ जैसे गणधरकी जिनचरणे, चातककी जल घरणे ॥ मे॰ ॥ जैसी चक्रवाककी अरुणें, चकोरकी हिमकर किरणें ॥ मे॰ १ ॥ जिनवर पण तदमव शिव जाणे, त्रण चड नाण सुकरणें ॥ मे॰ ॥ तदिप सुकोमल करण चरणने, ठवय कठिन तप करणें ॥ ५ ॥ कपट सहित तप चरणधरणतें, बांछित फल निव तरणें ॥ मे॰ ॥ नित ए दंभ रहित तपपदके, सुरपित गण गुण वरणें ॥ मे॰ ६ ॥ पीठ महापीठ मुनि महीजिन, पूरव भव तप सरणें ॥ मे॰ ॥ रहिया तदिप कपट निव छंड्या, भये स्त्री गोत्राचरणें ॥ मे॰ ७ ॥ दृढप्रहारी पांडव घनकरमी, छंड्या

करमा वरणें ॥ मे॰ ॥ तपसे शोभ छही त्रिभुवनमें, केवल कमलाभरणें ॥ मे॰ ८ ॥ लाख इग्यारह असी हजारा, पंच सहसदिन खिरणें ॥ मे॰ ॥ मासखमण किर नंदन मुनिवर, पाम्यो फल शिव घरणें ॥ मे॰ ९ ॥ तप किरयो गुणरयण संवत्सर, खंधक समतादरणें ॥ मे॰ ॥ चउदसहस मुनि में कह्यो अधिको, धन्नो तप आचरणें ॥ मे॰ १० ॥ बाह्यअभ्यंतर मेदें ए तप, बार मेद अधिकरणें ॥ मे॰ ॥ वसने कनककेतु पाम्या पद, जिन हरषें मवतरणें ॥ मे॰ ११ ॥

#### ॥ काव्य ॥

ल्डीसरोजावलितावणस्स, सरूवसंलग्ग सुपावणस्स । अमंगलाणो कुहदुदृवस्स, णमो णमो णिम्मल सत्त्वस्स ॥१२॥ ॐ ह्वीं श्री तपसे नमः।

# पंचद्रा गौतमपद पूजा

॥ दोहा ॥

गौतम गणधर पनरमे, पद सेवो सुप्रसन्न । विल सहु जिन गणधर नमो, चौदेसे बावन्न ॥१॥ दान सकल जगवश करे, दान हरे दुरितारि । मन बांछित सहु सुख दिये, दान धरम हितकारि ॥२॥

॥ राग सोरठ ॥

( तेरी प्रीति पिछानी हो प्रभु मैं, )

पनरम पद गुण गाना हो भिव ॥ पनरम० ॥ भाव घरी करिये मन
रंगे, परम सुपात्रे दाना हो भिव पनरम० ॥ ३ ॥ पात्र कह्या द्रव्य भाव
दुभेदें, द्रव्यलंछन ए जाना ॥ हो भिव प० ॥ सर्वोत्तम उत्तम हुवे भाजन
रतनकनक रूपाना ॥ हो भिव प० ॥ ४ ॥ मध्यम पात्र कहीजे एहवा, ताम्र
घातु निपजाना ॥ हो भिव प० ॥ पात्र लोहादिक अपर जातिना, तेह
जघन्य कहाना ॥ हो भिव प० ॥ ५ ॥ भावपात्रनो लंछन कहिये, सुणिये
सुगुण सयाना ॥ हो भिव प० ॥ पंचम चरणधरे वलि वरते क्षीणमोह गुण
ठाना ॥ हो भिव प० ॥ ६ ॥ रतनपात्र सम ते सर्वोत्तम, पात्र कह्यां जिन

bistocistics toocists tates the triving of the states of the states of the contract of the states of

माना ॥हो भवि प०॥ प्रवरनाण किरिया घर मुनिवर लाभालाभ समाना॥हो भवि प०॥ ७॥ ते कांचन भाजन सम किह्ये, भवजल तारन याना॥ हो भवि प०॥ शुद्ध मन द्वादश व्रत दरसन घर, तारपात्र सम जाना॥ हो भवि प०॥ शुद्ध समिकतघर, श्रेणिक परमुख, रह्या अविरित गुणठाणाः॥ हो भवि प०॥ ताम्रपात्र सम एहने किह्ये, भावी गुणभण खाना॥ हो भवि प०॥ शा अपर सकलजन मिथ्यादृष्टी लोहादि पात्र गिनाना॥ हो भवि प०॥ जिनशासन रंगे रंगाना, वाचंयम सुप्रभाना॥ हो भवि प०॥ एहने दान दिया शिव लिह्ये, एह सुपात्र पहिचाना॥ हो भवि प०॥ एंचदान दशदान निकरमें, अभयसुपात्र मिहराना॥ हो भवि प०॥ ११॥ नरवाहन शुभ पात्र दानतें, भये जिन हरष निधाना॥ हो भवि प०॥ शालिभद्र विल सुरसुख लिह्यो, सुरनर करय वखाना॥ हो भवि प०॥ ११२॥

### ॥ काव्य ॥

अणंतविण्णाण विभायरस्स, दुवाल संगी कमलाकरस्स । सुलद्धवासा जयगोयमस्स, णमो गणाधीसर गोयमस्स ॥१३॥ ॐ ह्वीं श्रीगौतमाय नमः।

# षोडश वैयावृत्य पूजा

॥ दोहा ॥ सोलम पद में जाणिये, वेयावच विधान । अखिल विमल गुणमणितणो, सोहे प्रवरनिधान ॥१॥ जिनसूरी पाठक मुनी, बालक वृद्ध गिलान । तपसी चैत्य संघनूं, करो वेयावच प्रधान ॥२॥

॥ राग जंगली ॥ ( मुने म्हारो कब मिलशे मन मेलू )

सेवोभाई, सोलमपद सुखकारी। श्रीजिनचंद्र प्रमुख दशपद नो, करो वेयावच भारी।।३॥ श्रीतीर्थंकर त्रिमुवन शंकर, अवर केवली हारी। मन-पर्यवधर अवधिनाणंधर, चौदपूरव श्रुतधारी॥ से॰ ४॥ दशपूर्वी उत्कृष्ट

这一个孩子,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们也不是一个人,我们也不是一个,我们也是有一个,我们也是有一个

चरणधर, लिंधवंत अणगारी । ए जिन किहये इन वंदनतें, भिव हुवे जिन अवतारी ॥ से॰ ५ ॥ जिनमन्दिर विम्व किरय भरावे, पूज करे मनुहारी । वेयावच किहीये ए जिनकी, किरये भवजलतारी ॥ से॰ ६ ॥ आचारज परमुख नवपदकी, वेयावच विजितारी । भक्तिपूर्व वस्त्रीषघ अनजल, देवे गुणिवस्तारी ॥ से॰ ७ ॥ पंचसय मुनिनी किरय वेयावच, पूरवमव वतचारी । भरत बाहुबलि चक्रीपदमुज, बिल लह्यो वरी शिवनारी ॥ से॰ ८ ॥ नंदिषेण सुलसा मुनिजनकी, करीय वेयावच सारी । तिनसे स्वर्गलोकमें दुईकी, भई प्रशंसा भारी ॥ से॰ ९ ॥ इत्यादिक सोलमपद उघरे, बहुलभव्य क्रमजारी । तिनसे इन वेयावचपदकी, वारि जाउं वार हजारी ॥से॰ १०॥ नृप जीमृतकेतु सोलमपद, सेवी भये दुखवारी । श्रीजिन हरष घरी हिरवित, शरणागत निसतारी ॥ से॰ ११॥

#### ॥ काव्य ॥

मणुक्ण सव्वातिसया सयाणं, सुरासुराधीसर वंदियाणं । रविंदु विंबा-मल सग्गुणाणं, दयाधणाणं हि णमो जिणाणं ॥ १२ ॥ ॐ हीं श्रीजिनेभ्यो नमः।

,是是我们的人,我们是我们的人,我们我们的人,他们的人们的,我们们的,我们们的,我们们的,我们们的一个,我们也是不是有的,我们的人,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我

# सप्तद्श समाधि पद पूजा

॥ दोहा ॥

सतरम पदमें सेविये, सहु सुख करण समाधि। जिन सेवनतें भविकनो, गमे व्याधि अरु आधि॥१॥ ब्रह्मनगर पथ विचरतां, पर पाथेय समान। ए समाधि पद जाणिये, सुरमणि किये हैरान॥२॥

> ॥ राग कहेरवो ॥ ( बाजे तेरा बिछुआ रे )

मेरी रे समाधि चरण चित बसियो, तसु गुण समरण कियो मन बसियो ॥ मे० ॥ सकल जगत जन जिनकुं रतुवतुहैं, अनुभवरंगे अतिहि विकसियो ॥ मे० ३ ॥ द्रव्यत भावत दुविध समाधि, सुरतरु मानूं नित

नित भुवन विलिसियो । असन वसन सिल्लादिक भक्ति, करिय संघनी करुणा रिसयो ॥ मे॰ ४ ॥ द्रव्य समाधि प्रथम ए सुनिये, कह्यो जिन लोकालोक दरिसयो । सारण वारण चोयण प्रमुखे, पितत सुधिर करे घरम हरिसयो ॥ मे॰ ५ ॥ भाव समाधि द्वितीय ए किह्ये, जो करे सो जिन चरण फरिसयो । सकल संघ को जो उपजावत, दुविध समाधि दुरित तसु निसयो ॥ मे॰ ६ ॥ सुमित पंच त्रण गुपित धरे नित, सुरिगरिवरनो धीरज करिसयो । जगत जंतु अघ तपत हरनकृं अनुभव अमृत धार वरिसयो ॥ मे॰ ७ ॥ ध्यान अनल करमेंघन दाहत, जिनसें परगुण परणित खिसियो । ए मुनितरिण तेज सम दीपत, अमृत सुखामृतपान तरिसयो ॥ मे॰ ८ ॥ इन पदमें ऐसे मुनि जनके, समरनतें हुय जग अवतिसयो । ए पद सेवी नृपित पुरंदर, भये जगपित जिन हरष हुलिसयो ॥ मे॰ ९॥

### ॥ काव्य ॥

सर्व्विदया पारविकारदारी, अकारणा सेसजणोवगारी। महामयातंक-गणापहारी, जयो सदा शुद्ध चरित्तवारी॥ १०॥ ॐ हीं श्रीचारित्रधा-रिभ्यो नमः।

### अष्टादश ज्ञानपद पूजा

॥ दोहा ॥

श्रुत अपूर्व ग्रहिवूं सदा, अष्टादश पद मांहि । इण पद सेवक जिन तणा, सहु संकट भय जांहि ॥१॥ जैसी कुमतिनि शुद्धता, घोर तपे करि होय । तत् अनंत गुण शुद्धता, सुज्ञानीकी जोय ॥२॥ ( दिलदार यार गबरू, राखुं रे हमारा घटमें )

जिन चन्द्र नाम तेरा, महाराज ज्ञान तेरा। जीते रे विकट भव भटने, सदपूर्वज्ञान धरणा॥ वितरे जिनेन्द्र चरणा, करे सर्व कर्म हरणा ॥ जी॰ ३॥ जगमें महोपकारी, भय सिन्धु वारि तारी, कुमतांधता विदारी॥ जी॰ ४॥ सहु भावनो प्रकाशी, परम स्वरूप वासी, परमात्म

सद्मवासी ॥ जी॰ ५ ॥ बिनु हेतु विश्वबंधु, गुण रत्न राशि सिंधु, समता पियूष अंधू ॥ जी॰ ६ ॥ स्याद्वाद पक्ष गाजे, नयसप्तसे विराजे, एकान्त पक्ष भाजे ॥ जी॰ ७ ॥ लहि तीर्थ पाव तारा, इनसे जिनेन्द्र सारा, भविका किया उधारा ॥ जी॰ ८ ॥ पद सेवि ए नरिन्दा, भये सागरादि चन्दा, जिन हर्षके समन्दा ॥ जी॰ ९ ॥

#### ॥ काव्य ॥

सुद्धिया मंडल मंडणस्स, संदेह संदोह विखंडणस्स । मुत्ती उपादाण सुकारणस्स, णमोहि नाणस्स जसोधणस्स ॥१०॥ ॐ हीं श्रीज्ञानाय नमः ।

# एकोनविंशतितम श्रुतपद पूजा

॥ दोहा ॥

पाप ताप संहरण हरि, चंदन सम श्रुत हार । तत्त्व रमण कारण करण, अशारण शरण उदार ॥१॥ इगुनवीस पदमे भजो, जिनवर श्रुतनी मक्ति । इनपद वंदनसे छहे, विमल्जनाण युत शक्ति ॥२॥

#### ॥ राग ॥

清楚的情况的情况的情况的情况,这种有人现代的时间的情况的情况的情况的情况的情况的情况的情况的情况的情况的情况的情况的情况,我们是我们的情况的情况,我们的情况, "

( व्रजवासी कानतें मेरी गागर ढोरी रे )

भविजन श्रुतभक्ति, चरण शरण उर धरिये रे। ए श्रुतभक्ति सुमंगल माल, विमल केवल कमलावरमाल ॥ भवि॰ ३ ॥ सकल द्रव्यगण गुणप-र्थाय, प्रगट करण ए श्रुत मन भाय । अतुल अनंतिकरण समवाय, धरण तरणगण सम किह्वाय ॥ भ॰ ४ ॥ ए श्रुतकुमित युवितन संग, अगणित रमण तणो करे मंग । अरथे भाख्या श्रीजिनराज सूत्रे गणधर सुनि सिर ताज ॥ भ॰ ५ ॥ ए श्रुत सागर अगम अपार, अनंत अमल गुणरयणा धार । भवभय जलिनिध तरण जहाज निसुणी मगन भई सकल समाज ॥ भ॰ ६ ॥ भवकोटी लगे तप करी जीव अज्ञानी करे जितनी सदीव । कर्मिनरजरा तितनी होय, ज्ञानीके इक क्षणमें जोय ॥ भ॰ ७ ॥ एक सहस कोडि छसहकोडि, चतुरतीस कोडि अक्षर जोडि । अडसठि लाखहु

सात हजार, अडसय असीय प्रमित चितधार ॥ भ० ८ ॥ इतने वरनसे इक पद होय, एक क्लोकका गणित ए जोय । इक पदको परिमाण ए जाण, इण पदसे आगम परिमाण ॥ भ० ९ ॥ तीन कोडि अरु अडसिठ लाख, सहस वैयालिस ए पद भाख । इतने पदसे अंग इग्यार, केरी गणना भिव चित धार ॥ भ० १० ॥ बारम दृष्टिवादको मान, असंख्यात पदको पहिचान । इनको चौदपूरव इक देश, इसको पार लह्यो है गणेश ॥भ०११॥ एह दुवालस अंग उदार, एहनी जइये नित बलिहार । एहनी द्रव्यभाव बहु भक्ति, करिये धरिये जिनपदयुक्ति ॥ भ० १२ ॥ रत्नचूड नृप सुखमा धार जिनश्रुत भक्ति करी हितकार । भये जिन हरष परमपद दाय, जिनके सुर नरपति गुण गाय ॥ भ० १३ ॥

#### ॥ काव्य॥

अण्णाणवल्ली वणवारणस्स, सुबोहिबीजांकुरकारणस्स । अणंतसंसुद्ध गुणाळयस्स, णमो दयामंदर सत्युयस्स ॥१४॥ ॐ ह्वीं श्रीश्रुताय नमः ।

# विंशतितम श्री तीर्थपद पूजा

॥ दोहा ॥

प्रवचनीय अरु धर्मकथी, वादि निमित्ती जाण । तपसी विद्या सिन्ध पुनि, कवि एह मुनिभाण ॥१॥ भाव तीर्थ प्रभुजी कह्या, प्रभावीक ए अष्ट । तीर्थ प्रभावन जे करे, ते फल लहे विशिष्ट ॥२॥

### ॥ राग धन्या श्री ॥

तीरथ परभावन जयकारा ॥ ती॰ जिनसे भव सागर जल तिये, ते तीरथ गुण घारा ॥ ती॰ ३ ॥ जिनके गणधर तीरथ कहिये, विल सहु संघ सुखकारा । एह महा तीरथ पहिचानो, वंदि लहो भवपारा ॥ ती॰ ४ ॥ अडसठ लौकिक तीरथ तिज करि, भज लोकोत्तर सारा । द्रव्यभाव दोय भेद लोकोत्तर, स्थिर जंगम भयहारा ॥ ती॰ ५ ॥ पुंडरीक पर मुख पंच

तीरथ, चैत्य पंच परकारा। एह वर तीरथ थावर कहिये, दीठां दुरित विदारा॥ ती॰ ६॥ श्रीसीमंधर प्रमुख वीश जिन, विहरमान भवतारा। दोय कोडि केवल विचरंता, जंगम तीर्थ उदारा॥ ती॰ ७॥ संघ चतुर्विध जंगम तीरथ, जिन शासन उजियारा। वर अनंत गुण भूषण भूषित, जिनको नमत जिनसारा॥ ती॰ ८॥ ए तीरथ परभावन करिये, शुभ भावन आधारा। शिव कज जल विशति तम पदकी, जाऊं प्रतिदिन विल्हारा॥ ती॰ ९॥ ए तीरथ परभावन करतो, मेरु प्रमु अविकारा। पद जिन हर्ष लहीने तरिया, भवमय जलिंघ अपारा॥ ती॰ १०॥

#### ॥ काव्य ॥

महा महानन्दपद प्रदाय, जगत्रयाधीश्वर वंदिताय। जिनश्रुत ज्ञान पर्यानदाय, नमोऽस्तु तीर्थीय, शुभंददाय ॥११॥ ॐ हीं श्रीतीर्थीय नमः।

# विशंतितम पद स्तुति

这种,我们是有什么,我们是我们的人,我们也是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们是我们的人,我们们的人,我们们是我们的人,我们们的人,我们们的人,我们

॥ राग गरबो ॥

(सुणि चतुर सुजाण परनारी सूंप्रीतड़ी) चित हरख घरी, अनुभव रंगे वीस परमपद वंदिये। शिव रमणि वरी, केवल सखिय सहाय, करी चिर नंदिये। ए वीस चरण असरण सरणा, चिर संचित दुरित तिमिर हरणा। नित चित ए पद समरण घरणा॥१॥ ए पद समरण जिण चित घरिया, तरिया तरसे तरे भव दिरया। सदानंत भविक सहु भयहरिया ॥ चि॰ २॥ ए पद गुण सागर मनुहारा, वर्णन तरणी ए बहुहारा। इन्द्रादिक सुर न लह्यो पारा॥ चि॰ ३॥ ए पद अतिशय महिमा धारा, आश्रित पद कमला भरतारा। जिनचन्द्रानन्द घन पद कारा॥ चि॰ ४॥ जिन हर्ष सूरिन्द के शिव करणा, चन्द्रामल गुण विश्वति चरणा हुयज्यो प्रभु अरज ए अब घरणा॥ चि॰ ५॥

### कलग

ए वीश थानक भुवन नंदन अध निकन्दन जानिये। विश्वधेन्द्र चन्द्र नरेन्द्र वंदित पद जिनेन्द्र बखानिये। ए वीश पद भव जलधि तारण, तरण गुण पहिचानिये ॥ इम जाणि भविजन कुशल कारण, वीश पद उर आणिये ॥१॥ इह वरस\* चन्द्र दिनेन्द्र हरिमुख, विधि नयन छिति मिति धरूं। तिह मास भादव धवलदल तिथि, पंचमी रिववासकं। बंगाल जन पद जहां विराजित, शिखर तीरथ गिरिवरूं। सहु नगर शोभित, अजीमगंजपुर द्वितीय बालूचर पुरूं ॥२॥ खरतर गणेशर विजित मुरगुरु, विमल गुण गिरिमाधरा। गुण भवन भविजन निलन कानन नित विकाशन दिन करा। मुनिचन्द्र श्रीजिनलाम सुरीन्द्र सुगुरु महीयल युगवरा॥ सकलेन्द्र वंच जिनेन्द्र शासन मंडना नितिहत धरा॥३॥ तस्र पट्ट उज्जल शिखरि गणवर, उदय गिरि वासर करा। योगीन्द्र वृन्द नरेन्द्र वंदित, चरणपंकज गणधरा। आचार पंच, छतीस गुणधर, सकल आगम सागरा॥ युगप्रवर श्री, जिनचन्दसूरि गुरु सकलसूरीसरा॥४॥ तस्र चरण कमल, बियुगलसेवन, अहनिशि मधुकरता धरी। पुन सुगुरुपद, अरबिंद युगनी कृपा नित चित आदरी॥ गणधार श्रीजिन हरषसूरी, हरषधर घन अघहरी। या बीस पदकी विविध पूजन, विधि तणी रचना करी॥५॥

# ऋषि मगडल पूजा

### प्रथम पूजा

॥ दोहा ॥

प्रणमी श्रीपारस विमल, चरणकमल सुखदाय। ऋषिमंडल पूजन रचूं, वरविध युत चितलाय॥१॥ नंदीश्वर मंदिर गिरे, शाश्वर्त जिन महाराज। अरचे अड विधि पूजसे, जिमि समस्त सुरराज॥२॥ तिम चितजिनपति गुणधरी, श्रावकसमिकत धार। विरचे जिन चौबीस की, अडविधि पूज उदार॥३॥

<sup>\*</sup> यह पूजा थ्री जिनहर्पसूरिजी महाराज की बनाई हुई है और सम्वत् १८७१ के छग भग मादवा सदी ४ को बनी है।

#### ॥ गाथा॥

सिलल सुचन्दन कुसुममरं दीवगकरणं च धूवदाणं च । वर अक्खय नैवेडजं शुभफल पूजाय अह विहा ॥४॥

### ॥ दोहा ॥

प्रथम जिनेश्वर तिम प्रथम, योगीश्वर नरराय। प्रथम भये युग आदि में, सकल जीव सुखदाय ॥५॥ यह अडविधि पूजा करणं, सुनिये सूत्र मझार। जे भवि विरचे प्रभुतणी, ते पामें भवपार॥६॥

### ॥ राग देशाख ॥

( पूर्व मुख सावनं करि दशनपावनं )

विमलगिरि उदयगिरि राजशिखरो परें। तरुण तर तेज दीपत दिणन्दा। युगल धर्म वार किर धरम उद्यांत किए, विमल इक्ष्वाकु कुल जलिध चन्दा।।७॥ मातमरु देविवर उदर दिर हरिवरा। सकल नृप मुकुट मणि नामिनन्दा। अखिल जगनायका, मुगति सुखदायका। विमलवर नाण गुण मणि समंदा।।८॥ वृपम लांछन धरा, सकल भव मयहरा। अमर वरगीत गुणकुसल कन्दा। गहिर संसार सागर तरिण समधरा। नमत शिवचन्द प्रभु चरण वंदा।।९॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फल वजेः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः विविध नव्य मधु प्रवरान्नकैः । जिनममीभीरहं वसुमिर्याजे ॥१०॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा
मृत्यु निवारणाय श्रीमद् ऋषभ जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं वस्त्रं, सुद्रां यजामहे स्वाहा ।

# द्वितीय श्री अजित जिन पूजा

॥ दोहा ॥

जय जिणंद दिणंद सम, लखि भविजन विकसात । परमानंद सुकंद जल, विजया मात सुजात ॥१॥

॥ राग ॥

( आय रहो दिल बागमें प्यारे जिनजी, )

एक अरज अवधारिये अजित जिन एक अरज अवधारिये॥ अजित जिनेसर, जग अलवेसर, कूरम निजर निहारिये। तारण तरण विरुद्द सुणि तेरो, आयो शरण तिहारिये॥ अजित जिन एक॰ २॥ चरम सिंधु मवभय जल निपतित, चरण पतित मोहे तारिये। परमानन्द धन शिव वनितानन, कंज मधुपान सुकारिये॥ अजित॰ ३॥ चिर संचित घन दुरित तिमिर हर, तुम जिन भये तिमिरारिये। कहे शिवचन्द अजित प्रमु मेरे। एह अरज न विसारिये॥ अजित॰ ४॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः विविध नन्य मधु प्रवरान्नकैः जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद्अजित जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

# तृतीय श्री सम्भव जिन पूजा

॥ दोहा ॥

जय जितारि सम्भव सदा, श्री सम्भव जिनराज । सकल लोक जिण जीतलिये, जीतो मोह समाज ॥१॥ जैनाकर गुण पूर, सेवो तेज सनूर । भक्ति भाव पूरण उरघार, मुक्तिपुरी पथसार ॥२॥

### ॥ राग बेलाउल ॥

( गंधवटी घनसार केसर, मृगमदारस भेलीये )

अपरिमित वर शिखर सागरधार सम्भव कार ए, जिनराज सम्भव पाय वंदो छहो भवजछ पार ए। विछ जछि जात सुजात कुंजर कुम्म मंजन जानिये, तसु जनक नाम समान नामा भए जिन उर आनिये ॥३॥ जसु चरण पंकज मधुर मधुरस पान छय छागी रह्यो, मिछ करि सुरासुर खचर व्यंतर भमर नितिचित ऊमह्यो। जसु चरणकमछेप्लयग छांछन कनक सुवरण कायए। सहु भुवन नायक सुमित दायक जनिन सेना जायए ॥४॥ जसु मधुरवाणी जगवखाणी पेंतीसवर गुणधारिणी। संसार सागर भय करामर पतित पार उतारिणी। स्याद्वाद पक्ष कुठार धारा कुमित मद तरु दारिणी, प्रभुवाणि नित शिवचन्द्र गणिके हुवो मंगलकारिणी ॥५॥

### ॥ काव्य ॥

如果是自己的一种孩子也不好好的工作的话,我就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是这个人的人,我们也是我们的人,我们也是我们的人,我们们也是我们的人,我们们们的人

सिलल चन्दन पुष्प फलव्रजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नव्य मधु प्रवरान्नकैः, जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥६॥ ॐ हीं परमपरमा-त्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सम्भव जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, बस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

# चतुर्थ श्री अभिनन्दन जिन पूजा

॥ दोहा ॥

श्री चतुर्थ जिनवर सदा, पूजो भविचित लाय । भक्ति युक्ति संकट हरण, करण तीन सुख्याय ॥१॥

॥ राग सोरठ ॥

( कुंद किरण शशि ऊजलो रे देवा०, )

संवर नन्दन जिनवरू रे वहाला अभिनन्दन हितकामी रे। जगद्भिनन्दन जगगुरु रे वहाला, दुरित निकन्दन खामी रे॥२॥ लोका-लोक प्रकाशता रे वहाला, करता अविचल धामी रे। अन्याबाध अरूपिता रे बहाला, बिमल चिदानन्द खामी रे॥३॥ बांछित पूरण सुरमणि रेबहाला, ए प्रमु अंतरजामी रे। ऐसे जिन महाराज रे बहाला, शिवचन्द नमें शिर नामी रे॥४॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलबजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नव्य मधु प्रवरान्नकैः, जिनममीमिरहं वसुमिर्व्यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमा-त्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् अभि-नन्दन जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहें स्वाहा।

### पञ्चम श्री सुमति जिन पूजा

॥ दोहा ॥

पञ्चम जिननायक नमूं, पंचिम गति दातार । पंचनाणवर विमल कज, वन विकसन दिनकार ॥१॥

॥ राग कैरवो ॥

( वंसी तेरी वैरिणी बाजे रे, )

सुद्दभाव चितथिर घरिके रे। पूजो सुमित जीणंद ॥ सुद्दभाव॰ ॥ जिन भक्तिकरण रसीला, लहो परम आणंद ॥ सुद्दभाव॰ २ ॥ जिनराज सुमित समन्दा, करें कुमित निकन्द । प्रभुना चरण अरिवन्दा, वंदे असुर सूरिन्द ॥ सुद्द॰ ३ ॥ कनकाभ तनु द्युति सोहे प्रभु सुमंगलानन्द । करुणोपशम रस भरिया, वंदे नित शिवचन्द ॥ सुद्द० ४ ॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सुमित जिने-न्द्राय जलं चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

### षष्ट पद्म प्रभ जिन पूजा

॥ दोहा ॥

हिव षष्टम जिनवर तणी, पूजन करो उदार । भविचित भक्ति घरि करी, सुख संपति करतार॥१॥

॥ राग सारंग ॥

(बाबन चंदन घसि कुम कुमा॰)

हां होरे देवापदम प्रमुख चन्द्रमा, नित सकल लोक सुखदाय ए।।हां।। हिरिसुर असुर चकोरड़ा, नित निरख रह्या ललचाय ए।। हां।। २ ॥ जिन मुख वचन अमृत तणो, जे श्रवण करे भिव पान ए।। हां।। ते अजरामरता लहे, हिरगण करे जसु गुण गान ए।। हां०।।३॥ घर नृप कुल नम दिन मिण, प्रमु मात सुशीमा नंद ए।। हां।। प्रमु दर्शनतें प्रति दिने, होज्यो शिवचंद आनन्द ए।। हां०।।।।।

॥ काव्य॥

THE STANDARY OF THE STANDARY S

सिलल चन्दन पुष्प फल बजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नन्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीमिरहं वसुभिर्य्यजे॥५॥ ॐ हीं परम परमा-त्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् पद्म प्रभ जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा।

## सप्तम सुपार्श्व जिन पूजा

॥ दोहा ॥

श्रीसुपार्क्व सुरतरु समो, कामित पूरण काज। भो भविजन पूजो सदा, वसुविधि पूज समाज॥१॥

॥ राग कल्याण ॥

( मेरा दिल लाग्या जिनेश्वर से )

मेरी लागी लगन जिनवरसे ॥ मेरी० ॥ जैसे चन्द चकोर भमरकी, केतकि कमल मधुरसे ॥ मे० ॥ एह सुपारस प्रभु भये पारस, गुणगण समरण फरसे ॥ मे॰ ॥ चेतन लोह पणो परिहरके, हुय ले कंचन सिरसे ॥ मे॰ ॥२॥ ए प्रभु करणा करकूं घरिले, उर जिम कमल भमरसे ॥ मे॰ ॥ जे भविजिन पद लगन घरे तसु, निहं भय मरण असुरसे ॥ मे॰ ॥३॥ मात पृथ्वी तनु जात तनु द्युति, सम शुभ कंचन सरसे ॥ मे॰ ॥ कहें शिवचन्द्र चित्त नित मेरो, रहो प्रभु पद लय भरसे ॥ मे॰ ॥॥॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलवजैः, सुविमलाक्षत दीपसुधूपकैः । विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ॐ हीं परम परमा-त्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सुपार्श्व जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

### अष्टम श्रीचन्द्र प्रभ जिन पूजा

॥ दोहा ॥

अष्टम जिनपद पूजिये, विविध कष्ट हरनार । अष्टिसिन्डि नविनिधि छहे, जिन पूजन करतार ॥१॥ ॥ राग भीम मव्हार देशी कडखानी ॥ ( मेघ बरसे भरी पुष्फ बादछ करी )

परमपद पूर्व गिरिराज परि उद्य छिह, विजित परचन्द्र दिनकर अनन्ता। चन्द्रभम चन्द्रिका विमल केवल कला, कलित शोभित सदा जिन महन्ता ॥२॥ परम॰ ॥ कुमतिमत तिमिर भर हरिय पुन भूरि भिव, कुमुद सुख करिय गुणरयण दरिया। गिहर भव सिंघु तारण तरिण गुण, धारि भव तारि जिनराज तरिया॥ परम॰ ॥३॥ राखिये आज मोहि लाज जिनराज प्रमु, करण सुख चरण जिन शरण परिया। परम शिवचंद पद्यद्म मकरंद रस, पान नित करण तत्पर भरीया॥ परम॰ ॥४॥

॥ काव्य ॥

सिळळ चन्दन पुष्प फळवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः । विविध

नन्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ हीं परम परमा-त्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् चन्द्रप्रभ जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे खाहा।

## नवम श्री सुविध जिन पूजा

॥ दोहा ॥

सुविध सुविध समरण थकी, कामित फल प्रकटाय। अतीगहन संसार वन, बहुल अटन मिट जाय॥१॥

॥ राग ॥

(चंपक केतिक मालती,)

सुविध चरणकज वंदिये ए, नंदिये अति चिरकाल । शिव तरवारि निकंदिये ए, विधन कंद तत्काल ॥ हां ए॰ २ ॥ आज जन्म सफल भयो, दीठो प्रभु दीदार । तनु मन हम विकसित भये, जिम कज लखि दिन-कार ॥ हां ए॰ ३ ॥ अमृत जलधर वरिसयो, भवि उरक्षेत्र मझार । दर्शन सुरतर ऊगियो, शिव फलनो दातार ॥ हां ए॰ ४ ॥

智能和高温度的人,我们是我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们就是我们的人,我们们是我们的人,我们是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः । विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ ह्रीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् सुविध जिने-न्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

### दशम श्री शीतल जिन पूजा

॥ दोहा ॥ मुझ तन मन शीतल करो, श्री शीतल जिनराय । तम समरण जलघारसे. अंतर तपत पुलाय ॥१॥

### ॥ राग घाटो ॥ ( दादा कुशल सुरिन्द॰ )

मेरे दीन दयाल तुम मये सकल लोक प्रतिपाल। सुणि शीतल जिनवर महाराज, चरण शरण धर्यों प्रभुनो आज ॥ मेरे दीन॰ ॥ न नमूं सहु सिवकारी देव, करसूं चरण कमलनी सेव ॥ मेरे॰ २ ॥ जैसे सुमिरण करतल पाय, कुण ले कांच सकल हुलसाय। तुम सम सुरवर अवर न कोय, हेर हेर जग निरख्यो जोय ॥ मेरे॰ ३ ॥ प्रभु दर्शन जलधर धनधोर, लिखय नृत्य करे भविजन मोर। पद शिवचन्द्र विमल भरतार, अरज एह उर धारिये सार ॥ मेरे॰ ४ ॥

#### ॥ काव्य॥

सिलल चन्दन पुष्प फलवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नव्य-मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीमिरहं वसुमिर्य्यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् शीतल जिने-न्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

### एकाद्दा श्री श्रेयांस जिन पूजा

॥ दोहा ॥ श्रीश्रेयांस जिनेन्द्र पद, नद द्युति सलिलाधार । जे नेत्रे मञ्जन करे, ते शुचि हुई विधुतार ॥१॥

॥ राग ॥

( सोहम सुरपति वृषभ रूप करि न्हवण॰, )

श्रीश्रेयांस जिनेश्वर जग गुरु, इन्द्रिय सदनसमंद हैं। जसु वसु विध पूजन से अरचो, उर धिर परमानन्द हैं।। ए समिकत धर श्रावक करणी, हरिणी भविमन रंग हैं। विजय देव जिन प्रतिमा पूजी, जीवाभिगम उपांग हैं।। श्री॰ २।। सूरियाम प्रमु पूजन करियो, राय पसेणी उपांग हैं। ज्ञाता अंगे द्रौपदी श्राविका, पूज्या जिन प्रति बिम्ब हैं। काल अनंत

भमसी भव वनमें, मंदमती भय भ्रान्त हैं ॥ श्री॰ ३ ॥ विष्णु मात तनु जात नृप, विमल कुलंबर हंस हैं । सकल पुरन्दर अमर असुरगण, शिरो-वरि प्रमु अवतंस हैं । इम सुरवरनी परिश्रावक जे, पूजे जिन उछरंग हैं । ते शिवचन्द्र परमपद लहिस्ये, निरचय करि भव भंग हैं ॥ श्री॰ ४॥

#### ॥ काव्य ॥

सिंछ चन्दन पुष्प फलवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुघूपकैः। विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः जिनममीमिरहं वसुमिर्ध्यजे॥५॥ ॐ ह्रीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् श्रेयांस जिने-न्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, सुद्रां यजामहे स्वाहा।

## द्वादश श्री वासुपूज्य जिन पूजा

॥ दोहा ॥

हिव बारम जिनवरतणी, पूजन करिये सार । माव भक्तियुत भवि सदा, द्रव्य भक्ति चितघार ॥१॥

॥ राग ॥

( सब अरित मथन मुदार धूपं )

सकल जगजन करत वंदन, जया नंदन सामि रे। दुरित ताप निकन्द चन्दन, परम शिव पद गामि रे।। देवा॰ २॥ नृपति वर वसुपूज्य नृप कुल, विपिन नंदन जात रे। सहिर चंदन नंद नंदन, नंद मदिकय घात रे॥ देवा॰ ३॥ वासु पूज्य जिनेन्द्र पूजो सकल जन महाराज रे। करत नृति शिवचन्द्र प्रमु ए, निष्तिल सुर सिरताज रे॥ देवा॰ ४॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलब्रजै:, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकै:। विविध नव्य मधुप्रवरान्नकै: जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् वासुपूज्य जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, घूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## त्रयोदश श्री विमल जिन पूजा

॥ दोहा ॥

विमल विमल प्रभु कर मुझे, मिलन कर्म करो दूर। तेरम प्रभु रिमये सदा, मुझ उर मिझ गुणपूर॥१॥ ॥ ढाल ॥

(सिद्ध चक्र पद वंदो रे भ॰)

विमल चरण कज वंदो रे, वंदनसे आनन्दो रे। जसु गणधर मुनि-वर गण मधुकर, सेवत पद अरविन्दो। स्थाम उदर सुगति मुक्ता फल, कृतवर्मा नृप वंदो रे॥ भवि॰ २॥ सहुजग मंडल विमल करणकूं, जिन शासन नम चंदो। उदय भयो भवि कुमुद विकसवा, वर गुण रयण समंदो रे॥ भवि॰ ३॥ यदि भव बंघ हरण भवि चाहो, प्रभु वंदी चिर-नंदो। विमल चिदानन्द घन मय रूपी, नित वंदत शिवचन्दो रे॥भ०॥॥ काल्य॥

सिंहल चन्दन पुष्प फलवाजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् विमल जिने-न्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा।

चतुर्दश श्री अनन्त जिन पूजा

॥ दोहा ॥

हिव चउदम जिन पूजतां, हरिये विषय विकार। मो भवियण सुणिये सदा, ए प्रभु सरणाघार॥१॥ ॥ ढाल ॥

( पंचवणीं अंगी रची॰, )

पूज करणी प्रभुजीनी दुरित निवारी ॥ दुरित॰ ॥ अनंत तरणि हिम

किरण तरण तर, किरण निकर जीता है भारी। अनंत नाणवर दर्शन तेजे, प्रभुसूं यशोदर हैं अवतारी ॥ पू॰ २ ॥ छोकाछोक अनंत द्रव्य गुण, पर्याय प्रकट करण है हारी। तातें अन्वय युत जिन घरियो, अनंत नाम अति है मनुहारी ॥ पू॰ ३ ॥ सिंहसेन नृप नंदन वंदन, करते इन्द्रचन्द्रें सुखकारी। सादि अनंत मंग स्थिति घरियो, पद शिवचन्द्र विजयये-धारी ॥ पू॰ ४ ॥

#### ॥ काव्य ॥

सिळळ चन्दन पुष्प फळवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुघूपकैः। विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः जिनममीमिरहं वसुमिर्य्यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् अनन्त जिने-न्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, सुद्रां यजामहे स्वाहा।

## पञ्चद्रा श्रीधर्म जिन पूजा

॥ दोहा ॥

भानुभूप कुळ भानुकर, पनरम जिनसुर सार। शोभित सहु जग विपिनजन, हरष फळद जळघार ॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

धर्म जिनेश्वर धरम धुरंधर, जग बन्धव जग बाला। सुव्रता नंदन पाप निकंदन, प्रभु भये दीन दयाला॥ मैं वारिजाऊं २॥ प्रभु धीरज गुण निरिष्ठ अमर गिरि, लिज लीनो अचला धारा। जिन गंभीरता चरम सिंधु लिख, किय लोकान्त विहारा॥ मैं॰ धर्म॰ ३॥ ए जिन चंद्र चरण अरचनतें, लिह जिन पति अवतारा। करम वैरि दल किर भवि लिहस्यो, पद शिवचन्द्र उदारा॥ मैं॰ धर्म॰ ४॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलबजैः, सुविमलाक्षत दीप सुघूपकैः। विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् धर्म जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## षोडश श्री शान्ति जिन पूजा

॥ दोहा ॥

अचिरा उदरे अवतरी, शांति करी सुखकार । मारि विकार मिटायके, नामधरचो शांतिसार ॥१॥

॥ राग विभास ॥

( भावधरि धन्य दिन आज सफलो गिणूं, )

शान्ति जिनचंद्र निज चरण कज शरण गत, तरिण गुणधारि भववारि तारी । कुमित जन विपिन जिन, कुमित घन बृतिन तित, छितिन शितधार तरवार वारी ॥ शां॰ २ ॥ एक भव पद उभय चक्रधर तीर्थकर, धारिया वारिया विघनवारी । सकल मद मारिया, विमल गुण धारिया सारिया मिक्त वंछित अपारी ॥ शा॰ ३ ॥ हरिण लंछन धरा, वर्ण सुवरण करा, सुरवरा हित धरा गत विकारी । मोहभट धरिण धरगण हरण वज़-धर, कुमुद शिवचन्द्र पद रजनिकारी ॥ शा॰ ४ ॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्द्रन पुष्प फलब्रजैः, सुविमलाक्षत दीप सुघूपकैः। विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ ह्रीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् शान्ति जिने-न्द्राय जलं, चन्द्रनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा।

## सप्तदश श्री कुन्थु जिन पूजा

॥ दोहा ॥

सतरम जिनवर दीपसम, मिझ भवसागर जाण। भक्ति युक्ति नित पूजिये, छिहये अमल विनाण ॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

### ( अरिहन्त पद नित ध्याइये )

कुंथु जिणंद गुण गाइये ॥ वारि॰ ॥ सन वंछित फल पाइये रे । प्रमु समरण लय लाइये ॥ वारि॰ ॥ सिवसव तिज शिव जाइये रे ॥ कुंथु॰ ॥२॥ भव जलगत निज आतमा ॥ वा॰ ॥ करणा उर धरि ताइये रे । चरण करण उपयोगिता ॥ वा॰ ॥ ग्रहण करण कूं धाइये रे ॥ वा॰ ॥ कुं॰ ॥३॥ ए प्रमु दर्शन जीव ने ॥ वा॰ ॥ अनुभव रसनो दाइये रे । वर शिवचन्द विमल बधे, दिन दिन शोभा सवाइये रे ॥ कुं॰ ॥॥॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुप्प फलवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः । विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीसिरहं वसुमिर्व्यजे ॥५॥ ॐ ह्वीं परम परमा-त्मने अनन्तानन्तं ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् कुंथु जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुप्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

### अष्टादश श्रीअरनाथ जिन पूजा

॥ दोहा ॥

जिन अठारमो ध्याइये, भविजन चित्त मझार । करण तीन इककर मुदा, प्रतिदिन जयजयकार ॥१॥

#### ॥ राग ॥

. ( वसंत संग लागी ही आवे, कुण खेले तोसूं होरी रे )

निज विमल भक्तिसे अर जिनसे नित रिमये रे ॥ निज॰, नि॰ ॥ निजगुण निजगुण तुल्य करणकूं, चंचल चित हिय दिमये रे ॥ नि॰ ॥२॥ सुमित युवित संयम उर धरिके, कुमित नारि संग गिमये रे ॥ नि॰ ॥ अनुभव अमृत पान करणते, विषय विकृत विष दिमये रे ॥ निज॰ अर॰ ॥३॥ जिनवर संग रमण दव अनले, पंक सघन वन धिमये रे । कहे शिवचन्द्र जिनेन्द्र रमणसे, भवरणमें निव भिमये रे ॥ नि॰ ॥ ॥

the translations and techniques is the result to the test that the state of the state of the

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः । विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ हीं परम परमा-त्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् अरनाथ जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

### एकोनविंश श्रीमिल्ल जिन पूजा

॥ दोहा ॥

उगणीसम जिन चरणकज, भमर होय लयलाय। सेवे तसु भवि भमरता, अगणित दुरित विलाय॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

मिं जिणंद उपकारी रे।। वाला मिं ।। में तो वारी जाऊं वार हजारी रे।। वाला मिं ।। कुंम नरेक्कर गगनांगणमें सहस किरण अवतारी रे।। वाला मिं ।। शा पूरव भव षट्मित्र नरेन्द्र प्रति, बोधि सिन्धु भवतारी। वेदत्रयी चिर ही तनु धारखो, सकल संघ सुखकारी रे।। वाला मिं ।। शाकल कुशल हिर चंदन तरुकर, नंदन वन अनुकारी रे। संघ चतुरविध भूरि खचरगण प्रणत चन्द्र अनुहारी रे।। वाला मिं ।।।।।।।

#### ॥ काव्य ॥

सिंछल चन्दन पुष्प फल बजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नव्य मधु प्रवरान्नकैः, जिनममीमीरहं वसुमि-र्य्यजे ॥५॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् मिल्ल जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा।

## विंशतितम श्रीमुनिसुव्रत जिन पूजा

॥ दोहा ॥

पद्मोत्तर वर पद्मनद, गत पर पद्म समान । विंशतितम जिन पूजिये, केवल लिन्छ निधान ॥१॥ ॥ राग गरवो (ढाल)॥

( सुण चतुर सुजाण, परनारीसे प्रीति कबहु नहिं कीजिये )

मुनि सुव्रत जिनेन्द्र सुनिजर धरि मुझपर वर दरशन दीजिये। प्रभु दरश प्रीति निरुपाधिकता, करिये छिहये शिव साधकता। तब तुरत मिटे सव बाधकता॥ मु॰ २॥ अमृतमें साध्य पणो विछसे, प्रमु दरशन साधनता उछसे। तब मुझमें साधकता मिछसे॥ मु॰ ३॥ मिन्नादि करणता यदि विघटे, एकाधि करणता यदि सुघटे। तबमुझ शिव साधकता प्रकटे॥ मु॰ ४॥ एकाधिकरणता मुझ करिये मिन्नाधिकरणता परिहरिये। शिवचन्द्र विमल पद तब वरिये॥ मु॰ ५॥

经确处的 经外线 经外班 外交 电影对象 一种正好的的 有处的人 不在 经心理的现在分词 经经验的现在分词 经分价的 化对抗性 化对抗性 化现代的 化克勒氏检验检尿检验检验检验检验检验检验检验检验检验

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्द्रन पुष्प फलवजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नन्य मधुप्रवरान्नकैः जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥६॥ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् मुनिसुव्रत जिनेन्द्राय जलं, चन्द्रनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

### एकविंशतितम श्री निम जिन पूजा

॥ दोहा ॥

अंतर वैरि नमाविया, तब लिहियो निम नाम । भविजन ए प्रभु पूजसे, सरिये वंछित काम ॥१॥

#### ॥ राग (ढाल) ॥

( हम आये हैं शरण तिहारे, तुम प्रभु शरणागत तारे, )

श्रीनिम जिनवर चरण कमलमें, नयन ममर युग धरियें रे। तिण किय गुण मकरंद पानसे, चेतन मदमत करियें रे॥ वारि चेतन॰ २॥ एह चरण कज अहिनश विकसे, परकज निसि कुमलावे रे। ए न बले बिल तुहिन अनलसे अपर कमल बल जावे रे॥ वा॰ ३॥ ए पद कज गुण मधुरस पीवत, जीव अमरता पावे रे। अपर कमल रस लोभी मधुकर, कजगत गज गिल जावे रे॥ वा॰ ४॥ परकज निजगुण लिन्छपात्र हैं, पदकज संपद् देवें रे। तातें पद शिवचन्द्र जिणंदके अहिनिश सुरवर सेवें रे॥ वा॰ ४॥

#### ॥ काव्य ॥

सिलल चन्दन पुष्प फलवर्जैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः जिनममीमिरहं वसुमिर्ध्यजे॥६॥ ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् निम जिने-न्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, सुद्रां यजामहे स्वाहा।

### द्यविंशतितम श्री नेमी जिन पूजा

॥ दोहा ॥

बावीसम जिन जगगुरू, ब्रह्मचारि विख्यात । इण वंदन चंदन रसे, पाप ताप मिट जात ॥१॥ ॥ राग रामगिरि (ढाल)॥ ( गात्र लूहे जिन मन रंगसूं रे देवा )

नेमि जिणंद उर धारिये रे, विषय कषाय निवारिये रे। वारिये हां रे बाला बारिये, ए जिनने न विसारिये रे॥ वा॰ २॥ जलधर जिम प्रमु गर-जता रे, देशना अमृत वरसता रे। वरसता हां रे बाला वरसता, भविक मोर सुनि उलसता रे ॥ वा॰ ३॥ समवसरण गिरि परिहरचा रे, भामंडल चपला वह्या रे। चपला वह्या, सुरनर चातक ऊमह्या रे ॥वा॰४॥ बोध बीज उपजावियो रे, भवि उर क्षेत्र बधावियो रे। भविक सुगति फल पावियो रे॥ वा॰ ५॥

#### ॥ काव्य ॥

सिल्ल चन्दन पुष्प फलबजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः विविध नव्य मधु प्रवरान्नकैः जिनममीभिरहं वसुभिर्ध्यजे ॥६॥ ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् नेमि जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे खाहा ।

## त्रयोविंशतितम श्रीमत्पार्श्व जिन पूजा

॥ दोहा ॥

अखसेन नंदन सदा, वामोदर खिन हीर। लोक शिखर शोभे प्रभू, विजित कर्मबङ् वीर ॥१॥

॥ राग ॥

( वाजे तेरा विञ्जुआ बाजे, )

पास जिणंदा प्रमु मेरे मन बिसया। शिव कमलानन कमल विमल कल, तर मकरंद पान अति रिसया।। वामानन्दन मोहिन मूरत, सकल लोक जनमन किय विसया।। पास जि॰ २॥ परम ज्योति मुख चंद विलोकत, सुरनर निकर चकोर हरिसया। अंजन गिरि तनु दुति जिन जलधर, देशना अमृतधार वरिसया।। पास जि॰ ३॥ पिय किर भिव चिरकाल तरिसया, मुगति युवित तनु तुरत फरिसया। कुमुद सुपद शिवचन्द्र जिणंदिनी, वारिजाऊं मन मेरो अतिह हुलसिया।। पास जि॰ ४॥

#### ॥ काव्य ॥

सिल्ल चन्दन पुप्प फलविजः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः। विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् पार्व जिने-

P.家里大生生生之之生,是也生生生生生生生生生生生生,是是是有多少的,是是是一种,他们们们们们们们们们们们们们们的一个,是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个

न्द्राय जलं चन्दनं, पुष्पं, घूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, वस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## चतुर्विंशतितम श्रीमद्यीर जिन पूजा

॥ दोहा ॥

इक्ष्वाकु कुल केतु सम, त्रिशलोदर अवतार। ए प्रमुनी नित कीजिये, विविध मक्ति सुखकार ॥१॥

॥ राग ॥

( तेज तरण मुख राजे, )

चरम वीर जिनराया, मेरे प्रभु चरम वीर जिनराया। सिद्धारय कुल मंदिर ध्वज सम, त्रिशला जननी जाया। निरुपम सुन्दर प्रभु दर्शन तें, सकल लोक सुख पाया॥ मेरे॰ २॥ वामा चरण अंगुष्ट फरसतें, सुर गिरिवर कंपाया। इन्द्रभूतिगणधर मुख मुनिजन, सुरपित वंदित पाया॥ मेरे॰ ३॥ वर्तमान शासन सुखदाया, चिदानंद घनकाया। चन्द्र किरण गुण विमल रुचिर घर, शिवचन्द्र गणि गुण गाया॥ मेरे॰ ४॥ वरसनंद\* मुनि नाग घरणि मित, द्वितीयाश्विन मनमाया। घवल पक्ष पंचिम तिथि शनियुत, पुरजय नगर सुहाया॥ हां मेरे॰ ५॥ श्रीजिन हर्ष सूरीश्वर साहिब, वर खरतर गच्छराया। क्षेमकीर्ति शाखा भूषण मणि, रूपचन्द्र उवझाया॥ मेरे॰ ६॥ महापूर्व जसु भूरि नरेश्वर, वंदे पद हुलसाया। तासु शिष्य वाचक पुण्यशील गणि, तसु शिष्य नाम घराया॥ मेरे॰ ७॥ समय सुन्दर अनुप्रही ऋषिमंडल, जिनकी शोमा सवाया। पूज रची पाठक शिवचन्दे, आनंद संघ बधाया॥ मेरे॰ ८॥

#### ॥ काव्य॥

सिलल चन्दन पुष्प फल ब्रजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः । विविध नव्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥९॥ ॐ हीं परम परमा-

<sup>\*</sup> यह पूजा उपाध्याय श्री शिवचन्द्रजी महाराज की बनाई हुई है और सं० १८७६ में दूसरे आसोज सुदी ४ शनिवार को बनी है।

त्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय जिनेन्द्राय जलं<sup>न</sup>, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेद्यं, फलं, बस्त्रं, मुद्रां यजामहे स्वाहा।

# शासन पति पूजा

### प्रथम जल पूजा

॥ दोहा ॥

सरस्वती जगदीश्वरी, श्रुतदेवी सुखदाय। जिन मुख उद्भव भारती, नमों शारदा माय ॥१॥' वर्धमान जिनवर नमूं, जिन शासन सरदार। विझ हरण मंगल करण, नमूं मंत्र नवकार ॥२॥ तूं दायक सोवन गुरू, वाकूं करूं प्रणाम। दीवाली पूजन रचूं, बीर जिनेखर नाम ॥३॥ पूजा शिव सुख दायिनी, कहसूं सूत्र प्रमाण। शासनपति महाबीर के, पूजो छह कल्याण ॥॥॥ ॥ सोरठा ॥

जल चन्दन वरफूल, धूप दीप अक्षत महा। फल पटकूल, ध्वजा अर्घ आरात्रिका ॥५॥ ॥ दोहा ॥

कलशा भरी, पूजा त्रिशलानंद् । उत्तम जल निर्मल होवे आतमा, दिन दिन होत आनंद ॥६॥

॥ कवाली ॥

( राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आगया ) आज मैं आया शरणमें, नाथ करुणा कीजिये। कठिन कमों में पड़े

<sup>ी</sup> जल, चन्दन, पुष्प, धूप, दोपक, अक्षत, नैवेद्य, फल, नारियल, वस्न और नगदी चीजं चौवीस चौवीस होनी चाहियें।

की लाज अब रख लीजिये॥ जातिकी एक ब्राह्मणी थी, देवा नंदा नाम था। ऋषभदत्तकी वो वधू थी, विश्वकुल उजला दिया॥ आज॰ ७॥ शुक्क ल्रह आषाढ की, रात्री पटल से छा रही। देवानंदा ब्राह्मणीने, अल्प निद्रा ले लई ॥ आज॰ ८॥ माता बनाई आपने, उसके उदर अवतार ले। दिवस ब्यासी रहे उनके, मनोरथ सब फल चले ॥ आज॰ ९॥ इंद्र के आदेश से, हरनेगमेषी आ परे। उस ब्राह्मणी की कोखसे, सिन्दार्थ के घरमें घरे॥आज॰ १०॥ शास्त्र इसको गर्म हर, कल्याण कह अपना लिया। आपने उस ब्राह्मणी का, नाम अजरामर किया॥ आज॰ ११॥

( किससे करिये प्यार यार खुदगरज जमाना है )

महावीर जिनचंद नंद, सिद्धारथ राजा के ॥ प्राणत स्वर्गलोक से आए, क्षत्रीकुंड नगर मन भाए। त्रिशला उदर अवतार लियो, नंदन महाराजा के ॥ महा० १२ ॥ आखिन विद तेरस दिन आए, माता उदर गर्भ कहलाए। धनद देव मंडार भरे, तत्क्षण महाराजाके ॥ महा० १३ ॥ स्वप्न चतुर्दश मात निहारी, सचराचर सब भए सुखारी। घर घर मंगल माल होत, दिन दिन महाराजा के ॥ महा० १४ ॥ चैत्र सुदी तेरस दिन आया, तीनलोक में आनंद छाया। जन्म लीन महाराज घरे, सिद्धारथ राजा के ॥ महा० १५ ॥ सकल भुवन में कर उजियारे, दास चतुरके कारज सारे। करे जन्म अभिषेक सुरासुर, पित महाराजा के ॥ महा० १६ ॥

( चाल इन्द्रसभा )

पाप कर्म सिव घोवन कारन, सुद्ध चेतन परकास । जल पूजन कर शासन पतिकी, निर्मल आतम भास ॥१७॥ (रागिनी भैरवी त्रिताल)

प्रभुजी को सुरपतिस्नात्र करावे, सुर नर सवि सुख पावे ॥ उत्तम कलश सुवर्ण रजत के, नीर सुगंध भरावे । क्षीरोदक गंगोदक आने, सर्वोषधि जल लावे ॥प्र०१८॥ तीर्थोदक वर पदाहहोदक, जल अभिषेक करावे । कल्याणक अभिषेक करे जो, दास चतुर गुणगावे ॥प्र०१९॥

#### ॥ ञ्लांक ॥

वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महिता, वीरंबुधाः संश्रिताः। वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचया वीराय नित्यं नमः॥ वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपः। वीरे श्री धृति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीरभदंदिश ॥२०॥

ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय जलं यजामहे स्वाहा।

## द्वितीय चन्दन पूजा

॥ दोहा ॥

केशर चन्दन मृगमदा, अंबर और बरास । लेई पूजी सिन्दार्थसूं, महाबीर हरि रास ॥१॥ (कितनीक दूर तेरी काशी रे पांडे)

शासनपति महावीर रसीछे, शासनपति महावीर रसीछे॥ छप्पन दिक्कुमरी गुण गाव, आवे जिनवर तीर रसीछे। चांसठ सुरपति पांडुक वन में, पूजे जिनवर वीर रसीछे॥२॥ ताल मृदंग दुंदुभी बाजे, सरनाई गंभीर रसीछे। ताथंइतान करत सूं विनता, तीर करे प्रभु तीर रसीछे॥३॥ देव सकल सुरनाथ हुकुम से, लावे तीरथ नीर रसीछे। विस चन्दन वनसार विलेपन, लावे सुरवर घीर रसीछे॥४॥ शकडंद्र पड़ गए संशय में, देखावाल सरीर रसीछे। संशय मोचन चरण परससे, मेरु चलायो घीर रसीछे॥४॥ थर थर कांप गये सुरपति सुर, देखि अतुल वल वीर रसीछे। दास चतुर अवप्रभुकूं पूजे, कुंकुम चंदन सीर रसीछे॥६॥

( चाल इन्द्रसभा )

शुद्धातम चन्द्रन करि घिसिये, ज्ञानादिक गुण साथ। सौरभ प्रगटे सकल लोक के, होय निरंजन नाथ॥७॥ a populari produkti populari populari populari populari populari populari populari populari populari populari

### (रागनी त्रिताल)

भक्ति वाले! शासन नायक, सेव अब पूज निरंजन देव॥ केशर चंदन मृगमद भेली, और बरास मिलेव। क्रम जानूं कर कंघ सीस भाल गल, नव अंग पूजन भेव॥ भ०८॥ मेरो साहिब प्राण पियारो, जो है देवाधि देव। याके अंग परस सुख उपजे, वो मुख कहि न सकेव॥ भ०९॥ प्रभुगत रागी अद्भुत रागी, यह आश्चर्य कहेव। हे अनियारे अखियन वारे, दास चतुर सुख देव॥१०॥

#### ॥ श्लोक ॥

वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महितो, वीरंबुधाः संश्रिताः । वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य घोरं तपः । वीरे श्री धृति कीर्ति कान्ति निचयः, श्री वीरभद्रंदिश ॥११॥ ॐ ह्वीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय चन्दनं यजामहें स्वाहा ।

## तृतीय पुष्प पूजा

॥ दोहा ॥

अपतित भूमि सुगन्ध शुभ, घौत प्रमार्जित फूछ । पंच वरण भाजन भरी, पूजन समकित मूछ ॥१॥

( दिलदार यार गबरू राखूं घूंघट का पट में )

सुनिये विनय हमारी, महावीर नाम बारे। हम बाल मित्र आए, आज्ञा पिता कि पाए। खेलन कुं जीव चाहे, महावीर नाम बारे। सुनिये॰।।२।। आछी अशोक वारी, उसमें खिली है क्यारी। फूलन बहार न्यारी, महावीर नाम बारे। सुनिये॰।।३।। चाले सखा बुलाए, वन वाटिकामें आए। फूलनके हार पाए, महावीर नाम बारे। सुनिये॰।।।।। अज्ञान का पठाया, सुर एक मूर्ख आया। करि नाग रूप घाया, महावीर नाम बारे। सुनिये॰।।।।। आके सखा पुकारा, आता है नाग कारा। सुनके उछार डारा, महावीर नाम वारे। सुनिये॰।।६।। पुनि कीन दुष्ट

,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们们们的人,我们们们们们的,我们们们们们的,我们们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们们的人,我们们们们们的

माया, प्रमुने उसे दबाया। अब दास सिर नमाया, महाबीर नाम बारे। सुनिये॰ ॥७॥

#### ॥ इन्द्रसमा ॥

हृद्य कमलदल स्थित परमेश्वर, चिदानंद भगवान । वाके गुण कुसुमाविल करके, पूज सकल सुखदान ॥८॥

#### राग मालवी गौडी

पूज हो कल्याण प्रमुका, सकल सुर सुख दाय ये देवा। पंच सायक दु:खदायक, नास तसु हो जाय ये देवा, नास। मालती मुचकुंद दमणो, केतकी सरसाय ये देवा, केतकी। पडल चंपक मोगरा सिति, बोलश्री वरलाय ये देवा बोलश्री। ॥९॥ पांच वरण प्रमोद दायक, कुसुम धन वर साय ये देवा कुसुम। भक्ति भाव प्रमोद करिके, सरस दाम बनाय ये देवा, सरस। ॥१०॥ नाम मेरो प्राण जीवन, देख मन हुलसाय ये देवा, देख। चतुर सागर दासने अब लियो हृदय लगाय ये देवा, लियो। ॥११॥

#### ॥ श्लोक ॥

वीरः सर्व सुरासुरेन्द्र महितो, वीरं बुधाः संश्रिताः । वीरेणामिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः । वीरात्तीर्थ मिदं प्रवृत्त मतुलं, वीरस्य घोरं तपः । वीरेश्री धृतिकीत्ति कान्ति निचय, श्रीवीरमद्रं दिशः ॥१२॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय पुणं यजामहे स्वाहा ॥

### चतुर्थ धूप पूजा

॥ दोहा ॥

शुद्धीषघ चूरन करी, द्रव्य सुगन्ध मिलाय। प्रमु सम्मुख करिये हवन, कर्म समिध जल जाय ॥१॥

( उद्धवजी कब दर्शन देंगे, बंशी के बजाने वाले )

सांइयां अब कब मिलना होगा, कहे नंदीवर्धन भाई ॥ तुम संयम मारगमें जाते, हम ऊपर दया न लाते । अब काह करें हम नायजी,

**水子沙洋花达的 医治疗水结肠液类 光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光** 

ना रहे पिता अरु माई ॥ सांइयां॰ २ ॥ मगसर विद दशमी आई, इन्द्रा-दिक इन्हें बघाई । अब संयम लेते सांइयां, सब जीवको सुखदाई ॥ सांइयां॰ ॥३॥ यह संयम मारग वंका, निहं इसमें कुछ भी शंका । यह नहीं सोवनी लंका, कइ कष्ट परे दुखदाई ॥ सांइयां॰ ॥४॥ संसार सकल दुखखानी, कइ मरे जा रहे प्रानी । यह सांची विधि तुम जानी, इस कारण चले दुराई ॥ सांइयां॰ ॥५॥ प्रभु संयम लेकर भारी, सिव कर्म सिमध कूंजारी । कहे दास चतुर बिलहारी, कर जोिड़ बीर जिन राई ॥ सांइयां॰।।६॥

#### ॥ इन्द्रसभा ॥

अष्ट कर्म वनदाह करन घन, है तप अग्नि समान । · पिंडपात्र करि धूप करेसो, पावे निर्मल ज्ञान ॥७॥

( रागनी एमन कल्याण, धीमें त्रिताले की दुमरी )

तूं ईश्वर प्राण पित मेरा, और न कोई सहायक मेरा॥ तूं ही जगतारक दुःख निवारक, असरन जनको सरन है तेरा। कृष्णागुरु अरु मृगमद अंबर, लेइ घनसार लोबान सु गहेरा॥ तूं॰ ८॥ धूप करों प्रभु सम्मुख तोरे, सरस सुगंघ अति सुख देरा। दास चतुर कूं पार उतारो, मैं हूं प्रभु शरणागत तेरा॥ तूं॰ ९॥

#### ॥ श्लोक ॥

वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महितो, वीरंबुधाः संश्रिता। वीरेणामिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः। वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपः। वीरे श्री घृति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीरभद्रंदिश ॥१०॥ ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय धूपं यजामहे स्वाहा।

### पञ्चम दीप पूजा

॥ दोहा ॥

शुद्ध हवी शुभ पात्रमें, शुद्ध वर्तिका जोय। करि दीपक पूजे प्रभू, मोह तिमिर क्षय होय॥१॥ (रागनी मांड)

महावीर प्रभूने तप संयम दीपाया हैंजी वाह, वाह वाह जी हो हो हो हो महावीर प्रभूने ॥ चंड कौशिक फणी आयके, दियो आपके डंक । महाराज उसको अष्टम स्वर्ग पठाया हैंजी वाह ॥ वाह०२॥ शूल हस्त घर है दैत्यनें, दिये कष्ट अति घोर । बिलहारी उसको सिद्धारथ समझाया हैंजी वाह ॥ वाह०३॥ संगम सुर एक नीचनें, दिये घोर उपसर्ग । सुरराज उसको मुग्दर मार भगाया हैंजी वाह ॥ वाह० ४॥ कानोंमें कीलें दई, गवली नीच अजान । जिनराज उसपर शान्ति भाव दरसाया हैंजी वाह ॥ वाह०५॥ तप दीपक दीपाय के, मोह तिमिरक्षय कीन । महावीर प्रभूके दास चतुर, गुण गाया हैंजी वाह ॥ वाह०६॥

॥ इन्द्रसभा ॥

चेतन पात्र सुकर्म वर्तिका, दुखद कर्म हिव होय। ज्ञान ज्योति प्रगटें तन्तु भीतर, तम अज्ञानको खोय॥॥॥ (रागनी भैरवी)

प्राण मेरे ल्यो सुप्रदीपक आज, साहेब गरीब निवाज॥ तूं परमेश्वर तूं जगदीश्वर, तूही सुधारन काज। तेरी अखियन पर मैं वारी, जाऊं हूँ महाराज॥ प्रा॰ ८॥ तुमसे मेरा प्रेम देखके, होय कर्मको लाज। अब जो साहेब प्रेम मिटादो, तो मुझ होय अकाज॥ प्रा॰ ९॥ दीख पड्यो अब रूप तुम्हारो, इस दीपकके साज। दास चतुरके बांछित फल गए, रंक निपायो राज॥ प्र॰ १०॥

॥ श्लोक ॥

वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महितो, वीरंबुधाः संश्रिताः । वीरेणाभिहतः

स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपः । वीरे श्री घृति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीरमद्रंदिश ॥११॥ ॐ ह्वीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय दीपं यजामहे स्वाहा ।

### षष्ट अक्षत पूजा

॥ दोहा ॥

पंचवर्ण अक्षत सरस, भरि कंचनके थाल । अक्षत प्रभु गुण गायके, पूजों दीन दयाल ॥१॥ (कृष्ण घर नंद के आये, सितारा हो तो ऐसा हो)

वीर सिद्धार्थके नंदन, जिनेश्वर हो तो ऐसे हों॥ शुदी वैशाख की दशमी, मिला है ज्ञान जिनवर को। कटे हैं फंद कमों के, महावीर हों तो ऐसे हों॥ वीर० २॥ मिला एक आय अभिमानी, इन्द्र भूती ब्राह्मण था। बनाया शिष्य अरु गणधर, गणेश्वर हों तो ऐसे हों॥ वीर० ३॥ दिघ बाहन नरेश्वर की, घिया चंदन सुबाला थी। किया पर वर्तिनी उसको, दयावर हों तो ऐसे हों॥ वीर० ४॥ मंखली पुत्र कोघा ने, जलाए दोय मुनिवर को। किया नहिं कोघ कुछ उसपर, क्षमाघर हों तो ऐसे हों॥ वीर० ५॥ जमाली दुष्ट निन्हव को, दिया सुरलोक रहने को। चतुरसागर मुनीजनके, महेश्वर हों तो ऐसे हों॥ वीर० ६॥

#### ॥ इन्द्र सभा ॥

अक्षत द्रव्य मोक्ष सुख अक्षत, अक्षत केवल ज्ञान। अक्षत तत्त्व योनि पुनि अक्षत, पांचों अक्षत जान॥॥। (रागनी आशावरी)

नाथ तेरे अक्षत सुख से यारी, मैंने करलड़ है सुखकारी॥ तेरे घर में भूख न प्यासा, जन्म नहीं नहिं मारी। रोग न शोक न वृद्ध न बाल न, ये सब अचरजकारी॥ ना॰ ८॥ स्वामी शिव वनिताको

रसियो, जाने सब संसारी। क्षणभर अक्षत सुख नहिं छोड़े, छोक कहें ब्रह्मचारी।। ना॰ ९॥ तूं नहिं हमरी ओर निहारे, हमने काह बिगारी। तेरे कारण पियारे, हम तरसत हैं भारी॥ ना॰ १०॥ तेरे कारण बन बन भटकी, खाक बदन में डारी। दास चतुर की ओर न देखे, अब क्या मरजी तिहारी॥ ना॰ ११॥

#### ॥ श्लोक ॥

वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महितो, वीरंबुधाः संश्रिताः । वीरेणामिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीराचीर्थमिदं प्रवृत्त मतुलं, वीरस्य धोरं तपः । वीरे श्री धृति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीरमद्रंदिश ॥१२॥ ॐ ह्वीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय अक्षतं यजामहे स्वाहा ।

### सप्तम नैवेद्य पूजा

॥ दोहा ॥

सरस शुची पकान्नले, भरि नैवेद्य के थाल । शासनपति महावीरके, आगे धरों रसाल ॥१॥ (तर्ज बनजारे की)

महावीर जिनेश्वर ज्ञानी, सुखदायक बोले वानी॥ करि समवसरण सुर राजा, गढ कांग्रर ओ दरवाजा। विचरल पीठिका जानी, महावीर जिनेश्वर ज्ञानी॥२॥ आशोक वृक्षकी छाया, सिर चामर छत्र धराया। सुर दुंदुमि नाद वखानी, महावीर जिनेश्वर ज्ञानी॥३॥ तहां वैठि परिषदा बारा, मामंडलका उजियारा। सिम देखत जिनवर कानी, महावीर जिनेश्वर ज्ञानी॥४॥ पशुपक्षी सुरनर सारे, मिनमिन देसावर वारे। सिम समझ परे जिनवानी, महावीर जिनेश्वर ज्ञानी॥५॥ वाणी अमृत रस वरसे, सुनि सकल परषदा हरवे। कहे दास चतुर सुख खानी, महावीर जिनेश्वर ज्ञानी॥६॥ ॥ इन्द्रसभा॥

पांच सुमित पंचेंद्रिय निग्रह, सोहि सरस पकान्न । रस अनंत युत मिष्ट पदारथ, छे पूजों भगवान ॥७॥ (रागनी कांगडा प्रभाती)

मेरे प्रभु को मीठो दर्शन, कहो किसको नहिं भावेजी॥ कामी कोधी कपटी धुतारे, उनकूं नहीं सुहावेजी। द्वेषी अज्ञ पापी जन प्रभुकूं, देखि देखि जल जावेजी॥ मेरे॰ ८॥ सज्जन मित्र भले मन वारे, इसके ही गुण गावेंजी। दुष्ट कर्मको मारनहारे, वे इसके ढिग आवेंजी॥ मेरे॰ ९॥ गुड भी मीठों शाकर मीठी, मीठी चिकया मावेजी। अन्न भी मीठो अमृत मीठो, निहं दर्शनके दावेंजी॥ मेरे॰ १०॥ भिर नैवेद्य थाल कंचन के, प्रभुके सम्मुख ठावेंजी। दास चतुर अब मीठो दर्शन, जन्म जन्म विच पावेंजी॥ मेर॰ ११॥

#### ॥ श्लोक ॥

वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महितो, वीरंबुधाः संश्रिताः । वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्त मतुरुं वीरस्य घोरं तपः । वीरे श्री धृति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीरभद्रंदिशः ॥१२॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

### अष्टम फल पूजा

॥ दोहा ॥

फल पूजन महाराज की, करे भविक घरि प्रेम । बिन प्रयास पावें सही, शिवफल निश्चय नेम ॥१॥

॥ तुम बिन दीनानाथ दयानिधि कौन खबर छे मेरी ॥ शासनपति महावीर जिनेश्वर, अविचल शिवसुख पायो रे॥ पावा पुरि में करि चलमासो, सांचो धर्म दिपायो रे। हस्तिपाल राजा प्रशु पूजे, त्वन मन धन हुलसायो रे॥ शा॰ २॥ कइयक श्रावक कइयक राजा, कइयक मुनि मन भायो रे। कइयक देव अमरपित कइयक, प्रमु चरणन चित लायो रे॥ शा॰ ३॥ पुण्य पाल राजा करजोरी, प्रमु चरणां सिर नायो रे। पूछी इस कलियुग की रचना, जिनवर भेद बतायो रे॥शा॰ ४॥ गुरु गौतम कूं आज्ञा दीनी, देवदत्त घर जावो रे। नास्तिक मत का पूरा पंडित, उस कूं तुम समझावो रे॥ शा॰ ५॥ सोहम गणधर कूं समझा के, सूत्रविपाक सुनायो रे। कृपा धर्म को उत्तर सास्तर, दास चतुर सुन पायो रे॥ शा॰ ६॥

### ॥ रागनी पीलू घन्याश्री ॥

फल पूजन फल दायक प्रभु की, करत सुजन भर पार लहेगा।।
शुद्ध अमिक्षत सिटत गलित निहं, पितत न भूमि सुधोत कहेंगा। श्रीफल
पुंगी बदाम छुहारे, द्राक्षादिक फल भेद कहेगा।।७॥ पात्र रजत भिर मधुर
फलिन से, प्रभुके सम्मुख लाय ठवेगा। मुख से किर जिनवर गुण गायन,
ताल मृदंग धुनि युत रहेगा॥८॥ प्रेम सुलाय नयन जल भिर किर,
अशुभ करम क्षणमांहि दहेगा। हम प्रभुको इन फलसे पूजें, प्रभु शिव
फल हमही कूं चहेगा॥९॥ दास चतुर कूं फिर का चिहये, तीन भुवन
जय जय लहेगा। फल पूजन फल दायक प्रभु की, करत सुजन भवपार
लहेगा॥१०॥ ॥ क्लोक ॥

的影子,我看了一句的是的话的是我的我的话,我也是我们的是我们的是我们的,我们们是我们的,我们们是我们的人,我们是我们的,我们是我们的,我们们们的人,我们们的一个

वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महितो, वीरंबुधाः संश्रिताः। वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः॥ वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्त मतुलं, वीरस्य घोरं तपः। वीरे श्री धृति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीरभद्रंदिश ॥११॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय फलं यजामहे स्वाहा।

### नवम वस्त्र पूजा

॥ दोहा ॥

देव दिव्य युग वस्त्र से, पूजो दीन दयाल । बिना वस्त्र निर्वाह नहीं, इस पंचम कलिकाल ॥१॥ 

#### ॥ इंद्रसभा ॥

द्वादश अंग सुतन्तु सूत्र सम, गणधर धुनक समान । देव दुष्य श्रुत निर्मल प्रगट्यो, सो पटधार सुजान ॥२॥

॥ हम दयाका डंका बजाय जायेंगे ॥

प्रभु अरजी हमारी अवश्य सुनो ॥ दुष्ट अधर्मी लोक जगत में, पाखंड पूजन होसि घनो ॥ प्र॰ ३ ॥ तीन वरनके नर पाखंडी, होवेंगे सिम आप जनो । शुद्ध सनातन जैन घरम कूं, करदेंगे वे कनो कनो ॥ प्र॰ ४ ॥ थोड़ा आयुष और बढ़ा लो, इन दुष्टनके मान हनो । शासन नायक वीर जिनेश्वर, बोले सुरनर सभी सुनो ॥ प्र॰ ५ ॥ भावी भाव कूं कोइ न टारे, सत्य मंत्र तुम यही भनो । दास चतुर की अजी न गुजरी, होगयो सुरपति ऊन मनो ॥ प्र॰ ६ ॥

#### ॥ राग श्री ॥

पट युगल वसनमें बलिहारी, बलिहारी में तेरी बलिहारी॥ सुन्दर वेल लगी है तोमें, फूलन की छिव है न्यारी। झीनी झीनी पितयां झलके, नीकी लागत है क्यारी॥ पट० ७॥ भार अल्प और मूल्य घनो है, मोतिनकी झालर सारी। जिन गुनिजन ने तुझे बनाया, उसकी पन में हूँ बारी॥ पट० ८॥ अब मैं मेट करूं हूं तेरी, इन साहिबके सुखकारी। दास चतुर के नाथ पियारो, जो है निरंजन अविकारी॥ पट ९॥

### ॥ श्लोक ॥

वीरः सर्व सुरा सुरेन्द्र महितो, वीरंबुधाः संश्रिताः। वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः॥ वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्त मतुलं वीरस्य घोरं तपः। वीरे श्री धृति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीरभद्रंदिश ॥१०॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय वस्त्रं यजामहे स्वाहा।

### दशम ध्वज पूजा

॥ दोहा ॥

दंड मनोहर लायके, सुंदर ध्वजा बनाय। करो चैत्य महावीर के, उत्सव ध्वजा चढाय॥१॥

( राजुल पुकारे नेम पिया )

गौतम पुकारे प्राणनाथ क्या दगा किया। मुझे छोड़के अकेले आप, मोक्ष चल दिया॥ गर आपकी न राय थी कि, मोक्ष ले चलें। तो अंतका मिलाप मुझसे क्यों हटा लिया। गौतम॰ ॥२॥ हर वखत आप मुझ को, गौतम कह बोलावते। एक आज का ही दिन हुवा, चिलकुल मुलादिया। गौतम॰ ॥३॥ जो होति बात कुछ मि फौरन पूछ आप से। करता दलील आपसे, उस दम बता दिया। गौतम॰ ॥४॥ कहां जाय के विचार अब किस को सुनाऊंगा। आज इस दुविधाने मेरा दिल दुखा दिया॥ गौतम ५॥ सूरत पियारी आपकी, कय देख पाऊंगा। यह दास की पुकार जो थी सब सुनादिया गौतम॰ ॥६॥

### ॥ कोयल कुहुक रही मधु बनमें ॥

में विलहारी पावा पुरि की पावा पुरि के, जल मंदिर की में बिलहारी पावा पुरि की ॥ कार्त्तिक वदी अमावस राते, भीड़ मची इंदर सुरवर की ॥ मैं० ७ ॥ शासन नायक मोक्ष सिधारे, आज्ञा ले सुरवर इंदर की ॥ मैं० ८ ॥ चंदन चय बिच दाह करीके, रत्न पीठिका कर जिनवर की ॥ मैं० ९ ॥ चरण पीठिका स्थापन करिके, पूजा करत सकल ईश्वर की ॥ मैं० १० ॥ नंदी वर्धन आदिक राजा, कीन्हीं यात्रा पावा पुरिकी ॥ मैं० ११ ॥ ध्वज पूजन जिनवर की करके, आसा पूगी-दास चतुर की ॥ मैं० १२ ॥

वीरः सर्व सुरासुरेन्द्र महितो, वीरं बुघाःसंश्रिताः । वीरेणामिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः । वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्त मतुलं, वीरस्य-

घोरंतपः । वीरे श्री घृति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीर मद्रंदिश ॥१३॥ ॐ ह्वीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्री मन्महावीर जिनेन्द्राय ध्वजां प यजामहे स्वाहा ।

## एकादश अर्घ पूजा

॥ दोहा ॥

आठों कर्म खपाय के, मोक्ष गए महाराज । पूजों अर्घ चढायके, दीवाली दिन आज॥१॥ राग मांड (जरा टुक जोबोतो सही )

नाथ मोहि तारोतो सहि, मैं कहों दोहि करजोरी ॥ मैं अज्ञानी कछु ना समझूं, साचो मूढ़ मई । इन कर्मनि में मेरो रहवो, आछो है नहीं ॥ नाथ॰ २ ॥ भूछ परचो मैं पंथ तुम्हारो, भटक्यो चार गई । दीनवंधु अब राह बतावो, दीनानाथ दई ॥ नाथ॰ ३ ॥ पापी छंपट और धुतारे, मेरे साथ रही । मोरे मन को वे भरमावे, संपति छूट छई ॥ नाथ॰ ४ ॥ जा अब अरजी नहीं सुनोगे, तो मैं आज कही । दास चतुर अब इन दुष्टनसे, बचने को नहीं ॥ नाथ ५ ॥

#### ॥ जोगिया आशावरी ॥

नाथ तेरे चरण कमल पर वारी, तेरी यात्रा करे नर नारी॥ खरतर गण नम मंडल सूरज, आचारज पद धारी। जिन कृपा चंद्र सूरीश्वर राजे, मिहमा अजब बनी॥ नाथ ६॥ जय मुख राज विवेक मुनीवर, कीना विल मुख कारी। संयम तप कृपा गुणवाले, दीपरही उजियारी॥ नाथ० ७॥ पर गन गत जो मिथ्या वादी, कर्दम सम गुणधारी। सूख गए नय मारग खेती, वा अब पक गइ सारी॥ नाथ० ८॥ चारबीस\* शत वर्ष पचासे, गांव तलने मझारी। कार्त्तिक विद चउदस शनिवारे, दीवाली दिन जुहारी॥ नाथ० ९॥ दास चतुर

र्ग ध्वज पूजनमें ध्वजा पर गुरुऑसे वासक्षेप करावे।

<sup>\*</sup> यह पूजा श्री मुनि चतुर सागरजी महाराज की बनाई हुई है और वीर सम्बत् २४६० तथा विक्रमी सम्बत् १६७० के कार्तिक वदी १४ शनिवार को बनी है।

सागर अनुयोगी, कीन्हीं पूजा तयारी। भूल परी जो इन पूजन में, माफ करो अधिकारी॥ नाय॰ १०॥

#### ॥ श्लोक ॥

वीरः सर्व सुरासुरेन्द्र महितो, वीरं बुधाःसंश्रिताः । वीरेणामिहतः स्वकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्तीर्थ मिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य- घोरंतपः । वीरे श्री धृति कीर्ति कान्ति निचयः श्री वीर भद्रंदिश ॥११॥ ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्री मन्महावीर जिनेन्द्राय अर्धं यजामहे खाहा ।

## पञ्च ज्ञान पूजा

### प्रथम मति ज्ञान पूजा

॥ दोहा ॥

वर्द्धमान जिनचंदकूं, नमन करी मनरंग।
पूज रचूं भिव प्रेम से, सांभछजो उछरंग॥१॥
पांच ज्ञान जिनवर कह्या, मित श्रुति अविध प्रधान।
मनपर्यव केवछ वडो, दिनकर जोत समान॥२॥
ज्ञानवड़ो संसार में, गुरु विन ज्ञान न होय।
ज्ञान सिहत गुरु वंदिये, सुचि कर तनमन दोय॥३॥
वीर जिणंद वखाणियो, नंदी सुत्र मझार।
भव्य सदा अनुमव धरो, पावो सुख श्रीकार॥४॥
निरमछ गंगोदक भरी, कंचन कछरा उदार।
श्रुत सागर पूजन करो, भाव धरी भविसार॥५॥
(चित हरख धरी, अनुभव रंगे वीस परम पद सेंविये))

मित अतिह भलो सकल विमल गुण आगर, भविजन सेविये। ए मितज्ञान सदा निमये, निज पाप सकल दूरे गिमये। मन सुद्ध करी, निज गुण रिमये॥ म॰ ६॥ व्यंजन कर अवग्रह इम जाणो, 之人的心是无法的人,也是是不是是一个人,也是不是一个人,是是一个人,他们是不是一个人,他们是是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们也是一个人,他们也是一个人的

चउ मेद करी मनमें आणो, इम माखे श्रीजिन जगमाणो ॥ म॰ ७॥ अरथें करि मेद जिणंद आखें, पण इन्द्री मनकर प्रभु दाखें, मुनि मानस ते दिलमें राखें ॥ म० ८ ॥ विल षट् विध मेद इहां किहये, षट् मेद अपाय करी लिहये, षट् विध घारण मिव सरदिहये ॥ म० ९ ॥ इम मेद अठाइस मिव धारो, इम माखें जिनवर सुखकारो, निश्चय व्यवहार ते अवधारो ॥ म० १० ॥ विल रतन जिलत कंचन कलशे, मिव पूजन कर तनमन उलसे, चिदरूप अनूप सदा विलसे ॥ म० ११ ॥ ए ज्ञान दिवाकर सम किहये, इम सुमित कहे दिलमें गिहये, ए ज्ञानथी अनुपम सुख लिहये ॥ म० १२ ॥ ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमितिज्ञानधारकेम्यो अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

### द्वितीय श्रुतज्ञान पूजा ॥ दोहा ॥

श्रुतघारक पूजन करो, भाव घरी मनरंग। उपकारी सिर सेहरो, भावे जिन उछरंग॥१॥ मृगमद चंदन वाससें, जो पूजे श्रुतअंग। अनुभव शुद्ध प्रगटे सही, पावें सौख्य अभंग॥२॥ (निभजीके नंदाजीसे छाग्या मेरा नेहरा,)

श्रुत जाकी पूजाकर सीखो मिव सेहरा॥ विनय सिहत गुरु वंदन करके छुछ छुछ, पाय नमें गुरु देवरा। तीन तीस आसातन टाली, मगत करे भिव गुणगण गेहरा॥ श्रु॰ ३॥ श्रीगुरु ज्ञान अखंडित वरते, ज्यूं पावस ऋतु वरसे मेहरा। दश विघ विनय करे श्रुत गुरुको, सेवे ज्यूं अछि फूछने नेहरा॥ श्रु॰ ४॥ गुण मिण रयण भरघो श्रुतसागर, देख दरस हरखावे मेरा जियरा। पूजन वायन बिछ बिछ करिये, सीझे वंछित ज्यूं मुनि सेवरा॥ श्रु॰ ५॥ गुरु भगती जैसे गणधरकी, वीर कहे सुण गौतम सेहरा। ऐसे गुरुकी भक्ति सीखो, ए श्रुतज्ञान सकछ सुख

देहरा ॥ श्रु॰ ६ ॥ गुरु बिन और न को उपगारी, श्रीगुरुदेव नित गुण-मणि जेहरा । ऐसे गुरुकी कीरत करके, सुमित घरो दिलमें गुण गेहरा ॥ श्रु॰ ७ ॥

### ( नित निमये थिवर मुनीसरा, )

नित निमये श्रुतधर मुनिवरा। अरथें श्री जिनराज बखाणे, सूत्रें श्रीगुरु गणधरा ॥ नि० ८ ॥ मेघधुनी जिम मविजन सुण के, हरखे ज्यूं केकीवरा । अंग इग्यारे गुणमणि घारक, बारे उपांग उजागरा ॥ नि॰॥ जगत उद्धारण तूं परमेसर, सकल विमल गुण आगरा । छेद पयन्ना नंदी सेवो, मूल सूत्र भवि गुणकरा॥ नि॰ ९॥ श्रुतघारी गौतम गुरु दीवो, पूरवचीद विद्याधरा । पहिलो आचारांग सूत्र वखाणे, चरण करण गुण सुखकरा ॥ नि॰ १०॥ दुजो सुयगड़ांग सूत्रसुणीजे, भेदतिसय तेसठ खरा । तीजो ठाणांग सूत्र विराजे, सुणतां पाप मिटेपरा ॥ नि॰ ११ ॥ चौथो समवयांग सुहावे, अर्थ अनेक करीवरा । पांचमे मगवइ महिमाकरिये ॥ सहस छत्तीस प्रसन्धरा ॥१२॥ छहो ज्ञाता अंगसूं ध्यावो, धरम कथा कहे जिनवरा । नि॰। सातमो अंग उपाशक कहिये, दश श्रावक प्रतिमाधरा । नि॰ ॥१३॥ आठम अंगे जिनवर दाखे, अन्तगड केविल मुनीवरा । नि॰।नवमें अंगे भवि सुन धारो, अनुत्तरववाइं सुखकरा। नि॰ ॥१४॥ प्रश्नविचार कह्या जिन दशमें, अंगुप्ठादिक शुभतरा। अंग इग्यारमें जिनवर दाखे, कर्मविपाक विविध परा ॥ नि॰ १५ ॥ बारमो अंग जिणंद वखाणे, अतिशय गुण विद्याघरा । अक्षर श्रुत विल सन्नी कहिये, सम्यक् भेद अधिकतरा ॥ नि॰ १६ ॥ सादि भेद सपरजव लहिये, गम्यक् भेद सुणो नरा । अंग प्रविष्ट कहे जिनवरजी, भेद चौद सुणजों खरा ॥ नि॰ १७ ॥ इम जो श्रीश्रुत ज्ञान आराधे, भाव भगत कर बहु परा । सुमित कहे गुरु ज्ञान आराघो, बंछित पूरण सुरतरा ॥ नि॰ १८ ॥ ॐ ह्वीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्री श्रुतज्ञानघारकेम्यो अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे खाहा ।

的部分法 地名英国马马斯 在我们在我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们是我们的人,我们就是我们的人,我们就会会会会会会会会会会会会会会会会

<u>指于这种的指引的指指了的非常是不够的,这样,是是不是是不是是的,我们们的,我们们们的,我们们们们们们们们们们们们们们们的,这是是是是一个人的,我们们的,我们们的</u>

## तृतीय अवधिज्ञान पूजा

॥ दोहा ॥

अगर सेव्हारस धूपसे, पूजो अवधि उदार। बोध बीज निरमल हुवे, प्रगटे सुक्ख अपार ॥१॥ नवल नगीने सारखो, ज्ञान वडो संसार। सुरनर पूजे भावसूं, महियल ज्ञान उदार॥२॥ (निरमल होय भज ले प्रभु प्यारा,)

अवधिज्ञानको पूजन करले, ज्यूं पावो भव पार सलूणा ॥ अ० ॥ ज्ञान वडो सुख देण जगतमें, उपगारी सिरदार सलूणा ॥ अ० ॥ शा भेद असंख कहे जिनवरजी मूल भेद षटसार ॥ स० ०॥ वहुमाण हियमाण वखाणे, सूत्रे श्रीगणधार, स० ॥ अ०॥ शा सुरनर तिरि सहु अवधि प्रमाणे । देखें द्रव्य उदार ॥ स० ॥ अवधि सहित जिनवर सहु आवे । याये जग भरतार ॥ स० ॥ भा ज्ञान विना नर मूढ़ कहावे । ढोर समो अवतार॥ स०॥ ज्ञान दीपक सम जग मांहे । दिन दिन अधिकी सार ॥ स० ॥ शा मूलमंत्र जग वस करवाको, एहिज परम आधार, स० ॥ अ० ॥ शा ज्ञाननी पूजा अहनिस करिये, लीजे वंछित सार, स० ॥ ज्ञानने वंदी बोध उपावो, करम कलंक निवार, स० ॥ अ० ॥ ८॥ इत्यादिक महिमा भवि सुणके, पूजो अवधि उदार, स० ॥ सुमति कहे भवि भाव धरीने, सेवो ज्ञान अपार स० ॥ अ० ॥ ९॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीअवधिज्ञान धारकेम्यो अष्टद्रच्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## चतुर्थ मनपर्यवज्ञान पूजा

॥ दोहा ॥

केतिक दमणो मालती, अवर गुलाब सुगंघ। भाव घरी पूजन करो, हरे कुमित दुरगंघ॥१॥ मनपर्यव पूजा करो, विविध कुसुम मनरंग। महके परिमल चिहुं दिसे पांमे सुजन अभंग॥२॥

这种,这个是一个,是是一个,我们是不是是是是是是是,我们是是一个,我们是一个,我们是是一个,我们是是是是是是是是是是是是,我们就是是一个,我们是是是是是是是是的

### ( शत्रुंजानो वासी प्यारो लागे मोरा राजिंदा )

जिनजीरो ज्ञान सुहावे मोरा राजिंदा ॥ जि० ॥ जिन जीरो ज्ञान अनंतो सोहे, कहतां पार न आवे ॥ म्हा॰ जि॰ ॥३॥ सन्नी नर मन परयव जाणे ते सुनि ज्ञान कहावे ॥ म्हा॰ ॥ विपुल्पतीने ऋजुमित किहेये, ए दुय भेद लहावे ॥ म्हा॰ जि॰ ॥४॥ अंगुल अहिए ऊणो देखे, ते ऋजु नाम धरावे ॥ म्हा॰ ॥ संपूरण मानव मन जाणे, तेही विपुल कहावे ॥ म्हा॰ ॥५॥ मनगत भाव सकल ए भाखें, ते चौथो मन भावे ॥ म्हा॰ ॥ एहनी महिमा नित नित कीजे, तिम भवि नाम धरावे ॥ म्हा॰ जि॰ ॥६॥ जगजीवन जगलोचन किहये, सुनिजन ए नित ध्यावे ॥ म्हा॰ दीक्षा ले जिनवर उपगारी, चौथो ज्ञान उपावे ॥ म्हा॰ जि॰ ॥७॥ मनकी संसा दूर करत हैं, सुणतां आण मनावे ॥ म्हा॰ ॥ तन मन सुचिकर पूजन करले, जनम जनम सुख पावे ॥ म्हा॰ जि॰ ॥८॥ विविध कुसुमसे पूजा करतां, बोध लता उपजावे ॥ म्हा॰ ॥ सुमित कहे भवि ज्ञान आराधो, श्रीजिन देव बतावे ॥ म्हा॰ जि॰ ॥९॥ ॐ हीं श्रीपरम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्री मनपर्यवज्ञान धारकेथो अष्टद्रव्यंमुद्रां यजामहे स्वाहा ।

### पश्चम केवल ज्ञान पूजा

॥ दोहा ॥

प्रभु पूजा ए पंचमी, पंचमज्ञान प्रधान ।
सकल भाव दीपक सदा, पूजो केवल ज्ञान ॥१॥
फल दीपक अक्षत घरी, नैवेद्य सुरिभ उदार ।
भाव घरी पूजन करो, पावो ज्ञान अपार ॥२॥
( तुम बिन दीनानाथ दयानिधि कौन खबर ले )

तूं चिदरूप अनूप जिनेसर, दरसन की बलिहारी रे ॥ तूं॰ ॥ निर-मल केवल पूरण प्रगट्यो, लोकालोक विहारी रे । केवलज्ञान अनंत विराजे, क्षायक भाव विचारी रे ॥ तु॰ ॥३॥ ज्योत सरूपी जगदानंदी, अनुपम शिव सुख धारी रे। जगत भाव परकाशक भानू, निज गुण रूप सुधारी रे॥ तु०॥ श॥ सकल विमल गुण धारक जगमें, सेवत सब नर नारी रे, आतम शुद्ध सरूपी भविजन गुण मिणरयण मंडारी रे॥ तु०॥ भा केवल केवलज्ञान विराजे, दृजो भेद न धारी रे। आतम भावे भविजन सेवो, जगजीवन हितकारी रे॥ तु०॥ ६॥ और ज्ञान सब देश कहावे, केवल सरव विहारी रे। सर्व प्रदेशी जिनवर भाखे, साखे श्रीगणधारी रे॥ तु०॥ श॥ भए अयोगी गुणके धारक, श्रेणि चढ़ी सुखकारी रे। अष्ट कर्मदल दूर करीने, परमातम पद धारी रे॥ तु०॥ ८॥ ऐसो ज्ञान बढो जगमांहे, सेवो शुद्ध आचारी रे। सुमति कहे भविजन सुभ भावें, पूजो कर इकतारी रे॥ तु०॥ श॥ फल अक्षत दीपक नैवेद्यसे, पूजो ज्ञान उदारी रे। पूजत अनुभव सत्ता प्रगटे, विलसें सुख, बह्मचारी रे॥ तु०॥ १०॥ ॐ हीं श्री परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीकेवलज्ञान ज्ञानधारकेम्यो अष्टइच्यं मुद्रां यजामहें खाहा।

#### कलश

(केसरियाने जहाजको लोक तिरायो)

असरण सरण कहायो, प्रभु थारो ज्ञान अनंत सुहायो ॥अ०॥
मित श्रुति अविध अने मनपर्यव, केवल अधिक कहायो । मन्य सकल
उपगार करत हैं, श्रीजिनराज बतायो ॥ प्र० ॥११॥ खरतरगच्छपित
चन्द्रस्रीश्वर, राजत राज सवायो । तेजपुंज रिव शिशा सम सोहे, देखत
दिल उलसायो ॥ प्र० ॥१२॥ प्रीतसागर गणि शिष्य सुवाचक, अमृत धर्म
सुपायो । शिष्य क्षमाकल्याण सुपाठक, सद्गुरु नाम धरायो ॥ प्र० १३॥
धरम विशाल द्याल जगतमें, ज्ञान दिवाकर ध्यायो । ज्ञान कियानो मूल
जे किहये । तत्वरमण मन भायो ॥ प्र० १४ ॥ बीकानेर नगर अति सुंदर,
संघ सकल सुखदायो । शुद्धमित जिन धर्म आराधक, भगत करो सुनि
रायो ॥ प्र० १५ ॥ उगणीसे चालीसे वरसे, आसु सुद्दि वरदायो । ज्ञान

<sup>\*</sup> यह पूजा श्री सुमित विजयजी महाराज की बनाई हुई है और सम्बत् १६४० आसोज सुदी में बनी है।

विजयकारक सब जगमें, नित प्रति होत सहायो ॥ प्र॰ १६ ॥ सुमित सदा जिनराज कृपासे, ज्ञान अधिक जस गायो । कुशल निघान मोहन स्रोन नाभ, रूच तणो ग्रुण गायो ॥ प्र॰ १७ ॥

# पञ्च कल्याचन पूजा

#### च्यवन कल्याण

॥ दोहा ॥

पञ्च कल्याणक जिनतणा, पूजो जे मन भाव। श्री जिनचंद्र पदते लहे, अखय अचल पदठाव॥१॥ (पूर्व मुख सावनं)

पञ्च कल्याणकं विविध गुण थानकं, तारकं भविजनं यान-पात्रं ॥ अइयो भ॰ २ ॥ वीसथानक पदं भक्ति धरसे वदं, सकलमल कर्म दुख वार गात्रं ॥ अइयो स॰ ३ ॥ तृतीय भव संचितं, तीर्थपद मद्भुतं, नर सुर भवकरं शुद्धवाचं ॥ अइयो नर॰ ४ ॥ शुक्ति सुक्ति परंचविय मातूदरं, लहिय जिनचंद्र शुभ सुपन सूचं ॥ अइयो ल॰ ५ ॥

॥ दोहा ॥

च्यवन कल्याणक सेवतां, पामे भवनो पार । आतम गुण निर्मल हुवे, बोध बीज भंडार ॥६॥ (मेरी तुंबियेकी पटवारी परोसण ले गई )

तेरे आननकी बलिंहारी दिनेसर में गई जी। अत्युज्जल गज वृषम मनोहर, सिंह श्री सुखकारी जी॥ ते॰ ७॥ दाम शशी दिनकर अति सुन्दर, ध्वज कुम्मसर गुणधारी जी। सागर भुवन त्रिविध गुण आगर, विह्वरत प्रकाशी जी॥ ते॰ ८॥ तीर्थंकर पद द्योतक जाणी, आनन्द हर्ष उल्लासी जी। इन्द्रादिक शकस्तव कीधो, गुण जिनचन्द्र विलासीजी॥ ते॰ ९॥

॥ श्लोक ॥

सकल तत्त्व विमाकर भारवरं, त्रिभुवने भवताप निवारकं । च्यवन घाम

जिनेश्वर वेद षट्, सकल तीर्थ जलैः स्नपयाम्यहं ॥१०॥ ॐ हीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराणां च्यवन कल्याणकेम्यो जलं यजामहे स्वाहा।

## चन्दन पूजा

च्यवन कल्याणक ध्यावतां, बांधे समकित आप ॥१॥ (श्री सिखर गिरि मेट्या रे)

तुझ दर्शनके कामी रे, सुरनर मुनिराया। अहावीसें मित परकाशें, चवदवीसे श्रुतघारा॥ षट् मेंद्रें अविध मन मावें, असंख्यात भेद विचारा रे॥ सु॰ २॥ तीन ज्ञान थी गर्में आया, त्रिभुवन जन सुखदाया। चन्दन सूं जिनचन्द्र कूं पूजित, आतम गुण उल्लसाया रे॥ सु॰ ३॥

### ॥ श्लोक ॥

प्रवल कर्म विताप निवारकं, सरस शीतल भाव वितीर्णकं । मृगमदा गर चन्दन कुंकुमैः, विमल्लभाव चुतैः च्यवनं यजे ॥४॥ं ॐ हीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराणां च्यवन कल्याणकेम्यो चन्दनं यजामहे स्वाहा ।

## पुष्प पूजा

॥ दोहा ॥

पञ्चवरण के फूल सूं, च्यवन स्थित जिनराय। निश दिन पूजो भाव सूं, दर्शन शुद्ध उपाय ॥१॥ ॥ निरमोहिया तो सूं कें दिन बोलूं रे॥

कवयारयें दर्शन प्रभु तूं रे, जब निज संपत्ति परिणमस्यें रे ॥ क॰ २॥ काल अनन्त निगोदमें भिमयों, भूम्यादि संखकर संखेस्यें रे ॥ क॰ ३॥

विकलेन्द्री मांहे काल संख्याते, नर तिरि मांहे पिण घरस्यें रे ॥ इत्यादिक भव संतित वारक, कारण थी काज विकस्यें रे ॥ क॰ ४ ॥ प्रमु कारण थी

defection and defection of the second of th

समिकत कारज, निज गुण संपति पर नमस्यें रे श्रीजिन चन्द्रनि किरपाथास्यें, तो निश्चय भवतरस्यें रे ॥ क॰ ४॥

॥ श्लोक ॥

अविध धी श्रुतिमाव समन्वितः, कठिन कर्म वियोग समुद्भवैः। सुकुसुमैः प्रकरोम्यहमर्च्चनं, जिनजिनं च्यवनं तबहेतवे ॥५॥ ॐ ह्वीं परमा-त्मने चतुर्विंशति तीर्थंकराणां च्यवन कल्याणकेम्यः पुणं यजामहे स्वाहा॥

### धूप पूजा

॥ दोहा ॥

सरस सुगंधित धूप सूं, पूजे जे जन दाव। करम काप्ट सब दाह के, पामें निरमल भाव॥१॥ (सब अरित मथन सुदार धूपं)

सव करम दहन सुगंध घूपं, कृष्णागर लो बांणरे। तगर मृग मद कपूर केशर, मिश्रित सेलारस मांन रे॥ स॰ २॥ आर्त्त रौद्र विध्वंस कारण, घरम शुकल ध्यान पाय रे। आतम गुण निष्पन्न हेतू, प्रभु सुगंध मन भाय रे॥ श्री जिन चंद्र सुख दाय रे, मंगल परम विधाय रे॥३॥ ॥ झ्लोक॥

प्रबल मोह महा रिपु भस्म कृत, त्रिमुवने सकलात्ति निकंद कृत । सुरिम गंघ दशांगज क्षेपकैः, जिन जिनंच्यवनं अहमर्चये ॥४॥ ॐ हीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराणां च्यवन कल्याणकेभ्यः धूपं यजामहें स्वाहा ॥

## दीपक पूजा

॥ दोहा ॥ दीपक शुभ सूचक सदा, गर्भ स्थिति जिनराय । भाव सहित दीपक करे, मोह तिमिर मिट जाय ॥१॥

( जयकारी जिनराज )

माव दीपक जिनराय ज्ञान प्रकाशी रे, तत्वा तत्व स्वमाव, विभाव

विनाशी रे। अनुभव रस आस्वाद क्षायक मावे रे, मन मन्दिर उजमाल लोक दिखावे रे।।२।। जिनवर दर्शन होय मुझने पिंह लूं रे, तो थारयूं हूं धन्य जन्म संभालूं रे, जिनचन्द्र छे वीतराग, तो पिण करस्यें रे, मिहर सेवक निज जांण दर्शन देस्यें रे।।३।।

॥ श्लोक ॥

सकल पुरल भाव विकाशकं, तिमिर पाप वितान विनाशकं। भवि-जनान्शुभसूचक दीपकं, जिनजिनां भवने प्रकरोम्यहं ॥४॥ ॐ हीं परमात्मने चतुर्विंशति तीर्थंकराणां च्यवन कल्याणकेभ्यः दीपं यजामहें स्वाहा॥

### अक्षत पूजा

॥ दोहा ॥

अत्युज्जल अक्षत सरस, मंगल अति सुलकार । करसी जे जिन आगले, पामें निज गुणसार ॥१॥ ( मेरो मनड़ो हरख्यो प्रभु पास साम रे मैं कैसे नमूं सुरपरिया )

मेरो मनड़ो लग्यो जिनराज चरण में, दर्शन लहिया कैसे ॥च० २॥ काल अनन्त भम्यों दर्शन विन, योग करण भरमइया ॥ च० ३ ॥ अना-यासतें नर भव पायो, पावनरूप वघइया ॥च०४॥ अब दुक मेहर नज़रप्रमु कीजे, सप्तक्षय सुघ पइया ॥ च० ५ ॥ श्रीजिनचन्द्र अखय पद कारण, चरण कमल चल जइया ॥ च० ६ ॥

॥ श्लोक ॥

विमल दर्शन शुद्ध समन्वितं, जिनपति करुणा रस सागरं। परम मंगल मक्षत मंगलं, जिन जिनां च्यवनंअहमर्चये।।७॥ ॐ हीं परमा-त्मने चतुर्विशति तीर्थंकरणां च्यवन कल्याणकेम्यः अक्षतं यजामहे स्वाहा।

## नैवेद्य पूजा

॥ दोहा ॥

भाव भगत थी ढोकतां, नैवेद्य अनेक प्रकार । गर्भस्थित जिन आगले, पामे ऋदि भंडार ॥१॥

### ( प्रभु कूं भजले मनुवा )

जिन नाम सुमरले जीवड़ा, नर भव हैं एही सार रे। नरक तिर्यंच अति दुखनो कारण, तिहां नहीं संस्कार रे॥ जि॰ २॥ देवादिक बहु सुखनो कारण, समरण किण परकार रे॥ जि॰ २॥ अबहुं आयो प्रमुजी पासें, करणानिधि विरुद्ध संभार रे॥ जि॰ ४॥ दीन दयाल दयानिधि साहिब, नरकादिक दुःख वार रे॥ जि॰ ५॥ श्री जिनचन्द्र अखय, सुमरणसे थासें मंगल माल रे॥ जि॰ ६॥

### ॥ श्लोक ॥

सकल लोक विभाव विवर्जितं, सहज चेतन तत्त्व विचारकं । सुरिम भोजन गंधित सत्कृतं, जिन जिनां च्यवनं अहमर्चये ॥७॥ ॐ ह्वीं परमा-त्मने चतुर्विशति तीर्थंकराणां च्यवन कल्याणकेभ्यः नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

### फल पूजा

### ॥ दोहा ॥

नाना फल सूं पूजतां, मिटे दुकर्म विकार। तिण कारण जिनराजकी, पूज रचो तिहुंकाल ॥१॥ (कब मिलसी मन मेलं)

स्वामि मेरो अवथास्यें दर्शन तेरो । श्री जिनराज दयानिधि साहिब, कीजे भव उद्धारो ॥ स्वा॰ २ ॥ तुम छो तीन भुवन के नायक, वीन तड़ी अवधारो ॥ स्वा॰ ३ ॥ पोताणी करणी पिणथास्यें, तुम प्रभु काज सुधारो ॥ स्वा॰ ४ ॥ जो अपणो सेवक कर जाणे, तो चहिये तुम तारो ॥ स्वा॰ ५ ॥ श्री जिनचन्द्र अखय दर्शन तें, जाणूं होसी निस्तारो ॥ स्वा॰ ६ ॥

#### ॥ श्लोक ॥

परम मङ्गल सद्गुण भावितं, भविजनामृत वोधविधायकं । सुरिभपक सुजाति फलादिभिः, जिनजिनां च्यवनं अहमर्चये ॥७॥ ॐ हीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराणां च्यवन कल्याणकेभ्यः फलं यजामहे स्वाहा ।

## अर्घ पूजा

अक्षय पद निवासी जैन चन्द्रं यजंते, अविचल निधि धामं ध्याययन्त्रा-प्तुवंति । निशि दिन शुभ सौख्यं राज्यलक्ष्मीं तनोति, जिनवर परमेखी वोध बीजं बवर्तु ॥१॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराणां च्यवन कल्याणकेम्यः अर्धं यजामहे खाहा ।

## जन्म कल्याणक पूजा

जल पूजा ॥ दोहा ॥

पूरब पुण्यें जिन्मया, अक्षय मुनि जिनचन्द । सुरनर मिल उच्छव करे, चढत भावनो कंद ॥१॥ (मैं तो तुम पर वारी हो पास जिणंदा)

मै तो तुमरी बिलहारी हो प्यारे जिनंदा। जनम अनंतर आसन कंपित, छप्पन दिक्कुमरी आई। जिनमाता जिनवर कूं वंदी, स्वस्व कृत्य सजाई॥ त्या० २॥ सूती करम करीने सघली, जिनवर मात न्हवाई। जनम सफल कर बानें काजें, मङ्गल गान बघाई॥ प्यारे० ३॥ जिनवर जन्म समयने कालें, नारक पिण सुख पावें। दशों दिशा निर्मलता धारें, अव्यादिक शुम भावें॥ प्या० ४॥ शकादिक सहु हरष धरीनें, घंट सुघोष बजावें। निय निय परिकर संगलेईनें, मेरु शिखर पर जावें॥ हो प्या० ५॥ आबि पुरंदर मातनमीनें, पंचक रूप बनाई। संपुट लेई मंदिर धाई, रोम रोम हरखाई॥ हो प्या० ६॥ भाव अखय उत्संगे जिनचन्द्र, आनन्द अङ्गनमावें। अच्युतादिक सुरपित निय निय, अभियोगिक देव बुलावे॥ हो प्या० ७॥

चतुः षष्ठीजी अप्ट सहस कुम्म मानकं, तीर्थोदकजी औषघ सहु उन्मानकं। एक एकनो जी इन पर उच्छव नल्पकं, जिन सम्मुखजी आबि करे नत्य गानकं॥८॥

### ॥ त्रोंटक॥

नृत्य गान करके भाव घरके, विमल जल कर जिन न्हवे। अच्यु-तादि इन्द्र निर्जर स्नापयित्वा प्रभुरतवे॥ ततो सोहम विमल जल कर भक्ति निर्भर उत्सुकं, जिनचन्द्र अंगें वसन मार्जित यक्ष कर्दम लिप्तकं॥९॥ सुनइयाजी कोड़ि बत्तीस उबारिया। सहु वाजित्रजी मनोहर शब्द बजाइया॥१०॥ तदनन्तरजी इन्द्रादिक जिनरायनें, आनंदेंजी अर्पण करि मात ने॥११॥

मातनें अर्पण सर्व सुरपित जाय नंदीश्वर पछे। अष्टाहिका करि उत्सव सहु निज थानक गछे॥१२॥ माता पिता बहु दान देवें मान हर्ष वसे करें। अशुचि कृत्य टाली खजन आगें नाम थाप्यो अनुसरें॥१३॥

॥ श्लोक ॥

जिनां जन्मं ज्ञात्वा सकल विष्ठुघेंद्राः प्रमुदिताः, प्रमो भक्त्युत्साहैः जिनवर महिम्नैः प्रचलिताः। गृहे गत्वा नत्वा त्रिभुवन गुरुं मेरु शिखरे, जलौषैः तीर्थानां सकल जिनराजं स्वपयति ॥१४॥ ॐ हीं परमात्मने ज्ञानत्रय सहिताय परोपकारैक रिसकाय सकल जिनवरेंद्राय जन्म कल्या- णकेम्यः जलं यजामहे स्वाहा।

### चन्द्रन पूजा

॥ दोहा ॥

चन्दन सूं जिन पूजतां, मिटे ताप मिथ्यात। जन्म महोच्छव सेवतां, थाये गुण विख्यात॥१॥ (सङ्यां की नगरियां बता दे)

जिनवर जन्म बधाइ सोहाई मोरे मनमें। अनुपम रूप जिनेसर पेखी, आनन्द अंगन माई सजन में ॥ मो॰ २॥ कनक वरण तन प्रभु को राजे, दिनकर तेज समाइ सुतन में ॥ मो॰ ३॥ रक्तोत्पल समकर मद सोहे, हग्पीयूष भराई बदनमें ॥ मो॰ ४॥ अर्द्ध चन्द्र सम भाल विराजें, नासा शुक मुख पाइ सोमन में ॥ मो॰ ५॥ घूघर वाले अलख अनुपम,

法人为决决者的,也不是否是有人的人们的的人的,他们是是一个的人的,他们是一个的人,他们是他们的一个,他们是他们的一个,他们是是是有一个的人,他们是他们的一个的人

भ्रू धनु द्युति छवि छाई नयन में ॥ मो॰ ६॥ हार मुकुट कुंडल कटका-दिक, रण झणकार कराई मगन में ॥ मो॰ ७॥ चन्दन खोरा वनी अति सुन्दर, प्रीति वचन सुखदाई करण में ॥ मो॰ ८॥ श्री जिनचन्द्र आंगन में खेलत, निरख निरख उलसाई चरण में ॥ मो॰ ९॥

#### ॥ श्लोक ॥

यथाश्रीषमे चन्द्रैः निठुरतर घर्मीपशमनं, जगञ्जंत् तापं समुपशमनं श्रीजिनवरैः । सुपर्व्व श्रीखंडैः मृगमद् सुगन्धे शुभकृतैः, जिनां जन्मावस्थां अचल सुख वाशाय सुयजे ॥१०॥ ॐ हीं परमात्मने ज्ञानत्रय सहिताय परोपकारैक रिसकाय सकल जिनवरेन्द्राय जन्म कल्याणकेम्यः चन्दनं यजामहे स्वाहा ॥

### युष्प पूजा

॥ दोहा ॥ भव्य कमल प्रति बोधवा, मानो उदयो भान । पञ्च वरण के कुसुमसे, अचीं जन्म कल्यान ॥१॥ (होरी खेलत नेम हरख चित्तधारी)

प्रभु छिब निरख निरख मन भाई ॥ प्र० ॥ इन्द्राणी मिल नृत्य करत हैं, मंगल गान बधाई । प्रत्युत्संग जिनराज खिलावे, बोले बचन सुधाई ॥ प्र० २ ॥ पञ्च बरण के सुमन लेईने, अनुपम माला पहराई मात पिता मिल उच्छव करके, देवें मान बधाई ॥ प्र० ३ ॥ समिकत पुष्ट निमित्त नोकारण, आतम हेतु सहाई, श्रीजिनचन्द्र अखयचन्द्र राजित उरगण मांहि रहाई ॥ प्र० ४ ॥

### ॥ श्लोक ॥

सुरेन्द्राणां वन्द्यं सकल गुणधामं शिवकरं, विशालैः श्रीकारैः परम निज धर्मैः विकशितैः । क्रिया सम्यज्ञानैः निज गुण निवाशाय विदधे, जिनां जन्मावस्थां सुरिम कुसुमैरर्चनमहं ॥५॥ ॐ ह्वी परमात्मने ज्ञान-त्रय सहिताय परोपकारैक रिसकाय सकल जिनवरेन्द्राय जन्म कल्याणकेभ्यः पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥

### धृप पूजा

॥ दोहा ॥

सेलारस मिश्रित प्रवर, सुमित सुगन्ध मिलाय। सरस धूप जिन आगलें, सकल करम क्षय थाय॥१॥ (कड़हला अचिरानन्दन स्वामिनो)

जन्म समय प्रभु पेलीयो, रिव शिशके अनुहारेंजी। जिन दर्शन थी ऊपनो, आतम गुण संभारेंजी। अब मिलिया म्हांने सुरतरु ॥२॥ तत्व रुची निज आत्मनी, अथवा शुद्ध सिद्धान्तजी, समिकते शुद्धनयेंकरी, संग्रहथाये एवं भूतेंजी॥ अ॰ ३॥ श्रीजिनचन्द्र अखय परसादथी, पाम्योबोध समस्तें जी। आतम गुण पर गट करी, थयो आज सनाथें जी॥ अ॰ ४॥ (ऋोक)

समस्तं आवर्णेंधन दहन कर्तुं ज्वलनवत्, सुगंधेः कर्पूरैः मृग मद सुगंधेः सुनिचयैः । दशांगैः यद्भूपैः सुरनर गणानां मनहरैः जिनां जन्मा वस्था शिवपद निवासाय सुयजे ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने ज्ञान त्रय सहिताय परोपकारैक रिसकाय सकल जिनवरेन्द्राय जन्म कल्याण केम्यः धूपं यजामहे स्वाहा ।

## दीपक पूजा

॥ दोहा ॥

भाव दीप परमेसर्ल, तम अज्ञान विनास । द्रव्य दीप जलावतां, पामें आतम भास ॥१॥ (पूर्व पुण्याई है सरिखी)

जन्म महोच्छव अनुपमिनरखी ॥ पू॰ २ ॥ सकल विभावनो है त्यागी निर्मल सत्ता गुणनो रागी ॥ पू॰ ३ ॥ सत्ता त्रिविधें है जाणी, वाधक साधक सिन्द वखाणी ॥ पू॰ ४॥ मिध्या भावें है वाधक, समिकत केवली माहि साधक ॥ पू॰ ५ ॥ कर्म विभावी है सिन्दी, प्रभुजी साधक सत्ता शुन्दी ॥ पू॰ ६॥ ज्ञान त्रिभंगी है भाखी, एतोनिरुपम ज्ञान प्रकाशी ॥ पू॰

७ ॥ त्रिमुवन जननो है नायक, एतो मक्ति वत्सल सुखदायक ॥ पू॰ ८ ॥ श्री जिनचन्द्रनी है निरखी, अद्भुत महिमा निज गुण परखी ॥ पू॰ ९॥ ॥ क्लोक ॥

समस्तं अज्ञानं तिमिर दिलतं भास्करिमव, जनानां सद्बोधं तरिण मिवदातुं शुभ करं। जनानामाधारं हित अहित भावान्त्रगटयन, जिनां जन्मावस्थां मिणघटेत् दीपं च विद्धे ॥१०॥ ॐ ह्वीं परमात्मने ज्ञानत्रय सहिताय प्रोपकारैक रिसकाय सकल जिनवरेन्द्राय जन्म कल्याणकेम्यः दीपं यजामहे स्वाहा।

## अक्षत पूजा

॥ दोहा॥

अत्युज्जल अक्षत तणां, मङ्गल अष्ट विधान। अष्ट कर्मने छेदवां, जिन आगे मंड़ान॥१॥ (मन मोह्यो री माई)

चित लाग्यो री माई श्री जिनराज चरणमें ॥ चि॰ ॥ षट् द्रच्य गुण पर्यायनो ज्ञाता, नियस्वमाव युत पख में । नित्या नित्य पखथी चउमंगी, सादि शांत विअ पखमें ॥ चि॰ २ ॥ सादि शांति अनादि शांति, अनादि अनन्त चउमंग में । रूपि अरूपी भेदनो ज्ञायक, नय गुण युत सुरंग में ॥ चि॰ २ ॥ जन्म कल्याणक त्रिकरण ध्याता, थाये आतम संग में । श्रीजिनचन्द्र षट् द्रच्य प्रकाशक, अद्भुत स्वगुण रंग में ॥ चि॰ ४ ॥

### ॥ श्लोक ॥

जगन्नाथं स्तुत्वा विमल जल कल्लोल लहरी, तथा गाव क्षीरं दिष्ठ धवल वत फेण पसरं। यथा वज्र श्रेणी रजत गिरिवच्चंद्र रुचयः, जिनां जन्मावस्थाक्षत धवल मांगल्य विद्धे ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने ज्ञानत्रय सहिताय परोपकारैक रिसकाय सकल जिनवरेन्द्राय जन्म कल्याण-केभ्यः अक्षतं यजामहे स्वाहा।

这个大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学,不是不是不不是一个,不是不是一个,不是一个一个,不是一个一个,这个一个,这个一个,我们的一个一个,我们的一个一个,

## नैवेद्य पूजा

॥ दोहा ॥

सरस सुगंध माधुर्यता, नैवेच अनेक विधान । श्री जिन आगल ढोकतां, पार्मे परम निधान ॥१॥ (त्रीजे भव वर०)

श्री जिनवर पदकज सुखदायक, भवजल तारण भिन्न । मोक्ष रूप कारज कर वाने, आतम कत्ती अभिन्न रे। भविका जन्म कल्याणक सेवो, अविचल सुखनोकंद रे॥ भ॰ २॥ आर्यादि संयोगी कारण, प्रमु कारण निवित्ते । इतरेतर संयोगी कारण, कर्ती कारण युक्तें रे॥ भ॰ ३॥ पर पुद्रल सहाय तजीनें भास्यो अन्यावाघ, श्री जिनचन्द्र अखयपद कारण, आतम शक्ति अवाघ ॥ रे भ॰ ४॥

### ॥ ऋोक ॥

अपारे संसारे जगदिचर भावं त्वनुभवं, त्रिभावैवैराग्यं सकल जगदङ्गे-विरिहतम् । सुबोधैः सज्ज्ञानैः प्रमित सिहतं भाज्य सरसं, जिना जन्मा वस्थां मधुर तर भोज्यं च विद्धे ॥५॥ ॐ हीं परमात्मने ज्ञानत्रय सिह-ताय परोपकारैक रिसकाय सकल जिनवरेन्द्राय जन्म कल्याणकेम्यः नैवेधं यजामहे स्वाहा ।

### फल पूजा

॥ दोहा ॥

सरस मधुर फल कर घरी, पूजे जे जिनराज । सादि अनंत भागें करी, पामें भविजन पाज ॥१॥ (पंग हिंडोला)

चालो सखी देखन जाइयें, प्रभु कुं झुलावे हो जिन कूं, भविजन देखन जाइये ॥ प्र॰ ॥ आयो मनोहर काल प्राष्ट्र, सकल वन आनंद । जहां असित जलधर गगन गर्जित, दमन दमक मर्निद ॥ सित मुक्ति इव वक पंक्ति विचरे, मेघ धारा कंद । ऐसो समय जब देखिके नृत्य करे

老师是我的人,我们是我的人,我们是我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们有什么人,我们们们是我们的人,我们就是我们的人

हर्षद ॥ प्र॰ २ ॥ तहां विमल पयसापूर्ण विभृत्, कमल मधुकर सेव। वचन चातक विरह सूचक, करे दादुर टेव ॥ तरु श्रेणि मंडित कुसुम संचित, फल निचय भूएव। वैडूर्य मणिरिव अवनि राजे, इन्द्र गोप मणेव ॥ प्र॰ ३ ॥ श्रीकार जंबूक आम्र श्रीफल दाड़िमादिक युक्त । अंजीर वंजीर नासपाती, सेववी जहां उक्त । नारंग करणा नृत नौजा मेद भाव अनुक्त ॥ मधु माघवी वरवेल शोमे, सरस द्राक्षा मुक्त ॥ प्र॰ ४ ॥ सुर रमण कानन बीच चंचिद, रयन खंम अनूप । मणि रतन मंडित सुरंग झूलन, शोम सुन्दर भूप ॥ तिहां मनुज सुरपित सिच मनोहर, सज सिंगार सरूप । जिनचन्द्र भक्ति अखय झूलन, गीत गान निरूप ॥ प्र॰ ५ ॥

### ॥ श्लोक ॥

महा कर्मारीणामित कटु विपाकं विनशयन, सुपक्वं श्रीकारं सुरिम फल भावैः विकसितं । नवीनं सद्शौच्यं परम सकलं मंगल मिदं, जिनां जन्मा वस्था मतुल फल मांगल्य विद्धे ॥६॥ ॐ हीं परमात्मने ज्ञान-त्रय सहिताय परोपकारैक रिसकाय सकल जिनवरेन्द्राय जन्म कल्याणकेभ्यः फलं यजामहे स्वाहा । अर्घ पूजा

### ॥ श्लोक ॥

अक्षय पद निर्विषं जैनचन्द्रं यजंते, निधि उदयव्याप्तं जन्म कल्याण भावं। प्रति दिवसमनन्तं पूर्णमानन्द भूतं, प्रविश अचल सौल्यं ज्ञान वृद्धि करोति ॥१॥ ॐ ह्वीं परमात्मने ज्ञानत्रय सहिताय परो-पकारैक रिसकाय सकल जिनवरेन्द्राय जन्म कल्याणकेम्यः अर्ध यजामहे स्वाहा। चारित्र कल्याणक पूजा

# जल पूजा

॥ दोहा ॥

गुण सागर चारित्रनें, प्रणमो शुद्ध स्वभाव । जिनचन्द्र अक्षय आदरें, त्यागें पर गुण भाव ॥१॥ गंगा मगध तीर्थना, भावे जिनवर खान । करम सर्वनें घोववा, सौगंधित जल मान ॥२॥ (ऐसी करूं इकतारी)

ऐसी पड़ी मोह जान प्रमु, संग त्याग करोगे ॥ ए० ॥ निर्जर पेषी स्वगुण गवेषी परगुण मोग तजी ने ॥ प्र० ३ ॥ श्री तीर्थंकर जान उदयवर वच्छर दान, देई ने ॥ प्र० ४ ॥ पुद्रल संगता जान अनित्यता, सुमित गुप्ति लेई ने ॥ प्र० ५ ॥ ताप समाबन निज गुण भावन, संजम रंग रंगी ने ॥ प्र० ६ ॥ चारित्र मूषण गुणगण वर्द्धन, पर्यव ज्ञान वरीने ॥ प्र० ७ ॥ श्री जिनचन्द्र अखय सुखकंदे, निर्मल योग धरीने ॥ प्र० ८ ॥

#### ॥ क्लोक ॥

चारित्रं सुख सागरं निरुपमं मांगल्यकं शैवदं, इन्द्राद्यापि निरंतरं वहुविधेः स्तुत्वाभजेत् वन्दतां। संसारे सकलं असार नितरां घारा घरो सिन्नमं, दीक्षायां स्नपयाम्यहं शुचि जलैः ज्ञात्वा जिनाधीश कान्॥९॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थकराय वेद ज्ञान संयुक्ताय श्री मिजिनेन्द्राय चारित्र कल्याणकेम्यः जलं यजामहे स्वाहा।

## चन्दन पूजा

॥ दोहा ॥

मृग मद सुर चन्दन करी, विलेपन सुरपति कीघ । भव ताप सब दूर कर, निरु पाधिक सुख लीघ ॥१॥ ( जमुना के नीरे तीर वाज तेरा विछुआ )

श्री जिनराज परम गुणरागी, पर पुद्रल अनुरागता त्यागी ॥ श्री॰ २ ॥ समता रस संपूरण सागर, आश्रव रोधक संवर जागी ॥ श्री॰ ३ ॥ ज्ञान ध्यान अनुपम त्रय मंगी, अनुमव उत्कट रस अनुरंगी ॥ श्री॰ ४ ॥ चरण करण घर सप्तित अंगी, राग द्वेष परमाद विमंगी ॥ श्री॰ ५ ॥ भोज्यादि ब्यवहारें भोगी, निर्मल ज्ञान थी निश्चय योगी ॥ श्री॰ ६ ॥ श्री जिनचन्द्र निज गुण अनुयोगी, निर्मम निग्रन्थ स्व सङ्कोगी ॥ श्री॰ ७॥

### ॥ क्लोक ॥

स्नात्वा श्री जगनायकं अघहरं संताप दृशकरं, पर्यायैः स्वगुणं विशुद्धि हितदं देवेन्द्र वंधं विभुं । काश्मीरागर कुंकुमं मृगमदं श्रीलंडकैः कर्दमैः, कर्मध्नं तृतीयैजिनं शुभमनैश्चारित्र भावं यजे ॥८॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराय वेद ज्ञान संयुक्ताय श्री मिजनेन्द्राय चारित्र कल्याणकेभ्यः चन्दनं यजामहे स्वाहा ।

### युष्प पूजा

॥ दोहा ॥

अनुभव रस में घूमता, चारित्रें जिनराय। विविध कुसुमकरि पूजिये, भवि शुमभाव धराय॥१॥

### ॥ राग सारंग ॥

शुचि आचरणा जिनवरा, मावदया अधिकार । वधावण सहु संचरता गुण घरा ॥ शु॰ २॥ जन उपगार रिसक शुमध्यानी, आश्रव रोधक निर्जरा ॥ शु॰ ३॥ जिन पारस कर लोहनो कञ्चन, तिन जिन आतम गुणकरा ॥ शु॰ ४॥ नयगम भंग निक्षेप प्ररूपक, खपरवर हित अनु-सरा ॥ शु॰ ५॥ ज्ञान सागर उपशम रस धोरी, स्वसाधन सुखसंचरा ॥ शु॰ ६॥ श्री जिनचन्द्र अखय अनुरागता, आतम सुख वर्द्धन करा ॥ शु॰ ७॥

### ॥ श्लोक ॥

सम्यक्त्वे जिन आत्म तत्त्व सिहतं स्याद्वाद मुद्रांकितं, सौगंध्यैः नवमिष्ठका च कर्णैः गुर्छ्घसे वित्रका । अंकोजैर्जिल जादिभिः शुभ करैः हम्यं सदा वासयन्, चारित्रं जननं शुचि शिवपदे सत् पुष्पकरेरर्च्चये ॥८॥ ॐ ह्रां परमात्मने चतुर्विशति तीर्थकराय वेदज्ञान संयुक्ताय श्रीमिञ्जिनेन्द्राय चारित्र कल्याणकेम्यः पुष्पं यजामहे स्वाहा ।

## धूप पूजा

॥ दोहा ॥

श्री जिन आगल धूपना, सरस सुगंधित सार । कृष्णागर मृगमद मिश्रित, सेव्हा रस घनसार ॥१॥ ( चरण शरण चित लायो )

चरण शरण मन मायो, जिनवर चरणः । चारित्र पद चित लायो जिनवर, दुष्ट कषायनो दाहक प्रमुजी, निर्मल संवर ध्यायो ॥ जि॰ २ ॥ देह निरागी स्व अप्रमादी, आतम गुणवर संमुख जायो । कर्म प्रकृति विभाव विरागी, भविजन पाप पुलायो ॥ जि॰ ३ ॥ साध्यरसी निजतत्त्वे तन्मय, योग निरोध मुहायो । सप्तनयात्मक धर्म प्ररूपक, जिनचन्द्र सेवन पायो ॥ जि॰ ४ ॥

### ॥ श्लोक ॥

कर्माणं दहनं करोति सततं, चारित्र नामोद्भवं, तेनैवं परिहत्य मोग सकलं, चकी तथा तीर्थकृत । गृह्णात्पक्षय सौख्यदं गुणि गणं तीर्थैः सदा सेवितं, तंबंदे गर चन्दनैः रसयुतैः धूपैरसदा अर्च्चये ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थङ्कराय वेदज्ञान संयुक्ताय श्रीमज्जिनेन्द्राय चारित्र कल्याणकेम्यः धूपं यजामहे स्वाहा ।

## दीपक पूजा

॥ दोहा ॥

दीप करो जिन आगले, आतम भाव विकास । भाव अहिंसक सागरा, इन्द्रिय निग्रह जास ॥१॥ (नथनी रो मोति थारो अजब वन्योहै चंपकरी)

संयम सप्त दश भेद धरी प्यारे चारित्र दुष्कर कर्महरी ॥ स॰ ॥ अभिलाषी निज आतम तत्वें, सर्व परिग्रह त्याग करी ॥ स॰ २ ॥ दंश मशक शीतादि परीसह, अनुकूल अन्य उपसर्ग्ग करी, मन्दिर इवअप्रकं-पताधारी, ध्यान समाधी त्याग हरी ॥ सं॰ ३ ॥ त्रसथावर जीवादि घट्टन,

अति उत्कट समभावचरी । श्री जिनचन्द्र अनुभव रस, आखादी भविजन बोध विकाश करी ॥ सं॰ ४॥

### ॥ क्लोक ॥

नैर्मर्ल्यं निज आत्म भाव घटितं, अज्ञान विध्वंसकं तत्त्वातत्त्व विकाशने बहुपटु,ः ज्ञानैश्चतुर्मिर्युतं । तैले वर्जित वर्त्ति घूम ममलं, त्रैलोक्य-मुद्दीपकं, दीपं श्री जिनमन्दिरे शिवपदे प्रज्वालनंकीयते ॥ ५ ॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराय वेद ज्ञान संयुक्ताय श्रीमज्जिनेन्द्राय चारित्र कल्याण केम्यः दीपं यजामहे स्वाहा ।

## अक्षत पूजा '

॥ दोहा ॥

अत्युज्जल अक्षतकरी, मंगल अष्ट लिखाय। श्री जिन आगे भावसूं, निरुपाधिक सुखदाय॥१॥ (वंशी वाले हो कान मेरी गागर उतार)

मोह निवारी हो, प्रभु मव पार उतार, अब शरण संभार ॥ मो॰ ॥ कर्म निकंदन विविध प्रकार, नाण सहित जिनतप आधार ॥ मो॰ २ ॥ यम नियम आसन, नंदी प्राणायाम । भयत्रिकके चिद् भेदनो धाम ॥ मो॰ ३ ॥ प्रत्याहार ध्यान वेद बखाण, धारणवाण समाधि सुजाण ॥ मो॰ ४ ॥ अद्धेष जिज्ञासा और सुश्रुष, श्रवण बोध मीमांशा पोष ॥ मो॰ ५ ॥ परिशुद्ध अप्रति पत्ति यथा क्रम, अंग भेद प्रवित्त जाणो सोष ॥ मो॰ ६ ॥ इत्यादिक महाप्राणायामिकयो, मन जीवन कारण जगजयो ॥ मो॰ ७ ॥ मोहे पिण प्राणायाम तणी निहं शक्त, भावें मन जीवे जिन अनुरक्त ॥८॥ अखय निधि दायक श्रीजिनचंद, यह शुद्ध ध्यान भविक आनन्द ॥मो०९॥

### ॥ ऋोक ॥

मोहच्छेदक ब्रह्म शस्त्र परमं सन्नाह चारित्रकं, त्रैलोक्ये भयदायकं जगजनान् मिथ्यात्व विध्वंसकं । सौन्दर्यं सगुणं विशाल सुखदं त्राणैक देवे-न्द्रवत, दीक्षां श्री जिननायकं अघ हरं नित्यक्षतैरच्चये ॥ १० ॥ ॐ ह्रीं

परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराय वेद ज्ञान संयुक्ताय श्रीमज्जिनेन्द्राय चारित्र कल्याणकेम्यः अक्षतं यजामहे स्वाहा ।

## नैवेच पूजा

॥ दोहा ॥

स्याद्वादयी ऊपनो, नित्यानित्य स्वभाव । षट् दर्शन नय संग्रही, आतम शुद्धनो भाव ॥१॥ (तेरी सूरत सजन मेरा जुहार रे)

प्रभु मूरित संयम तप मय रे, संयम तप मय नाण रे॥ प्र०॥ संयम उदय भया आश्रव तिमिर गया। आतम स्वभाव में रम रह्यो रे॥ प्र० २॥ दुष्कर करण किया, भव दुख हरण भया। वर सादि तप कर कर्म जया रे॥ प्र० ३॥ इक्ष्वादि भोज्य छह्या, मोदक परमान्न गह्या। वेवर साकर द्राख पाक छह्या रे॥ प्र० ४॥ इन विधि पारन किया, भविजन मुक्त दिया। जिनचन्द्र अनुभव रस छह्या रे॥ प्र० ५॥

#### ॥ श्लोक ॥

अन्यालित स्वरूप शुद्ध सहितं, अन्याप्ति निस्संगता, भन्यानां शुचि बोधकं हितकरं सद्भावना भावितं । नेपुण्यैः पुरुषैः सुगंध सहितैः सद्ज्ञान भिनिर्मितं, सद्भोज्यै जिननायकं शुममनैः, चारित्र भावं यजे ॥६॥ ॐ हीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराय वेदज्ञान संयुक्ताय श्रीमज्जिनेन्द्राय चारित्र कल्याणकेम्यः नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

## फल पूजा

॥ दोहा ॥

चारित्र पद अति निर्मलो, अविचल सुखनों घाम । सुरनर पूजो फल करी, बोघ बीजनो ठाम ॥१॥ ॥ सोरठा ॥

श्री जिन पद आनन्द युत, फलसें पूजो भविक । चारित्र पद सुखकंद, ज्ञान नैन दाता अधिक ॥२॥

## ( कौन वन ढूढ़ूं री माई )

अब चारित्र भूषित श्री जिनफल सें पूजोरी माई भविजन पूजोरी माई ॥ अ॰ ३ ॥ सामर्थ्य योग द्विभेद सन्यासी, धर्म योगअभिघायी । मोहादिकक्षय उपराम रूपे, कायोत्सर्ग लयलायी ॥ फलसें ४ ॥ योगतणी अडिद्दीमांहे, धैर्यादि चार रहाई । निर्मल दर्शन वोधनोधामी, थिर्दृष्टि सुहाई ॥ फलसें॰ ५ ॥ अल्पाहार निहार सुरिम गंध, कांता धर्म प्ररूपी । उपराम शान्ति ध्यान नो सागर, परमा दिनकर रूपी ॥ फ॰ ६ ॥ आतम अनुमव शिवनो हेतू परा अपूरव भाई । क्षीणमोह गुणठाणे प्रकृति, क्षयकृत शेष ठहराई ॥ फ॰ ७ ॥ सत्तावन उदय गत भावें, अवेद्य संवेद्य नसाई । वेद्य संवेद्य जिनचन्द्र दृष्टि, अक्षयपद सुखदायी ॥ फ॰ ८ ॥

### ॥ श्लोक ॥

सद्भावं जलधारकं स्थिरतरं भू धर्म आसास्थितः, चारित्रं परिणामकं सुखकरं बीजैक कल्पद्रुमः । अंकूरं अशुमं निवर्तितकरं ध्यानं व्रतं पंचकं, ज्ञानादिः फल पूर्णता फल शिवं चारित्र महमर्च्चये ॥ ९ ॥ ॐ ह्वीं परमा-त्मने चतुर्विशति तीर्थंकराय वेद ज्ञान सहिताय श्रीमज्ञिनेन्द्राय चारित्र कल्याणकेभ्यः फलं यजामहे स्वाहा ।

## अर्घ पूजा

श्री सकल जिनचन्द्रं मक्तितोये यजंते, अविचल निधिकोशं दीक्षया प्राप्नुवंते । त्रिकरण शुमयोगैः ध्याययन् मोक्षलक्ष्मीं, अचल विमल सौर्ख्यं सिन्द भाजं भवन्ति ॥१॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चतुर्विशति तीर्थंकराय वेद ज्ञान संयुक्ताय श्रीमज्जिनेन्द्राय चारित्र कल्याणकेभ्यः अर्धं यजामहे स्वाहा ।

## केवलज्ञान पूजा

॥ दोहा ॥ ( छेद त्रिभंगी )

वंदू जिन पद पंकज सुखदाइ, कल्याणक सुखधाम । केवल कमला प्रभु प्रगट वरणणें, श्रवण मिले सुखकाम॥१॥ शिव संपति दायक सुरनर नायक, पूजित पद अभिराम । भविजन मन भावन श्री, जिनचन्द्र भजो निज आतमराम॥ वरवाणनाण में परम अमोला, झल हल भानु समान। षट् द्रव्य भावकूं आविर भावें, कीनो जान सुजान, एताहरा महिमा पूरण पूरित, तीन लोक गुन खान॥ भविजन॰ २॥ धन धन जिन नायक नाम, रूप गुण ज्ञान अनंत विलास। सांभल मन भावन पावन, कीरति सकल सुचेतन वास। मिल वाने कारन काज संवारे, भक्ति अखय गुरु वास॥ म॰ ३॥

### ( गुण अनंत अपार )

ज्ञानामृत रसकूपे प्रभु तुम, समता जलिंघ सरूप ॥ प्रभु० ॥ पंचद्श पर कीरित क्षयकर, पायो सयोगी ठाण । चत्वारिंशत् नेत्रें शेषें उदियक भावें जाण ॥ प्र० ४ ॥ करम दुक्कर तिमिर ध्वंसक, प्रगट्यो ज्ञान स्वभाव । लोकालोक प्रकाशे दिनकर, वस्तु अनंत स्वभाव ॥ प्र० ५ ॥ सर्व द्रव्यगत सर्व पर्याय, परदेश भाव अनंत । सर्व प्रदेश एक द्रव्य गुण, बोध भाव अनंत ॥ प्र० ६ ॥ स्वपर पर्याय सर्वज्ञाता, गुण अक्षय जिनचन्द । विशे-षावश्यक द्वितीय ज्ञाने ए अधिकार दिनंद ॥ प्र० ७ ॥

#### ॥ खोक ॥

निर्चाघातं समस्तं, भविजन हितदं नैर्मलं बोधवीजं, लोकालोक प्रकाशं स्वपर दिनमणि मोक्ष लक्ष्यैक हम्ये । भावान्या व्याप्त रूपं परम गुणधरं शुद्ध सद्रूपयुक्तं, कैवल्यं तीर्थनाथं सकल गुणयुतं तीर्थकैः स्नापयामि ॥८॥ ॐ हीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय लोका-लोक प्रकाशकाय चतुर्विशति तीर्थकृतां केवल कल्याणकेम्यो जलं यजामहे स्वाहा।

### चन्दन पूजा

॥ दोहा ॥

अनन्त गुणनी संपदा, प्रगट भई सुखकंद । ऐसे जिन पद चंदने, अर्ची परमानंद ॥१॥

## ( मूरति शान्ति जिनन्दनी )

समन्नसरण छवि निरखने, सुरनर सुनि हरखाय ॥ स॰ ॥ ज्ञान धनाधन ऊमह्मो, गरजारवधुनि थाय । आतम परणित बीजली, आतम नयरिपोष ॥ स॰ २ ॥ शतत्रयं जिहां धनु जलधारा उपदेशे । भविजन मन निश्चल रही, चातक विरत विशेषे ॥ स॰ ३ ॥ करम ताप उपशम जिहां, वक पंक्ति शुभ ध्यान । वायूते स्याद्वादता निरुपम जिनचन्द्र वान ॥ सम॰ ४ ॥

### ॥ श्लोक ॥

देवेन्द्रैः यस्य भक्त्या समवशरणके चैत्य पीठं च चक्रे, श्री तीर्था घिप वचन गुणयुतः, प्रातिहार्याष्ट युक्तः। चत्वारो मूलरूपै रितशय सहजै रुद्रधातिक्षयाच्चनंदंद्विझाधिकैकं परमितशयश्चन्दनैरर्च्चयेऽह॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय लोकालोक प्रकाशकाय चतुर्विशति तीर्थकृतां केवल कल्याणकेभ्यः चन्दनं यजामहे स्वाहा।

## पुष्प पूजा

॥ दोहा ॥

सकल गुण निर्मल करी, भावी जल जिनराय। द्रव्योञ्चल सत्पुष्पथी, पूजो जन मन भाय॥१॥

( जाग रे सब रयण विहानी )

प्रभु निरखत भिव मन अति छोमा ॥ प्र० ॥ समवसरण विच खामि विराजे, द्वादश पर्षद अनुपम शोभा ॥प्र० २॥ अष्ट प्रातिहार व्यञ्जन करि शोभे, मनोहर पेतिस गुणयुत वाणी । धातिक्षय एकादश अतिशय, मूला तिशय चार वखाणी ॥ प्र० ३ ॥ एकोनविंशति सुरकृति अतिशय, परि-णामिक सत्ता ये विलासी । श्री जिनचन्द्रजी पूरण ज्ञानी, विन चिंतन अप्रयासी ॥ प्र० ४ ॥

#### ॥ श्लोक ॥

पर्यायानन्त धर्मैः स्वगुण वरयुतं, मंग निक्षेप गम्यैः, हेयादेय प्रवाहै भय नय सहितदीयकैः शुद्धबोधम् । सौम्यैः सौगंधयुक्तै विंबुध सुस्तकरं, स्व स्वभावैरगाधं, नैर्मल्यैः पञ्चवणैः सुरिम सुकुसुमैरर्च्चयेऽहं जिनेन्द्रान् ॥५॥ ॐ हीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय लोकालोक प्रकाशकाय चतुर्विशति तीर्थकृतां केवल कल्याणकेम्यो पुष्पं यजामहे स्वाहा ।

## धूप पूजा

### ॥ दोहा ॥

अनंत तीन अगाघता, केवल ज्ञान निघान। ऐसे जिनवर धूप सूं, पूजो भक्ति विधान॥१॥ ( मूरत थारी मोहनगारी आछी प्यारी लागे )

श्री जिनराज हो अनुपम परमशुद्धता है थांरी। गुण ज्ञानादिक पर्याय पंच, अविचल संपद सारी।। श्री॰ २॥ कम भावी पर्याय कहीजे, गुणजे धर्म स्वकामी। एक अनेक अस्ति अपर युत, निजगुण मोगि अकामी॥ श्री॰ ३॥ पुद्रल वर्णीदिकामना शब्दे, तेहनी मोगता त्यागी आतम भाव रहे जिनचन्द्रे, आवि सुक्खने रागी॥ श्री॰ ४॥

#### ॥ श्लोक ॥

शुद्धैकं तीक्ष्ण भावै: सकल रिपुजयोद्धोष कीर्तिर्विशालं, वेत्तारं सर्व वस्तुन्गुणमगुण यथा वस्थितं निर्विकल्पैः । भावाभावं निजगुण रमणं दाहकं अष्ट कर्मान्, शुद्धात्मज्ञानरंगैः कलिमलि दलितैर्गंघ धूपैर्यजेऽहम् ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय लोका-लोक प्रकाशकाय चतुर्विशति तीर्थकृतां केवल कल्याणकेम्यो धूपं यजामहे स्वाहा ।

## दीपक पूजा

### ॥ दोहा ॥

आत्मानंदित बुद्धता, निज भावें छयछीन। सर्व वस्तु परकासता, शिवमारगनो दीन॥१॥ (बीर जिन प्यारे मैं)

मेरे मन केवल ज्ञान लुमायो, दरश सहायो ॥ मे॰ ॥ नयगम भंग निक्षेपे प्रभुजी, चडिवह धर्म व्यतायो ॥ मे॰ २ ॥ उत्कट निज गुणनो छे मोगी, योगी योग रमायो ॥ मे॰ ३ ॥ परमातम स्वपर उपयोगी, रिसक तदात्म समायो ॥ मे॰ ४ ॥ स्व पर शक्ति सहज प्रवर्ती शुभध्याने लय लायो ॥ मे॰ ५ ॥ अयोगी पिण पुद्रल त्यागी, जिनचन्द्र दरश में पायो ॥ मे॰ ६ ॥

### ॥ क्लोक ॥

भावान्य ध्वंसकर्तुं तिमिर तरणि वद्भव्य जीवान्प्रकाशं दीपं सम्यक्त्रव रूपं सकल तमगणं, कंक मिथ्यात्वनाशं। राग द्वेषाञ्यविचे प्रवल जिन तपो विद्व प्रज्वालनं च, सञ्ज्ञानं सुप्रकाशं, सकल जिनगृहे दीप मुद्दीपयामि ॥७॥ ॐ ह्वीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय लोकालोक प्रकाशकाय चतुर्विशति तीर्थकृतां केवल कल्या- णकेम्यो दीपं यजामहे स्वाहा।

## अक्षत पूजा

॥ दोहा ॥

जीबादिक निज परणतें, वसें सर्व परिणाम । पिण प्रभुता पामें नहीं, विण केवल निजधाम ॥१॥ ॥ असरण सरण चरण कमल श्री जिनराजके ॥

च्यारि कर्म घातिमर्म शिव सदन मिलान के ॥ च्य॰ ॥ केवल परम ज्ञान भान ज्योतिरूप मान के ॥ च्या॰ ॥ आतम वरस नो सागर जिन- वर, स्वगुणराग अन्य त्याग वस्तु भाग वीतराग, जगत नाथ मुगति साथ ज्ञान भास के ॥ च्या॰ २ ॥ नित्यादिक भेदें वर प्रभुता, परिणामि कत्व प्राहकत्व व्याप्त बोधकर्तृ कर्म, हर्तृ आदि शक्ति वासके, ॥च्या॰ ३ ॥ निरमलस्या द्वादनी मुद्रा,जिनचन्द दुख निकंद, बोधकरंगुण अमंद तत्वरंग, दोष भंगद्रव्य रूप जास के ॥ च्या॰ ४ ॥

### ॥ खोक )

नास्तित्वास्तित्व भावे जिनवर गुणैः सर्व भावेषु वोध्यं, स्याद दिस्तित्वं कथं चिद्रहितं मुभयकं, नास्ति भावं कदाचित् । श्री स्याद्वादो, पदेशं भविजन हितदं नैर्मलं बोघ वीजंनव्योत्पन्नैः मुगंधैः सकल जिनवरं अक्षतरर्च्चयेऽहं ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय लोकालोक प्रकाशकाय चतुर्विशति तीर्थकृतां केवल कच्याणकेम्यो अक्षतं यजामहे स्वहा ।

## नैवेद्य पूजा

॥ दोहा ॥

केवल ज्ञान निघान तें, प्रमु महा धनवान । नैवेचें जग तातकूंं, पूजो भविक सुजान ॥१॥

माई पूजना मन रंगे कीजे, जिनवर ब्रह्म कूँ॥ मा०॥ पंचम चिद्रूप भावो, परम पदारथ पावो। कामधेनु सुरतरु मणि, समवेदें ज्ञान शुचिकर्म कूँ॥ मा० २॥ आतम गुण अनुरागी, पर पुद्रल रागनो त्यागी। अवि-हरण पूजन, दूर करूं त्रय धर्मकूँ॥ मा० ३॥ धन धन वरगुण नाणी अमिय सम जिनवर वाणी। मन आणी नैवेदों अव भजो जिनचन्द्र परम कूँ॥ मा० ४॥

#### ॥ श्लोक ॥

श्रीमत्तीर्थङ्करेषु दृढतर सकलं कर्म नाशं च कृत्वा, रुद्रं विझाधिकं, द्विप्रकृति रुद्धियकं प्राप्तं कैवल्य शेषं ज्ञानोत्पन्न प्रकर्ष, मित मधुर तरं गंधसौरम्ययुक्तैः। श्री सर्वज्ञं सुभोज्यं प्रवर गुण युतै मंगलंढोकयेऽहं ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय लोकालोक प्रकाशकाय चतुर्विशति तीर्थ कृतां केवल कल्याणकेम्यो नैवेद्यं यजामहे स्वाहा ।

## फल पूजा

॥ दोहा ॥

परम पावन ज्ञानमय, भविजनकूं सुख देत । ऐसे दानी पूजिये फलकरि भक्ति सुचेत ॥१॥

॥ तेरे चरण कमल भेट ॥

विमल ज्ञान कांति देख बोघ बीज पड्यां ॥ वि॰ ॥ मोह रिपुनाशकृत्, भविक जन शासकृत् । ज्ञान ध्यान भूल भृत अविचल सुख दृड्यां ॥वि॰ २॥ निर्मल फिटक मान शुभ, अशुभ भाव जान पण अशुभ पुद्रल इव दृर्यी तज्जङ्यां ॥ वि॰ ३ ॥ शुद्धता रमण रूप, भोग्यता गुण स्वरूप । परम अखय रस जिनचन्द्र पद लहङ्ग्यां ॥ वि॰ ४ ॥

#### ॥ श्लोक ॥

चारित्रं अभ्रयोगं गुण परिरमणं, चंचला तेज युक्तं, घोषं गर्जीरयोगं त्रिक धनुष विडौजं दया वारि घारे । चैतन्ये धर्म भूम्यां गुण सकल जलै-वींज सम्यक्त्व रूपं तस्मात् कैवल्य रूपं, अतुलक फलदं सत्फलं ढोक-येऽहं ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय लोकालोक प्रकाशकाय चतुर्विशति तीर्थकृतां केवल कल्याणकेम्यो फलं यजामहे स्वाहा ।

अर्घ पूजा

श्री अक्षय जिनचन्द्रं निर्मलं ज्ञानयुक्तं, अविचल निधि धामं भक्तितो धाययन्ति त्रिकरण शुभ योगैः राज्यलक्ष्मीभवन्ति त्रिविद अचल सौख्यं सिद्धिरूपं भवन्ति ॥१॥ ॐ ह्वीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय लोकालोक प्रकाशकाय चतुर्विशति तीर्थकृतां केवल कल्याणकेम्यः अधै यजामहे स्वाहा।

# मोक्ष कल्याणक पूजा

## जल पूजा

॥ दोहा ॥

पूजो निर्मल मन करी, अविचल पदनो ठाम । मुक्ति कल्याणक ध्यावतां, पामें अखयपद घाम ॥१॥ ( तुम साहिब सुखदाई कुशल गुरु )

सादि अनन्त सुखदाई, श्री जिनसादि अनन्त सूखदाई। सुखम योग निरोध न करके, आयुजी वीर्य रहाई ॥श्री०२॥ निय निय तनुमान, ऊन त्रिमागें घन पर देश समाई। द्विसमित परकीरित क्षय कर, तेरे अंतर माई॥ श्री० ३॥ पूर्व प्रयोगित गितने योगें, सहुसंग त्याग कराई। एक समय अणफरस प्रदेशें चउवीसम भाग ठहराई॥ श्री० ४॥ सप्तमंगी अनन्त चतुष्टय परावर्त्त रहाई। श्री जिनचन्द्र अखय निधिदायक, सुर-तरु सम अखय कहाई॥ श्री० ४॥

#### ॥ श्लोक ॥

वीर्यायुं जीव रघनतरं योगरोधं च कृत्वा, त्रैभागोनं निज घन कृतं सर्व मात्म प्रदेशान् । सिन्धस्थानं अचल पदवीं प्राप्त नैर्मल्य घामं, निर्वाणे श्री जिनवरगणान् सज्जलैः स्नापयामि ॥५॥ ॐ हीं परमात्मने अनन्त चतुष्क सहिताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशति तीर्थंकराणां निर्वाण कल्याणकेन्यः धूपं यजामहे स्वाहा ॥

### चन्द्न पूजा

॥ दोहा ॥

निरुपद्रव शिवपद अचल, अन्यावाध स्वभाव । शिवपद चन्दन पूजतां, पावें कर्म विभाव ॥१॥ (तें तज दीनो साहिबा)

दुर्शन दीजो साहिबा शिवपद ठायके । निराकारता घन परिणामें,

अवगाहन अन्त समायके ॥ द॰ २ ॥ प्रमुकी प्रभुता लिखिये किन पर अरूपी रूप रहायके ॥ द॰ ३ ॥ अनन्त सुख लयलीन भये प्रभु, सेवक चित्त लुभायके । एत दिवस मोहे रटता बीते, तुम गुण गण मन लायके ॥ द॰ ४ ॥ पूर्वे भविजन कूं बहु तारे, तारक विरुद्ध घरायके । श्री जिनचन्द्र विनती अवधारो, सेवक अपनो जनायके ॥ द॰ ५ ॥

#### ॥ श्लोक ॥

कृत्वा दाहं प्रथम समये सप्तिति द्वि प्रकृत्यः, शेषं विश्वं समय नयने, सर्व विध्वंश कृत्वा । अन्यास्पर्शे गमन समये चन्द्रलोकान्तलक्षं, निर्वाणे श्रीजिनवरगणान् चन्दनैरर्चयेऽहम् ॥६॥ ॐ ह्वीं परमात्मने अनन्त चतुष्क सहिताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशति तीर्थंकराणां निर्वाण कल्याण-केभ्यः चन्दनं यजामहे स्वाहा ।

### युष्प पूजा

॥ दोहा ॥

श्री अरिहन्त अनन्त गुण, शिवपुर राज समिछ। ऐसे जिनवर पूजिये, सुमन करी भवनिछ॥१॥ ( ऊघो ऐसी तुम्हे कहियो जाय हो जाय )

अजरा मर पद्वर छीन हो छीन। परित भाव अगाध-विलासी, आतम शक्ति स्वभाव विकाशी। चिद्धन रूपी गुण अविनासी, निज गुण आतम पीन हो॥ अ०२॥ निर गेही परमाण परमेही, निलेशी निवेश अमेथी, ध्यान वियोगी भविजन ध्येथी, उपशम रस मांहे भीन हो ॥ अ०३॥ अशरीरी उपभोग सुभोगी, निरावर्ण निर्गंध अभोगी, अखय जिनचंद अगंध अयोगी, अव्याबाध सुलीन हो॥ अ० ४॥

### ॥ श्लोक ॥

प्राग् योगे नैवगति परिणामाच वंधाय संगं । उद्ध्वैगत्वा समय शशि-भृद् योजने भाग जैनं, सर्व रूपं सकल भयगाह्यात्मशक्त्याविलासं । आत्मानन्दं जिनवर गणान् पुष्पमारोपयामि ॥१॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चतु-ष्कसहिताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशतितीर्थंकराणां निर्वाण कच्याणकेभ्यः पुष्पं यजामहे स्वाहा ।

### धूप पूजा

॥ दोहा ॥

स्पर्श निरमोहिता, रस संठाण विहीन।
पूजो मविजनधूप सूं, जूं थावो गुणळीन॥१॥
(राग मल्हार)

शिव पद थारो नीको भव भायाजी, जिनराया म्हारे मन भायाजी॥ शुद्धातम निज रूप विलासी, नो योगी अयोग कहाया जी ॥ जिन० २ ॥ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय गुण गाजे राजे शिवपद राया जी ॥ जिन० ३ ॥ तारण तरण विरुद्ध धराई, निज गुण मांहि रहाया जी ॥ जिन० ४ ॥ कारज कारण किरिया त्यागी, अकर्त्य त्य रूप रमाया जी । जिन सेवक मन वंछित पूरो, अचरज भाव मुहाया जी ॥ जिन० ५ ॥ श्री जिनचंद अखय निधि दाई संघ उद्योत कराया जी ॥ जिन० ६ ॥

### ॥ इलोक ॥

त्यक्ताहारं मनुविरहितं नित्य चिद्रूपभासं, अव्यावाघं परिणतम गाधाक्षयं शक्ति युक्तं वेदानन्तं प्रति समयिकं भंगकं साद्यनन्तं क्षीणाष्टं श्री जिनवर गणं धूप दाहं करोमि ॥ ७ ॥ ॐ ह्रीं परमात्मने चतुष्क-सहिताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशति तीर्थंकराणां निर्वाण कल्याण केम्यः धूपं यजामहे स्वाहा ।

## दीपक पूजा

॥ दोहा ॥

एक सिन्द अवगाहना, तिहां अनन्त समाय । भविजन शुन्द स्वभावथी दीप करो मनलाय ॥१॥

### ( दिलदार यार गबरूं राखूं घूंघट का पटमें )

जिनराज रूप तेरा निज वस्तु धर्म हेरा, सज्ज्ञान का उजेरा॥ ध्याऊंरे अपनो घट में घन कर्म भोग छेदी, भव तापनो विभेदी। ध्याऊं २॥ संठाण षट् नो त्यागी, आकार घन मांहि पागी अरूप चिद्रूपरागी॥ ध्याऊं ३॥ अलोकालोक भासी निज भावनो विकासी, जिनचंद अखय विलासी॥ ध्या० ४॥

#### ॥ श्लोक ॥

वणैं: गन्धेश्चिर विरहितं मोह कर्ता च हीनं, भोगैयोंगैः सरस रहितं पूर्णमानन्द स्वादी । भेदै वेंदै रुचिक रहितं वाण संघै विंहीनं, आत्मानन्दं जिनवर गृहं दीपके द्यातयामि ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चतुष्कसिहिताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशित तीर्थंकराणां निर्वाण कल्याणकेन्यः दीपं यजामहे स्वाहा ।

### अक्षत पूजा

॥ दोहा॥

निरवेदी निर्वेदता, क्षमी दमी जिनराय। अक्षत सूं सिन्द पूजतां, अचल अखय पदठाय ॥१॥ 

#### ॥ सोरठा ॥

मैं तेरी प्रीति पिछानी हो । सिद्ध पद सूं मन लानी हो भिव सिद्ध पद सूं ॥ अविचल नगरीनो अधिराजा, शिव रमणीय लोभाना हो ॥ भिव सिद्ध० २ ॥ अनन्त चतुष्टय उत्कट मंत्री, स्वामी भिक्त रहाना हो ॥ भिव सिद्ध० ३ ॥ मिण मंडित लोकाप्र सिंहासन, छत्र अलोक शुमाना हो ॥ भिव सिद्ध० ४ ॥ दर्शन ज्ञान परावर्त्त चामर, अजर अमर दरसाना हो ॥ भिव सिद्ध० ५ ॥ सोइ कुंडल किरीट विराजे, शोभा रूप निधाना हो ॥ भिव सिद्ध० ६ ॥ ध्याता ध्येय रमणता रूपे, हृदय हार पहराना हो ॥ भिव सिद्ध० ७ ॥ विविध स्तव उद्धोषन करतां, भंभानाद धराना हो ॥ भिव सिद्ध० ८ ॥ गुण परिकर करि अति छिव छाजे, जिनचन्द्रराज महाना हो ॥ भिव सिद्ध० ९ ॥

#### ॥ श्लोक ॥

गेहे लेखा रहित मधनं मार्दवं शक्तिवन्तं, ध्यानैर्मुक्तो सकल मनुजं ध्येय रूपं अनंगी। सङ्गैर्भङ्गै रहितमतनुं सर्वमेय प्रमाणं, आत्मा-नन्दं जिनवर गणं अक्षतैरर्च्चयेहम्॥१०॥ॐ हीं परमात्मने चतुष्क सहिताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशति तीर्थंकराणां निर्वाण कल्याणकेम्यः अक्षतं यजामहें स्वाहा।

## नैवेद्य पूजा

॥ दोहा ॥

निज निज वस्तु परणतें, जानें सकल खमाव। विविध गुण परिणत करी, चाढ़ो भोज्यनो भाव॥१॥

( भजलो हो भगवान कूं )

करले हो श्री सिन्ध ध्यान कूं, जो होय शिवपद डेरा त्याग जगका भावकूं, निज ज्ञानका उजेरा। जिम भानुके प्रकाशतें, अंधकारका नसेरा॥ कर॰ २॥ ध्यान कर वर सिन्ध का जूं कटे भवफंद तेरा। गारुड़ीय मंत्र सुयोग थी, नागपास का विणेरा॥ कर॰ ३॥ निरागीराग तेरा जूं मिटे अज्ञान अन्धेरा। दिनकर उदय जिनचंदतें षट्द्रच्य का उजेरा॥ कर॰ ४॥

### ॥ श्लोक ॥

प्राग्मारेपा जग शिखरवत् सिन्ध सर्वार्थ शृङ्गा, तात्वाद्विषट् प्रमित सकलं योजनं ऊर्द्ध मोगे। चन्द्राकारार्जुन कनकवद्वज्ञवत्तेज युक्तं सिन्ध्र्रथानं सरस मधुरं ढ़ौकये नन्य मोज्यं ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चतुष्क सिहताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशति तीर्थंकराणां निर्वाण कल्याणकेम्यः नैवेद्यं यजामहे खाहा। फल पूजा

॥ दोहा ॥

फल सूं सिन्द पद पूजतां, होवे सिन्द विलास । आतमगुण विकशित करी, भविजन घर उल्लास ॥१॥

### ॥ रसना राम कही॥

पुण्य उदय भयो आज, सिद्ध पद ध्यान धरी ॥ सि॰ ॥ आतम गुण परणित सूं रमतां, निज गुण शुद्धवरी । ध्याता ध्यान ध्येय सुसमाधें, कर्म कलंक टरी ॥ सिद्धपद॰ २ ॥ तुम स्वगुणरागी परगुण त्यागी, हूं तुझ राग करी । निरागी सूं राग करीने, कारण कार्य सरी ॥ सिद्ध॰ ३ ॥ भक्ति भर शुम ध्यान धरीने, विकसित आत्म कली । वंछित पूरण सुरतरु सरिखो, चिन्ता दूर हरी ॥ सिद्ध॰ ४ ॥ चिन्तामणि सम धर्म अनुपम, भव भव शर्म दरी । चित्रावल्ली ज्ञाननो दायक, भवोदिघ पार तरी ॥ सिद्ध॰ ५ ॥ अखय जिनचंद सदा वरदायी, प्रकटी पुण्य घड़ी । निद्धि उदय आतम हितकारी, मङ्गल सङ्ग खड़ी ॥ सिद्ध॰ ६ ॥

#### ॥ काव्यम् ॥

चत्वारिंशत्सुमित सिहतैः, योजनं लक्षमानम्, बाहुल्यं षट्द्विसिहत-मितैः, योजनं मध्य भागे । तत्सयन्ते अतिशयतरं, पत्रवत्सूक्ष्म भावम्, सिन्दस्थानं सकल फलदं सत्फलैरर्च्चयेऽहम् ॥७॥ ॐ हीं परमात्मने चतुष्क सिहताय अविचलनिधिस्थानाय चतुर्विशति तीर्थंकराणां निर्वाण कल्याण-केम्यः फलं यजामहे स्वाहा ।

## अर्घ पूजा

भट्टारकं गुण निधेर्जिनराज सूरेः, पादेषु राम विजये पद पाठकोऽभूत्। वादीन्द्र वाद मद भञ्जन हस्तिनादं। शास्त्राणेवे विविध तत्त्व विचार गामी।। १॥ क्रमादायत श्री महिम तिलकं पाठक महान्वभूव तिन्छण्यौ लवधि कुमरे रिचत्र सहितं। सुब्रह्मं यत्त्पर्शं वसुशशियुतं वर्ष शुभदं तृतीयं सर्वज्ञो च्यवन तिथि पक्षे विरचितः ॥ २॥ ॐ हीं परमात्मने चतुष्क सहिताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशति तीर्थंकराणां निर्वाण कल्याणकेन्यः अर्थं यजामहे स्वाहा।

#### कलश

श्री सकल जिनचन्द्रं कारणं ज्ञानवृद्धेः, भवजलिधरङ्गं पञ्चकल्याण युक्तम् ।

दुरित तिमिरदाहं शुद्ध सद्बोधबीजम्, अविचल निधिधामं ध्याययन्प्राप्नुवन्ति ॥१॥ गणाधीशौदार्यं सकल गुण रत्नैर्जलनिधिः। गाम्भीरो भूच्छ्रीमान् प्रवर जिनराजमुनिपतिः। तत्पद्दे सूरीन्द्रेर्धुमणि जिनरङ्गेर्खरतरः। वृहद्गच्छाधीशो भविजन निधानैक समभूत्॥२॥ क्रमादायार्त श्रीजिन अखय सूरीन्द्रमभवत्। नराणां यत्तापं तद्वपशमनं पूर्णं शशिभृत्॥ तत्पद्दे मार्चण्डो भविक जसु बोधैक रिसकः। भुवौ विख्यातं श्री प्रवर जिनचन्द्रो विजयते॥३॥

भविजन शुम भाव भक्ति कल्याणक निमये रे, गर्भ जन्म दीक्षा वरज्ञान परमातम पद पंचम जान । ए जिनवरके पंच खरूप, वरण न किये गणधर गुण रूप ॥ भ॰ ४ ॥ जिनकी वाणी गुण गणधीर, विविध अरथ त्रिपदी गम्भीर । श्री जिनराज चरण युग भक्ति, विलसी आतम भावनि वृत्ति ॥ भ॰ ५ ॥ तिन प्रमुके यह पंच उल्लास, कल्याणक रचना इहां भास । परम मंगल प्रमु पंच कल्याण, भविजन दायक परम निघान ॥भ०६॥ श्रवण मनन ध्यायन मनलाय, भविजन गान किये अघ जाय। वृद्ध मनोहर खरतर घीश, गणभृत श्रीजिन अखय सूरीश ॥ म॰ ७ ॥ तत्पट्टे उदयाचल भान, श्री जिनचन्द सुरिंद सुजान । तसु आज्ञायें भक्ति उदार, रचना कीधी संघ हितकार ॥ भ॰ ८ ॥ ज्ञान निधि गुणमणि भंडार, महिम तिलक पाठक सुखकार । तत्पंकज मधुकर सुख पीन, चित्रलिध आतम गुणलीन॥९॥ तत्पद् निद्धि उद्य जगभान, जिन आज्ञा प्रतिपालक जान॥१०॥भाग्य नन्दी गुरुपद अनुरक्त पाठकचरित्र नन्दीयुक्त कलकत्ता मंदिर मुखधाम, राजऋदि पूरण मुखकाम। तसु श्रावक अति तत्व विचार, धर्मतना जाने सुविचार ॥ भ० ११ ॥ पुण्योदय महणीत विख्यात, महताव घरमशुमभात । जीवादिक शुभ तत्त्वनो ज्ञान, तिन प्रेरक थी रचना जान ॥भ॰ १२॥ नन्दं वसु प्रवचन शशि रूप, सम्भव च्यवन दिसव दिन भूप । भणस्ये सुणस्ये जे नर भाव तस घर थास्यें निद्धि स्वभाव॥ भ॰ १३॥

रंग विजय खरतर गच्छीय जं० यु० प्र० वृ० भट्टारक श्रीपूज्यजी श्रीजिन अखयसूरिजी महाराज के शिष्य जं० यु० प्र० वृ० भट्टारक श्री पूज्यजी श्री जिनचन्द्र सूरिजी महाराज ने यह पश्चकल्याणक पूजन विक्रम सम्वत् १८८६ मि० फागुन सुदी ८ को कळकत्ते में रची है।

生产是治疗生活治疗症,是是人们是是人们的,是是人们的,是是人们的,他们们是一种,他们们们们们的,他们们们们们们们的,他们们们们们们们的,他们们们们们们的的,他们

# चतुर्दश राजलोक पूजा

## जल पूजा

॥ दोहा ॥

पय प्रणमी जिन राजना, भाव घरी उछरंग। लोक चवदनी वरणना, भाखूं हूं मन रंग॥१॥ स्वर्ग मृत्यु पाताल में, शास्त्रत जिनवर जेह। त्रिकरण शुद्ध करी हिये, बंदू हूँ ससनेह ॥२॥ सात राज नीचे कह्यो, अधोलोकनो भाव। सात राज ऊरघ कह्यो, तेहन् कहूं प्रस्ताव ॥३॥ अठारे सहस जोयण कह्यो, तिरछो छोक उदार । द्वीप समुद्र असंख्य है, तेहनो सुनो अधिकार ॥४॥ अवर द्वीप कूटादिके, ते कहिये विस्तार। मुनता लाम हुये घणो, सफल हुये अवतार ॥५॥ द्वीप अढ़ी में चिहुं दिशे, बंदुं नित जिनराज। ऋषमानन चन्द्रानना, वारिषेण महाराज ॥६॥ वर्द्धमान चौथो सही, शास्वत श्री जिनराज। भाव घरी पूजो सदा, पावो सुक्ख समाज॥७॥ शुद्धोदक लेई करी, पूजो दीन दयाल। अशुभ करम दूरे हुये, फले मनोरथ माल ॥८॥ ( आज आयो रे उछाह ज़िवडा नाच जिनन्द आगे )

भवि भाव धरी जिनवर पूजन करिये रे ॥ भ० ॥ पहली रतन प्रभा इम जान इक लख अस्सी योजन मान ॥ भ० ९ ॥ धुर दस योजन रेणू जान, फिर अस्सी में व्यन्तर मान ॥ भ० ॥ अणपन्नी पणपन्नी देव, आठ निकाय कही नित मेव ॥ भ० १० ॥ दस जोयण बलि रेणू जान, ए सत योजन लेखो आन ॥ भ० ॥ अठ रात जोयण मध्ये जान, देव पिशाच कहा

जगमान ॥ भ० ११ ॥ सौ योजण विल पृथ्वी पिंड, इन पर सहस जोजनो कंड ॥ भ॰ ॥ सहस योजन ऊपरला ढाल, प्रथम प्रतरनो भेद निहाल ॥ भ॰ १२ ॥ तीन सहस ऊंचो परमान, नारकी जीव रहे तिण ठान ॥ भ० ॥ इन परतेरे प्रतर सुजान, तिन पर सहुने छे परमान ॥ भ० १३ ॥ नारिक जीवरहें तिण ठाम, शास्त्र थकी अवधीनो नाम ॥ भ० ॥ प्रतर प्रतरको अंतर जोय सहस इग्यारे पांचसौ होय॥ म॰ १४॥ तियासी योजन धार, इण पर दाखे सहु गणधार ॥ भ० ॥ असुरादिक दस देव निकाय, भवनपति ए सहु कहवाय ॥ भ॰ १५ ॥ अंतर मांह रहे ए देव, इम भाखें जिनवर नित मेव ॥ भ० ॥ सात कोडने बहुतर लाख, भवन पतिना भवन ए दाख ॥ भ॰ १६ ॥ सहस योजन बिल नीचे जान. नारकी रहित भविक मद आन ॥ भ० ॥ एक लाखने असी हजार, प्रथम नरकनों पिंड विचार ॥ भ॰ १७ ॥ एक लाख वत्तीस हजार, दूजी नरक तणो अवधार ॥ भ॰ ॥ प्रतर इग्यारे कहा जगदीश, गुरु मुख थी धारो निस दीशा।। भ॰ १८।। एक लाख अहाइस हजार, वालुक पिंड कहे गणधार ॥ भ० ॥ पंक प्रभानो पिंड विचार, एक लाख वलि वीस हजार ॥ भ॰ १९ ॥ पांचमी धूम प्रभानो पिंड, एक लाख अठारे कंड ॥ म॰ ॥ एक लाख सोले हजार, छट्टी तम प्रभानो अवधार ॥भ०२०॥ सहस अठारे ने विछ लाख, सातिम तम तमानो ए दाख ॥ म॰ ॥ इन पर सात राजनो भेद, सतगुरु भाखे धार उम्मेद ॥ भ॰ २१ ॥ शास्वत चैत्य इहां जिन जान, ते वन्दों भिव गुणमणि खान ॥ भ० ॥ सुमित सदा सेवो जिनराज, वंछित पूरण ए महाराज ॥ भ० २२ ॥ ॐ हीं चतुर्दश रज्वात्मके शाश्वता अशाश्वता जिनेन्द्राय अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## द्वितीय चन्दन पूजा

॥ दोहा ॥

बावन चंदन कुंकुमा, मृगमदने घनसार। पूज करो जिनराजनी, उत्तम फल दातार ॥१॥

हिने तिरछा लोकमें, नर तिर्यंच विशेष ।

मेद विचार सुनो तुमे, तनमन कर शुभ लेश ॥२॥

जम्बुद्वीपे जे कह्या, शास्त्रत श्री जिन सार ।

मेरू ऊपर शोभता, वन्दो भिव सुखकार ॥३॥

कंचन गिरि पर शोभता, शास्त्रत जिनवर देव ।

भाव धरी सेवो सदा, मन वांछित फल लेव ॥४॥

विल गजदन्त ऊपरे, शास्त्रत श्री जिनचन्द ।

वक्षरकारे विल नमूं, शास्त्रत श्री सुखकंद ॥५॥

जम्बू वृक्षे विल नमूं, भाव धरी मन रंग ।

श्री वैतात्र्य गिरींदना, वंदू धर उछरंग ॥६॥

नन्दी सर रुचकादिके, भाख्या श्री भगवंत ।

भाव धरी सुनि वांदता, पावे सुक्ख अनंत ॥७॥

श्री मानुषोत्तर ऊपरे, चैत्य कह्या जिनराज ।

ते वंदे सुनि प्रेम सूं, निज गुण भिक्त समाज ॥८॥

॥ ढाल फागणी ॥

( वज मंडल देश दिखावो रसिया )

अब तिरछो लोक सुनो ज्ञानी, अब तिरछो लोक सुनो। तिरछो लोकमें द्वीप समुद्र हैं, असंख्याता कहे ज्ञानी ॥अब॰ ९॥ जलचर थलचर जीव सबेही, रहे सदा कहे गुरु ध्यानी ॥ अब॰ ॥ अणपन्नी पमुहा देवन की, राजत है जहां राजधानी ॥ अब॰ १०॥ नव सौ योजन ऊपर किहये, जोतिष देव महा ज्ञानी ॥ अब॰ ॥ प्रह गण तारा सूरज चन्दा, चरिथर रूप भविक जानी ॥ अब॰ ११॥ ऊरध भागमें अपर उदिध हैं, आधेमांहि चरम पानी ॥ अब॰ ॥ लवण समुद्र में लवण सरीखो, मीठो चरम उदिध पानी ॥ अब॰ १२॥ जिन प्रतिमा आकारे जलचर, देखि लहे व्रत बहु प्रानी ॥ अब॰ ॥ पहिलो जम्बु द्वीप बखाणो, लाख योजनो शुभ थानी ॥ अब॰ १३॥ जगती वेदी किर अति शोमित, केकि करत

जहां सुर रानी ॥ अब॰ ॥ चारे पासे चार वरणना, विजयादिक सुर रहे जानी ॥ अब॰ १४ ॥ दोय लाख लवणे करिवींट्यो, खारो जेहनो बहु पानी ॥ अब॰ ॥ अनाढ्ढिय नामे देव तेहनो, मालिक छे सुनो भिव प्राणी ॥ अब॰ १५ ॥ दुजो धातकी खंड कहीजे, चार लाख है परमानी ॥ अब॰ ॥ अठलख योजन समुद्र वींटिया, कालो दिघ नाम सुनो ज्ञानी ॥ अब॰ १६ ॥ सोलह लख योजन परमाणें, द्वीप पुष्कर वर गुणखानी ॥ अब॰ ॥ बीच मानुषोत्तर परवत किह ये, इतनी सीम मनुष जानी ॥ अब॰ १७ ॥ तिणथी आगे द्वीप आठमो, तेरमोरुचक कहे ज्ञानी ॥ अब॰ १८ ॥ तसु बीचमें है चार बावड़ी, कमल सुशोमित हैं पानी ॥ अब॰ ॥ वावन मन्दिर जिनवर दाख्या, ते वंदे मुनि शुमध्यानी ॥ अब॰ १९ ॥ साधू जंघा विद्याचारण, वंदे जिनवर सुख खानी ॥ अब॰ १९ ॥ साधू जंघा विद्याचारण, वंदे जिनवर सुख खानी ॥ अब॰ १० ॥

### ॥ पनिहारी री॥

जम्बुद्वीपना भरत में, सुखकारिरेलो । खंड कह्या छह सार, वाला जी ॥ मध्य खंड उत्तम कह्यो, सु॰ आरज देश प्रधान ॥ वाला जी ॥ साडा पचवीसक जिण कह्या, सु॰ जहां जिन धरम सुजांन वाला जी ॥२१॥ जिनवर सुनि सुनिवर केवली, सु॰ विचरे जहां मुनिराज वालाजी । तप जप संजम आदरे, सु॰ सफल करे निज काज वालाजी ॥ २२ ॥ त्रेसठ शलाका जहां कह्या, सु॰ तेना सुनो अधिकार वालाजी । बारे चकी जानिये, सु॰ सब में ए सरदार वालाजी ॥ २३ ॥ वासुदेव नव महावली, सु॰ सुर धीरज अवतार वालाजी । प्रति वासुदेव कह्या बलि, सु॰ नव संख्याये धार वालाजी ॥ २४ ॥ तीर्थंकर चौबीस ए, सु॰ सुनज्यो धर शुम भाव वालाजी । ऋषम अजित सम्भव नमो, सु॰ अभिनन्दन महाराज वालाजी ॥ २५ ॥ सुमति पदम सुपारसजी, सु॰ चन्द्र प्रम जिन-

राज वालाजी । सुविधि शीतल जिन साहिबा, सु॰ सारो वांछित काज वालाजी ॥ २६ ॥ श्री श्रेयांस जिनेसरू, सु॰ वासु पूज्य जिनराज वालाजी । विमल अनन्त जिन घरम जी, सु॰ घरम तणा दातार वालाजी ॥ २७ ॥ शान्ति कुंयु अरनाथ जी, सु॰ चिन्ता चूरण हार वालाजी । मल्ली प्रभु उन्नीसवां, सु॰ वीसमा सुन्नत देव वालाजी ॥ २८ ॥ नमी नेमि बावीसम, सु॰ पारसनाथ सुसेव वालाजी । चौवीसमा श्री वीरजी, सु॰ देवे सुख नित मेव वालाजी ॥ २९ ॥ घरम विशाल दयालनो सु॰ सुमति कहे मन रंग वालाजी ॥ २९ ॥ घरम विशाल दयालनो सु॰ सुमति कहे मन रंग वालाजी ॥ ३० ॥ ॐ हीं चतुर्दश रज्वात्मके शाख्वत अशाख्वत जिनेन्द्राय अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## तृतीय कुसुम पूजा

॥ दोहा ॥

सत पत्री वर मोगरा, चंपक जाइ गुलाब। पुष्प लेई जिनराज नी पूज करो शुभ भाव ॥१॥ ऊर्ध्व लोक में जे अछे, शाख़त श्री जिनराज। परम शुचि हुय पूजिये, सफल होय सब काज ॥२॥

॥ चाल नैना सफल थई ॥

दिल में हरषधरी, भिव पूजो जिनवर सार दिल में हरष धरी। ऊर्ध लोक में जे अछेरे, शाश्वत श्री जिनराज। द्रव्य भाव पूजो सहूरेपावो सुक्ख समाज।। दिल में हरषधरी ३॥ पहिलो सुधरम नाम हैरे दुजो छे ईशान। तीजो सनत्कुमार छे रे, चौथो माहेन्द्र जान॥ दिल में० ४॥ ब्रह्म लोक पंचम कह्यो रे, छट्टोलांतक देव। सातमों शुक्र सहू कहे रे, धारो दिल नित मेव॥ दि० ५॥ सहस्रार नामे आठ मोरे, देव लोक नो नाम। तिर्यंच जेहनी जे कहीरे, इतनी गित अभिराम॥ दि० ६॥ नवमो आनत जानिये रे, प्राणत दसमो सार। आरणनाम इग्यारमों रे बारमो अच्युत धार॥ दि० ७॥ ए सहु देव जिनन्दनी रे, आवे करिवा सेव। कल्याणक उच्छव करे रे, पावे सुख नित मेव॥ दि० ८॥ कल्योत्पन्न कही

जिये रे, ए सकला सुरराय । नव ग्रेवैयक जानिये रे, कल्पातीत कहाय ॥ दि० ९ ॥ तिण पर पंचानुत्तरें रे, देव कह्या जगमान । विजय नाम पहिलों कह्यो रे, दृजों वैजयंत जान ॥ दि० १० ॥ जयंत नाम तीजो सही रे, अपराजित अमिराम । सर्वारथ सिन्ध जानिये रे, सब सुख केरो ठाम ॥ दि० ११ ॥ चार आठ विल सोलना रे, चौसठने बत्तीस । इतने मनना सुन्दरू रे, मोती कहे जगदीस ॥ दि० १२ ॥ कल्पातीत छे ए सहू रे, भावे वंदे तेह । एकावतारी ए सहू रे, भाखे प्रमु ससनेह ॥ दि० १३ ॥ लाख चौरासी ऊपरे रे, सहस सताणुसार । ऊपर विल तेवीस छे रे, भाखे इम गणघार ॥ दि० १४ ॥ इहां जे शाख़त जिनवरू रे, पूजो मिव सुखकार । सुमित सदा जिनराज कूं रे, बंदू बारम्बार ॥ दि० १५ ॥ ॐ हीं चतुर्दश रज्वात्मके शाख़त अशाख़त जिनेन्द्राय अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## चतुर्थ धूप पूजा

,我们是是是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,

॥ दोहा॥

धूप दशांग लेई करी, पूजो जग भरतार । अशुभ करम दूरे हुवे, प्रगटे सुक्ख अपार ॥१॥ चवदे राज ऊपर रहे, सिन्द महा जयकार । तीन लोक सिर छत्र है, करुणा रस भंडार ॥२॥

॥ चाल ( श्री चन्द्रप्रम जिनवर साहब )॥

निरमल सिद्ध सिलाने ऊपर, सिद्ध रहे सुखकारा मैं वारी जाऊं सिद्ध रहे सुखकारा। निरमल जोत विराजे साहिब, निरमम निरहंकारा, मैं वारी जाऊं निरमम निरहंकारा।।३॥ अनन्त ज्ञान दरशन जग प्रगट्यो, मिट गये करम विकारा, मैं वारी जाऊं मिट गये करम विकारा। अजर अमर अक्षय स्थित जेहनी, बोध बीज दातारा, मैं वारी जाऊं वोध बीज दातारा।।।३॥ राज चवदके ऊपर राजे, सिद्धशिला जयकारा, मैं वारी जाऊं सिद्धशिला जयकारा। पतालीस लाख योजन कहिये, स्फटिक रतन बहु सारा, मैं वारी जाऊं सारा।।।।।। आठ योजन की जाड़ी

बिचमें, छेहड़े तनुक उदारा, मैं बारी जाऊं छेहड़े तनुक उदारा। उल्लेट छत्र आकारे दाखी, सूत्रे श्री गणधारा मैं वारी जाऊं सूत्रे श्री गणधारा॥ नि॰ ६॥ घटारी मटारी छे अति सुन्दर, कारण क्षेम उदारा, मैं वारी जाऊं कारण क्षेम उदारा। जनम मरण सब आधी व्याधी, दूर किया दुख सारा॥ मैं॰ ७॥ अष्ट करमको दूर करीने, विलसे सुख अविकारा। मैं वारी जाऊं विलसे सुख अविकारा। सादि अनन्त थिति जेहनी छाजे, सेवे सुरनर सारा॥ मैं॰ ८॥ जोगीसर तेरी गति जाणे, करणारस मंडारा, मैं वारी जाऊं करणारस मंडारा। गुण इकतीस प्रगट भए जिनके, प्रगठ्यो सुक्ख अपारा॥ मैं॰ ९॥ लोकालोक काछना प्रगटे, देखे भाव उदारा, मैं वारी जाऊं देखे भाव उदारा। सुरनर मुनिवर सेवा करत हैं, जय जय जग भरतारा॥ मैं॰ १०॥ धरम विशाल दयाल के नन्दन, सुमित कहे सुखकारा, मैं वारी जाऊं सुमित कहे सुखकारा। सिद्ध अनन्त की सेवा करतां, सदा हुवे जयकारा॥ मैं॰ ११॥ ॐ॰ हीं चतुर्दश रज्वात्मके शाखत अशाखत जिनेन्द्राय अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा।

# पश्चम पूजा

#### ॥ दोहा ॥

दीपक पूजा पांचमी, करो भविक मन रंग। दीपक जिम प्रगटे सही, केवल ज्ञान अभंग ॥१॥ शाश्वत श्री जिनचन्द्र कूं, नमन करी सुखकाज। भाव धरी नित पूजतां, पावें सुक्ख समाज ॥२॥

#### ॥ चाल ॥

ऋषमानन जिन सेवो रे मनवा, ऋषमाननन जिन सेवो। तारण तरण जिनेसर कहिये, देवें सुख नित मेवो रे॥ मनवा॰ ३॥ लोकालोक प्रकाशक एही, एहना गुण नित गावो रे॥ म॰॥ सुरनर सबही पाय परत हैं, एहनी आन घरावो रे॥ म॰ ४॥ तारण तरण यही अलवे सर, लुल लुल सीस नमावो रे॥ म॰॥ लोक अलोक को तूंहिज दरसी, तनमनसे गुणगावो रे॥ म॰ ५॥ परम पुरुष परमेसर साचो, ए देखी नित राचो

रे ॥ म० ॥ अवर देव तुम काहेको ध्यावो, वीतरागको जाचो रे ॥ म० ६ ॥ इन सम अपर कौन उपगारी, भव भवमें सुखदायी रे ॥ म० ॥ सुर नर सुनिवर सबही ध्यावे, सुरपित सीस नमायो रे ॥ म० ॥ ७ ॥ भिवक कमल तुम दरसन करिके, परम परमसुख पायो रे ॥ म० ॥ आज हमारे हरष वधाई, आज आनन्द उछायो रे ॥ म० ८ ॥ आज अमी घर मेहला वरस्या, आज अधिक सुख पायो रे ॥ म० ॥ तारण तरण जिनेसरजीकी, पूज रची वरदायो रे ॥ म० ९ ॥ रायपसेणी जीवामिगममें, एहनो फल दरसायो रे ॥ म० ॥ अष्ट द्रव्य चंगेरी धरके, विधि पूर्वक मन लायो रे ॥ म० १० ॥ धरम विशाल दयाल के नन्दन, सुमित प्रभू गुण गायो रे ॥ म० ॥ ए जिनराज की पूजन करतां, समिकत शुद्ध उपायो रे ॥ म० ११ ॥ ॐ हीं चतुर्दश रज्वात्मके शास्त्रत अशास्त्रत जिनेन्द्राय अष्ट द्रव्यं सुद्रां यजामहे खाहा ।

# षष्ट अक्षत पूजा

## ॥ दोहा ॥

अक्षत अमल अखंडले, पूजो दीन दयाल । मंगल आठ करो बली, प्रगटे मंगल माल ॥१॥ श्री चन्द्रानन जिनवरूं, दुजा श्री महाराज । सुरतरु सम सेवो सदा, वंखित पूरण काज ॥२॥

यात्रीडा भाई यात्रा निनाणूं करिये॥

सखीरी ए जिन पूजन करिये रे। जिन सेन्यां मवजल तिरये, सखी री ए जिन पूजन करिये ॥ श्री चन्द्रानन महाराजा रे, जग जीवन तूं जिन राजा रे, प्रभु तारण तरण जहाजा ॥ स॰ ३॥ तुम वीतराग गुण राजा रे, भुरनर सब पूजन काजा रे, आवे भगते ले शुभ साजा ॥ स॰ ए॰ ४॥ ए करुणा निधि महाराजा रे, प्रभु दोष रहित मुनि राजा रे, सेन्यां सफल हुए सब काजा ॥ स॰ ए॰ ५॥ वर अप्ट द्रन्य शुभ लेई रे, पूजो जिनराज सनेही रे, जिम सफल हुवे निज देही ॥ स॰ ए॰ ६॥ इमशास्त्रत श्री जिन राजा रे, विल तारण

तरण जहाजा रे, जग जीवन छे सुख काजा ॥ स॰ ए॰ ७॥ जिनराज समो नहिं देवा रे, सुरपित सारे नित सेवा रे, एतो देवें फल नित मेवा॥ स॰ ए॰ ८ ॥ पूरव पुण्य विना किमपावे रे, जिन सेव मली वडदावे रे, एतो ज्ञानी अरथ बतावे ॥ स॰ ए॰ ९ ॥ बहु अतिशय जेहना छाजे रे, गुण पैतीस वाणी राजे रे, एतो जगतारक जिनराजें ॥ स॰ ए॰ १०॥ चवदे राज में ए जिन चंदा रे, समरग्रां होत सदा आनन्दा रे, एतो जग जीवन सुख कंदा ॥ स॰ ए॰ ११ ॥ विल आये चौसठ इंदा रे, दिशि कुमरी हरष अमंदा रे, करे उच्छव श्री जिनचन्दा ॥ स॰ ए॰ १२ ॥ जिन मेरु शिखर छे आवे रे, सौ धरम सदा शुभ भावे रे, करि वृषभ रूप नहव रावे ॥ स॰ ए॰ १३ ॥ यथा योग सहु सुर भगती रे, करे निज निज भावे जगती रे, एतो सफल करे निज शक्ति रे ॥ स० ए० १४ ॥ शशि सम शीतल गुण सोहे रे भवि देखीने मन मोहे रे, जसु रूप अधिक सहु होवे ॥ स॰ ए॰ १५ ॥ जिनराज समो नहीं कोई रे, देख्या देव अपर सब जोई रे, पिण दोष सहित सब होई ॥ स॰ ए॰ १६ ॥ प्रभु पाप करम सब घोई रे, जसु आतम निरमल होई रे, कहे सुमित सदा गुण जोई॥ स॰ ए॰ १७॥ ॐ ह्वीं चतुर्दश रज्वात्मके शाश्वत अशाखत जिनेन्द्राय अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे खाहा ।

# सप्तम नैवेच पूजा

॥ दोहा ॥

मोदक मोती चूरना, सरस छेइ पकवान । पूजा करो जिन राजनी, पावो ज्यूं सन मान ॥१॥ वारिषेण जिन पूजिये, सातमी पूज प्रधान । भय सगछा दुरे रहें, प्रगटे सुक्ख निधान ॥२॥

॥ चाल ॥

बिगड़ी कौन सुघारे नाथ बिन बि॰।वारिषेण जिन अन्तर जामी,पूज्यो सेवा पामी रे। परम पुरुष पमेसर साचो, जग जीवन विसरामी रे॥ बि॰३॥ छोक अछोक को तूं है दरसी, तुम सम अवरन स्वामी रे। तूं प्रमु अश- रण शरण कहावे, तूं मुझ अन्तर जामी रे ॥ बि॰ ४ ॥ तुम गुण को कोइ पार न पावे, मिहमा त्रिमुवन पामी रे । तेरी आन जगत सहु माने, करुणा रस नो धामी रे ॥ बि॰ ५ ॥ दीन दयाल दयानिधि कहिये, पुरुषोत्तम हित कामी रे । तेरी सेवा नित नित सारे तेतो नव निधि पामी रे ॥ बि॰ ६ ॥ जग जीवन आलोचन कहिये, परमारथ सब पामी रे । केवल ज्ञान प्रगट मयो जिनके, क्षायक माव सुनामी रे ॥ बि॰ ७ ॥ वारिषेण जिन तीजो कहिये, उपकारी मुखधामी रे । सर्व देव में देव शिरोमणि, दो वंछित मुझ स्वामी रे ॥ बि॰ ८ ॥ सुमति कहे ए जिनकी सेवा, भव भवमें विसरामी रेबि॰। ॐ हीं चतुर्दश रज्वात्मके शाश्वत अशाखत जिनेन्द्राय अष्टद्रच्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

# अष्टम फल पूजा

#### ॥ दोहा ॥

经法律分析法 化法律医子子法 医人名英格兰氏 医克克氏氏病 化二氯化物 医克格氏病 医克格氏病 医克格氏病 医克格氏病 化二氯化物 化二氯化物 化二氯化物 医克格氏病 医克格氏病 医克格氏病 医克格氏病

फल पूजा जिनराजकी, करो भविक गुणवंत । अशुभ करम दूरे हरो, पावो सुन्नख अनन्त ॥१॥ वरधमान चौथो नमूं, केवल ज्ञान दिनंद । उपकारी सिर सेहरा, इम भाखे सुनिचंद ॥२॥

#### ॥ चाल ॥

## ( तुम बिन दीनानाथ दयानिधि का॰ )

वरधमान जिन सेवो भविजन, ज्यूं वंछित फल पावो रे। ऋषमानन चन्द्रानन स्वामी, वारिषण मन लावो रे॥ वरधमान जिन पूजो भावे, वांछित फल तुम पावो रे॥ वर० ३॥ चवद राजमें ए जिन लाजे, एहनी भगति करावो रे॥ वर०॥ शाश्वत नामे ए जिन लाजे, गुरु मुखयी सुध पावो रे॥ वर० ४॥ भाव सिहत ए जिनवर पूजे, दोष सकल मिट जावे रे॥ वर०॥ तनमन सुचिसे जो जिन पूजे, लाम अनन्त उपावे रे॥वर०५॥ पंत्रमेरु ऊपर जिन लाजे, कंचनगिरि वली पावे रे॥ वर०॥ पंच भरत विल पंच ऐ रवत, पंच विदेह कहावे रे॥ वर० ६॥ मानुषोत्तर विल राजे, ते पिण मनमें लावे रे॥ वर०॥ गजदंता विल परवत ऊपर, शास्वत एहज पावे रे ॥ वर० ७ ॥ जम्बू घातकी पुष्कर वृक्षे, ए जिनराज कहावे रे ॥ वर० ॥ इण विधि शाश्वत चैत्य नमीने, जनम जनम सुख पावे रे ॥ वर० ८ ॥ धरम विशाल दयालके नन्दन, भाव सहित गुण गावे रे ॥ वर० ॥ सुमति सदा ए जिन की सेवा, जगमें सुजस उपावे रे ॥वर०९॥ ॐ हीं चतुर्दश रज्वात्मके शाश्वत अशाश्वत जिनेन्द्राय अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा ।

## नवम ध्वज पूजा

#### ॥ दोहा ॥

नवमी ध्वज पूजा करो, भाव धरी मतिवंत । त्रिभुवनमें जय पामिये, प्रगटे सुक्ख अनन्त ॥१॥ इन्द्र ध्वजा प्रभु आगले, सिणगारी मन रंग। उच्छव कर लाओ सही, होय सदा उछरंग ॥२॥ सुन्दिर सब आयो सही, पहरी वस्त्र प्रधान । ध्वज पूजन उच्छव करो, ज्यूं पावो सनमान ॥३॥ कंचन वरण अति शोभता, पहरी नव सर हार । परम शुचि हुय तुम करो, पूजा श्री जिन सार ॥४॥

#### ॥ चाल ॥

जिन गुण गावत सुर सुन्द्री, ध्वज पूजन भवि इण पर करके ॥ ध्व०॥ सहस योजननो इन्द्र ध्वजा ए, भाव सिहत जिन आगल घर रे ॥ ध्व०५॥ पंचवरणकी झलहल कंती, मंगल रूप अमंगल हर रे ॥ ध्व०॥ नवरंगी अरु ध्वज बहु चंगी, फुरक रही असमानके घर रे ॥ ध्व० ६ ॥ कंचन याल लेई ध्वज उत्तम, वर सुन्दर ले मस्तक घर रे ॥ ध्व० ॥ गाजे बाजे सब मिल गोरी, फिर लावत जिनवरके घर रे ॥ ध्व० ॥ गाजे बाजे सब मिल गोरी, फिर लावत जिनवरके घर रे ॥ ध्व० ७ ॥ सज सोले सिणगार कामिनी, तीन प्रदक्षिण दे जिनवर रे ॥ ध्व० ॥ उज्जल कमल अखंडित चावल, लेई खिरतक आगलि कर रे ॥ ध्व० ८ ॥ जिन गुण गावत हरष वधावत, तन को मैल अलग तूं कर रे ॥ ध्व० ॥ आज हमारे हरष वधाई, आज है मंगल सब घर घर रे ॥ ध्व० ९ ॥ इन्द्र ध्वजा प्रमु आगलि शोभित, देखत मिवजन के मन हर रे ॥ ध्व० ॥ पाप नियाणा दर

करी ने, समिकत शुद्ध सदा तूं वर रे॥ ध्व॰ १०॥ इण पर शाश्वत जिनकी सेवा, भाव सिहत भविजन अनुसर रे॥ ध्व॰॥ सुमित कहे ए जिनकी आज्ञा, अपने सिर पर तूं नित घर रे॥ ध्व॰ ११॥ ॐ हीं चतुर्दश रज्वात्मके शाख्वत अशाख्वत जिनेन्द्राय अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा।

## दशम नाटक पूजा

#### ॥ दोहा ॥

दशमी पूजा अवसरे, गावो गीत विशेष। नृत्य करे प्रभु आगले, पावो लाम अशेष ॥१॥ कुमर कुमरी आठ शत, राय पसेणी माह। सूरि याभ रचना करी, भक्ति करे चित चाह ॥२॥ रावणने मंदोदरी, सुनिये शास्त्र मझार। अप्टापद गिरि ऊपरे, नृत्य करे बहुसार ॥३॥ गोत्र तीर्थंकर वांधिये, भक्ति करी मतिवंत। तिण पर तुम भक्ती करो, पावो लाभ अनन्त ॥॥

# ॥ जिन गुण गावत सुर सुन्दरी ॥

नृत्य करे मिल सुर सुन्द्री रे ॥ नृ० ॥ थेई थेई तान करे प्रभु आगे, सुन्द्र सब सिणगार करी रे ॥ नृ० ॥ गल मोतियनको हार विराजे, वेसर मोती लाल जरी रे ॥ नृ० ५ ॥ बांहे बाजू हीरा जिंद्या, बिचमें चूनी लाल खरी रे ॥ नृ० ॥ कंचुक किसया हरष उल्लिया, दीसे मोहन वेल परी रे ॥ नृ० ॥ कंचुक किसया हरष उल्लिया, दीसे मोहन वेल परी रे ॥ नृ० ॥ हाथें चूड़ी सोहे रुड़ी, पग नेवर झणकार करी रे ॥ नृ० ॥ लम तम्म तिन गुण गावत, भावत नाचत सुर महरी रे ॥ नृ० ७ ॥ आंखने भटके मुखने लटके, मोहे सुरनर देव नरी रे ॥ नृ० ॥ हीर चीर पाटम्बर पहरी, प्रभु आगल गुण गाय खरी रे ॥ नृ० ८ ॥ गावत गीत मधुर धुन झीणा, बीणादिक सब साज करी रे ॥ नृ० ॥ धपमप धपमप मादल बाजे, चंग रंग नाचत किन्नरी रे ॥ नृ० ९ ॥ मोहन गारी सब मिल नारी, देखत सुरनर चित्त हरी रे ॥ नृ० ॥ शिश सम बदनी कोयल वयणी, वरसत अमृत मेघ झरी रे ॥ नृ० ॥ विघ बत्तीसे नाटक करके,

THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY

निज गुण अपनो शुद्ध करी रे॥ नृ०॥ रावण राजा नारि मंदोद्री, अष्टापद पर नृत्य करी रे॥ नृ० ११॥ गोत्र तीर्थंकर बांध्यो भावे, तिन परि तुम भवि भगत करी रे॥ नृ०॥ सुमित कहे सेवो भल भावें, श्री जिन तारण तरण तरी रे॥ नृ० १२॥ ॐ हीं चतुर्दश रज्वात्मके शास्त्रत अशास्त्रत जिनेन्द्राय अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे स्वाहा।

#### कलश

#### ॥ तेज तरण मुख राजे ॥

पूजन करिये चतुर नर ॥ इ० ॥ शास्त्रत विधि चवदमें, इण नामे अवधरिये ॥ च॰ १३॥ द्वीप अढ़ीमें जे जिन छाजे, ते बंदी अघ हरिये ॥ च॰ ॥ सहस सत्तावन लाख छपन विल, अष्ट कोड़ मन धरिये ॥ च॰ १४ ॥ चउसयछयाली चैत्य वन्दीने, पाप करम सब हरिये ॥ च० ॥ तीन लोकनी संख्या दाखी भवि-जन ते उर धरिये ॥च॰ १५॥ शाश्वत अशाश्वत सहु जिनवरनी, सेव करो सुख करिये ॥ च॰ ॥ अष्ट सिद्धि नवनिद्धिना दायक, चरण करण गुण धरिये ॥ च० १६ ॥ कामधेनु चिन्तामणि थी ए, वांछित अधिक सूं करिये ॥ च० ॥ ऋषमानन चन्द्रानन स्वामी, वारिषेण मन धरिये ॥च०१७॥ वर्द्धमान जिन सुखके दाता, पूजत अनुभव वरिये ॥ च॰ ॥ मंगल कारण सब दुख वारण, भन्य सकल उर धरिये ॥ च॰ १८॥ लोक चवदना भेद बखाण्यो, गुरु मुख थी अवधरिये ॥ च० ॥ ए पूजन जे भणसी गुणसी, तसु वंछित सब सरिये ॥ च॰ १९ ॥ संवत सय उगणीसे त्रेपन\*, माधव सुदि शुभ करिये ॥ च॰ ॥ आखा तीज दिवस सुखकारी, पूज रची गुण भरिये ॥च॰ २०॥ श्री जिनचन्द्र सूरि गुरु खरतर, तसु गुण गण उर धरिये ॥ च॰ ॥ त्रीत सागर गणि शिष्य सुवाचक, अमृत धरम सुम-रिये ॥ च॰ २१ ॥ सीस क्षमा कल्याण सुपाठक, ज्ञान

<sup>\*</sup> यह पूजा बीकानेरमे श्री सुमित सुनिजी महाराज ने सम्बत् १९५३ वैशाख सुदी ३ को बनाई है।

दिरये ॥ च॰॥ तसु सेवक मुनि धर्म विशाला, उपगारी सुख करिये ॥ च॰ २२ ॥ तसु सेवक मुनि सुमित कहत हैं, पूजो शुम मन धरिये ॥ च॰ ॥ हित बहुम गणिवरके आग्रह, पूज रची सुख करिये ॥ च॰ २३ ॥ बीकानेर नगर सुखकारी, संघ सकल हित करिये ॥ च॰ ॥ वंछित पूरण मंगल माला, सुजस शोभा नित वरिये ॥ च॰ २४ ॥ ॐ ह्वीं चतुर्दश रज्वात्मके शास्वत अशास्वत जिनेन्द्राय अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे खाहा ।

# श्री दादा गुरुदेव पूजा

॥ आवाहन\* मन्त्र ॥

सकल गुण गरिष्ठान् सत्तपोभिर्वरिष्ठान् । शम दम यम जुष्टांश्चारु चारित्र-निष्ठान् ॥ निखलजगति पीठे दर्शितात्मप्रमावान् । मुनिपकुशलसूरिन् स्थापयाम्यत्र पीठे ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं श्रीजिनद्त्त-श्रीजिनकुशल-श्रीजिनचंद्रसूरिगुरो अत्रावतरा-वतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः स्वाहा ।

ॐ हीं श्रीं श्रीजिनदत्तसूरिगुरो अत्र मम संन्निहितो भव वषट्।

# जल" पूजा

॥ दोहा ॥

ईश्वर जग चिंतामणी, कर परमेष्ठी ध्यान । गणधर पद गुण वर्णना, पूजन करें। सुजान ॥१॥ साँधमी मुनिपित प्रगट, बीर जिनेश्वर पाट । मिध्या मत तम हरणकों, भव्य दिखावन वाट ॥२॥ सुस्थित सुप्रतिबद्ध गुरू, सूरि मंत्रको जाप । कोटि कियो जब ध्यान घर, कोटिक गच्छ सुयाप ॥३॥ दश्चपूर्व्यी श्रुतकेवली, भये वज्रधर खाम । ता दिनतें गुरुगच्छ को, वज्र शाख भयो नाम ॥४॥ चंदसूरि भये चन्द्र सम, अतिहि बुद्धि निधान । चंद्रकुली सब जगतमें, पसर्यो बहु विज्ञान ॥५॥ वर्द्धमान के पाट

अप्रथम चौकी या पट्टे पर चावलों का साथिया कर नारियल पर रूपया रख कर उपरोक्त मन्त्र से आवाहन करें।

<sup>&#</sup>x27; यहा से हर एक पूजा मे नियमानुसार जल चन्द्नादि लेकर खड़ा रहे।

पद, सूरि जिनेश्वर भाश। चैत्यवासिको जीत कर, सुविहित पक्ष प्रकाश ॥६॥ अणिहलपुर पाटण सभा, लोक मिले तिहां लक्ष । खरतर विरुद्ध सुधानिधी, दुर्लभराज समक्ष ॥७॥ अभयदेव सूरि भये, नव अंग टीकाकार । थंभण पारस प्रगट कर, कुष्ठ मिटावन हार ॥८॥ श्रीजिनवल्लभ सूरि गुरु, रचना शास्त्र अनेक । प्रतिबोधे श्रावक बहुत, ताके पृष्ट विशेष ॥९॥ हुंबड श्रावक वाघडी, अद्वारे हज्जार । जैन दयाधमी किये, वरते जय जयंकार ॥१०॥ दादा नाम विख्यात जस, सुरनर सेवक जास । दत्तसूरि गुरु पूजतां, आनंद हर्ष उल्लास ॥११॥ दिल्लीमें पतशाहनें, हुकम उठाया शीष । मणिधारी जिनचंद गुरू, पूजो विसवाबीस ॥१२॥ ताके पृष्ट परंपरा, श्री जिनकुशल सुरिंद । अकबरको परचा दिया, दादा श्री जिनचंद ॥१३॥ ऐसे दादा चारको, पूजो चित्त लगाय । जल चन्दन कुसुमादि कर, ध्वज सुगंध चढ़ाय॥१॥

## ॥ दादा चिरंजीवो ॥

गुरुराज तणी कर पूजन, भिव सुखकर मिलसी लिच्छ घणी॥ गु॰॥ गुरु दत्त सुरिंद जग सुखकारी, गुरु सेवकने सानिधकारी। गुरु चरण कमलकी बलिहारी॥ गु॰ १५॥ संवत इग्यारे वार राशी, बत्तीसे जनम्यां शुभ दिवसी। श्रावग् कुल हुंबडने हुलसी॥ गु॰ १६॥ जसु बाछगसा पितु नाम भणे, वाहडदे माता हर्ष घणे। इकतालीसे दीक्षा पभणे॥गु०१७॥ गुणहत्तरे विश्वभ पाट घरी, गुरु माया बीजनो जाप करी। गुरु जगमें प्रगट्या तरणतरी॥ गु॰ १८॥ मणिधारी जिनचंद उपगारी, जिनदत्त सुरिंदके पटधारी। भये दादा दृजा सुखकारी॥ गु॰ १९॥ राशल पितु देव्हणदे माता, श्रीमाल गोत्र बोधन शाता। दिल्लीपित शाह सुगुण गाता॥ गु॰ २०॥ जसु चौथे पाट उद्योत करी, जिनकुशल सुरिंद अति हर्ष भरी। तेरेसे तीसे जन्म घरी॥ गु॰ २१॥ जसु जिल्ला जनक जगत्र जीयो, वर जैतश्री शुभ स्वपन लियो। गुरु लाजेड गोत्र उद्यार कियो॥ गु० २२॥ घन सैतालीसे दीक्षा घरी, जिनचन्द सुरीश्वर पाट वरी।

गुणहत्तरे सूरिमंत्र जाप करी ॥ गु॰ २३ ॥ सेवामें बावन वीर खरा, जोग-नियां चौसठ हुकम घरा । गुरु जगमे कइ उपकार करा ॥ गु॰ २४ ॥ माणक सूरीस्वर पद छाजे, जिनचन्द सूरि जगमे गाजे । भये दादा चौथा सुख काजे ॥ गु॰ २५ ॥ जिन चांद उगायो उजियालो, अम्मावसकी पूनमवालो । सब श्रावक् मिल पूजन चालो ॥ गु॰ २६ ॥ जिन अकबरको परचा दीना, काजीकी टोपी वश कीना । बकरीका भेद कह्या तीना ॥ गु॰ २७ ॥ गंघोदक सुरिम कलश भरी, प्रक्षालन सद्गुरु चरण परी । या पूजन कवि ऋदिसार करी ॥ गु॰ २८ ॥

#### ॥ श्लोक ॥

सुरनदीजलिनम्मलघारकैः, प्रवलदुष्कृतदाघनिवारकैः। सकल मङ्गल वाञ्छितदायकं, कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे ॥२९॥ ॐ ह्वीं परमपुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते श्री जिनशासनोद्दीपकाय चरणकमलेम्यो जलं निर्वपामि स्वाहा।

PARTITUTED TO THE STATES OF TH

# केशर चन्दन पूजा

॥ दोहा ॥ केसर चन्दन मृगमदा, कर घनसार मिलाप ।

परचा जिनदत्त सूरिका, पूज्यां तूटे पाप ॥१॥

॥ चाल वीण बाजेकी ॥

अाथे भरुअच्छ नग्न, धाम धूम धूं। बाजते निशान ठोर, हर्ष रंग हूं॥ दीनके दयाल राज सार सार तूं॥ दी॰ २॥ मुसलमान मुगलपूत, फीज माजमूं। फीत मीत हो गया हायकार सूं॥ दी॰ ३॥ सघन विघन देख आप, हुकम दीन यूं। लावो मेरे पास आप, जीव दान दुं॥ दी॰ ४॥ मृतक पूत मंत्रसे उठाय दीन तूं। देखके अचंभ रंग, दास खास कूं॥ दी॰ ५॥ करत सेव भाव पूर, तुकराज जूं। छोड़के अभक्ष्य खान, हाजरी भरूं॥ दी॰ ६॥ वीज खीजके पडी, प्रतिक्रमणके मूं। हाथसे उठाय पात्र, ढांक दीन छूं॥ दी॰ ७॥

दामनी अमोल बोल, सिन्दराज तूं। देउं वरदान छोड, बंध कीन क्यूं ॥ दी॰ ८ ॥ दत्त नाम जपत जाप, करत नांह चूं। फेर मैं पडूंगी नांह, छोड़ दीन फूं ॥ दी॰ ९ ॥ करोगे निहाल आप, पाव पलकनूं। रामऋन्दिसार दास, चरण छांह लूं ॥ दी॰ १० ॥

॥ श्लोक ॥

मलय चन्दन केसर वारिणा, निखिल जाड्यरुजातपहारिणा। सकल मङ्गल वाञ्चित दायकं, कुरालसूरिगुरोश्चरणौ यजे ॥११॥ ॐ हीं परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते श्री जिनशासनोद्दीपकाय चरणकमलेभ्यो कुंकुमं चन्दनं निर्वपामि स्वाहा।

# पुष्प पूजा

॥ दोहा ॥

चंपा चमेली मालती, मरुवा अरु मुचकुंद । जो चाढे गुरु चरण पर, नित घर होय आनंद ॥१॥ ( नींद तो गइ वादीला म्हारी )

गुरु परितल सुरतरु रूप, सुगुरु सम दुजो तो नहीं। दुजो तो नहीं रे सुमितजन, दुजो तो नहीं ॥ गु॰ ॥ चित्तौड नगरी वज्रथंभमें, विद्या पोथि रही रे। हेजी यंत्र मंत्र विद्यासे पूरी, गुरु निजहाथ प्रही ॥ गु॰ २ ॥ पुर उज्जैनी महाकालके, मंदिर थंम कही रे। हेजी सिद्धसेन दिनकरकी पोथी, विद्या सर्व लही रे॥ गु॰ ३ ॥ उज्जैनी व्याख्यान बीचमें, श्राविका रूप प्रही रे। हेजी जोगनियां छलनेको आई, सबको कील दई ॥ गु॰ ४ ॥ दीन होय जोगनियां चौसठ, गुरुकी दासि मई रे। हेजी सात दिये वरदान हरषसें, पसरधा सुजस मही ॥ गु॰ ५ ॥ पुष्पमाल गुरुगुणकी गूंथी, चाढ़ो चित्त चही रे। हेजी कहे रामऋद्धसार सुजसकी, बूंटी आप दई ॥ गु॰ ६॥

॥ ऋोक ॥

कमलचम्पक केतिक पुष्पकैः, परिमलाइतषट्पदवृन्दकैः । सकल मङ्गल

वाञ्छितदायकं, कुशलसूरिगुराश्चरणौ यजे ॥७॥ ॐ ह्वीं श्रीं परम पुरुषाय परमगुरुदेवाय भगवतेजिनशासनोदीपकाय चरणकमलेभ्यो पुष्पं निर्वपामि स्वाहा ।

# धूप पूजा

॥ दोहा ॥

धूप पूज कर सुगरुकी, पसरे परिमल पूर। जससुगंध जगमें वधे, चढेसवाया नूर॥१॥ (कुबजाने जाद डारा)

अंबिका बिरुद् वसाणे, गुरु तेरा अंबिका। तुम युग प्रधान नहिं छाने गढ गिरनारपे अंबड श्रावक, ऐसो नियम चित्त ठाणे। युग प्रधान इस जग में कोई, देखूं जन्म प्रमाणे॥ गु॰ २॥ कर उपवास तीन दिन बीते, प्रगटी अंबा ज्ञाने। प्रगट होय करमें लिख दीना, मुकरण अक्षर दाने॥ गु॰ ३॥ या गुण संयुत अक्षर बांचे, ताको युग वर जाने। अंबड मुलक मुलकमें फिरता, सूरि सकल पतवाने॥ गु॰ ४॥ आया पास तुम्हारे सद्गुरु, कर पसार दिखलाने। वासक्षेप उन ऊपर डाला, चेला बांच मुनाने॥ गु॰ ५॥ सर्व देव हैं दास जिनों के, मरुघर कल्प प्रमाने। युग प्रधान जिनद्त्त सूरिश्वर, अंबड शीश झुकाने॥ गु॰ ६॥ उद्योतन सूरीने निज हाथे, चौरासी गल ठाने। सो सब तुमरी सेवा सारे, चौरासी गल माने॥ गु॰ ७॥ जो मिध्यात्वी तुमको न पूजे, सो नहिं तत्त्व पिछाने। भद्रबाहु स्वामी तुम कीर्त्तन, कीनी प्रन्थ प्रमाने॥ गु॰ ८॥ युग प्रधान परिकीनि गंडिका, गणधर पद वृत्ति माने। कहे रामऋदिसार गुरू की, पूजा धूप कराने॥ गु॰ ९॥

治疗法处验指生产通过之数据 这种语言的现在分词 在在我们在我们在我们在我们的,我们就是我们,我们就是我们的一个,我们是我们是我们的一个,我们是我们的是我们的,我们

#### ॥ श्लोक ॥

अगर चन्दन घूपदशाङ्गजैः, प्रसरितैः खलु दिक्षु सुघूम्रकैः ॥ सकल मङ्गल वाञ्चितदायकं, कुशल सूरि गुरोश्चरणौयजे ॥१०॥ॐ हीं श्रीपरम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते जिन शासनोद्दीपकाय चरण कमलेभ्यो घूपं निर्व-पामि स्वाहा ॥

# दीप पूजा

## ॥ दोहा ॥

दीप पूज कर सुगुण नर, नित नित मंगल होत । उजयालो जगमें जुगत, रहे अखंडित जोत ॥१॥

पूजन कीजोजी नरनारी, गुरु महाराज की हो पू० ॥ सिंधु देश में पंच नदी पर, साघे पांचो पीर । लोई ऊपर पुरुष तिराये, ऐसे गुरु सघीर ॥ पू० २ ॥ प्रगट होय के पांच पीरने, सात दिये वरदान । सिंधु देश में खरतर श्रावक, होवेगा धनवान ॥ पू० ३ ॥ सिंधु देश मुलतान नगर में बड़ा महोत्सव देख, अंबड़ और गच्छका श्रावक, गुरुसे कीना हेष ॥ पू० ४ ॥ अणिहल्लपुर पत्तनमें आवो, तो मैं जानूं सचा । बड़े महोत्सव आवेगे, तूं निर्धन होगा कचा ॥ पू० ५ ॥ पत्तन बीच पधारे दादा, सम्मुख निर्धन आया । गुरु बतलाया क्यूंरे अंबड, अहंकार फल पाया ॥ पू० ६ ॥ मनमें कपट किया अंबडने, खरतर महिमा धारी । जहर दिया उन अशन पानमें, गुरु विध जानी सारी ॥ पू० ७ ॥ भणशाली मुख बर श्रावकसे, निर्विष मुद्धि मंगाई । जहर उतारा तब लोकोमें, अंबड निंदा पाई ॥ पू० ८ ॥ मरके व्यंतर हुवा वो अंबड, रजोहरण हर लीना । भणशाली व्यंतर वचनोंसे, गोत्र उतारा कीना ॥ पू० ९ ॥ सज्ज होय गुरु ओघा लेके, गोत्र बचाया सारा । ऋब्दिसार महिमा सद्गुरुकी, दीपक का उजियारा ॥ पू० १० ॥

#### ॥ श्लोक ॥

अतिसुदीप्तिमयैः खळु दीपकैः, विमलकाञ्चनमाजनसंस्थितैः। सकलमङ्गल वाञ्छितदायकं, कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे ॥ ११ ॥ ॐ ह्वीं परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते जिन शासनोद्दीपकाय चरण कमलेभ्यो दीपं निर्व-पामि स्वाहा ।

# अक्षत पूजा

॥ दोहा ॥

अक्षत पूजा गुरु तणी, करो महाशय रंग। क्षति न होवे अंगमें, जीते रणमें जंग॥१॥ (अवधू सो जोगी गुरु मेरा)

रतन अमोलक पायो, सुगुरु सम रतन अमोलक पायो। गुरु संकट सब ही मिटायो॥ सु॰॥ विक्रमपुर नगरी लोकनको, हैजा रोग सतायो। बहुत उपाय किया शांतिकका, जरा फरक नहीं आयो॥ सु॰ २॥ जोगी जंगम ब्रह्म सन्यासी, देवी देव मनायो। फरक नहीं किनहीने कीना, हाहाकार मचायो॥ सु॰ ३॥ रतन चिंतामणि सरिखो साहिब, विक्रमपुर में आयो। जैन संघका कष्ट दूर कर, जय जयकार वरतायो॥ सु॰ ४॥ महिमा सुन माहेक्वर ब्राह्मण, सब ही शीश नमायो। जीवित दान करो महाराजा, गुरु तब यूं फरमायो॥ सु॰ ५॥ जो तुम समिकत व्रतको घारो, अबही कर दूं उपायो। तहत बचन कर रोग मिटायो, आनंद हर्ष वघायो॥ सु॰ ६॥ जो कोई श्रावक व्रत नहिं घारचो, पुत्री पुत्र चढ़ायो। साधु पांचसै दीक्षित कीना, साधवियां समुदायो॥ सु॰ ७॥ मंत्रकला गुरु अतिशय घारी, ऐसो धर्म दिपायो। ऋदिसार पर किरपा कीनी, साचो इलम बतलायो॥ सु॰ ८॥

॥ श्लोक ॥

सरलतण्डुलकैरतिनिर्मलैः, प्रवरमौक्तिकपुंज वदुज्वलैः। सकलमङ्गल वाञ्चितदायकौ, कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे॥ ९॥ ॐ ह्वीं परमपुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते जिन शासनोद्दीपकाय चरणकमलेभ्यो अक्षतं निर्वपामि खाहा। नैवेद्य पूजा

॥ दोहा ॥

नैवेद्य पूजा सातमी, करो भविक व्वित चाव । गुरुगुण अगणित कुण गिणे, गुरुभव तारणनाव ॥१॥

# ( तेरी पूजा बनी है रसमें )

गुरु किया असुर को वशमें ॥ हो गुरु० ॥ बडनगरीमें आप पधारे, सांमेला घसमसमें । ब्राह्मण लोक बड़े अभिमानी, मिलकर आया सुसमें ॥ हो० २ ॥ महिमा देख सक्या नहिं गुरुकी, भरे मिथ्यात्वी गुसमें । मृतक गऊ जिन मंदिर आगे, रख दी सनमुख चसमें ॥ हो० ३ ॥ श्रावक देख भये आकुलता, कहे गुरूसे कसमें । चिन्ता दूर करी है संघकी, गउ उठ चाली घसमें ॥ हो० ४ ॥ मरी गऊको जीती कीनी, लोक रह्या सब हसमें । जाके गाय पड़ी रुद्रालय, संघ भया सब सुखमें ॥ हो० ५ ॥ ब्राह्मण पांव पड़े सब गुरुके देख तमासा इसमें । हुकम उठावेंगे शिर ऊपर, तुम संतितकी दिशमें ॥ हो० ६ ॥ नमस्कार है चमत्कारको, कीनी पूजा रसमें । कहे रामऋदिसार गुरूकी, आनंद मंगल जशमें ॥ हो० ७ ॥ ॥ क्लोक ॥

बहुविधैश्चरिमर्वटकैर्यकैः, प्रचुरसप्पिषि पक्व सुसञ्जकैः। सकलमङ्गल वाञ्छितदायकौ कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे॥८॥ ॐ ह्वीं परमपुरुषाय परमगुरुदेवाय भगवते जिन शासनोद्दीपकाय चरणकमलेभ्यो नैवेधं निर्वपामि स्वाहा।

# फल पूजा

॥ दोहा ॥

फल पूजा से फल मिले, प्रगटे नवे निघान। चिहुं दिशि कीरति विस्तरे, पूजन करो सुजान॥१॥ (स्थ चढ यदुनंदन आवत हैं)

चालो संघ सब पूजनको, गुरु समर चां सनमुख आवत हैं रे ॥चा॰॥ अनंदपुर पट्टनको राजा, गुरु शोभा सुन पावत हैं रे ॥ चा॰ ॥ भेज्या निज परधान बुलाने, नृप अरदास सुनावत हैं रे ॥ चा॰ २ ॥ लाम जान गुरु नगर पधारे, भूपति आय वधावत हैं रे, ॥ चा॰ ॥ राजकुमरको कुछ मिटायो, अचरज तुरत दिखावत हैं रे ॥ चा॰ ३ ॥ दश हजार कुटुम्ब संग

नृपको, श्रावक धर्म धरावत हैं रे॥ चा॰॥ प्रतापगढ़को पमार राजा, पुरमे गुरु पधरावत हैं रे॥ चा॰ ४॥ दया मूल आज्ञा जिनवरकी, वारह व्रत उचरावत हैं रे।चा॰। चौहान भाटी पमार इन्दा पुन राठांड कहावत हैं रे॥चा॰॥ सीसोदा सोलंकी नरवर महाजन पदवी पावत हैं रे॥ चा॰ ५॥ ऐसे सात राज समिकत धर, खरतर संघ बनावत हैं रे॥ चा॰ ६॥ कुछ जलंदर क्षयी भगंधर, कइयक लोक जीवावत हैं रे॥ चा॰॥ ब्राह्मण क्षत्री और माहेश्वर, ओस वंश पसरावत हैं रे॥ चा॰ ७॥ तीस हजार एक लख श्रावक, महिमा अधिक रचावत हैं रे॥ चा॰॥ कहत राम ऋदिसार गुरूकी, फल पूजा फल पावत हैं रे॥ चा॰ ८॥

#### ॥ श्लोक ॥

पनसमोच सदा फलकर्कटैः, सुसुखदैः किल श्रीफलचिर्मटैः। सकल मङ्गल वाञ्छित दायका, कुशलसूरिगुरोश्चरणा यजे॥ ९॥ ॐ हीं परमपुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते जिन शासनोद्दीपकाय चरण कमलेभ्यो फलं निर्वपामि खाहा।

# वस्त्र अतर पूजा

॥ दोहा ॥

वस्त्र अतर गुरु पूजना, चोवाचंदन चंपेल । दुइमन सब सञ्जन हुन्ने, करे सुरंगा खेल ॥१॥

( मनडो किम ही न भाजे हो कुंथुजिन )

लखमी लीला पावे रे सुंदर, लखमी लीला पावे । जे गुरु वस्त्र चढावे रे सुं॰, सुजस अतर महकावे रे सुं॰ ॥ दुरजन शीश नमावे रे सुं॰ ॥ दुरिया बीच जहाज श्रावक की, डूबण खतरे आवे । साचे मन समरे सद्गुरुको, दुखकी टेर सुनावे रे ॥ सुं॰ २ ॥ वाचंता व्याख्यान सुरीश्वर, पंजी रूपे थावे । जाय समुद्रमें जहाज तिराई, फिर पीछा जब आवे रे ॥ सुं॰ ३ ॥ पूछे संघ अचरजमें भिरयो, गुरु सब वात सुनावे । ऐसे दादा दच-

कुशल गुरु, परचा प्रगट दिखावे रे॥ सुं ४॥ बोथर गूजरमछ श्रावककी, दादा कुशल तिरावे। सुक्लसूरि गुरु समय सुंदरकी, जहाज अलोप दिखावे रे॥ सुं॰ ५॥ बारेसे इग्यारे दत्तसूरि, अजमेर अनसन ठावे। उपज्या सौधरमा देवलोके, सीमंधर फरमावे रे॥ सुं॰ ६॥ इक अवतारी कारज सारी, मुक्ति नगरमें जावे। कुशल सूरि देराउर नगरे, मुवनपती सुर थावे रे॥ सुं ७॥ फागुन बदि अम्मावस सीधा, पूनम दरस दिखाये। मणिधारी दिछ्लीमें पूज्यां, संकट सुपने नावे रे॥ सुं॰ ८॥ रथी उठी नहीं देख बादशाह, बांही चरण पधरावे। वस्त्र अतर पूजा सदगुरुकी, ऋदिसार मन भावे रे॥ सुं॰ ९॥

#### ॥ श्लोक ॥

अखिलहीरशुमैर्नवचीरकैः, प्रवरप्रावरणैः खलु गंघतैः । सकल मङ्गल वाञ्छित दायकौ, कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे॥ १०॥ ॐ हीं परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते जिन शासनोद्दीपकाय चरणं कमलेम्यो वस्त्रं सौगन्धितं निर्वपामि स्वाहा ।

# ध्वज\* पूजा

#### ॥ दोहा ॥

ध्वज पूजा गुरुराजकी, लहके पवन प्रचार। तीनलोकके शिखर पर, पहुंचे सो नर नार॥१॥ (जिन गुण गावत सुर सुन्दरी रे,)

ध्वज पूजन कर हरष भरी रे॥ ध्व॰॥ सज सोले शिणगार सहेल्यां, श्री सद्गुरुके द्वार खरी रे। अपछर रूप सुतन सुत लीनी, उम उम पग झणकार करी रे॥ ध्व॰ २॥ गावत मंगल देत प्रदक्षिणा, धन धन आनंद आज घरी रे। निर्धनको लखमी बकसावत, पुत्र बिना जाके पुत्र करी रे॥ ध्व॰ ३॥ जो जो परतिख परचा देखा, सुणो भविक दिल बीच धरी

<sup>\*</sup> ध्वजा पर गुरु महाराज से वासक्षेप अवश्य करानी चाहिये। और गुरुओंको भी भेट देनी चाहिये।

रे। फतेमछ भडगितया श्रावक, पहली शंका जोर करी रे॥ ध्व॰ ४॥ परितख देखूं तब मैं जानूं, प्रगट्या तत्क्षण तरण तरी रे। पुप्पमाल शिर केशर टीका, अधर खेत पोशाक धरी रे॥ ध्व॰ ५॥ मांग मांग वर बोले वाणी, फरक बतायो गुरु मेघ झरी रे। फरक बतायो दोय लाख पर, तेरी मिहमा नित्य हरी रे॥ ध्व॰ ६॥ गैनचंद गोलेछाको तें, परितख दीना दरस फरी रे। विकमपुरमें थंम तुमारा, चित्र करावत सुर सुन्दरी रे॥ ध्व॰ ७॥ थानमछलूणियां पर किरपा, लखमी लीला सहज वरी रे। लखमीपित दृगडकी साहिब, हुंडीकी भुगतान करी रे॥ ध्व॰ ८॥ जा उपगार करचा तें मेरा, दीनी सम्मुख अमृत झरी रे। तेरि कृपासें सिद्धि पाई, जागे जस अरु भाग भरी रे॥ ध्व॰ ९॥ भूखा भोजन तिसिया पानी, भरत हजारी देव परी रे। विषम बखत पर सहाय हमारे, ऋष्टिसार की गरज सरी रे॥ ध्व॰ १०॥

#### ॥ श्लोक

मधुरध्वनिकिङ्किणीनादकैर्ध्वजिविचित्रितविस्तृतबासकैः। सकल मङ्गल वाञ्चित दायकौ कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे ॥११॥ ॐ ह्वीं परम पुरुषाय परम गुरुदेवाय भगवते जिनशासनोद्दीपकाय शिखरोपरि ध्वजां आरोपयामि स्वाहा।

#### कलश

भट्टारक पदवी मिली, जीते वादी षृन्द । कंठ विराजित सरस्वती, जगमें श्री जिनचन्द ॥१॥ ॥ राग अशावरी ॥

( पूजन जग सुखकारी सुगुरु तेरी पूजन )

तेरे चरण कमल बलिहारी ॥ सु॰ ॥ साह सलेम दिल्लीको बादशाह, सुनके शोभा तिहारी । मट्ट हरायो चरचा करके, मट्टारक पदधारी ॥ सु॰ २ ॥ अम्मावसकी पूनम कीनी, चंद उगायो भारी । चढके गगन करी है चरचा सूरजसे तप धारी ॥ सु॰ ३ ॥ उगनीसे चौदेकी सालमें, लखनड नगर

मझारी। गोरा फिरंगी टोपीवाला, दिलमें यह बात बिचारी॥ सु॰ ४॥ जैन क्वेताम्बर देव जो सच्चा, पूरे मनसा हमारी। वाणी निकसी राज्य तुम्हारा, होवेगा इकवारी॥ सु॰ ५॥ अंधेकी खोली आंख सुरतमें, पूजे सब नर नारी। कहां लग गुण वरणूं मैं तेरा, तूं ईश्वर जयकारी॥ सु॰ ६॥ उगनीसें संवत्सर त्रेपन, मगिशर मास मझारी। शुक्क दृज जिनचंद सुरीश्वर, खरतर गच्छ आचारी॥ सु॰ ७॥ कुशल सूरिके निज संतानी, क्षेमकीचिं मनुहारी। प्रतिबोध्या जिन क्षत्रि पांचसै। जान सिहत अणगारी॥ सु॰ ८॥ क्षेमधाड़ शाखा जब प्रगटी, जगमें आनंद-कारी। धर्मशील साधू गुण पूरे, कुशल निधान उदारी॥ सु॰ ९॥ या पूजन करतां सुख आनंद, अन धन लक्ष्मी सारी। कहत राम ऋडिसार गुरूकी, जय जय शब्द उचारी॥ सु॰ १०॥

॥ इति पूजा विभाग ॥



<sup>े</sup> यह पूजा उपाध्याय रामछाछजीगणी ने सम्बत् १६५३ मार्गशीर्ष शुक्छा २ को

# श्रारती-विभाग

# शान्तिनाथ भगवानकी आरती

जय जय आरित शान्ति तुम्हारी, तोरा चरणकमलकी जाऊं बलि-हारी ॥ जय॰ १ ॥ विश्वसेन अचिराजीके नंदा, शांतिनाथ मुख पूनम चन्दा ॥ जय॰ २ ॥ चालीस धनुष सोवन मय काया, मृगलंकन प्रभु चरण सुहाया ॥ जय॰ ३ ॥ चऋवित प्रभु पंचम सोहें, सोलम जिनवर जग सहु मोहे ॥ जय॰ ४॥ मंगल आरित मोरिह कीजे, जनम जनम को लाहो लीजे ॥ जय॰ ५ ॥ करजोड़ी सेवक गुण गावें, सो नरनारी अमर पद पावें ॥ जय॰ ६ ॥

#### संध्या आरती

ऋषभ अजित सम्भव अभिनन्दन, सुमित पदम श्री सुपासकी जय।
महाराज कि दीनदयाल कि आरित कीजे॥ चन्द सुविधि शीतल श्रेयांसा
वासुपूज्य जय, जय जिनराज कि॥ जय॰ १॥ विमल अनन्त धर्म हितकारी, जय जय शान्तिनाथ सुखकारी॥ जय॰ २॥ कुंथुनाथ अर मिल
सुनिसुन्नत, जिनवर निम निम सोवन काय कि॥ जय॰ ३॥ नेमिनाथ
प्रभु पार्श्व चिन्तामणि, वर्द्धमान भव पार कि॥ जय॰ ४॥ कंचन आरित
बहुविधि सजकर, लीजे अंग उछाह की॥ जय॰ ५॥ सकल संघ मिल
आरित करत हैं, आवागमन निवार कि॥ जय॰ ६॥

# नवपद् आरती

जय जय जग जन वंछित पूरणं, सुरतरु अभिरामी। आतम रूप विमल कर तारक अनुभव करिनामी॥ जय जय जग सारा, जय जय जग सारा। आरती पार उतारा, सिंडचक सुखकारा॥१॥ जगनायक जगगुरु जिन चंदा, भज श्री भगवंता। आतमराम रमा सुखमोगी, सिंडाजयवंता॥२॥ पंचाचार दिपे आचारज, जुगवर गुणधारी। घारक वाचक सूत्र अर्थना, पाठक भवतारी ॥ जय॰ ३ ॥ सम दम रूप सकल गुण ज्ञायक, मोटा मुनिराया । दरसन ज्ञान सदा जयकारक, संजम तपभाया ॥ जय॰ ४ ॥ नवपद सार परम गुरु भाखे, सिद्धचक्र सुखकारी । ए भव परभव रिद्धि सिद्धि दायक भवसागर वारी ॥ जय॰ ५ ॥ करजोड़ी सेवक गुण गावें, मन वंक्रित फल पावें । श्री जिनचन्द अखय पद पूजत, शिव कमला पावें ॥ जय॰ ६ ॥

# "विंदाति स्थानक आरती"

॥ जीया चतुर सुजान नवपद के गुण गाय रे ॥

पिया विंशति थान मंगल आरती गाय रे ।।आरती ।। सुमित प्रिया कहे चेतन पितको, निसुण वचन मन भाय रे ।।पि० १।। यदि निजगुण पिरणित तुम चिह्ये तिनको एह उपाय रे ।। अरिहंत सिन्ध आचारज पाठक साधु सकल समुदाय रे ।। पि० २ ।। इत्यादिक विंशति पद समरण, भव भय हरण विधाय रे । एह आरती दुरति वारती, अनुपम सुरसुख दाय रे ।। पि० ३ ।। जैसे भगतें करत आरती, सकल सुरासुर राय रे ।। तैसे भिव तुम करोआरती, ए पद गुण चितलाय रे ।। पि० ४ ।। पंच प्रदीप से करत आरती, जे नित चित्त उलसाय रे । ते लही पंच चिदानंद धनता, अंचल अमर चढ़ पाय रे ।। पि० ५ ।। पंच प्रदीप अखंडित जोते, दुरमित तिमिर विलाय रे । एह आरती तुरत तारती, भव जल निपतत धाय रे ॥ पि० ६ ॥ पद जिनहर्ष ए करणी, मन हरणी करवाय रे । चन्द्र विमल शिव सिद्धि निद्धि धरणी वरणी किनविध जाय रे ॥ पि० ७ ॥

## ऋषि मंडल आरती

जय जय जिनराजा, वारी जय जय जिनराजा। आरती करूं शिव-काजा भव भय दुख भाजा॥ जय॰ १॥ ऋषभ अजित सम्भव जिनराया, अभिनंदन सुमिति। पद्म सुपारश चंद्रा प्रभु सें, दुर हुवे कुमिति॥ जय॰ २॥ सुविधि शीतल श्रेयांस सवाई, करि बारम जिनकी। विमल अनंत धरम प्रभु शांति, हर आरति तन की॥ जय॰ ३॥ कुंथुनाथ अर मिष्ठ मुनि सुन्नत, निम नेमि श्री कारी। पार्श्व जिनेश्वर वीर जिनंदा, आतम हितकारी। जिय॰ १॥ इण विधि आरती जे भवि करसी, भवसागर तिरसी। श्रीजिनचंद अखय पद फरसी शिव कमला वरसी॥ जय॰ ५॥

# शासन पति आरती

हां करो आरती प्रमु की रस में ॥ हां करो ॥ वीस स्थानक तप कर तीजे भव । हुए तीरथ पित सुसमें ॥ हां करो॰ १ ॥ स्वप्न चतुर्दश मातिनहारे । देव देवेन्द्र हुक्कसमें ॥ जिन अभिमुख हुय शकरतव करि । सुरवर सबिह हरषमें ॥ हां करो॰ २ ॥ इन्द्र हुकुमसे धनद देवता, भरत खजाने ठसमें । तीन भुवनमें हरष भयो है, रोम रोम नस नसमें ॥ हां करो॰ ३ ॥ सरव कल्याणक आरती करके, किये कर्मकूं नप्टमें । दास चतुर के बंछित फल गये, अब नहीं संशय इसमें ॥ हां करो॰ ४ ॥

## पश्च ज्ञान आरती

जय जय आरती ज्ञान दिनंदा, अनुमव पद पावन सुख कंदा॥ जय॰ १॥ तीन जगत के भाव प्रकाशक, पूरण प्रभुता परम अमंदा॥ जय॰ २॥ मति श्रुति अवधि और मन पर्यव, केवल काटे सब दुख दंदा॥ जय॰ ३॥ भव जल पार उतारण तारण, सेवो ध्याओ भविजन वृन्दा॥ जय॰ ४॥ शिवपुर पंथ प्रगट ए सीधा, चौमुख भाखे श्री जिन चन्दा॥जय॰ ५॥ अविचल राज मिले याही सों, चिदानंद मिलें तेज अमंदा॥ जय॰ ६॥

# पञ्च ज्ञान आरती

जय जग सुखकारी, वारी जय शम पद धारी। आरती करूं सहकारी, जय जग सुखकारी। जय॰ ॥ अष्टाविंशति भेद करी ने, मित ज्ञाने राजे ॥ वारी मित ज्ञाने राजे ॥ ध्यावत पूजत भिवजन केरा, भव संकट भाजे ॥ जय॰ १॥ भेद चतुर्दश अथवा विंशति, प्रवचन प्रति दाखे ॥ प्रव॰ ॥ श्री श्रुतज्ञान की मिहमा जिनवर, खमुख थी भाखे॥ जय॰ २॥ रूपी द्रव्य विषयी मर्यादा, करि अवधी सोहे॥ करि॰ ॥ भेद षट्क संख्याती

जीवा, भविजन मन मोहे ॥ जय॰ ३ ॥ तूर्य ज्ञान मनपरयव किहये, भेद युगम लिहये ॥ भेद॰ ॥ ऋजुमित विपुलमित सरदिहये, न्यूनाधिक गिहये ॥ जय॰ ४ ॥ लोक लोकोत्तर गत वस्तु, गुण पर्यव भासी ॥ गुण॰ ॥ केवल एक सहाय अनन्ते, भए निर्वृति वासी ॥ जय॰ ५ ॥ पंच ज्ञान की आरती करतां, भव आरती छाजे ॥ भव॰ ॥ जिम वरदत्त कुमर गुणमंजिर, तिम मक्ती काजे ॥ जय॰ ६ ॥ वृहत्त मट्टारक खरतर पित जिन हंस सूरि राया ॥ हंस॰ ॥ तद पंकज मधुकर कंचन, निधि आनंद वरताया ॥ जय॰ ७ ॥

# पश्च ज्ञान आरती

जय जय आरती ज्ञान कि कीजे, जासे पांच ज्ञान प्राप्ती फल लीजे ॥ मित श्रुति अविध सदा हितकारी, मन पर्यव केवल सुखकारी ॥१॥ त्रिपदी श्री अरिहंत उचारे, सूत्र की रचना करे गणधारे ॥२॥ साखा श्री निरयुक्ति वखाणें, प्रति साखा भाष्य मन आणें ॥३॥ करणी पत्र भिवक हित-कारी, टीका पुष्प सदा उपकारी ॥४॥पहली आरती भिवक उतारो, चउगित सुमन का संकट बारो ॥५॥ दूजी आरती आरति टारे, सर्व जीव को सब सुखकारे ॥६॥ तीजी आरती मन सुध करके, ज्ञानावरणी सबल रिपुथरके ॥७॥ चौथी आरती त्रिकरण करता, सुगित रमिण को होवे मरता ॥८॥ पांचमी आरती शुक्क ध्यान जे ध्याव, पंचिम गित निश्चय सो पावे ॥९॥ ऐसी पांचों आरती करिये, भवसागर लीलासे तिरये ॥१०॥ अमृत वर्द्धन सुगुरु वचनसे, दान सागर सेवे शुभ मन से ॥११॥ जय०॥

## पञ्च कल्याणक आरती

जय जय जिनराया, पंचकल्याणक शिव सुख दायक, मिवजन मन भाया ॥जय॰ १॥ लक्षण लिक्षत पञ्चकल्याणक, आनन्द हितकारी । श्रीमद् अर्हत त्रिभुवन वंदित, दीक्षा गुणधारी ॥ जय॰ २ ॥ लोकालोक प्रकाशक केवल, उत्कट बेध बधाई । परमातम चिद्रूप अरूपी, चार अनन्त लय लायी ॥ जय॰ ३ ॥ पञ्चकल्याणक परम आराधक तारण तरण तरी, पञ्च प्रमाद तजीने भविजन, जिन कस्याण धरी ॥ जय॰ ४ ॥ श्री जिनचन्द्र अखय निधि कारन सुध दर्शन दायी, त्रिकरण शुद्धे निशा दिन ध्यावत शिव संपति पायी ॥ जय॰ ५ ॥

# निर्वाण ( कल्याणक ) आरती

जय जगदीश्वर अति अलवेशर वीर प्रभूराया । पतित उधारण भव भय भंजण, बोध बीज पाया ॥ जय जय जिनराया, आरती करूं मन भाया होय कंचन काया ॥ जय॰ १ ॥ क्षत्रिय कुण्ड नगर अति सुन्दर, सिन्दारथ राया। सुदि आषाढ़ छहके दिवसे, त्रिसला कुक्षी आया ॥जय०२॥ चौद सुपन देखी अति उत्तम, निज प्रीतम माखे । अरथ भेद सहु निश्चे करिने, जिन गुण रस चाखे ॥ जय॰ ३ ॥ चैत्र सुदी तेरस दिन उत्तम, सहु ग्रह उच्च पाने । जन्म देई दिश कुमरी सहुना, आसन कंपाने ॥ जय॰ ४॥ उच्छव कर जावे निज थानक, इन्द्र सहू आवे। मेरु शिखर पर रनात्र महोत्सव, करि आनन्द पावे ॥ जय॰ ५ ॥ वसुधारा वृष्टी कर सहु सुर, निज थानक जावे। सिद्धारथ करे जन्म महोत्सव अचरज सहु पावे ॥ जय॰ ६ ॥ कंचन वरण तेज अति दीपत, हरि लंछन छाजे । कुल इक्ष्वाकु अंग सहु लक्षण, शिश ज्यों मुख राजे ॥ जय॰ ७ ॥ दान सम्बत्सर दे प्रभु लेवे, चारित्र सुखदाई । मार्गशीर्ष दशमी वदि पक्षे, उत्तम तरु पाई ॥ जय॰ ८ ॥ बारे वरष छद्मस्थपना में, दुप्कर तप पाले । भादव सुद दसमी के दिनकूं, दोष सहू टाले ॥ जय॰ ९॥ केवल पाये सभी सुर संगे, पावापुरि आवे । गुणगण लंकृत देशना देके संघ सह पावे ॥ जय॰ १० ॥ भूमंडल विच बहू जीवको, अविचल सुख देवे । सुरनर इन्द्र सभी मिल पूजे, जगमें यश लेवे॥ जय॰ ११॥ चरम चौमासा पावापुरि करके, अन्त समय जाणी । हस्त पालकी शुक्क सालमें, सोले पहर वाणी ॥ जय॰ १२ ॥ परियंकासन छड तपस्या, एक चित्त गुण थामी । कार्त्तिक कृष्ण अमावसके दिन, शिव कमला पामी ॥ जय॰ १३ ॥ इन्द्रादिक निर्वाण महोत्सव, करि प्रभु गुण गावे । देव मुखे गणधर गुरु

गौतम, सुणनें पछतावे ॥ जय॰ १४ ॥ वीतराग गुण मनमें धारी, अनित्य भाव भावे । केवल ज्ञान प्रगट होय तत्क्षण, सुरनर गुण गावे ॥जय॰ १५॥ निर्वाण कल्याणक शासन पतिकी आरती ज्यो गावे । शिव सुख लक्ष्मी प्रधान मिले जब मोहन गुण गावे ॥ जय॰ १६ ॥

# दिवाली की आरती

जय जय जगदीश जिनेसर जगतारन राजा, धनधन कीरति तेरी इन्द्र करत बाजा जय जय अविकारा तुम जग आधारा, आरती अमर उतारा, भव आरतीटारा ॥ जय॰ १॥ षट् कायक प्रतिपालक, अंनुकपाघारी । निश्चय नयव्यवहारी, भविजन निस्तारी ॥ जय॰ २॥ मतिश्रुति अवधि सहित तुम, अंबोद्र आए। देवनर मंगल गाए, पुष्पन वरसाए॥ जय॰ ३॥ जन्म महोत्सव जाना, चौसठ इन्द्रोंने । प्रभुं मूरित कर छीनी, मेरू पर वीने ॥ जय॰४॥ क्षीरोदक हिमकलमें योजन शत शतके। जिन तनु लघु चित धरके, कर धर सब तनके ॥ जय॰ ५ ॥ अंतरयामी जाना, सब सुर मन तन की । पदनख मेरु कंपाये, भृसर जलथरकी ॥ जय॰ ६ ॥ घड़ड़ घड़ड़ घूमगिरि घरके, सूरगण सिम कंपे। प्रमुकृत जान खमाये, जय जय मुख जंपे ॥ जय॰ ७ ॥ अगम शक्ति जिन जाना, प्रफुलित जल ढारे । सुर-भिवस्त्र सब भूषण, चमरू झपटारे ॥ जय॰ ८ ॥ घुंगि घुनि घपमप पामा दल घोंको भेरन झलकारे। गुड़ड़ गुड़ड़ झांझां कठतारा नौवत सुर भारे ॥ ९ ॥ ताथेई ताथेई सचिगण नाचे, रिमझिम नूपूर का द्रुपदताल सुर गावे आनन्दकी वरखा॥ जय॰ १०॥ या विधि सबि जिनेन्द्रें सेवे, जग नायक जाना। अमृत उदय धन धन जिम नर भव, घट परवाना ॥ जय॰ ११ ॥

# नंदीश्वर द्वीप आरती

"जीया चतुर सुजाण नवपद के गुण गाय रे" जीया अष्टम द्वीपमंगल आरती गाय रे।परमानंदपद एहीज, जपतां अजरामर सुख पायरे ॥जी॰ १॥ ऋषभानन चन्द्रानन वारिषेण, वर्धमान पद भाय रे। ए च्यारे जिन शाश्वत सोहे, समरण मंगल थाय रे॥ जी॰ २॥ अप्ट प्रकारी पूज मनोहर, मन शुद्ध कर मन भाय रे। जन्म जरा दुःख दूर करण ते, कीजे एह उपाय रे ॥ जी॰ ३ ॥ पंच प्रदीप से आरती कीजे, डावे आवर्त्त कहाय रे। जो नर आरती पढ़े पढ़ावे, तो थाये सुर राय रे॥ जी० ४ ॥ मंगल कारी विघन निवारी, मुखकारी लय लाय रे । पंचम गति पामे पृह नामे जे गावे चितलाय रे ॥ जी० ५ ॥ पृह आरती भवि-जन मोहे, नामे नवनिध थाय रे। सुखकारी ए सकल मनोहर, कर्पूरमद्र गुण गाय रे॥ जी॰ ६॥

# पंच तीर्थ आरती

जय जय आरती आदि जिनंद की, जय जय आरती आदि जिनंद की ॥ पहली आरती प्रथम जिनंदा, शत्रुंजय मंडण ऋषम जिनंदा॥ दूसरी आरती मरुदेवी नंदा, युगला घरम निवार करंदा ॥ जय॰ १ ॥ तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, रत्न सिंहासण प्रभुजी में सोहे । चौथी आरती नित्य नई पूजा, देव ऋषभदेव अवर न दुजा ॥ जय॰ २ ॥ पंचमी आरती प्रभु जी ने मावे, प्रमुजी ना गुण सेवक इण गावे। कर जोड़ी सेवक इम बोले, नहीं कोई माहरा प्रभुजी ने तोले ॥ जय॰ ३ ॥ जय जय आरती शांति तुमारी, तेरा चरण कमल की में जाउं बलिहारी। आरती कीजे प्रमु आदि जिनंद की, मृगलंछन की में जाउं बलिहारी। विश्वसेन अचिराजी के नंदा, शांति जिनंद मुख पूनम चंदा ॥ जय॰ ४ ॥ आरती कीजे प्रमु नेम जिनंद की, शंख लंछन की में जाउं बलिहारी। समुद्र विजय शिवा देवी को नंदा, नेमि जिनंद मुख पूनम चन्दा ॥ जय॰ ५ ॥ आरती कीजे प्रमु पाश जिनंद की, फणिंद लंछन की में जाउं बलिहारी। अश्वसेन वामा जी के नंदा, पाश जिनंद मुख पूनम चन्दा ॥ जय॰ ६ ॥ आरती कीजे महाबीर जिनंद की, सिंह लंछन की में जाउं बलिहारी। सिद्धारय त्रिशल के नंदा, बीर जिनंद मुख पूनम चन्दा ॥ जय॰ ७ ॥ आरती कीजे चौबीश जिनंद की, चौबीश जिनंद की में जाउं बलिहारी। चरण कमल नित सेवित इन्दा, चौवीश जिनंद मुख पूनम चन्दा ॥ जय॰ ८ ॥

# मंगल दीपक

दीवो रे दीवो मंगलिक दीवो, आरित उतारण बहु चिरंजवो॥ दी॰ १॥ सोहामण घर पर्व दीवाली, अंबर खेले अमरा बाली॥ दी॰ २॥ वेपल भणे इण कुल अजुवाली, भावें भक्तें विघन नीटाली॥ दी॰ ३॥ देल भणे इणें कलिकालें, आरित उतारी राजा कुमर पालें॥ दी॰ ४॥ हम घर मंगलिक तुम घर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विध संघ ने हो जो॥५॥

## मंगल दीपक

विविध रत्न-मणि जिंदत रची, थाल विशाल अनुपम लावी। आरती उतारो, प्रमुजी नी आगे, भावना भावी शिव सुख भावे॥ आ॰ १॥ भात चौद ने एक विस मेवा, भण त्रण वार प्रदक्षिणा देवा॥ आ॰ २॥ जिम तिम जलधारा देई जंपे, जिम तिम दोहग थर थर कंपे आ०३॥ बहु भव संचित पाप पणा से, सब पूजामें भाव उल्लासे॥ आ०४॥ चौद भुवन मां जिन जी कोई, नहीं आरति इम समजोई॥ आ० ५॥

# मंगल दीपक

चारो मंगल चार, आज म्हारे चारो मंगल चार। देखा दरस सरस जिनजीका, शोभा सुंदर सार॥ आज॰ १॥ छिनु छिनु छिनु मन मोहन चरचो, घसी केसर घनसार॥ आज॰ २॥ विविध जाति के पुष्प मंगाओ, मोगर लाल गुलाब॥ आज॰ ३॥ धूप उखेबी ने करो आरती, मुख बोले जय २ कार॥आज॰ ४॥ हर्ष धरी आदीसर पूजो, चौमुख प्रतिमा चार ॥ आज॰ ५॥ हेत धरी मन भावना भावो, जिम पामो भव पार॥ आज॰ ६॥ सकल संघ सेवक जिन जीका, आनंद घन उपकार॥ आज॰ ७॥

# गौतम\* गणधर आरती

जय जय गणधारा, गौतम गोत्र इन्द्र भूति नामें भवियण हित-

थे दोनों गणधरों की आरती रंगविजय खरतर गच्छीय यति पन्नाळाळजी महाराजकी
 बनाई हुई है।

कारा ॥ जय॰ ॥ अप्टा पद गिरि मानु अवलंबन चौबीस जिन ध्याया । पनरह सी तिहत्तर तापस, ते सहु समझाया ॥ जय॰ १ ॥ दी दीक्षा जिन को निज कर से, वे शिवपद पाया । अन्त बीर संयम नेह त्याग कर, केवल उपजाया ॥ जय॰ २ ॥ पद्मोदय कहे बारह वर्ष पर, पंचम गित पाई । दिलीप चरण सेवें करजोड़ी, जय शिवपद दाई ॥ जय॰ ३ ॥

# सुधर्म गणधर आरतो

जय जय पटधारी, भविजन शुभिनिस्तारी, शिवसुख दातारी ॥जय।॥ पंचम गणधर सुधर्म स्वामी, पटधर पट पाया । वीर प्रभू निर्वाण गये पर, शासन दीपाया ॥ जय॰ १ ॥ जिन भाषित त्रिपदी अनुसारे, पूरब विस्तारे । द्वादशाङ्ग उपदेश करीने, भवियण कूं तारे ॥ जय॰ २ ॥ निज गुरु सेती वीस वरप पर, पाम्यो शिव थाने । पद्मोदय गुरु चरण पसाये, दिलीप लहे ज्ञाने ॥ जय॰ ३ ॥

# श्री गुरुदेव आरती

जय जगदीश हरे, ॐ जय जगदीश हरे।

जय जय गुरुदेवा, ॐ जय जय गुरुदेवा। आरित हरो नित एहवा, सुख सम्पित मेवा॥ जय॰ १॥ कुमित निवारन सुमित बधारन, पावन गुरु सेवा। कुशल करो गुरु सेवक पर सुख सानिध देवा॥ जय॰ २॥ गुरु कल्पवृक्ष सम वांछित पूरन, दुःखमें सुध लेवा। संकट कप्ट मिटाय सवन के,दें समिकत मेवा॥ जय॰ ३॥ श्री जिनदत्त कुशल गुरुके, पद पङ्कज सेवा। श्री रत्नसूरिके शिष्य प्रवर हैं, सूरज यति देवा॥ जय॰ ४॥

# मणिधारी जी की आरती

जय जय मणिधारी, आरती करूं हितकारी, सुख सम्पति कारी ॥ जय॰ १ ॥ गुणमुनि आगर, महिमा सागर, भविजन हितकारी । दीन दयाल दया कर मो पर, जिन शासन वारी ॥ जय॰ २ ॥ ग्यारेसे सत्तानवे वरपें उपनी हरष बधाई । बारेसे तेतीसे बरषें, सुर पदवी पाई ॥ जय॰ ३ ॥

करजोड़ी सेवक गुण गावे, मन वांछित पावे । श्री जिनचन्द्र कृपा कर मो पर, मंगल माला घर आवे ॥ जय॰ ४॥

# कुशल गुरु आरती

जय जय आरित सत् गुरु तेरी, कर पूरण आशा मन मेरी। जि लागर जगनन्द विख्याता, जयित श्री वर सतगुरु माता ॥१॥ संवत तेरसें छतीसे जाया, निच्यासी स्वर पदवी पाया ॥२॥ वीर जिनेश्वर चौपन ठामे, श्री जिन कुशल सुरीश्वर नामें ॥३॥ छाजेहड गोत्रीय कहंता, पटघारी जिन-चंद मुनिंदा॥४॥करजोड़ी सेवक गुण गावें, पूजत मन वंछित फल पावें ॥५॥

# रत्नसूरिजी की आरती

जय जय आरति रतन सुरिन्दा, अनुभव पायो आप जिनंदा ॥ज॰१॥ शान्ति दान्ति विद्याके सागर, संघका काटो भवभय फंदा ॥ ज॰ २॥ रङ्ग सूरिके गच्छमें सोहे, खरतर गच्छको परम आनंदा ॥ ज॰ ३॥ सूरज तुमको हृदयसे ध्यावें, आरति हरो गुरु, सदा सुनिंदा ॥ ज॰ ४॥

# चक्रे श्वरी देवी की आरती

जय जय आरती देवी तुमारी, नित्य प्रणमूं हूँ तुम चरणारी ॥ जय॰ १ ॥ श्री सिद्धाचल गिरि रखवाली, नाम चक्केसरी जगसौ ख्याली ॥ जय॰ २ ॥ सुविहित गच्छ नी शासन देवी, सकल संघने सुक्ख करेवी ॥ जय॰ ३ ॥ निलवट टीलडी रत्न बिराजे, काने कुंडल दोय रिव शिशा छाजे ॥ जय॰ ४ ॥ बांहे बाजूबंघ वोरखा सोहे, नील वरण सहु जन मन मोहें ॥ जय॰ ५ ॥ सोवन मय नित्य चूड़ी खलके, पायल धूंघरडा घम धमके ॥ जय॰ ६ ॥ वाहन गरुड़ चत्या बहु प्रेमे, तुझ गुण पार न पामू केमे ॥ जय॰ ७ ॥ चूनडी जडमां देह अति दीपे, नवसरा हारे जग सहु जीपे ॥ जय॰ ८ ॥ नित नित मानी आरती उतारे, रोग शोग भय दूर निवारे ॥ जय॰ ९ ॥ तसु घर पुत्र पुत्रादिक छाजे, मन वंछित सुख संपद राजे ॥ जय॰ १० ॥ देवचन्द सुनि आरती गावे, जय जय मंगल नित्य वघावे ॥ जय॰ ११ ॥

# चक्रेश्वरी देवी की आरती

जय जय जिनपद सेवन कारक, जय जय जगदंबे। अहनिशि तुझ पद समरन, दिल विच ध्यान घरे॥ जय॰ १॥ भविजन वंछित पूरन सुरत्तक, चक्रेश्वरी अंवे। बसु भुज शोमित कनक छवी तनु, सेवित सुर चृन्दे॥ जय॰ २॥ पंचानन तिम खगपित वाहन, आयुध हस्त घरे। ऋदि वृद्धि नित सेवक पावत, आनंद संघ करे॥ जय॰ ३॥

# यक्षराज की आरती

जय जय ऋषम पदाम्बुज सेवक, जय जय यक्षराया, शासनके तुम रक्षक भविजन सुखदाया ॥जय॰ १॥ कामगवी जिन वंछित दायक, कंचन वरण सुहाया । संकट विकट निवारण कारण, वर कुंजर चढ़ि आया ॥ जय॰ २ ॥ उदिघ भुजा करि शोभित तनु छिव, गुणनिषि सुरराया । आरत हरण करन आरती श्री संघ हुळसाया ॥ जय॰ ३ ॥

## भैरव आरती

जैन के उद्यांत भैरूं समिकत घारी। शान्ति मूरित भविजन सुख-कारी।।जैन॰ १।। निर्मल जलसे न्हवण कराऊं, अंगिया रचाउं यांरी न्यारी न्यारी न्यारी। केशर चंदन घिसूं घनेरा, चरण चढ़ाऊं उंगली न्यारी न्यारी।। जैन॰ २।। भांति भांतिके पुप्प चढ़ाऊं, हार गुंथाउं कलियां न्यारी न्यारी। अप्ट द्रव्य पूजामें लाऊं, भावना भाउं हितकारी शुभकारी।। जै॰ ३।। हाथ खखरिया, पांव पकड़िया विच विच हीरा मोती लग रहे भारी। सेवक भैरूंजी से अरज करत हैं, नित प्रति लो बाबा ढ़ोक हमारी।। जै॰ ४।।

#### भैरव आरती

जैन के उद्योत भैरूं समिकत धारी, शान्ति मूरित भवियण सुखकारी। धूंघर वाला केश सिंदुर से छिव के, केसर के तिलक सोहे, उगो मानो रिव के॥ जैन॰ १॥ सिर पर मुकुट कुण्डल काने शोभतो। गल सोहे

धुक धुकी हिये हार मोहतो ॥ जैन॰ २ ॥ छड़ी लिये हाथ में देहरा के वारणा । पूजा करे नरनारी रखवारी के कारणा ॥ जैन॰ ३ ॥ रोग शोक दर करो वैरी को भगाय दो । बालकों की रक्षा करो, अन्न धन पुत्र दो ॥ जैन॰ ४ ॥ पूरण कल्पतरु चाहे फलदाता है । पूजा लेवे नित प्रति रागे रंग माता है ॥ जैन॰ ५ ॥

॥ समाप्तोऽयं आरती विमागः॥



# चैत्यवन्द्रन-विभाग

# श्री आदिनाथजीका चैत्यवन्दन

सुवर्ण वर्णं गजराज गामिनं, प्रलम्ब बाह्न सुविशाल लोचनम्। नरामरेन्द्रेः स्तुतपाद पङ्कजं, नमामि मक्त्या ऋषमं जिनोत्तमम्॥१॥

॥ श्री अजितनाथ चैत्यवन्दन ॥

श्री जितरात्रु नरेश नन्द, विजया तनु जात। गज लाञ्छन सोवन वरण, सोहे प्रभु गात ॥१॥ सार्च च्यार शत धनुष मान, प्रभु उन्नत काय। आयु बहत्तर लाख पूर्व, जिन अजित अभाय॥२॥ छ्ट भत्त संजम लियो ए, नयरि अयोध्या ठाम। पञ्चाणू गणधर सहित, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ एक लाख मुनि तीस सहस, आर्या त्रिण लक्ष। दोय लाख श्रावक सहस, अठाणूं दक्ष ॥४॥ पण लख पेंतालीस सहस, श्रावकणी सार। देवी अजिता महायक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुं ए, मास क्षमण तप जाण। प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

### ॥ श्री सम्भव जिन चैत्यवन्दन ॥

श्री संभव जिनराज देव, तनु सोवन वान। श्री जितारि सेना सुतन, पद तुरंग प्रधान ॥१॥ साठ लाख पूरव प्रगट, प्रभु आयु प्रमाण। धनुष चार सो मान उच्च, प्रभुकाय वखाण ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, सावत्थी पुर ठाम। इक शत दुय गणधर सहित, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ दोय लख मुनि त्रिण लख, समणि वली सहस छत्तीस। सहस त्रयाणूं तीन लाख, श्रावक सुजगीस ॥४॥ छ लख सहस छतीस शुद्ध, श्रावकणी सार। त्रिमुख यक्ष दुरितारि देवि, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि सांथ सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, करो मंघ कल्याण ॥६॥

## ॥ श्री अभिनन्दन जिन चैत्यवन्दन ॥

श्री अभिनन्दन विश्वनाथ, कपिलाञ्छित पाय। श्री संवर सिद्धारथा, स्रुत सोवन काय ॥१॥ सार्द्ध तीन रात धनुष मान, प्रभु देह विराजे। आयु लाख पञ्चास पूर्व, अतिराय गुण छाजे ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, नयरि अयोध्या ठाम। गणधर इक रात सोल युत, आपो शिवपुर स्त्राम ॥३॥ त्रिण लख सुनि आर्या छ लख, विल तीस हजार। सहस अठ्यासी दोय लख, श्रावक सुविचार ॥४॥ सहस सतावीस पांच लाख, श्रावकणी सार। यक्ष नायक कालीसुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस सुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

## ॥ श्री सुमति जिन चैत्यवन्दन ॥

कनक वरणी श्री सुमित नाथ, जिपये जसु नाम। मेघ नरेसर मंगला, अङ्गज अमिराम ॥१॥ धनुष तीन रात देह मान, जसु लाञ्छन काँच। आयु लाख चालीस पूर्व, बहु सुकृत संच ॥२॥ छह मत्त संजम लियो ए, नयिर अयोध्या ठाम। इक रात गणधर परिवर्या, आपो शिवपुर खाम॥३॥ वीस सहस त्रिण लख, साधु पण लख तीस। सहस साध्वी श्रावक, दोय लाख सहस इकअसीस ॥४॥ पांच लाख सोले सहस, श्रावकणी सार। महाकालि सुर तुम्बरू, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

## ॥ श्री पद्म प्रभ जिन चैत्यवन्दन॥

देवि सुसीमानन्द चन्द, धर नरपित धाम । रक्त वरण प्रभु कमल अङ्क, पद्म प्रभु नाम ॥१॥ धनुष अढ़ाई सौ प्रमित, तनु उन्नत सोहे। आयु पूर्व तीस लाख, भव दुःख विछोहै ॥२॥ छ्ड भत्त संजम लियो ए, कौशाम्बी पुर ठाम । गणधर इक शत सात युत, आपो शिवपुर खाम ॥३॥ तीस सहस त्रिण लख साधु, चौलख वीस सहस । साध्वी श्रावक दोय लाख छिहोत्तर सहस ॥४॥ पांच लाख विल सहस पांच, श्रावकणी सार।

कुसुम यक्ष श्यामा सुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ त्रिण सय अड़ मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण । प्रभु सीघा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

## ॥ श्री सुपार्श्व जिन चैत्यवन्दन ॥

प्रहरसम समरूं श्री सुपास, काञ्चन सम काय। श्री प्रतिप्ठ पृथ्वी सुतन, स्वस्तिक जसु पाय ॥१॥ बीस लाख पूर्व सकल, जसु आयु प्रमाण। घनुष दोय सौ मान देह, जसु उन्नत जाण॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, पुरि वणारसी ठाम। पञ्चाणूं गणधर सहित, आपो शिव-पुर स्वाम ॥३॥ त्रिण लख मुनि चौ लख, समणि वलि, तीस हजार। सहस सत्तावन दोय लख, श्रावक गुणधार ॥४॥ सहस त्रयाणूं चार लाख, श्रावकणी सार। सुर मातङ्ग शान्ता सुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ पञ्चसयां मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण॥६॥

# ॥ श्री चन्द्रप्रम जिन चैत्यवन्दन ॥

श्री महसेन नरेस नन्द, चन्द्र प्रभ स्वामी । शशि लाञ्छन उज्वल वरण, सेवूं सिर नामी ॥१॥ घनुष दोय सौ मान चारु, जसु उन्नत काय । आयु वरस दश लाख पूर्व, चन्द्र पुरी राय ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, मात लक्ष्मणा नन्द । त्रयाणवे गणधर सहित, दुर करो दुख दन्द ॥३॥ दुय लख सहस पचास, साधु तिलख असी सहस । साध्वी श्रावक दोय लाख, पचास सहस ॥४॥ सहस इकाणूं च्यार लाख, श्रावकणी सार । भृकुटी देवी विजय यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

॥ श्री सुविधि जिन चैत्यवन्दन ॥

जय जय जिनवर सुविधिनाथ, उज्वल तनु वान । श्रीरामा सुग्रीव जात उरु, मकर प्रधान ॥१॥ दोय लाख पूरव प्रवर, जसु आय सुजान । धनुष एक सौ मान जास, तनु उच्च पिछान ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, काकन्दी पुर ठाम । अठ्यासी गणधर सहित, आपो शिवपुर खाम ॥३॥ दोय लाख मुनि सहस वीस, श्रमणी इक लक्ख। दोय लक्ख गुणतीस सहस, श्रावक सूघ पक्स ॥४॥ चौ लख इकहत्तर सहस, श्रावकणी सार । देवी सुतारा अजित यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

# ॥ श्री शीतल जिन चैत्यवन्दन ॥

श्री दृढ़रथ नन्दा सुतन, शीतल जिनराय। श्री वच्छ लोञ्छन कनकवान, सोहे जसुकाय ॥१॥ एक लाख पूरव बरस, जसु आयु प्रमाण । नेऊ धनुष प्रमाण देह, गुण नयण निहाण ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, महिलपुर वर ठाम । इक्यासी गणधर सहित, आपो शिवंपुर खाम ॥३॥ एक लाख मुनि षट् अधिक, श्रमणी एक लख । दो लख निन्यासी सहस, श्रावक सुघ पक्ख ॥४॥ सहस अठावन च्यार लाख, श्रावकणी सार । देवि अशोका ब्रह्म यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण । प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

# ॥ श्री श्रेयांस जिन चैत्यवन्दन ॥

जय जय विष्णु नरेश नन्दन, विष्णु तनु जात । खड्ग लाञ्छन कनक वान, सुन्दर तर गात ॥१॥ असी घनुष सुप्रमाण देह, जित तेज दिणन्द । लाख चौरासी बरस आयु, श्रेयांस जिणन्द ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, नगर सिंहपुर नाम । छिहोत्तर गणधर सिंहत, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ सहस चौरासी शुद्ध साधु, इक लख त्रिण सहस । साध्वी श्रावक दोय लाख, गुण्यासी सहस ॥४॥ चौ लख अड़तालीस सहस, श्रावकणी सार । यक्षराज सुर मानवी, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण । प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

# ॥ श्री वासुपूज्य जिन चैत्यवन्दन ॥

वारम जिनवर वासु पूज्य, बहु सुजस निघान। श्री वसुपूज्य जया सुतन, माणिक सम यान ॥१॥ महिष लञ्छन सत्तर घनुष, जसु देह प्रमाण। वरस वहत्तर लाख जासु, आयुष्य पिछाण ॥२॥ चठत्य मत्त संजम लियो ए, चम्पापुरी शुम ठाम। वासठ गणधर सूं जुगत, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ सहस बहुत्तर सुद्ध साधु, साध्वी इक लख। दोय लाख पनरे सहस, श्रावक सुध पख ॥४॥ चौ लख सहस छतीस, मान श्रावकणी सार। चण्डा देवी कुमार यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ षट् सय मुनि परिवार सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रभु सीधा चम्पापुरी, करो संघ कल्याण ॥६॥

#### ॥ श्री विमल जिन चैत्यवन्द्न ॥

श्री कृतवर्म कुलावतंस, श्यामा तनु जात। सूकर लाञ्छन कनकवान, श्री विमल विख्यात ॥१॥ धनुष साठ सुप्रमाण जासु, तनु उच्च बिराजे। आयु वच्छर साठ लाख, जसु निरमल छाजे॥२॥ छह भत्त मंजम लियो ए, कम्पिलपुर शुम ठाम। गणधर सत्तावन सहित, आपो शिवपुर खाम॥३॥ सुनिवर अड्सठ सहस मान, अड्सय इक लख। श्रमणी श्रावक अड् सहस, ऊपर दोय लख॥४॥ च्यार लाख सुश्राविका, चौबीस हजार। षण्मुख सुर विदिता सुरी, नित सांनिधिकार॥५॥ छ सहस सुनि परिवार सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कृत्याण॥६॥

## ॥ श्री अनन्त जिन चैत्यवन्दन ॥

जय जय देव अनन्तनाथ, सोवन सम वान । सुजसा देवी सिंहसेन, कुल तिलक समान ॥१॥ श्येन लञ्छन घर तीस लाख, संवच्छर आय । सुन्दर धनुष पचास मान, उन्नत जसु काय ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, नयरि अयोध्या नाम । निज पचास गणघर सहित, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ मुनिवर वासठ सहस मान, तह बासठ सहस । आयी श्रावक दोय लाख, ऊपर छ सहस ॥४॥ चार लाख चउदे सहस, श्रावकणी सार । अंकुशा सुरी पाताल यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ सात सहस परिवार सुं ए, मास खमण तप जाण । प्रमु सीघा सम्मेत गिरि करो संघ कल्याण ॥६॥ ॥ श्री धर्म जिन चैत्यवन्दन ॥

पनरम प्रणमूं धर्म नाथ, सुव्रता तनु जात । मानु भूप सुत बज्र अङ्क, काञ्चन सम गात ॥१॥ धनुष पॅतालीस मान, जासु तन उन्नत जाण । संवच्छर दश लाख शुद्ध, जसु आयु प्रमाण ॥२॥ छट्ट भत्त संजम लियो ए, नगर रत्नपुर नाम । तयालीस गणधर सिहत, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ चौसठ सहस सुसाधु, चार सय बासठ सहस । श्रमणी श्रावक दोय लाख, ऊपर चौ सहस ॥४॥ च्यार लाख तेरे सहस, श्रावकणी सार । किन्नर कन्दर्ण सुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ अड़िहय सय परिवार सुं ए, मास खमण तप जाण । प्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

#### ॥ श्री शान्ति जिन वन्द्न ॥

विपुल निर्मल कीर्ति मरान्वितो, जयित निर्जरनाथ नमस्कृतः । लघु विनिर्जित मोह धराधिपो, जगित यः प्रभु शान्ति जिनाधिपः ॥१॥ विहित शान्त सुधारसमज्जनं, निखिल दुर्जिय दोष विवर्जितम् । परम पुण्यवतां मजनीयतां, गतमनन्त गुणैः सिहतं सताम् ॥२॥ तमचिरात्मजमीश मधीश्वरम्, भविक पद्म विबोध दिनेश्वरम् । महिम धाम भजामि जगत्त्रये, वर मनुत्तर सिद्ध समृद्धये ॥३॥

#### ॥ पुनः ॥

सोलम जिनवर शान्ति नाथ, सेवो सिर नामी । कञ्चन वरण शरीर कान्ति, अतिशय अभिरामी ॥१॥ अचिरा अङ्गज विश्वसेन, नरपित कुल-चन्द । मृग लाञ्छन घर पद कमल, सेवे सुरनर बृन्द ॥२॥ जगमां अमृत जेहवी, ए जास अखण्डित आण । एकमने आराधतां, लहिये कोड़ि कल्याण ॥३॥

#### ॥ श्री शान्तिनाथ जिन चैत्यवन्दन ॥

सोलम जिनवर शान्तिनाथ, सोवन सम काय। विश्वसेन अचिरा सुतन, मृग लाञ्छित पाय ॥१॥ चालीस धनुष प्रमाण, उच्च जसु देह विराजे। आयु वच्छर लाख एक, जलधर घुनि गाजे॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, हथणा पुर वर नाम, निज गणधर छत्तीस युत, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ बासठ सहस सुसाधु, छ सय विल इकसठ सहस। श्रावक साध्वी दोय लाख, विल नेऊ सहस ॥४॥ सहस त्रयाणूं तीन लाख, श्रावकणी सार। निर्वाणी सुरी गरुड़ यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ नव सय मुनि परिवार सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

## ॥ श्री कुन्थुनाथ जिन चैलवन्दन ॥

जय जय जग गुरु कुन्यु नाथ, श्री माता जाय। सूर नरेश्वर अङ्ग जात, काञ्चन सम काय ॥१॥ देह धनुष पैतीस मान, लाञ्चन जस लाग। सहस पच्याणूं वर्ष आयु, वल तेज अथाग ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, हत्थणा पुर वर ठाम। निज गणधर पैतीस युत, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ साठ सहस मुनि श्रमणि, संघ साठ हजार छ सै। इक लख गुणयासी सहस, श्रावक सुध उलसे ॥४॥ सहस इक्यासी तीन लाख, श्रावकणी सार। सुर गन्धर्व बला सुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

#### ॥ श्री अर जिन चैत्यवन्दन ॥

देवी नन्दन देवनाथ, अरनाथ प्रधान । लाञ्छन नन्दावर्त्त नाम, वपु काञ्चन वान ॥१॥ तात सुदर्शन धनुष तीस, जसु देह प्रमाण । सहस चौरासी वर्ष आयु, अति निर्मल नाण ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, हथिणाउर पुर ठाम । निज गणधर तैतीस युत, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ साधु सहस पचास मान, साठ सहस श्रमणी । सहस चौरासी एक लाख

光之光光,在我们,我们是是是是是是是这种的人,是是是是我们的人,我们们们是这个人,是是是这个人,我们们也是这个人,我们是是这一个,他们也是这一个人,我们们是这一

श्रावक सुमित घणी ॥४॥ सहस बहोत्तर तीन लाख, श्रावकणी सार। धारणि सुरी यक्षेश सुर, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण। प्रभु सीधासम्मेत गिरि, करो संघकल्याण ॥६॥

#### ॥ श्री मछ्छि जिन चैत्यवन्दन ॥

उगणीसम श्री मिछिनाथ, नील वरण काय । देवी प्रभावती कुम्भराय, नन्दन जिनराय ॥१॥ कलश लञ्छन पचवीस धनुष, तनु उच्च पिछाण । सहस पचावन वर्ष मान, जस आयुस जाण ॥२॥ अहम भन्ते व्रत लियो ए, नगरी मिथिला नाम । गणधर अहावीस युत, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ जसु चालीस हजार साधु, पंचावन सहस । साध्वी श्रावक एक लाख, तैयासी सहस ॥४॥ तीन लाख सत्तर सहस, श्रावकणी सार । सुर कुबेर धरण प्रिया, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस परिवार सुं ए, मास खमण तप जाण । प्रभू सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

## ॥ श्री मुनि सुव्रत जिन चैत्यवन्दन॥

श्री हरिवंश सुमित्र राय, पद्मा तनु जात । श्री मुनि सुत्रत कृष्ण वर्ण, त्रिजगित विख्यात ॥१॥ कच्छप लाञ्छन धनुष वीस, तनु उन्नत सोहे । आयु तीस हजार वर्ष, भविजन मन माहे ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, राजगृही पुर नाम । निज अढार गणधर सहित, आपो शिवंपुर स्वाम ॥३॥ तीस सहस मुनि जासु, सीस पंचास सहस । साध्वी श्रावक एक लाख, बावत्तर सहस ॥॥॥ तीन लाख पंचास सहस, श्रावकणी सार । नर दत्ता सुरी वरुण यक्ष, निधि सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण । प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

#### ॥ श्री निम जिन चैत्यवन्दन॥

जय जय विजय नरेंश नन्द, काञ्चन समकाय । नील कमल लांछन वरण श्री निम जिनराय ॥१॥ आयु दश हजार वर्ष, वप्रा सुत सार । धनुष पनर जसु देह मान, उत्तम गुणधार ॥२॥ छ्ट मत्त संजम लियो ए, नगरी मिथिला नाम । निज गणधर सतरे सहित, आपो शिवपुर खाम ।।३।। बीस सहस मुनि जासु सीस, इमचल सहस । श्रमणी श्रावक एक लाख, विल सत्तर सहस ।।४।। त्रिण लख अड़तालीस सहस, श्रावकणी सार । भृकुटि यक्ष गंधारि देवी, नित सांनिधिकार ।।५॥ एक सहस मुनि साथ सुंए, मास खमण तप जाण । प्रभु सीधा सम्मेतिगिरि, करो संघ कल्याण ।।६॥

#### ॥ श्री नेमि जिन चैत्यवन्दन ॥

समुद्र विजय सुत नेमिनाथ, कृष्ण वरण काय। शौरीपुर अवतार जासु, शंख लञ्छन पाय ॥१॥ देह धनुष दशमान उच्च, हरिवंश विख्यात। संवच्छर इक सहस आयु, धन शिवा सुजात ॥२॥ छह भत्त संजम लियो ए, नयरि द्वारिका नाम। गणधर इग्यारे सहित, आपो शिवपुर खाम ॥३॥ सहस अढारे शुद्ध साधु, तह चालीस सहस। श्रमणी श्रावक एक लाख, गुणहत्तर सहस ॥४॥ तीन लाख छत्तीस सहस, श्रावकणी सार। अम्बादेवि गोमेध सुर, नित सांनिधिकार ॥५॥ मुनि पण सय छत्तीस सुंए, मास खमण तप जाण। प्रमु सीधा गिरनार गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥

### ॥ पार्खे जिन चैत्यवन्दन ॥

श्रयामि तं जिनं सदा मुदा प्रमाद वर्जितं, स्वकीय वाग्विलासतो जितोरुमेघगर्जितम् । जगत्प्रकाम-कामित प्रदान दक्षमक्षतं, पदं दघान-मुच्चकैरके तवोपलिक्षतम् ॥१॥ सतामवद्यभेदकं प्रभूत सम्पदां पदं, वलक्ष-पक्षसङ्गतं जनेक्षण क्षण प्रदम् । सदैव यस्य दर्शनं विद्यां विमर्दितैनसां, निहन्त्यसातजातमात्मभक्तिरक्त चेतसाम् ॥२॥ अवाप्य यत्प्रसाद मादितः पुरुश्रियो नरा, भवन्ति मुक्ति गामिनस्ततः प्रभाप्रभास्त्रराः । भजेयमाश्व से-निदेव देवमेव सत्पदं, तमुच्चमानसेन शुद्ध बोध वृद्धि लाभदम् ॥३॥

#### ॥ पार्ख जिन चैत्यवन्दन ॥

श्री अश्वसेन नरेशनंद, वामा जसु मात पन्नगलांछन पार्श्वनाथ, नील बरण गात ॥१॥ अति सुन्दर जिनराज देह, नव हाथ प्रमाण बरस एकसौ मान आयु, जसु निरमल नाण ॥२॥ अहम तप संजम लियोए, नयरि बनारसी नाम गणधर दस परिवार युत, आपो शिवपुर धाम ॥३॥ सोलह सहस मुनि जास शीश, अडतीस सहस। श्रमणी श्रावक एक लाख, चौसही सहस ॥४॥ त्रिणलख गुण चालीस सहस, श्रावकणी सार, पार्श्व यक्ष पदमा-वती, नित सांनिधिकार ॥ ५ ॥ तेतीस मुनि परिवार मुं ए, मास खमण तप जाण प्रमु सीधा सम्मेतिगिरि करो संघ कल्याण ॥६॥

#### ॥ वीर जिन चैत्यवन्दन ॥

वरेण्य गुणवारिधिः परमनिर्नु तः सर्वदः, समस्त कमलानिधिः सुरनरेन्द्र कोटिश्रितः । जनाति सुखदायको विगत कर्म वारो जिनः, सुमुक्तजन सङ्गमस्त्वमसि वर्द्धमान प्रमो ॥१॥ जिनेन्द्र भवतोऽद्भुतं मुखमुदार बिम्ब स्थितं, विकार परिवर्जितं परम शांत मुद्राङ्कितम् । निरीक्ष्य मुदितेक्षणः क्षणमितोऽस्मि यद्भावनां जिनेश ! जगदीश्वरोद्भवतु मे सर्वदा ॥२॥ विवे-किजनवल्लमं मुविदुरात्मनां दुर्लमं,-दुरन्तदुरित व्यथाभर निवारणे तत्परम् । तवाङ्गपद पद्मयोर्युगमनिन्ध वीर प्रमो, प्रमृत् सुख सिद्धये मम चिराय सम्पद्यताम् ॥३॥

#### ॥ बीर जिन चैत्यवन्दन ॥

वन्दूं जगदाधार सार शिव संपति कारण। जन्म जरा मरणादि रूप भव ताप निवारण॥ श्री सिन्धारथ तात मात, त्रिशलातनु जात। सोवन वरण शरीर वीर, त्रिभुवन विख्यात॥ अमृत रूपे राजतो ए, चौवी-समों जिनराय। क्षमा प्रमुख कल्याण मुनि, आपो करि सुपसाय॥१॥

#### ॥ चतुर्विशति जिन चैत्यवन्दन ॥

आदिनाथ पहला नमूं, शिवदायक खामी। अजितनाथ बीजा नमूं जग अंतरजामी ॥१॥ श्री संभव त्रीजा नमूं, त्रिभुवन हितकारी। अमि-नन्दन चौथा नमूं प्रभु जगदाधारी ॥२॥ सुमितनाथ जिन पांचमां, सुमिति तणा दातार। पद्म प्रभु छट्टा नमूं, पहोता मुक्ति मझार ॥३॥ श्री सुपार्व जिन सातवां, कह्याकर्म चकचूर। चन्द्र प्रभ जिन आठवां, पाम्यासुख भरपूर ॥४॥ सुविधिनाथ नवमां नमूं, प्रभुजी परमद्याल । दशवां श्रीशीतल

प्रमुकाटी कर्मणी जाल ॥५॥ श्री श्रेयांस इग्याखां, प्रमुजी गुण मणिखाण । वासु पूज्य जिन बारवां, दीठा परम कल्याण ॥६॥ विमल नाथ जिन तेरवां, विमल विमल गुण खाण । अनन्त नाथ जिन सेवतां, प्रगटे आतम ज्ञान ॥७॥ धर्मनाथ जिन पनरवां, धर्मतणा दातार । शान्तिनाथ जिन सोलवां, तारे मवनो पार ॥८॥ कुंयुनाथ जिन सतरवां, तारक त्रिसुवन नाथ । श्री अरनाथ अहारवां, साचा शिवपुर साथ ॥९॥ मुनि सुत्रत जिन वीसवां, दीठा आवेदाय ॥१०॥ निमनाथ इकवीसवां, धारक गुण समुदाय । नेमिनाथ बावीसवां, भक्ति करो चितलाय ॥११॥ आशापूरे पासजी, त्रेवीसमो जिनचन्द्र । वर्द्धमान चौवीसवां, प्रणमें सुरनर इंद ॥१२॥ ए चौवीसें जिन सदा, समरो चित हियलाय । आतम निर्मल कीजिये, प्रमुजी ना गुण गाय ॥१३॥ प्रमु समरचां पातक कटे, कोटि विघन टलि जाय । अम्वालाल करजोडि ने, प्रणमें जिनवर राय ॥१६॥ संवत उगणीसें इग्यारमो ए, माह सुदी पंचमी सार । जिन गुण गाता प्रेमस्ं, रत्नपुरी समझार ॥१५॥

## श्री सिद्धाचल चैलवन्दन

श्री शत्रुक्षय सिद्धक्षेत्र, दीठे दुर्गति वारे। भावधारीने जे चढ़े, तेने भवसागर पार उतारे ॥१॥ अनन्त सिद्धनो एह ठाम, सकल तीर्थनो राय। पूर्व नवाणूं रिषभ देव, ज्यांठिवयो प्रभु पाय ॥२॥ सूरज कुंड सुहामणो, कविडयक्ष अभिराम। नाभिराय कुल मंडणो, जिनवर करूं प्रणाम ॥३॥

## ॥ सिद्धाचल चैसवन्दन ॥

विमल केवल ज्ञान कमला, कलित त्रिमुवन हितकरं। सुराज संस्तुत चरण पंकज, नमो आदि जिनेश्वरं ॥१॥ विमल गिरिवर शृङ्गमंडण, प्रवर गुणघर भूधरं। सुर असुर किन्नर कोडि सेवित, नमो॰ २॥ करित नाटक किन्नरीगण, गाय जिनगुण मनहरं। सुर इन्द्र बलि २ नमे अह-निश, नमो॰ ३॥ पुण्डरीक गणपित सिद्ध साधी, कोडिपण सुनि मन हरं। श्री विमल गिरिवर शृङ्ग सिद्धा, नमो॰ ४॥ जिन साध्य साधन

सुर मुनिवर कोडिनंत ए गिरिवरं। मुक्ति रमणी चढ्या रंगे, नमो॰ ५॥ पाताल लोक सुरलोक मांही, विमल गिरिवर तो परं। नहिं अधिक तीरथ तीर्थपति, नमो॰ ६॥ इम विमल गिरिवर शिखर मंडण, दुख विहंडण ध्याइये। निज शुद्ध सत्ता साधनारथ परमज्योति निपाइये॥ जित मोह कोह विछोह निद्रा, परमपद स्थित जयकरं। गिरिराज सेवा करण तत्पर, पद्म विजय सुहितकरं॥७॥

#### ॥ सिद्धाचल चैत्यवन्दन ॥

जय जय नाभि नरिंद नंद, सिद्धाचल मंडण। जय जय प्रथमिजणंद चन्द भवदुःख विहंडण ॥१॥ जय जय साघु सुरिंद वृन्द, वंदिय परमेश्वर। जय जय जगदानंद कंद, श्री रिषम जिनेश्वर ॥२॥ अमृतसम जिन धर्म नु ए, दायक जगमें जाण। तुझ पद पंकज प्रीतिधर निसदिन नमत कल्याण॥३॥

## श्रीसीमंधर जिन चैत्यवन्दन

जय जय त्रिभुवन आदिनाथ, पंचम गित गामी। जय जय करणा शान्त दांत, भविजन हित कामी ॥१॥ जय जय इन्द निरन्द बृन्द सेवित शिरनामी। जय जय अतिशयानन्त, वन्त अन्तरगतिजामी ॥२॥ पूर्व विदेह विराजता ए, श्री सीमंधर स्वामी। त्रिकरण शुद्ध त्रिहुंकालमें, नित प्रति करूं प्रणाम ॥३॥

## ॥ सीमन्धर जिन चैत्यवन्दन ॥

श्री सीमंघर वीतराग, त्रिमुवन उपकारी। श्री श्रेयांस पिताकुले, बहु शोभा तुमारी ॥१॥ घन्य घन्य माता सत्यकी, जिण जायो जयकारी। वृषभ लञ्छन विराजमान वंदे नरनारी ॥२॥ घनुष पांचशें देहिंड ए, सो हय सोवन वान। कीर्ति विजय उवज्झायनो, विनय घरे तुम ध्यान ॥३॥

## ॥ सीमंघर जिन चैत्यवन्दन ॥

सीमंघर परमात्मा, शिव सुखना दाता । पुत्रखळ वइ विजये जयो, सर्व जीवना त्राता ॥१॥ पूर्व विदेह पुंडर गिरी, नयरियें सोहे । श्री श्रेयांस

राजा तिहां, भवियण ना मन मोहे ॥२॥ चउद सुपन निर्मल लही, सत्य की राणी मात । कुन्यु अरिजन अंतरे, श्री सीमंघर जात ॥३॥ अनुक्रमे प्रमु जनिमयां, विल यौवन पावे । मात पिता हरखे करी, रुकमिणी परणावे ॥४॥ मोगवी सुख संसारना, संयम मन लावे । मुनि सुवत निम अंतरे, दीक्षा प्रभु पावे ॥५॥ घाती कर्मनो क्षयकरी, पाम्यां केवल नाण । चृषम लञ्छने शोभतां, सर्व भावना जाण ॥६॥ चौरासी जस गणधरा, मुनिवर एकसौ कोड़ । त्रण भुवनमां जोयतां, निहं कोय एहनी जोड़ ॥७॥ दश लाख कह्या केवली, प्रभुजीनो परिवार । एक समय त्रणकालना, जाणे सर्व विचार ॥८॥ उदय पेढ़ाल जिनातरे ए, थाशे जिनवर सिद्धि । जस विजय गुण प्रणमतां, शुभ वंछित फल लिद्धि ॥९॥

## श्री नवपद् चैत्यवन्द्न

是我们一点,是我们是我的一种人,我们也是我们的,我们也是我们的,我们是我们的,我们的,我们也不是我们的,我们的一个人的,我们是我们的,我们的一个人的,我们们的一个人的,我们们们的一个人的,我们们们们们们的一个人的,我们们们

श्री अरिहंत उदार कांति अति सुन्दर रूप सेवो, सिद्ध अनन्त संत आतम गुण भूप । आचारज उवझाय साधु समतारस धाम, जिन भाषित सिद्धान्त शुद्ध अनुमव अभिराम ॥१॥ बोध बीज गुण संपदा ए नाण चरण तव शुद्ध । ध्यावो परमानन्द पद, ए नवपद अविरुद्ध ॥२॥ इह परमव आणंद कंद, जग मांहि प्रसिद्धो, चिंतामणि सम जाए योग बहु पुण्ये छद्धो । तिहुअण सार अपार एह महिमा मन धारो, परहर पर जंजाल जाल नित एह संभारो ॥३॥ सिद्ध चक्र पद सेवतां ए, सहजानंद खरूप । अमृतमय कल्याण निधि, प्रगटे चेतन भूप ॥४॥

## ॥ नवपद चैत्यवन्दन ॥

पहले पद अरिहंतना गुण गाऊं नित्ये। बीजे सिन्ध घणा तणा, समरो एक चित्ते ॥१॥ आचारज त्रीजे पद, प्रणमों बिहुं कर जोड़ी। निमये श्री उवझाय ने, चौथे पद चित मोड़ी ॥२॥ पंचम पद सब साधु ने, नमतां न आणो लाज। ए परमेष्ठी पंच ने, ध्याने अविचल राज ॥३॥ दंसण शंकादिक रहित, पद छहे धारो। सर्व नाण पद सातमें, क्षण एक न विसारो ॥॥॥ चारित्र चोखं चित्त थी, पद अष्टम जिपये। सकल भेद

बीच दान फल, तप नवमी तिपये ॥५॥ ए सिन्ध चक्र आराघतां, करे वंछित कोड । सुमित विजय कविराय नो, राम कहे करजोड़ ॥६॥ ॥ नवपद चैत्यवन्दन ॥

जय जय श्री अरिहंत देव, द्वादश गुणधारी। जय जय सिद्ध महाराज, शत्रुगण हणिया भारी॥१॥ जय जय सूरि उवझाय, पचवीस गुण-धारी। जय जय साधुशान्त दान्त भविजन हितकारी॥२॥ ज्ञान चरण नमो, तपसेवो निरधारी। माणकचन्द प्रणमें सदा, नित वंदो नरनारी॥३॥

#### ॥ परमातम चैत्यवन्दन ॥

परमेश्वर परमात्मा, पावन परिमेह । जय जय गुरु देवािघ देव, नयणे मैं दीह ॥॥१ अचल सकल अधिकार सार, करुणा रस सिन्धु । जगत जन आधार एक, निःकारण बन्धु ॥२॥ गुण अनन्त प्रभुता हरा ए, कुछ भी कहान जाय । राम प्रभु जिन ध्यान थी, चिदानन्द सुख थाय ॥३॥

## ॥ श्री पर्युषण चैत्यवन्दन ॥

पर्व पर्यूषण आविया, पूजो जिन चौबीस । शासन जेहने दीपतो, जयवंतो जगदीश ॥१॥ अष्टम दीप को जाणिये, नन्दीश्वर शुभनाम । देवदेवी नाटक करे, करें प्रभु गुण ग्राम ॥२॥ अहाई महोत्सव सुरकरे, पूजे नित प्रभु मेव । श्री जिन चारित्र सुरितणों माणक करे नित सेव ॥३॥

#### ॥ पञ्चतीर्थ चैत्यवन्दन ॥

आदिदेव अरिहंत नमूं, समरूं तोरूं नाम । ज्यां ज्यां प्रतिमा जिन-तणी, त्यां त्यां करूं प्रणाम ॥१॥ शत्रुं जय श्री आदिदेव, नेम नमूं गिर-नार । तारंगे श्री अजितनाथ, आबू ऋषम जुहार ॥२॥ अष्टापद गिरि ऊपरे, जिन चौबीसी जोय । मणिमय मूरित मानसूं, भरत भरावी सोय ॥३॥ सम्मेत शिखर तीरथ बहूं, ज्यां वीसे जिनपाय । वैभारक गिरि ऊपरे, श्री बीर जिनेश्वर राय ॥४॥ मांडव गढ़ नो राजियो, नामे देव सुपाश । ऋषम कहे जिन समरतां, पहुंचे मन नी आश ॥५॥

#### ॥ ज्ञान पञ्चमी का चैत्यवन्दन ॥

सकल वस्तु प्रति भास मानु निरमल मुख कारण, सम्यग् दर्शन पुष्ट हेतु भवजल निधि तारण। संयम तप आनंद कंद अज्ञान निवारण, भार विकार प्रचार ताप, तापित जन ठारण॥१॥ स्याद्वाद परिणाम धर्म परिणति पड़िबोहन, साहु साहूणी संघ सर्व आराधन सोहन ॥ मोह तिमिर विध्वंस सूर, मिश्यात्व पणासण, आतम शक्ति अनंत शुद्ध, प्रमुता परकासन ॥२॥ मति श्रुति अवधि विशुद्ध नाण, मनपर्यव केवल, भेद पचास क्षायोपस-मिक, एक क्षायक निम्मल दो परोक्ष, प्रथम तिहां दुगपरतक्ष दिसत सकल प्रत्यक्ष प्रकाशमास, प्रुव केवल अपरिमत्त ॥३॥ धर्म सकल नो मूल शुद्ध त्रिपदी जिन भाषे, बाहिर अंग प्रधान खंघ गणधरमु प्रकासे ॥ शाखा श्री निर्युक्ति भाष्य पिं शाखा दीपे, चूरण टीका पत्र पुष्प संशय सब जीपे ॥॥॥ ए पंचांगी सारबोध कह्यो जिन पंचम अंगे, नंदी अनुयोग द्वार शाखें मानो मनरंगे॥ वीर परम पद जीत अनुमव उपगारी, अन्यासी आगम निरुपम मुखकारी ॥५॥ मोह पंक हरनीरसम सिद्धान्त अबाधे, देव चन्द्र आणा सहित नय भंग अगाधे॥ ए श्रुत ज्ञान मुहामणो सकल मोक्ष मुखकंद, मगते सेवो भविकजन पामो परमानंद ॥६॥

#### ॥ द्वितीया चैत्यवन्दन ॥

राग द्वेष को मिटा लिये, बीज दिवस मुखकार । दुविध धर्म जिनवर कहाो, साधु श्रावक सार ॥१॥ दोय बरस दोय मासमां, उत्कृष्ट जीवा जीव । आर्त रौद्रको दूर करी, आराधो शुभ भाव ॥२॥ भावो नित नित भावना, मुक्ति आराधन भाव । दुज तिथि आराधवा, माणक कहे चित चाव ॥३॥ ॥ पञ्चमी चैत्यवन्दन ॥

नमूं नमूं पञ्चमि दिने, प्रभु श्री नेमिनाथ। पञ्चमि तप करवा थकी, मिले सिन्दनो साथ ॥१॥ पांच ज्ञान आराधिये, मित श्रुति अविध जान। मन पर्यव चौथो कहो, पंचमो केवल ज्ञान॥२॥ वरदत्तने गुणमंजरी, आराधो तप एह। श्री चारित्र सूरी तणों, माणक कहे धन तेह ॥४॥

## ॥ अष्टमी चैत्यवन्दन ॥

आठ त्रिगुण जिनवरनी, करूं नित प्रति सेव। दंड वीरज राजा थयो, अष्टमि तप नित मेव ॥१॥ आठ करम दूरे करो, करो प्रमु नित सेव। पार्श्व प्रभू नित ध्यावतां, वर्ते आनंद मेव ॥२॥ चैत्र वर्दी आठम दिने, जनम्या ऋषम जिनंद। जिन चारित्र सूरी तणों, वंदे माणक चंद ॥३॥

#### ॥ एकाद्शी चैत्यवन्द्न ॥

एकादश पिड़मा बहो, पढ़ो इग्यारे अंग। एकादशी आराधिये, करिये गुरुनो संग ॥१॥ जन्म दीक्षा केवल लह्या, प्रमु श्री मिल्ल नाय। सुव्रता ए तिथि वही, गयो सुक्तिके साथ ॥२॥ मौन करी आराधिये, एका-दशी शुभ मेव। जिन चारित्र सूरी तणों, माणक करे नित मेव ॥३॥

## ॥ चतुर्दशी चैत्यवन्दन ॥

चौद सुपन छहे मात ए, श्री जिनवर केरी । चौद रयनपति जेहना, प्रणमें पद फेरी ॥१॥ चउदश दश जिन वंदिये, भावधरीने आज । जन्म मरण मिट जात ए, फेरी चौदा राज ॥२॥ जंगम युग प्रधान ए, श्री चारित्र सुरिंद । पदम प्रमोद प्रसाद थी, छहे माणक विद्या वृन्द ॥३॥

॥ चैत्यवन्दन विभाग समाप्त ॥



## स्तवन-विभाग

#### ऋषभ स्तवन

ऋषभ जिनेस देश छपनमें दीप ते सह करे रे ठाठ, त्र माने सह राय राण परितख रूप । दीठो दूर थकी हूं आविये ठाठ, छांघी विषय जंजाछ ॥ सु॰ ५ ॥ जिना सारखी रे ठाठ ताय ॥ सु॰ ७ ॥ ह दरसण देखे भावसूं न सक्के कोय ॥ सु॰ अजर अमर पदवी ह मित तूं भित तूं घण रे ठाठ, हूँ हुवो आज मुक्तिनो साथ ॥ सु॰ कपूर । देवदत्त वर ! जागी पुण्यतणी दशा घणी रे ठाठ, सेवकं घणी रे ठाठ, सेवकं ዄ፟ ፟ዀ ፞ጜ ऋषभ जिनेसर भेटवा रे लाल, मो मन अधिक उछाह सुस्रकारी रे। देश छपनमें दीप तोरे लाल, गुण गिरवी गजगाह ॥सु॰ १॥ लाल गोपाल सहू करे रे लाल, ऋषभ देवरी आण । अद्मुत महिमा जेहनी रे लाल, माने सहू राय राण ॥ सु॰ २॥ नवखण्ड संध्या अंगना रे लाल, दीसे परतिख रूप । दीठो कोई न दूसरो रे लाल, इण युगल खरूप ॥ सु॰ ३॥ दूर थकी हूं आवियो रे लाल, यात्रा करण जिनराज। सुख कूरम नजर निहा-लियो रे लाल, महर करी महाराज ॥ सु॰ ४॥ लांच्या कब घट घाट जे रे लाल, लांघी विषमी नाल । दरसण दीठे ताहरो रे लाल, मांज गया जंजाल ॥ सु॰ ५॥ निरखी मूरत सांवली रे लाल, नयन भये लयलीन । जिना सारखी रे लाल, मेद गिणो मतिहीन ॥सु॰ ६॥ जगमें देवछे घणो रे लाल, ते चितमें न समाय । मेयो मघुकर मालती रे लाल, अवर न आवे दाय ॥ सु॰ ७ ॥ ध्यान घरे मन ताहरे सूरे लाल, जाप जपे दिन रात । द्रसण देखे भावसूं रे लाल, पूजा करे प्रमात ॥ सु॰ ८ ॥ पाने पूत अपू-तिया रे लाल, घनहीणा घन होय । रोग शोक सगला टले रे लाल, गंज न सक्के कोय ॥ सु॰ ९ ॥ तारे भवसागर थकी रे लाल, टले गरभा वास । अजर अमर पदवी छहै रे छाल, विलसें लील विलास ॥ सु॰ १०॥ तूं गति तूं मित तूं घणी रे लाल, तूं बान्धव तूं मीत । इण तीरथ दीठां थको रे लाल, आयो विमलगिरी चीत ॥ सु॰ ११ ॥ ई गिरिवो ई गुण निलो रे लाल, हूँ हुवो आज सनाय । समकित कीघो निरमलो रे लाल, लाघो मुक्तिनो साथ ॥ सु॰ १२ ॥ भाव भले वर्द्धमान सूं रे लाल, पूजां कुसुम कपूर । देवदत्त वर प्रभाव सूं रे लाल, ज्ञान भक्ति भरपूर ॥ सु॰ १३॥ जागी पुण्यतणी दशा रे लाल, जो भेट्या देव जिनराज । तूठो देव त्रिभुवन धणी रे लाल, सेवकने शिवराज ॥ सु॰ १४ ॥ मुनिवर गुण सतरे समें रे

लाल, मगसिर मास रसाल । श्री जिन रंग<sup>†</sup> पसावले रे लाल, फलिय मनोरथ माल ॥ सु॰ १५ ॥

## ऋषभ देव स्तवन

#### ॥ राग मांड ॥

थांरा दरशन पाया आज, दुखड़ा मांजे जी । म्हारा दुखड़ा मांग्या जाय, थांरो मुखड़ो देख्यां जी ॥ मरु देवी को छाड़छो जी, नामि रायनो नन्द । विनीता मांही आवियो जी, पूजें इन्द्र अहमिन्द्र ॥ म्हारा॰ १ ॥ इक्ष्वाकु वंश मांही जनमियोंजी, सोवन सिरखी देह । वृषम छञ्छन प्रभु तांहरोजी, आनन्द हर्ष घनेह ॥ म्हारा॰ २ ॥ वदी चैत्रकी अष्टमी जी, छीनो प्रभु अवतार । देव देवाङ्गना आविया जी, पूजन अष्ट प्रकार ॥ म्हारा॰ ३ ॥ नन्दीश्वर पर छेगयां जी, महोत्सव अठाई धार । समिकत वां निरमल करी जी, छेख सिद्धान्त मझार ॥ म्हारा॰ ४ ॥ इम जो करणी आदरें जी, श्रावक श्राविका सार समिकत सुध अपनी करें जी, उतरे मब जल पार ॥ म्हारा॰ ५ ॥ शत्रुझय आबू सोहतां जी, देश मेवाड़ां आप । केशरियाजीके नामसूं जी, कटे पाप संताप ॥ म्हारा॰ ६ ॥ संबत् उणीसे सत्ताणवेंजी, नयरी कलकत्ता जान । पोष सुदी दशमी तिहां जी, मांडराग सुविहान ॥ म्हारा॰ ७ ॥ गच्छ खरतरमें राजियोजी, रतन सूरि सुखकार । यति\* सूर्जने धारियो जी, रिषम देव आधार ॥ म्हारा॰ ८॥

## आदिनाथ स्तवन

ऋषभ जिनेसर दिनकर साहिब, वीनतड़ी अवधारो रे जगनातारो, मुझ तारो जी कृपानिधि स्वामी । जग जशवाद प्रगट छे ताहरो, अवि-चल सुख दातारो रे ॥ ज॰ १॥ निज गुण भोक्ता, परगुण लोहा,

<sup>ी</sup> यह स्तवन जैनाचार्थ्य जं० यु० प्र० वृ० भट्टारक श्री जिनरंग सूरिजी महाराज ने वनाया है।

<sup>\*</sup> यह स्तवन रंगविजय खरतर गच्छीय जैन गुरु पं० प्र० यति सूर्य्यमङ्गीने सम्बत् १६६७ पौष सुदी १० को बनाया है।

आतम शक्ति जगायो रे ॥ ज॰ ॥ अविनाशी अविचल अधिकारी, शिव-वासी जिन रायो रे ॥ ज॰ २ ॥ इत्यादिक गुण श्रवणे निस्णी, ई तुज चरणे आयो रे ॥ ज॰ ॥ तूं रींझावण हेतू ततिखण, नाटक खेल मचायो रे ॥ ज॰ ३ ॥ काल अनन्त रह्यो एकेन्द्री, तरु साधारण पामी रे ॥ ज॰ ॥ वरस संख्याता विल विकलेन्द्री, वेष घरन्या दुःख घामी रे॥ ज॰ ४॥ सुरनर तिरि बिल नरक तणी गति, पंचेन्द्री पणी धार-चो रे ॥ ज० ॥ चौवीसे दंडक मांहि ममतो, अब तो हूं पिण हार चो रे॥ ज॰ ५॥ मव नाटक नित प्रति कर नव नव, हूं तुझ आगल नाच्यो रे ॥ ज॰ ॥ सम-रथ साहिब सुरतरु सरिखो, निरखी तुझने जाच्यो रे ॥ ज॰ ६ ॥ जो मुझ नाटक देखी रींझिया तो मुझे वंछित दीजे रे ॥ ज॰ ॥ जे नवि रीझातो मुझ भाखो, विल नाटक निव कीजे रे ॥ज॰७॥ लालच धरि हूं सेवा सारूं, त्रं दुःखड़ा निव कापें रे ॥ ज॰ ॥ दाता सेती सूंब मले रो, वहिलो उत्तर आपें रे ॥ ज॰ ८ ॥ तुझ सरिखा साहिब पिण म्हारे, जो निव कारज सारो रे ॥ ज॰ ॥ जो मुझ करम तणी गति अवली, दोष न कोई तुम्हारो रे ॥ ज॰ ९ ॥ दीनद्याल दया करि दीजे, शुद्ध समकित सिंह नाणी रे ॥ ज॰ ॥ सुगुण सेवक ना वाञ्छित पूरो, ते हिज गुण मणी खाणी रे ॥ ज॰ १॰ ॥ वर्ष अठारे गुणतालीसे, जेठ सुदी सोमवारो रे ॥ ज॰ ॥ लालचन्द प्रतिपद दिन भेट्या, बीकानेर मझारो रे ॥ ज॰ ११॥

我们在我们的人们是我们在我们的人们的人们的人们的人们的人们,他们们的是我们的人们的一个的一个的人的,他们的这种的人的人们的,他们的一个,他们的一个人的人的一个人的

## अजित जिन स्तवन

(मारूं मन मोह्यं रे श्री विमला चले रे )

पंथीडूं निहालूं रे बीजा, जिन तणो रे, अजित अजित गुण घाम । जे तें जी त्यारे तेणे हूं जीतो रे, पुरुष किस्यूं मुझ नाम ॥ पंथीडूं० १ ॥ वर्म नयण करी मारग जोव तोरे, भूलो सयल संसार । जेणे नयणे करि मारग जोइये रे, नयण ते दिव्य विचार ॥ पंथीडूं० २ ॥ पुरुष परम्पर अनुभव जोवतां रे, अंघो अंघ पुलाय । वस्तु विचारे रे जो आगमें करी रे, चरण घरण नहीं ठाय ॥ पंथीडूं० ३ ॥ तर्क विचारे रे वाद परम्परा रे,

पारन पहुँचे कोय। अभिमतें वस्तु वस्तुगतें कहे रे, छे विरला जग जोय॥ पंथीडूं॰ ४॥ वस्तु विचारें रे दीव्य नयण तणो रे, विरह पड्यो निरघार। तरतम जोगे रे तरतम वासनारे, वासित बोघ आघार॥ पंथीडूं ५॥ काल लब्धी लही पंथ निहालसूं रे, ए आशा अविलम्ब। ए जन जीवे रे जिनजी जाण जोरे, आनंद घन मत अम्ब॥ पंथीडूं॰ ६॥

## श्री सम्भव जिन स्तवन

( रातड़ी रिमने किहां थी आवियारे )

संभव देव ते घुर सेवो सवे रे, छिह प्रभु सेवन भेद। सेवन कारण पहेली भूमिका रे, अभय अद्वेष अखेद।। संभव॰ १॥ भय चंचलता हो जो परणाम नीरे, द्वेष अरोचक भाव। खेद प्रवित्त हो करतां थकीये रे, दोष अबोध लखाय॥ संभव॰ २॥ चरमावर्त्त हो चरम करण तथा रे, भव परिणित परिपाक। दोष टले बली दृष्टी खुले भली रे, प्रापित प्रवचन बाक॥ संभव ३॥ परिचय पातिक घातिक साधुसूं रे, अकुशल अपचय चेत। ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी रे, परि शीतल नय हेत ॥ सं० ४॥ कारण जोगें हो कारज नीपजेरे, एमां कोइ न वाद। पण कारण विण कारज साधिये रे, ए निज मत उनमाद॥ संभव॰ ५॥ मुगध सुगम करी सेवन आदरें रे, सेवन अगम अनूप। दे जो कदाचित सेवक याचना रे, आनंद घन रस रूप॥ संभव॰ ६॥

## श्री अभिनन्दन जिन स्तवन

( सिंधुओ आज निहोजोरे दीसे नाहलो )

अभिनंदन जिन दरसण तरसीये, दरसण दुरलभ देव। मत मतभेदें रे जोजई पूछिये, सहु थापे अहमेव ॥ अभि॰ १ ॥ सामान्ये करी दरसण दोहलूं रे, निरणय सकल विशेष। मद में घरचो रे अंधो केम करे, रिव शिशा रूप विलेष ॥ अभि॰ २ ॥ हेतु विवादें हो चित्त धरि जोइये, अति दुरगम नयवाद। आगम वादें हो गुरुगम को नहीं, ए सवलो विषवाद॥ अभि॰ ३ ॥ घाती डूंगर आड़ा अति घणां, तुझ दरिसण जगनाथ। धीठाई

करी मारग संचरूँ, सेंगू कोई न साथ ॥ अभि॰ ४ ॥ दरसण दरसण रटतो जो फिरूं, तो रण रोझ समान । जेहने पिपासा हो अमृत पाननी रे, किम भाजे विष पान ॥ अभि॰ ५ ॥ तरस न आवे हो मरण जीवन तणो, सीझे जो दरसण काज । दरसण दुर्लम सुलम कृपा थकी, आनंद घन महाराज ॥ अभि॰ ६ ॥

## श्री सुमति जिन स्तवन

॥ राग वंसंत तथा केदारा ॥

सुमित चरण कज आतम अरपणा, दरपण जिम अविकार । मित तरपण बहु सम्मत जाणीये, परिसर पण सुविचार ॥ सुमिति॰ १ ॥ त्रिविध सकल तनु घरगत आतमा, बिहरातम धुरि मेद । बीज अंतर आतम तीसरो, परमातम अविछेद ॥ सुमिति॰ २ ॥ आतम बुद्धे कायादिक प्रद्यो, बिहरातम अघ रूप । कायादिकनो हो साखी घर रह्यो, अंतर आतम रूप ॥ सुमिति॰ ३ ॥ ज्ञानानन्दें हो पूरण पावनो, बरजित सकल उपाधि । अतीन्द्रिय गुणि गण मिण आगरू, इम परमातम साध ॥ सुमिति॰ ४ ॥ बिहरातम तज अंतर आतमा, रूप थई थिर भाव । परमातम तूं हो आतम भाव सूं, आतम अरपण दाव ॥ सुमिति॰ ५ ॥ आतम अरपण बस्तु विचारतां, भरम टले मित दोष । परम पदारथ संपित ऊपजे, आनन्द धन रस पोष ॥ सुमिति॰ ६ ॥

也是是是是是是一种,我们是是是是一种,我们是是是是一种,我们是是是是是一种,我们是是是一种,我们是不是一种,我们是是是是一种的,我们是是是是一种的,我们是是是是

#### श्री पद्म प्रभ जिन स्तवन

( चांदलिया संदेशो कहें जे रे म्हारा कंतने रे )

पद्म प्रम जिन तुझ आंतरूं रे, किम मांजे भगवंत । करम विपाके कारण जोड़ने रे, कोई कहे मितमंद ॥ पद्म॰ १ ॥ पयइ ठिई अणुमाग प्रदेश थी रे, मूल उत्तर बहु भेद । घाती हो बंधूदय उदीरणा रे, सत्ता करम विच्छेद ॥ पद्म॰ २ ॥ कन कोपलबत् पयिं पुरुस तणी रे, जोड़ी अनादि स्वमाव । अन्य संजोगी जिहां लगे आतमा रे, संसारी कहेवाय ॥ पद्म॰ ३ ॥ कारण जोगे हो बंघे बंघने रे, कारण मुगति मुकाय । आश्रव

LLY TO THE TO THE TO THE TOWN THE TOWN

संवर नाम अनुक्रमें रे, हेय उपादेय सुणाय ॥ पद्म० ४ ॥ पुंजन करणे हो अंतर तुझ पड़्यो रे, गुण करणे किर मंग । ग्रंथ उकतें किर पंडित जन कह्यो रे, अंतर मंग सुअंग ॥ पद्म० ५ ॥ तुझ मुझ अंतर अंतर मांजसे रे, वाजसे मंगल तूर । जीव सरोवर अतिशय वाघसे रे, आनन्द घन रस पूर ॥ पद्म० ६ ॥

## श्री सुपार्श्व जिन स्तवन

॥ राग सारंग मव्हार ॥

श्री सुपास जिन वंदिये, सुख संपितने हेतु । सात सुधारस जलिं हि, मवसागर मां सेतु ॥ श्री सुपास १ ॥ सात महामय टालतो, सप्तम जिनवर देव । सावधान मनसा करी, घरो जिनपद सेव ॥ श्री सुप्ति १ ॥ शिव शंकर जगदीश्वरूं, चिदानंद भगवान् । जिन अरिहा तीर्थं करं, ज्योतिष रूप असमान् ॥ श्री सुमिति ३ ॥ अलख निरक्षन वच्छलूं, सकल जन्तु विसराम् । अभयदान दाता सदा, पूरण आतम राम् ॥ श्री सुमिति १ ॥ वीतराग मद कल्पना, रित अरित भय सोग । निद्रा तंद्रा दुरदसा, रिहत अवाधित योग ॥ श्री सुमिति ५ ॥ परम पुरुष परमात्मा, परमेश्वर परधान । परम पदारथ परमेष्ठी, परमदेव परमान् ॥ श्री सुमिति ६ ॥ विधि विरित्र विद्यं मरूं, ऋषिकेश जगनाथ । अधहर अधमोचन धणी, मुक्ति परम पद साथ ॥ श्री सुमिति ७ ॥ एम अनेक अभिद्धा धरे, अनुमव गम्य विचार । जे जाणे तेहने करे, आनंद धन अवतार ॥ श्री सुमिति ८ ॥

## श्री चन्द्रप्रभ जिन स्तवन

( कुमरी रोवे आकंद करे मुने कोई मुकावे )

देखण दे रे सखी मुझे देखण दे, चंद्र प्रभ मुखचंद । उपशम रसनो कंद, गत कलिमल दुख दंद ॥ सखी॰ १ ॥ सुहम निगोदन देखिओ, बाद्र अतिहि विशेष । पुढवी आउन लेखिओ, तेऊ वाउन लेस ॥ सखी॰ २ ॥ वनस्पति अति घण दीहा, दीठो नहिं दीदार । बिति चउरिंदी जल लिह, गतिसन्नि पणधार, ॥ सखी॰ ३ ॥ सुरतिरि निरय निवास मां, मनुज अनारज साथ । अपजता प्रतिमास मां, चतुर न चढ़ियो हाथ ॥ स०४ ॥ एम अनेक थल जानिये, दरसन बिणु जिनदेव । आगम थी मत जानिये. कीजे निरमल सेव।।स॰५।। निरमल साधु भगति लही, योग अवंचक होय। किरिया अवंचक तिम सही, फल अवंचक जोय ॥ स॰ ६ ॥ प्रेरक अवसर जिनवरूं, मोहनीय क्षय जाय। कामित पूरण सुरतर, आनन्द घन प्रभु पाय ॥ स॰ ७॥

#### पुनः राग

चन्द्रा प्रभुजी से ध्यान रे, मोरी लागी लगन वा । लागी लगन वा छोड़ी न छूटे, जब लग घटमें प्राण रे॥ मो॰ १॥ दान सीयल तप भावना भावो, जैन धरम प्रतिपाल रे ॥ मो॰ २ ॥ हाथ जोड़ कर अरज करत है, बंदत सेठ खुशाल रे ॥ मो॰ ३ ॥

## श्री सुविधि जिन स्तवन

( एम धन्नो धणने परचावे )

सुविधि जिणेसर पाय निमने, शुभ करणी एम कीजे रे। अति घणो उलट अंग घरीने, प्रह उठी पूजी जें रे ॥ सुविधि॰ १ ॥ द्रन्य भाव शुचि भाव घरीने, हरखे दहे जड्ये रे। पण अहिंगम साचवतां, एक मना धुरि थइयें रे ॥ सु॰ २ ॥ कुसुम अक्षत वर वास सुगंघो, घूप दीप मन साखी रे। अंग पूजा पण भेद सूणी एम, गुरु मुख आगम झाखी रे॥ सु॰ ३॥ पृहुनं फल दोय भेद सुणी जे, अनंतरने परम्पर रे। आणा पालण चित्त प्रसन्नी, सुगति सुगति सुर मंदिर रे ॥ सु॰ ४ ॥ फूल अक्षत वर धूप पड़वो, गंघ नैवेद्य फल जल भरी रे। अंग अग्र पूजा मलि अड़ विघ, भावे भविक शुभ गति वरी रे॥ सु॰ ५॥ सत्तर भेद एकवीस प्रकारे, अद्वोत्तर शत भेदे रे। भाव पूजा बहुविध निरधारी, दोहग दुरगति छेदे रे ॥ सु॰ ६ ॥ तुरिय भेद पड़िवत्ती पूजा, उपशम खीण संयोगी

चउहा पूजा इम उत्तर झयणें, भावी केवल भोगी रे ॥ सु॰ ७ ॥ एम पूजा बहु भेद सुगीने, सुखदायक शुभ करणी रे । भविक जीव करसे तेले से, आनंद घन पद धरमी रे ॥ सु॰ ८ ॥

## श्री शीतल जिन स्तवन

( मंगलिक माला गुणिह विसाला )

शीतल जिनपति लिलत त्रिभंगी, विविध भंगी मन मोहे रे। करणा कोमलता तीक्षणता, उदासीनता सोहे रे॥ शीतल १॥ सर्व जन्तु हितकरणी करुणा, कर्म विदारण तीक्षण रे। हाना दान रहित परणामी, उदासीनता विक्षण रे॥ शीतल २॥ पर दुःख लेदन इच्ला करुणा, तीक्षण पर दुःख रीझे रे। उदासीनता उभय विलक्षण, एक ठामे केम सीझे रे॥ शीतल ३॥ अभयदान तेम लक्षय करुणा, तीक्षणता गुण भावे रे। प्रेरण बिणु कृत उदासीनता, इम विरोध मित नावे रे॥ शीतल ४॥ शक्ति व्यक्ति त्रिमुवन प्रमुता, निर्मेथता संयोगे रे। योगी मोगी वक्ता मौनी, अनुप योगि उपयोगे रे॥ शीतल ५॥ इत्यादिक वहु मंग त्रिभंगी, चमतकार चित देती रे। अचरजकारी चित्र विचित्रता, आनंद घन पद लेती रे॥ शीतल ६॥

## श्री श्रेयांस जिन स्तवन

( अहो मतवाले साजना )

श्री श्रेयांस जिन अंतरजामी, आतमरामी नामी रे। अध्यातम मत पूरण पामी, सहज मुगति गित गामी रे॥ श्री श्रेयांस॰ १॥ सयल संसारी इन्द्रियरामी, मुनिगण आतमरामी रे। मुख्य पणे जे आतम रामी, तो केवल निःकामी रे॥ श्री॰ २॥ निज खरूप जे किरिया साघे, तेह अध्यातम लहिये रे। जेह किरिया करि चडगति साघे, तेन अध्यातम कहिये रे॥ श्री॰ ३॥ नाम अध्यातम ठवण अध्यातम, द्रव्य अध्यातम छंडो रे। भाव अध्यातम निज गुण साघे, तो तेहसूं रढ़ मंडो रे॥ श्री॰ ४॥ शब्द अध्यातम अरथ सुणी ने, निर विकल्प आदर जो रे। शब्द अध्या- तम भजना जाणी, हान ग्रहण मित घरजो रे ॥ श्री॰ ५ ॥ अध्यातम जे वस्तु विचारी, वीजा जाण छवासी रे । वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे, आनंद घन मतवासी रे ॥ श्री॰ ६ ॥

# वासु पूज्य जिन स्तवन (तृं गिया गिरसिखर सोहे)

वासु पूज्य जिन त्रिभुवन खामी, घन नामी परणामी रे। निराकार समोतन, करम करम फल कामी रे॥ वासु॰ १॥ निराकार अमेद संग्राहक, भेद ग्राहक साकारो रे। दर्शन ज्ञान दुभेद चेतना, वस्तु ग्रहण व्यापारो रे॥ वासु॰ २॥ कर्चा परिणामि परिणामो, कर्म जे जीवे करिये रे। एक अनेक रूप नयवादे, नियये नर अनुसरिये रे॥ वासु॰ ३॥ दुःख सुख रूप करम फल जाणो, निश्चय एक आनंदो रे। चेतनता परिणामन चूके, चेतन कहे जिन चंदो रे॥ वासु॰ ४॥ परिणामी चेतन परिणामो, ज्ञान करम फल मावी रे। ज्ञान करम फल चेतन कहिये, लेजो तेह मनावी रे॥ वासु॰ ५॥ आतम ज्ञानी श्रवण कहावे, बीजा तो द्रव्य लिङ्गी रे। बस्तुगतें जे वस्तु प्रकाशे, आनंद धन मित संगीरे॥ वा॰ ६॥

#### विमल जिन स्तवन

( ईंडर आंबा आंवली रे, ईंडर दाड़िम द्राख )

दुःख दोहग दृरे टल्या रे, सुख संपद सूं भेट। धींग धणी माथे कियारे, कुण गंजेनर खेट। विमल जिन दीठा लोयण आज, म्हारा सीधा वंछित काज ॥ विमल १ ॥ चरण कमल कमला वसे रे, निरमल थिर पद देख। समल अथिर पद परिहरी रे, पंकज पामर पेख ॥ विमल २ ॥ सुझमन तुझ पद पंकजे रे, लीनो गुण मकरन्द। रंक गणें मंदिर धरा रे, इंद चन्द नागेन्द ॥ विमल ३ ॥ साहिब समस्थ तूं धणी रे, पाम्यो परम उदार। मन विसरामी वाल हो रे, आतम चोआ धार ॥ विमल ४ ॥ दरसण दीठे जिन तणो रे, संशय न रहे वेघ। दिनकर करमर पसरंतारे, अंधकार प्रति बेध ॥ विमल ५ ॥ अमिय भरी मूरति रची रे, ओपम न

घटे कोय । शान्त सुधारस जीलतरे, निरखत तृपति न होय ॥ वि॰ ६॥ एक अरज सेवक तणी रे, अवधारो जिन देव । कृपा करी मुझ दीजिये रे, आनंद घन पद सेव ॥ विमल्ल ७ ॥

## अनंत जिन स्तवन

धार तलारनी सोहली दोहली, चउदमा जिन तणी चरण सेवा। धार पर नाचता देख वाजीगरा, सेवना धार पर रहें न देवा॥ धार॰ १॥ एक कहें सेविये विविध किरिया करी, फल अनेकान्त लेचन न देखे। फल अनेकान्त किरिया करी बापड़ा, रड़बड़े चार गित मांहे लेखे॥ धार॰ १॥ गच्छना भेद बहु नयण नीहालतां, तत्वनी बात करतां न लाजे। उदर भरणादि निज काज करतां थकां, मोहनडिया कलीकाल राजे॥ ३॥ वचन निरपेक्ष व्यवहार झूठो कह्यो, वचन सापेक्ष व्यवहार सांचो। वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल, सांमली आदरी कांई राचो॥ धार॰ १॥ देव गुरु धर्मनी शुद्धि कह्यो केम रहे, केम रहे शुद्ध श्रद्धान आणो। शुद्ध श्रद्धान विण सर्व किरिया करी, छारपर लीपणो तेह जाणो॥ धार॰ ५॥ पाप निहं कोइ उत्सूत्र भाषण जिसो, धर्म निहं कोई जगसूत्र स रिखो। सूत्र अनुसार जे भिवक किरिया करे, तेहनो शुद्ध चारित्र परिखो॥ धार॰ ६॥ एह उपदेश नृं सार संक्षेप थी, जेनर चिचमें नित्य ध्यावे। ते नर-दिव्य बहुकाल सुख अनुभवी, नियत आनंद धनराज पावे॥ धार॰ ७॥

## धर्म जिन स्तवन

घरम जिनेसर गाऊं सूं, मंगम पड़सो हो प्रीत जिनेसर। बीजो मन मंदिर आणूं नहीं, ए अम कुळबट रीत जिनेसर॥ धर्म॰ १॥ धरम घरम करतो जग सहुफिरे, धर्म न जाणे हो मर्म जिनेसर। धरम जिनेसर चरण प्रद्यां पछी, कोई न बांधे हो कर्म जिनेसर॥ धर्म॰ २॥ प्रवचन अंजन जो सद गुरु करे, देखे प्रम निधान जिनेसर। हृदय नयण निहाले जग-घणी, महिमा मेरु समान जिनेसर॥ घर॰ ३॥ दौड़त दौड़त दौड़त दौडिओ, जेनी मननी रे दौड़। जिन प्रेम प्रतीत विचारो ढूकड़ी, गुरुगम ले जोरे जोड़ ॥ जि॰ घर॰ ४ ॥ एक पत्नी केम प्रीति वरे पड़े, उभय मिल्या हुए संघि जि॰ हूंरागी हूंमोहे फंदियो, तुं निरागी निखंघि ॥ जि॰ घर॰ ५ ॥ परम निघान प्रगट मुख आगलें, जगत उलंघी हो जाय जि॰ । ज्योति बिना जुओ जगदीसनी, अंघो अंघ पुलाय ॥ जि॰ घ॰ ६ ॥ निरमल गुण मणि रोहण भूघरा, मुनि जद मान सहंस जि॰ । घन्य ते नगरी घन वेला घड़ी, माता पिता कुल वंश ॥ जि॰ घ॰ ७ ॥ मन मघुकर वर करजोड़ी कहे, पद कज निकट निवास जि॰ । घन नामि आनंद घन सांमलो, जिनेसर ए सेवक अरदास ॥ घरम॰ ८ ॥

## शांति जिन स्तवन

शांति जिनंद गुण गावो, मना शिव रमणी सुख पाओ तुम शांति ॥
मन वच काय कपट तज आतम, शुद्ध भावना भावो मना ॥ शांति॰ ॥१॥
दयाधर्म अरु शीत तपस्या, करि सब कर्म खपावो मना ॥शांति॰ २॥ माया मोह लोम पर निन्दा, विषय कषाय नसावो मना ॥शांति॰ ३॥ जगवन्दन अचिरा नन्दन को, निश दिन ध्याय रिझावो मना ॥ शांति॰ ४॥ जिन पद कज मधुपम जाते, उत्तम ध्यान लगावो मना ॥ शांति॰ ५॥ जिन कल्याण\* सूरि प्रभु चरणे, वेर वेर लय लावो मना ॥ शांति॰ ६॥

## श्री कुंथु जिन स्तवन

( अम्बर देहो मुरारी हमारो )

कुंयु जिन मनड़ो किम हीन बाजे हो ॥ कुं॰ ॥ जिम जिम जतन करीने राखूं, तिम तिम अलगूं भाजे हो ॥ कुं॰ १ ॥ रजनी वासर वसती जजड़, गयण पायाले जाय । सांप खायने मुखडो थोथूं, एह ओखाणो न्याय हो ॥ कुं॰ २ ॥ मुगति तणा अभिलाषी तिपया, ज्ञाननें ध्यान अभ्यास । वयरीडूं काइ एहवूं चिन्ते, नाखे अलवे पासे हो ॥ कुं॰ ३ ॥ आगम आगम धरने हाथे, नावे किण विधि आकूं। किहां कणे जो हठ

अ यह स्तवन रंग विजय खरतरगच्छीय जं० यु० प्र० वृ० भट्टारक श्री पूच्य जी श्रीजिन कल्याण सूरिजी महाराज का बनाया हुआ है।

करी हटकूं, तो व्याल तणी परे वाकूं हो ॥ कुं॰ ४ ॥ जो ठम कहूं तो ठम तो न देखूं, साहूकार पण नाहीं । सर्व मांहे ने सहुधी अलमूं, ए अचरज मन मांही हो ॥ कुं॰ ५ ॥ जे जे कहूं ते कानन घारे, आप मते रहे कालो । सुरनर पंडित जन समझावे, समझे न माहरो सालो हो ॥ कुं॰ ६ ॥ मैं जाण्यूं ए लिंग नपुंसक, सकल मरदने ठेले । बीजी बाते समस्य छे नर, एहने कोइन झेले हो ॥ कुं॰ ७ ॥ मन साध्यूं तेणे समल्य साध्यूं, एह बात नहीं खोटी । एम कहे साध्यूं ते निवमानूं, एक ही बात छे मोटी हो ॥ कुं॰ ८ ॥ मनहूं दुराराध्यते वस आण्यूं, ते आगम थी मित आणूं । आनंद घन प्रभु माहरूं आणो, तो सांचूकरि जाणूं हो ॥कुं॰ ९॥

## श्री अर जिन स्तवन

( रिषमनो वंस रयणयरूं )

घरम परम अरनाथ नो, किम जाणूं भगवंत रे। खपर समय सम-झाबिये, महिमावंत महंत रे॥ धरम॰ १॥ शुद्धातम अनुभव सदा, ख समय एह बिलास रे। परबड़ी छाहड़ी जेह पड़े, ते पर समय निवास रे॥ घ० २॥ तारा नक्षत्र प्रह चंदनी, ज्योति दिनेस मझार रे। दर्शन ज्ञान चरण थकी, शकति निजातम धार रे॥ घ० ३॥ भारी पीलो चीकणो, कनक अनेक रंग रे। पर्याय दृष्टि न दीजिये, एकज कनक अभंग रे॥ घ० ४॥ दर्शन ज्ञान चरण थकी, अलख सरूप अनेक रे। निर विकल्प रस पीजिये, शुद्ध निरंजन एक रे॥ घ० ५॥ परमारथ पंथ जे कहे, ते रंजे एकंत रे। व्यवहारें लख जे रहे, तेहना भेद अनंत रे॥ ॥ध०६॥ व्यवहारें लखे दोहिला, कोई न आवे हाथ रे। शुद्ध नय स्थापना सेवतां, नवी रहे दुविध साथ रे॥ घ० ७॥ एक पखी लखि प्रीतनी, तुम साथे जगनाथ रे। कृपा करीने राख जो, चरण तलें प्रही हाथ रे॥ घ० ८॥ चक धरम तीरथ तणों, तीरथ फल ततसार रे। तीरथ सेवे ते लहें, आनंद धन निरधार रे॥ घ० ९॥ \*\*\*\*\*

## श्री मिल्ल जिन स्तवन

सेवक किम अवगणिये हो मि जिन, एह अब शोभा सारी। अवर जेहने आदर अति दीए, तेहने मूल निवारी हो ॥ मिछ्लि॰ १ ॥ ज्ञान सुरुपम अनादि तुम्हारूं, ते लीधूं तुम ताणी । जुओ अज्ञान दशारी सावी, जातां काणन आणी हो ॥ म॰ २ ॥ निद्रा सुपन जागर उजागरतां, तुरिय अवस्था आवी । निद्रा सुपन दशारीसाणी, जाणी न नाथ मनावी हो ॥ म॰ ३ ॥ समकित साथें सगाई की घी, सपरिवार सूं गाढ़ी । मति अपराधण जाणी, घर थी वाहिर काढ़ी हो ॥ म॰ ४ ॥ हास्य अरति रति शोक दुगंच्छा, भय पामर कर साली। नोकषाय श्रेणी गज चढ़तां, श्वान तणी गति जाली हो ॥ म॰ ५ ॥ राग द्वेष अविरतिनी परिणति, ए चरण मोहना योघा । वीतराग परिणति परणमता, उठी नाठा बोघा हो ॥ म॰ ६ ॥ वेदोद्य कामा परिणामा, काम्यक रसहु त्यागी । निःकामी करुणा रस सागर, अनंत चतुष्क पद पागी हो ॥ म॰ ७ ॥ दान विघन वारी सहु जनने, अभय दान पद दाता। लाभ विघन जग विघन निवारक, परम लाभ रस माता हो ॥ म॰ ८ ॥ वीर्य विघन पंडित वीर्ये हणी, पूरण पदवी योगी । भोगोपभोग दोय विघन निवारी, पूरण मोग सुमोगी हो ॥ म॰ ९ ॥ ए अढ़ार दृषण वरजित तनूं, मुनि जन वंदे गाया । अविरति रूपक दोष निरूपण, निरदृषण मन भाया हो ॥ म० १० ॥ इण विघ परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गावे । दीनबंधुनी महिर नजर थी, आनन्द घन पद पावे हो ॥ म॰ १.१ ॥

## मुनि सुव्रत जिन स्तवन

हाथ जोड़के अरज करूं, मोरी अरजी मानो जी ॥ हाथ॰ ॥ काल अनन्त मोहे भटकत बीत्यो, अबतो तारो जी ॥ हाथ॰ १ ॥ अधम उधारण हो प्रभु तुमहीं, मेरी ओर निहारो जी ॥ हाथ॰ २ ॥ तुम बिन

देव नहीं ऐसा, का पे जाय पुकारूं जी ॥ हाथ॰ ३ ॥ सूरि कल्याण\* की अरज यही है, भव विपत्ति निवारो जी ॥ हाथ॰ ४ ॥

## श्री निम जिन स्तवन

( धन धन सम्प्रति सांचो राजा )

षट् दरसण जिन अंग भणी जे, न्यास षडंग जो साधे रे। निम जिनवरना चरण उपासक, षट दरसण आराघे रे ॥ षट० १ ॥ जिन सर पादप पाय वखाणूं, सांख्य जोग दोय भेदे रे । आतम सत्ता विवरण करता, लहो दुग अंग अखेदें रे॥ षट॰ २॥ भेद अभेद सुगत मीमांसक, जिनवर दोय कर भारी रे। लोकालोक अलम्ब भजीये, गुरु गम थी अव-धारी रे ॥ षट॰ ३ ॥ लोकायतिक कूल जिनवरनी, अंश विचारी जो कीजे रे। तत्व विचार सुधारस धारा, गुरु गम विण केम पीजे रे॥ षट० ४॥ जैन जिनेश्वर वर उत्तम अंग, अंतरंग वहिरंगे रे। अक्षरन्यास घरा आधा-रक, आराघे घरि संगे रे ॥ षट॰ ५ ॥ जिनवर मां सवला दरशण छे, दुर्शने जिनवर भजना रे। सागर मां सघली तटनी सही, तटनी मां सागर भजना रे ॥ षट॰ ६ ॥ जिन स्वरूप यई जिन आराधे, ते सही जिनवर होवे रे। मृङ्गी ईलीकाने चटकावे, ते भृङ्ग जग जोवे रे॥ षट॰ ७॥ चूरण भाष्य सूत्र निर्युक्ति, वृत्ति परंपर अनुभवें रे । समय पुरुषना अङ्ग कह्या ए, जे छेदे ते दुरमवें रे ॥ षट॰ ८ ॥ मुद्रा बीज धारण अक्षर, न्यास अरथ बिन योगे रे। जे ध्यावे ते निव वंची जे, क्रिया अवंचक भांगे रे ॥ षट॰ ९ ॥ श्रुत अनुसार विचारी बोलूं, सुगुरु तथा विधिना मिले रें। किरिया करि निव साधि सिकये, ए विषवाद चित्त सघले रे ॥ षट॰ १० ॥ ते माटे ऊमा करजोड़ी, जिनवर आगल कहिये रे । समय चरण सेवा शुद्ध दे जो, जेम आनंद घन लहिये रे ॥ षट॰ ११ ॥

<sup>\*</sup> यह स्तवन रंग विजय खरतर गच्छीय जं० यु० प्र० मृ० भट्टारक श्री पूच्य जो श्रीजिन कल्याण सूरिजी महाराज का बनाया हुआ है।

## श्री नेमि जिन स्तवन

( राग मांड )

महारा नेमीश्वर भगवान थे तो प्यारा लागो जी शौरीपुरमें जनिमयां जी, समुद्र विजयका नन्द । मात शिवादे थांहरी जी, निरख्यां होय आनन्द ॥ थे॰ १ ॥ श्याम वरण तन थांहरो जी, कुल पायो हरिवंश । लंछन शंखसे शोमता जी, श्रावण मास अवतंस ॥ थे॰ २ ॥ राजुल व्याहण थे गया जी, जूना गढ़के मांय । पशुवन रोवन देखके जी, कांप्यो हियड़ो आय ॥ थे॰ २ ॥ हुकुम दियो प्रभु नेम जी, रय उलटो ख्यो फिराय । राजुल परणवा कारने जी, लाखा जानां जाय ॥ थे॰ ४ ॥ पशुवन वाड़ा खुलवायके जी, करिलयो योगी वेश । राजुल तज प्रभु जा बस्या जी, गिरनार गिरीके देश ॥ थे॰ ५ ॥ घातिक कर्म खपायके जी, उपज्यो केवल ज्ञान । जैन धर्मको भाखके जी, कीनो जग कल्याण ॥ थे॰ ६ ॥ धन्य प्रभु है थाने जी, धन धन राजुल नार । मोक्ष पदको पा गये जी, नौवत के करतार ॥ थे॰ ७ ॥

## श्री नेमि जिन स्तवन

सुअ देवी सानिध करी, गिरिवर श्री गिरनार । गुण गातां आतम सफल, सुख सम्पति विस्तार ॥१॥ गिरिवर श्री पुण्डरीकनो, पञ्चम टूंक उदार । ऊंचो धरणी थी अछे, गाऊ आठ विचार ॥२॥ नंदन वन जिम सुर गिरी, तिम नव वन सरपूर । सजल लीला है अलख, देखत होय सनूर ॥३॥ गिरिवर श्री गिरनारनो, दीठे अतिशय नूर । दुःख दोहग दुरें गया, सुख सम्पति नित पूर ॥४॥ नेमीसर यादव नंदनो, राजमती भरतार । निज चरणन पावन कियो, विचरंता त्रिणवार ॥५॥ तीन कल्याणक इण गिरी, वा वीसमो भगवंत । दीक्षा केवल सिद्ध गई, गुण गिरवा गुणवंत ॥६॥ गत चौवीसी जिनवरूं, आठें चरम जिनंद । कल्याणक त्रिण त्रिण थया, भाखे ज्ञान दिणंद ॥७॥ संयम शिव केवल सिरी, शास्त्र तणो विरतन्त । करम खपाय अक्षय लही, एकाकी पिण अन्त ॥८॥ श्रेणिक जीव प्रमुख

सभी, भावी जिन चौवीस । सिद्ध रमण पद पावसी, ए भाखें जगदीश ॥९॥ चरम जिनेसर दोय वली, तेहना तीन कल्याण । पासे रेवत गिरिवरें, बोलें गणधर वांण ॥१०॥ जम्मा रुकमणी नन्दनों, राजमती रह नेम । ढंढण मुनि इम बहु हुआ, कहतां तो आवे प्रेम ॥११॥ एहवी मोटी जेहनी, महिमा न आवे पार । सिद्ध रमण पद एह छे, आपे भवजल पार ॥१२॥ विधि सूं जे नर इण गिरी, यात्रा श्री गिरनार । अम्बा तसु सानिध करे, पूरे पुण्य मण्डार ॥१३॥ घर बैठे जे नर करे, भावे श्री गिरनार । मन वंछित फल पावसी, जावे भव जल पार ॥१४॥ अठारे से सहसठ समें, चैत्री पूनम आज । श्री संघ सानिध शुभमने, कीनो आतम काज ॥१५॥ अखय\* सदा ए गिरि रहें, नामे शिव सुख कंद । भव भव दीजे सेवना, भाखें श्रीजिनचंद ॥१६॥

## श्री थम्भण पार्श्वनाथजीका स्तवन

प्रसु प्रणमूं रे पास जिणेसर थंमणो, गुण गाइ वारे मुझ मन उल्लट अति धणो, ज्ञानी बिणरे एहनी आदिन को छहे, तोही पिणरे गीता रथ गुरु इम कहें। इम कहें शास्त्र तणे प्रमाणे, राम दृशरथ नंदने, बंदवा पाजे शीत काजे, समुद्र तट ए कण बनें, तिहां रह्या बान्धव राम छक्ष्मण, साथ सेना अति घणी, प्रासाद एक उत्तंग तोरण, थापणा जिणवर तणी ॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

तिहां मूरित रे मूल गम्भारे पासनी, मन वंछित रे आशा पूरे आसनी, ते राजा रे दिन प्रति पूजा साचवे, करजोड़ी रे बे बांधव इम बीनवे, बीनवे स्वामी तुम्ह प्रसादे । जलधि जल थंभे किमें, तो पाज वांधूं लंक साधूं इम कही प्रमु पाय नमें, बहु पूज करतां ध्यान धरतां, सात मास गया जिसे । नव दिवस अधिका थया ऊपर, जलधि जल थंम्यो तिसे ॥२॥ ए अति सयरे अचरिज पेख्यो प्रमु तणो, तिण कारण रे, नाम

<sup>\*</sup> यह स्तवन जं० यु० प्र० बृ० भट्टारक श्री पूरुयजी श्री जिन चन्द्रस्रीजी महाराज ने सं० १८६७ चैत्री पूनमको बनाया है।

दियों तसु थंभणों जल ऊपरी रे पाज करी पाथर तणी, गढ़ लंका रे साधेवा सीता भणी गढ़ छंक साधी सीत आणी तेण बन आव्या बली. श्रावक विनीता नगरी बसे, बीसमा जिनवर तणे बारे इम थया गुरु उपदिसे ॥३॥इण अनुक्रम रे केतहो काल गयो वही, ते प्रतिमा रे तिन बन में निश्चल रही । इण अवसर रे इन्द तणें आयस करी, सायर तट रे सोवन मय द्वारा पुरी, द्वारका नगरी कृष्ण राजा अर्द्ध भरत तणो धणी, तिहां बसे यादव कोडि छप्पन बहे आग्या जिन तणी, तिण काल तिण बन तेह तीरय तेहनी महिमा सुणी, सारङ्ग प्राणी भाव आणी आव्या तिहां यात्रा

वियो तसु यंभणो जल उपरी रे पाज करी पायर तणी, गढ़ लंका साघेवा सीता भणी गढ़ लंक साघी सीत आणी तेण बन आव्या बल दिन आठ अठाइ महोच्छव किया मन पूरी रली, श्री राम राजा श्रु आवक विनीता नगरी बसे, बीसमा जिनवर तणे बारे इम थया र उपदिसे ॥शाइण अनुकाम रे केतहो काल गयो वही, ते प्रतिमा रे तिन ब में निश्चल रही । इण अवसर रे इन्द तणें आयस करी, सायर तट रे सोव मय द्वारा पुरी, द्वारका नगरी कृष्ण राजा अर्द्ध मरत तणो घणी, तिहां ब यादव कोडि लप्पन वहे आग्या जिन तणी, तिण काल तिण बन ते तीरय तेहनी महिमा सुणी, सारङ्क प्राणी भाव आणी आव्या तिहां वा भणी ॥शा

॥ दाल ॥

आव्यो तिहां नरहर जिनहर मन उल्लास मनमें आन वंदे यंभण पास, पेखे अति नवली पूजा प्रमुजिने दह, एकेणें कीधी इम र य्यो संदेह, संदेह थयो अटवी चिहुं पासे नहीं मानव संचार, केण ब विचाधर सुरवर पूजा सतर प्रकार, इसी बिमासी मंदप अंतर रहा। युगा उम, मथ्यरात पातालें आवी बासग विसहर साम ॥५॥ तिहां आवी प्रव त्या संदेह, हिर प्रगट्यो ततिबण, साहमी तणह ससनेह, ससन् वासग कृष्ण नरेसर वैठा विम्ब बखाणें, ए श्रीजिनवर पास जिणेसर आन कोई जाणें, असी सहस वर सामें पूज्या जेहन्ता पायाले, वरण प्रमाण अपने तहां आणें अवस सहस वर सामें पूज्या जेहन्ता पायाले, वरण प्रमाण ते तहां आणें श्रीद्वारिका, हेममय जिणवर थाप्या प्रमाण पायाले, श्रीकृण्ण नरेसर मन चिन्तह ततकाले, जो एहवो तीरय हुने द्वारि मश्नार तो जाणुं नरमव सफल् ययो अवतार, सफल जनम करि वाने के तेह बिम्ब तिहां आणे श्रीद्वारिका, हेममय जिणवर थाप्या प्राट प्रमाण वणें काल पूजा तहां पामी, करम निकाचित जाणी, श्रावकने सुपना आवी, देव वदे इम वाणी ॥।।। प्रसु प्रतिमा बाहण, लेह समुद्र मशा अवता, देव वदे इम वाणी ॥।।। प्रसु प्रतिमा बाहण, लेह समुद्र मशा अवता, देव वदे इम वाणी ॥।।। प्रसु प्रतिमा बाहण, लेह समुद्र मशा अवता, देव वदे इम वाणी ॥।।। प्रसु प्रतिमा बाहण, लेह समुद्र मशा अवता, देव वदे इम वाणी ॥।।। प्रसु प्रतिमा बाहण, लेह समुद्र मशा अवता, देव वदे इम वाणी ॥।।। प्रसु प्रतिमा बाहण, लेह समुद्र मशा अवता, देव वदे इम वाणी ॥।।। प्रसु प्रतिमा बाहण, लेह समुद्र मशा अवता, विवार वही समुद्र सम्पत्त व्यार प्रतिमा वही वसे समुद्र प्रव सम्पत्त व्यार प्रतिमा वही समुद्र समुद्र प्रव सम्पत्त वाणी समुद्र समुद्र प्रव समुद् वंदे यंभण पास, पेखे अति नवली पूजा प्रभुजिने देह, एकेणें कीधी इम मन थयो संदेह, संदेह थयो अटवी चिहुं पासे नहीं मानव संचार, केण करी विद्याधर सुरवर पूजा सतर प्रकार, इसो बिमासी मंडप अंतर रह्या युगपते ठाम, मध्यरात पातालें आवी बासग बिसहर साम ॥५॥ तिहां आवी प्रणमें देनाटक आदेश, मिलि नागकुमारी बिरचे अद्भुत वेष, शकस्तवपमणे जाण्यों श्रावक एह, हरि प्रगट्यो ततिखण, साहमी तणइ ससनेह, ससनेह वासग कृष्ण नरेसर वैठा बिम्ब बखाणें, ए श्रीजिनवर पास जिणेसर आदि न कोइ जाणें, असी सहस वर सामें पूज्या जेहुन्ता पायाले, बरण एक प्रासाद कराव्यो थाप्या एह जिनाले ॥६॥ सहु बात कहीने बासग गयो पायाले, श्रीकृष्ण नरेंसर मन चिन्तइ ततकाले, जो एहवो तीरथ हुवे द्वारिका मझार तो जाणुं नरमव सफल थयो अवतार, सफल जनम करि वानें काजे तेह बिम्ब तिहां आणे श्रीद्वारिका, हेममय जिणवर थाप्या प्रगट प्रमाणें। घणें काल पूजा तहां पामी, करम निकाचित जाणी, श्रावकने सुपनान्तर आवी, देव वदे इम वाणी ॥७॥ प्रभु प्रतिमा बाहण, लेइ समुद्र मझार । জার বাই মণ্ট মান নাম নাম সম্প্রতিষ্ঠ মুখ্য মুখ্

मुंके जो नगरी, थास्ये अवर प्रकार। तिण सागर अन्तर, काल गयो बहु जाम दक्षिण दिसि उत्तम, कुन्ती नगरी ठाम, कुन्ती नगरी जैन बसे, जहां श्रावक सागरदत्त, बाहण सात बहे व्यापारे पोते पर घल वित्त, अन्य दिवस सायर बिच बहतां जहां छे थंभण पास, ऊपरि आच्या थंभ्या बाहण ने सविधया उदास ॥८॥ मास दिवस बाणी थई अम्बर सुरराय, प्रतिमा यंभण पाशनी सायर जलिंघ माहिं सुर प्रगट्यो जिण सासणे, सुर कहे बांणी एह प्रतिमा भाव सुं प्रगटी करो जइ जैन कुन्ती नगर जिण हर मूल नायक ए घरो, ते बिम्ब कुन्ती मांहि थाप्यो, कहे वह श्रावक तहां ए सकल तीरथ नाथ समरथ पुण्य योग मिल्यो इहां ॥९॥ इण अवसर दस उर पुरइ पालचइ सूर, विद्या बल अम्बर भमें अतिराय भरपूर, तीरथ जाय जिण हरनमें, तेन में सेत्रुंजा प्रमुख गिरिवर सदा पाखी पारनें पाछी तानें रह्या श्रांणे नागा-रजुन जोगी पने, ते धातु सोवन काज धमतां मास छहे रस करे, करि कोप भैरव बीर नाखें रूप पंखी नो घरे ॥१०॥ तिण पालतें सूरिनें जाण्यो एह महन्त, पूछेको सुर दाखवें अतिराय गुणवन्त, कृपा करि मुझ भाखवो गुरु तेह भाखे जेह थंभे उपद्रव सुर नर तणो, तिण कर-चो कुन्तीने प्रसादे पास छे प्रभु थंभणो, कुण यक्ष बीर बेताल व्यन्तर सहु तसू सेवा करे, तेहनी दृष्टि साधि विद्या जेम तुम वंछित सरे ॥११॥

#### ॥ ढाल ॥

विद्या पिण आकर्षणी हुन्ति जोगी ने पास, ते प्रतिमा आणी तिहां थापी निज आवास, सोवन रस सीघो जिहां, रस तिहां सीघो सुजस लीघो, नदी सेढ़ीनें तटे । गुरुने जणाच्यो तिण कहाच्यो, बिम्ब मंडारचो घटे, इणकाल घरम सुयान योड़ा हुसी मलेच्छा इण इहां खाखरातले सेढ़िकातीरे बिम्ब भंडारचो तिहां ॥१२॥

#### ॥ ढाल ॥

在我们是我的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词的现在分词的 医克勒氏试验检尿病 医克格氏氏征 医克格氏征 मेघ आगम सही नदी उछ्छटि वही बेलुका बिम्ब ऊपर बले ए, तेण मुंइ घेनूचरे, खार सुरही झरे चीकणी, भूमि खाखर तले ए, केतला

दिन पछे सुगुरु खरतरगच्छे । श्री अभयदेव सूरी सरूए, षट् बिगय परिहरी ऊग्र तप आदरी रक्त पित्ती थई मुनि वरूए, ते रक्त पित्ती गलत काया चित्तमें चिन्ता करे, अधरात सासण देवि आवी कोकडा नव कर धरे, ए सूत्र तूं सुलझाइ सुपरे तासगुरु जंपेइसो, जो थायसी मुझ निरोग काया तो सही उखेलसूं ॥१३॥ ताम देवीय कहे निदय सेढ़ी बहे, तेण तट वृक्ष खाखर तले ए । तिहां तुम्हें जाइवो तबन् करिबो नवों प्रगट थासी प्रभु र्थमणो ए, तेहने सात्र जल रोग सबि जाय टले, इम कहीय गई सासण सुरीये, संघ सगलो मिली तिहां जाइ मन रली, ताम घरणेंन्द्र ध्याने घरीये तहां करि जयतिहुअण बत्तीसी पाश, प्रगट्या ततिक्षणे तसु स्नात्र नीरे, सुख शरीरे धन्य धन्य सहुको भणें, तहां थान थाप्यो सुजस व्यापो थयो परचो अति घणो, तेहनें नामें तेण ठामें ग्राम वास्यो थंमणो ॥१४॥ थईय महिमा घणी पांश थंभण तणी, सुगुरु काया नव पह्नवीए संघ आवे घणा करे वद्ममणा महयल कीरत विस्तरीए, सुपन जे देवता कोकडा नव हुता सूत्रते सूत्र सिन्दान्त नामें वृत्ति नव अंग नी, भेद नव मंग नी, रची. आचारजे तेण ठामें सहुय यामें आसकर जो आवए बहु भाव भक्ते एकचित्ते सेवतां सुख पावए, एकदा गुरु धरणिन्द, ध्याने प्रगट थई पदमावती श्री अभयदेव सुरिन्द आगलि, इम कहे सांभल यति ॥१५॥ तवनजे तुम्ह करचो मंत्र अतिराय भरचो, अन्ति तसुगाह जे वे कहीए, तेह गुणीये जहां इन्द्र आवे तहां कष्ट बिणतेह गुणवी नहीं ए, तेह भंडारवी काज संभारवी, अवर इण तवन महिमा घणीए, समरतां सम्पदा रोग नावे कदा सदा आवश्यक धुरि भणीए, पडिकमणा नित भणे धुरि एह विधि खरतर तणीए, इम कही सासण देवि सामण गई, निज थांनिक भणीए, केतले दिवसे देश गुज्जर सयल म्लेन्छायन थयो, मले ठांम जाणी बिम्ब आणी नयर श्री खम्मा यत ठच्यो ॥१६॥ खम्भ नयर सिरि पास जिणेसरू, दिन दिन दीपत अति अलवेसरू। जात्र करेबा मुझहुन्ती रली, प्रभुमें भेट्यो आस सहू फली मुझ आस सफली, यईय सामी जांम भेट्या जगपती सौमाग्य सुन्दर करोउन्नति

ON The testent such that the testent the second to the test that the testent the second testent that the second testent to

数次指 化妆式 白衣花的人名 有 人名帕尼日 医加尼伊氏 经收益的存在 医有 医红红红 经

करूं। एह वीनती अञ्चसेन वामादेवी अङ्गज, ध्यान मन तोरा घरूं, करि कृपा स्वामी सीस नामी सदा तुह्य सेवा करूं ॥१७॥

#### कलश

इम स्तव्यो थम्भण पास सामी, नगर श्री खंभाइते। जिम सुगुरु श्री मुख सुणी वाणी, शास्त्र आगम सम्मते। ए आदि मूरत सकल सूरत सेवतां सुख संपए। मन माव आणी लाम जाणी, कुशल\* लाम प्यं पये॥१८॥

## श्री गौड़ो पार्श्व जिन वृद्ध स्तवनम्

वाणी ब्रह्मा वादिनी, जागे जग विख्यात । पास तणां गुण गावतां, मुझ मुख बसज्यो मात ॥१॥ नारंगे अणहल पुरे, अहमदाबादें पास। गौडीनो धणि जागतो सहुनी पूरे आस ॥२॥ शुभ बेला शुभ दिन घड़ी, मुहूरत एक मंडाण । प्रतिमा ते इह पासनी, थई प्रतिष्ठा जाण ॥३॥

#### ॥ ढाल ॥

गुणिह विशाला मंगलिक माला, वामानो सुत सांचो जी। धण कण कंचण मणि माणक दे, गौडीनो घणि जाचो जी॥४॥ अणिहल प्र पाटण मांहे, प्रतिमा, तुरक तणें घर हुंती जी। अश्वनी भूमि अश्वनी पीडा, अश्वनी वालि विगूती जी॥ गु॰ ५॥ जागंतो यक्ष जेहने कहिये, सहनो तुरकनें आपे जी। पास जिणेसर केरी प्रतिमा, सेवक तुझ सन्तापे जी॥ गु॰ ६॥ प्रह ऊठीने परगट कर जे, मेघा गोठीने दीजे जी। अधिकम ले जे ओछोम ले जे, टक्का पांच सौ लीजे जी॥ गु॰ ७॥ निहं आपिस तो मारीस मुरडीस, मोर बंध बंधास्ये जी। पुत्र कलत्र धन हय हाथी तुझ, लिच्छ धणी घर जास्ये जी॥ गु॰ ८॥ मारग पहेलो तुझने मिलस्ये, सारथवाह जे गोठी जी। निलवट टीलो चोखा चेड्या, वस्तु वहे तसु पोठी जी॥ गु॰ ९॥

अयह स्तवन कुशल्लाम सूरिजी महाराज का बनाया हुआ है।

#### ॥ दोहा ॥

मनसूं बिहिनो तुरकडो, मानें वचन प्रमाण। बीबीने सुहणा तणो, संभलावे सिह नाण ॥१०॥ बीबी बोले तुरकने, बड़ा देव है कोय। अवस ताव परगट करो, निहं तर मारे सोय ॥११॥ पाछली रात परोडिये, पहली बांधे पाज। सुहणा मांहे सेठने, संभलावे यक्षराज ॥१२॥

#### ॥ ढाल ॥

एम कही यक्ष आयो राते, सारथवाहने सुहणे जी। पास तणी प्रतिमा तूं छे जे, छेतो सिर मत धूणे जी ॥ एम॰ १३ ॥ पांच सै तेहने आपे, अधिको म आपिस वारूं जी। जतन करी पहुंचाडे थानक, प्रतिमा गुण संभारे जी ॥ एम॰ १४ ॥ तुझने होसी बहु फल दायक, भाई गोठी ने सुणजे जी। पूजिस प्रणमिस तेहना पाया, प्रह ऊठीने थुणजे जी ॥ एम॰ १५ ॥ सुहणो देईने सुर चाल्यो, आपणे थानक पहुंतो जी । पाटण मांहे सारथवाहू, हियडे तुरकने जोतोजी ॥ एम॰ १६ ॥ तुरकें जाता दीठो गोठी, चोखा तिलक लिलाडे जी। संकेत पहुंतो सांचो जाणी, बोलावे बहु लाडे जी ॥ एम॰ १७ ॥ मुझ घरि प्रतिमा तुझने आएं, पास जिणेसर केरी जी। पांच से टक्का जो मुझ आपे, मोल न मांगू फेरी जी ॥ एम॰ १८ ॥ नाणो देई प्रतिमा लेई, थानक पहुँतो रंगे जी । केशर चन्दन मृगमद घोली, विधिसूं पूजा रंगे जी ॥ एम॰ १९ ॥ गादी रूडी रूनी कीधी, ते मांहि प्रतिमा राखे जी। अनुक्रम आव्यां परिकर मांहे, श्री संघने सुर साखे जी ॥ एम॰ २० ॥ उच्छव दिन दिन अधिका थाये, सतरह भेद सनात्रो जी । ठाम ठामना दरसन करवा, आवे लोक प्रभातो जी ॥ एम॰ २१ ॥

## ॥ दोहा ॥

इक दिन देखे अवधसूं, परिकर पुरनो मंग। जतन करूं प्रतिमा तणों, तीरथ अछे अमंग ॥२२॥ सुहणो आपे सेठने, थल अटबी उजाड। महिमा थास्ये अति धणी, प्रतिमां तिहां पहुंचाड ॥२३॥ कुशल क्षेम तिहां

अछे, तुझने मुझने जाणी। संका छोड़ी काम करि, करतो मकरि संताणी॥२४॥

#### ॥ ढाल ॥

पास मनोरथ पूरा करे, वाहण एक वृषभ जो तरे। परिकरथी परि-याणों करे, एक थल चढ़ी बीजा उतारे ॥२५॥ बार कोस आव्या जे तले, प्रतिमा निव चाले ते तले। गोठी मनह विमासण थई, पास मुबन मंडावं सही ॥२६॥ आ अटवी किं करूं प्रयाण, कटको कोइ न दीसे पहाण । देवल पास जिनेसर तणों, मंडावूं किम गरथें विणो ॥२७॥ जल बिन श्री संघ रहैस्ये किहां, सिलावटो किम आवे इहां। चिन्तातुर थयो निद्रा लहें, यक्षराज आवीने कहे ॥२८॥ गुंहली ऊपर नाणी जिहां, गरथ घणो जाणीजे तिहां । स्वस्तिक सोपारी ने ठाणी, पाहण तणी उद्घटस्ये खाणि ॥२९॥ श्री फल सजल तिहां किल जूओ, अमृत जलनी सरसी कुओ । खारा कुआ तणो इह सेनाण, भूमि पड्यो छे नीलो छाण ॥३०॥ सिलावटो सीरोही वसे, कोड पराभवियो किसमिसे। तिहां थकी तुं इहां आण जे, सत्य वचन माहरो मान जे ॥३१॥ गोठी नो मन थिर थापियो, सिलावट ने सुहणो दियो । रोग गमी ने पूरो आस, पास तणो मंडे आवास ॥३२॥ सुपन मांहे मान्यो ते वैण, हेम वरण देखाड्यो नैंण। गोठी मनह मनोरथ हुआ, सिलावट ने गया तेडवा ॥३३॥ सिलावटो आवे सूरमो, जीमे खीर खांड घृत चूरमो । घडे घाट करे कोरणी, लगन भले पाया रोपणी ॥३४॥ थंभ थंभ कीघी पूतली, नाटक कौतुक करती रली । रंग मंडप रलियामणो रसे, जोतां मानव नो मन वसे ॥३५॥ नीपायो पूरो प्रासाद, स्वर्ग समों मांडे आवास । दिवस विचारी इंडो घरचो, ततिखण देवल ऊपर चळ्यो ॥३६॥ शुभ लगने शुभ बेला वास, पम्मासण बैठा श्री पास । महिमा मोटी मेरु समान, एकल मिल बिगड़े रहेवान ॥३७॥ बात पुरानी मैं सांभली, तवन मांहि सूधी सांकली। गोठी तणा गोतरिया अछे, यात्रा करीने परने पछे ॥३८॥

#### ॥ दोहा ॥

विघन विदारन यक्ष जिंग, तेहनो सकल स्वरूप । प्रीति करे श्री संघ ने, देखाडे निज रूप ॥३९॥ गिरुओ गौडी पास जिन, आपे अरथ मंडार । सांनिध करे श्री संघ ने, आशा पूरणहार ॥४०॥ नील पलाणे नील हय, नीलो थई असवार । मारग चूका मानवी, वाट दिखावनहार ॥४१॥

#### ॥ ढाल ॥

वरण अढार तणों छहे भोग, विघन निवारे टाछे रोग। पवित्र थई समरे जे जाप, टाछे सगछा पाप संताप ॥४२॥ निरधन नो घरि धन नो सूत, आपे अपुत्रिया ने पूत। कायर ने सूरापण घरे, पार उतारे छच्छी वरे ॥४३॥ दो भागी ने दे सो भाग, पगिवहूणा ने आपे पाग। ठाम नहीं तेहने दे ठाम, मन बंछित पूरो अभिराम ॥४४॥ निराधारा ने दे आधार, भवसागर उतारे पार। आरितयानी आरत भंग, घरे ध्यान ते छहे सुरंग ॥४५॥ समरचां सहाय दीजे यक्षराज, तेहना मोटा अछे दिवाज। बुढिहीन ने बुद्धि प्रकाश, गूंगा ने दे वचन विछास ॥४६॥ दुखियाने सुख नो दातार, भय मंजन रंजन अवतार। बंधन तूटे वेडी तणा, श्री पार्श्व नाम अक्षर समरणा ॥४०॥

#### ॥ दोहा ॥

श्री पार्श्वनाम अक्षर जपे, विश्वानर विकराल । हस्ति युद्ध दूरे टले, दुद्धर सिंह सियाल ॥४८॥ चोर तणां भय चूकवे, विष अमृत उडकार । विषधरनो विष ऊतरे, संग्रामें जय जयकार ॥४९॥ रोग शोक दारिद्र दुःख, दोहग दूर पलाय । परमेसर श्री पास नो, महिमा मन्त्र जपाय ॥५०॥

#### ॥ कडखानी चाल ॥

ॐ जितुं ॐ जितुं ॐ जितुं उपसम घरी, ॐ हीं श्रीं श्री पार्श्व अक्षर जपंते। भूत ने प्रेत झोटिंग व्यंतर सुरा, उपसमे वार इकवीस गुणंते॥ ॐ ५१॥ दुन्दरा रोग सोगा जरा जन्तु ने, ताव एकांतरा दुत्तपंते। गर्भ वन्धन व्रणं सर्प विच्छू विषं, चालिका बालमेवा झखंते॥ ॐ ५२॥

影影。在是是是是是是是一个人,是是是一个人,是是是是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,他们是一个人,他们是一个人,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个

साइणी डाइणी रोहिणी रङ्कणी, फोटका मोटका दोष हुंते। दाढ़ उंदर तणी कोल नोला तणी, स्वान सीयाल विकराल दंते॥ ॐ ५३॥ घरणेन्द्र पद्मावती समर सोमावती, वाट आघाट अटवी अटंते। लक्ष्मि लोहूं मिले, सुजस वेला उले, सयल आस्या फले मन हंसते॥ ॐ ५४॥ अप्ट महा भय हरें कान पीड़ा टले, ऊतरे सुल सीसग भणंते। वदतवर प्रीत सूं प्रीति विमला प्रभू, श्री पास जिण नाम अभिराम मंते॥ ॐ ५५॥

## पार्क्व स्तवन

अपने घर बैठ के लील करो, निज पुत्र कलत्र सुं प्रेम घरो। तुम देश देशान्तर कांई दौड़ो, नित नाम जपो श्री नागोड़ो ॥१॥ मन वंलित सगली आस फले, सिर ऊपर चामर छत्र ढुले। आगे चाले झलमल घोड़ो, नित नाम जपो श्री नागोड़ो ॥२॥ भूत प्रेत पिशाच बेताल बली, डाकिणी साकनी जाय टली। छल छिद्रन लागे कांई झोड़ो, नित नाम जपो श्री नागोड़ो ॥३॥ एकान्तरता बसिया दाहू, औषध बिन जाय धई माहू। न दुखे माथो पग गोड़ो, नित नाम जपो श्री नागोड़ो ॥४॥ कण्ठ माल गढ़ गृम्बड़ सगला, त्रण उरमें रोग टले सबला। न करे पीड़ा फुनगल फोड़ो, नित नाम जपो श्री नागोड़ो ॥५॥ न पड़े दुर्मिक्ष दुःकाल कदा, शुम वृष्टि सुमिक्ष सुकाल सदा। ततिखण तुम अशुभ करम तोड़ो, नित नाम जपो श्री नागोड़ो ॥६॥ तू जाग तो तीरथ पास पहू, तुझ नाम जो जाने जगत सहू। सुझ जाने मव दुःख थी छोड़ो, नित नाम जपो श्री नागोड़ो ॥७॥ श्री पार्श्व महेवा पुर नगरे, जिन मेट्या प्रमु हरष घरें। गणि समय सुन्दरजी गुण जोड़ो, नित नाम जपो श्री नागोड़ो ॥८॥

## पार्श्व जिन स्तवन

श्री संखेसर पास जिनेसर भेटिये, भवना संचित पाप परा सब मेटिये। मन घर भाव अनंत चरण युग सेवतां, अणहुंता एक कोड़ि चतुर विध देवता ॥१॥ ध्यान घरूं प्रभु दूर थकी में ताहरो। जल जिम लीनो मीन, सदा मन माहरो। भव भव तुमहीज देव चरण हूं सिर घरूं, भव-

सागरथी तार, अरज याहीज करूं ॥२॥ भूख त्रिषा तप सीत, आतम ए ना सहें, तप जप संजम भार, तणी निव निरवहें। पिण जिनवरजीना नाम तणी आसत घणी, एहिज छे आधार, जगत गुरु अम्ह भणी ॥३॥ तुम्ह दरसण विण स्वाम, भवोदिष हूँ फिर-चो सहिया दुःख अनेक। न कारजको सरन्यो। मिलिया हिव प्रमु मुझ सदा मुख दीजिये, चौ गइ संकट चूर जगत जस लीजिये ॥४॥ यादवपित श्रीकृष्णतणी आरित हरी, सैन्या कीध सचेत जरा दुरे करी। परचा पूरण पास रयण जिम दीपतो, जयवंतो जिनचंद सकल रिपु जीपतो ॥५॥

## पार्ख जिन स्तवन

तेरे चरण मेट आज, आनन्द अंग छिह्यां। आनन्द अंग छिह्यां प्रभुजी, दरसण बहु पड्यां॥ तेरे॰ १॥ अश्वसेनजी के छाछ, तीनछोक प्रतिपाछ। तोडमान कमठ नाग, राज सुक्ख दृड्यां॥ तेरे॰ २॥ चार जात देव कोड, सेवा करें कर जोड़। मधुर मधुर ध्वनि करें, अपछर गुण गड्यां॥ तेरे॰ ३॥ अखय सदा जिनचंद, चाहत शिव सुक्ख कंद। निरख निरख दर्शन करें, आनन्द बहु पड्यां॥ तेरे॰ ४॥

المامامية المامامية المامامة المراواء المامامة المراد المامامة الم

#### वीर जिन स्तवन

( जग जीवन जग वाला हो )

वीर जिणंद गुण गावसूं, जिम थाय आतम उद्धार लाल रे। पुण्य योगे प्रभु मुझ मिल्यो, पश्चमकाल मझार लाल रे॥ वीर॰ १॥ जगदीसर परमातमा, जगबंधु जगनाथ लाल रे। जग उपगारी जग गुरू तुमें, जग रक्षक शिव साथ लाल रे॥ वीर॰ २॥ जिन गुण कण पण कीर्तना, चितामणि सम जाण लाल रे। अवगुण बोले गोशालो वली, जमाली दु:खनी खाण लाल रे॥ वीर॰ ३॥ अनंत पुण्य कर्म योगथी, तीर्थंकर पद धार लाल रे। गोत्र करम उदये प्रमु, ब्राह्मणी कूखे अवतार लाल रे॥

अखय सूरिजी महाराजके शिष्य श्री पूज्यजी श्री जिनचन्द्र सूरिजी महाराजका बनाया हुमा है।

वीर॰ ४ ॥ शक स्तवे पुरषोत्तम, तेथीते प्रभु गर्भ उदर छाछ रे । गर्भ नीच इपसद अधम कहे, प्रभु निंदा ए होवे नीच छाछ रे ॥ वीर॰ ५॥ गर्भी-धान कल्याण श्रेय छे, पंचकल्याण मझार लाल रे । न गर्भ नीच अकल्याणक कहाँ, तो किम विरुद्ध उच्चार लाल रे ॥ वीर॰ ६ ॥ देवानंदा कूल थी त्रिशला कूखे, गर्म धारण श्रेय रूप लाल रे। इंद्रे ते निश्चय मानिये, न मानुं अकल्याण रूप लाल रे ॥ वीर॰ ७ ॥ सूं मानुं कल्याण फल माता कहां, होरी तीर्थंकर तुम पूत लाल रे। विप्रकुल नीच ऋष निंद्य दाखवी, ताते अकल्याणक भूत लाल रे ॥ वीर॰ ८ ॥ कल्याण ते श्रेय भाषियं, श्रेयने कल्याण फल जाण लाल रे। नीच अवरणा वादे वीर नूं, मानूंती म्हारूं कल्याण लाल रे ॥ वीर॰ ९ ॥ जे दिन विप्रकुले आविया, माने अच्छेरूं शुभ कल्याण लाल रे। ते क्षत्रीकुले वीर किम होवे, नीच अशुभ अकल्याण लाल रे ॥ वीर॰ १० ॥ कल्पे ते शुभ समृद्धि कही, अणंत आववं कल्याण लाल रे। ते विप्र सिन्दारथ कुले थयं, विल विप्र मोक्ष कल्याण लाल रे ॥ वीर॰ ११ ॥ च्यवन इन्द्रने जाण्यूं वीर नूं, तो उच्छव किहां मंडाण लाल रे। मोक्षे अंघारूं डाणां गमां, पणमानी जे कल्याण लाल रे ॥ वीर॰ १२ ॥ जिनचन्द्र\* वीर वियोग थी, मोहथी थाय दुःख शोक लाल रे। देवा नन्दा गौतमने, जिम ले जो कल्याण मोक्ष एक लाल रे ॥ वीर॰ १३ ॥

## वीर जिन स्तवन

( आज महोच्छव रंग रली री )

जायो सुत त्रिशला दे रानी, कामित पूरन काम कली री॥आ॰१॥ सिंज सिणगार सकल सुर बिनता, अपने अपने मेल चली री। आबत सिन्दारथजी के आंगन, पूरी मोतियन चौक पूरी री॥ आ॰ २॥ इंद्राणी मिल मंगल गावत, नाटक नाचत सुरकुमरी री। बाजत ताल मृदंग सुरप-

<sup>\*</sup> यह स्तवन जं० यु० प्र० वृ० भट्टारक श्री पूज्यजी श्री जिन चन्द्रसूरिजी महाराज ने

तनी, बेना बीन बोचंग वली री ॥ आ॰ ३ ॥ इन्द्र हुकुम कर धरणिद पठायो, सब वसुधा धन धान्य भरी री। कनक रजत मनि पंच वरन के, कुसुम विखेरत गलिय गली री ॥ आ॰ ४ ॥ जय जयकार भयो जिनशासन, व्याधि व्यथा सब विपति हरी री। हरखचंद जनम्यो प्रमु मेरो, मनकी आशा सफल फली री ॥ आ॰ ५ ॥

## राग भैरवी

वीर प्रभु तेरी दोस्तीमें, मेरी सुमता सखी मेहरबान भई रे। नहीं आवे बहूघा पठावे, तेरी सूरंत कुरबान भई रे ॥ वीर॰ १ ॥ शासन-नायक यही अरज है, दीजे दरस, बड़ी देर भई रे। आस दास की पूरण कीजे, चरण सरण लपटाय रही रे ॥ वींर॰ २ ॥

# चौबीस जिन स्तुति

पहिलो श्रीऋषमेसर प्रणमूं, दुजो अजिय जिणेसर देव। अभिनन्दन सुखदाई, सुमति सुमति सुर सारे सेव ॥१॥ पदम प्रभु जिन अधिक पंडूर, श्री सुपासचन्द्र प्रमु खामी । सुविधि शीतल श्रेयांस सवाई, नित प्रणम् वासुपूज्य सिर नामी ॥ प॰ २ ॥ विमल अनन्त सदा वरदाई, धर्म शान्ति कुन्धु अर धरि रागें। मिह्ननाथ तेजी मुनि सुव्रत, निम नेमि सदा दुखते वारे, ताके नमूं पाये छागें ॥ प॰ ३॥ परतिख जेहनो दीसे परचो, पुरसा दाणी समरूं पास । वर्द्धमान चउवीसम जिनवर, जिग जागे जेहनो जस वास ॥ प॰ ४ ॥ परम पुरुषनां नाम जपंतां, कीधा करम खपे लख कोडि । भाव सहित उठि परभाते, जिन रंग\* सूरि नमें कर जोडि॥ प॰ ५॥

## सीमंधर जिन स्तवन

श्री सीमंघर साहिबा, वीनतडी अवधार लाल रे। परम पुरुष परमेसरूं आतम परम आधार लाल रे ॥ श्री॰ १ ॥ केवलज्ञान दिवाकरूं, मांगे

यह स्तवन जं० यु० प्र० वृ० भट्टारक श्री पूज्यजी श्रीजिन विजय रंग सूरिजी महाराज का वनाया हुआ है।

सादि अनन्त लाल रे। भाषक लोकालोक के, ज्ञायक ज्ञेय अनन्त लाल रे॥ श्री॰ २॥ इन्द्र चन्द्र चक्कीसरूं, सुर नर रहे कर जोड लाल रे। पद पङ्कज सेवे सदा अणहुंता इक कोड लाल रे॥ श्री॰ ३॥ चरण कमल पिंजर बसे, मुझ मन हंस नितमेव लाल रे। चरण शरण मोहि आसरो, भव भव देवाधि देव लाल रे॥ श्री॰ ४॥ अधम उधारण छो तुम्हें, दूर हरो भव दुःख लाल रे। कहे जिनहर्ष दया करी, दीजो अविचल सुःख लाल रे॥ श्री॰ ५॥

## सीमन्धर जिन स्तवन

सुणो चन्दाजी, सीमंघर परमातम पासें जावजो। मुझ बीन तड़ी, प्रेमघरीनें इण परे तुम संगलावजो।। जे तीन भुवन ना नायक छे, जस चौसठ इन्द्रें पायक छे, ज्ञान दरसण जेहनें क्षायक छे।। सुणो॰ १॥ जेनी कञ्चनवर्णी काया छे, जस घोरी लंछन पाया छे। पुण्डरीक नगरी नो राया छे।। सुणो॰ २॥ वार परषदा मां हे विराजे छे, जस चौतीस अति- शय छाजे थे। गुण पैंतीस वाणियें गाजे छे॥ सुणो॰ ३॥ भवि जननं ते पिंड बोहे छे, तुम अधिक शीतल गुण सोहे छे। रूप देखि भविजन मोहें छे॥ सुणो॰ ४॥ तुम सेवा करवा रिसयो छूं, पण भरत मां दूरे विसओ छूं। महा मोहराय में फिसयो छूं॥ सुणो॰ ५॥ पण साहिब चित्त मा धिरयो छे, तुम आण खड़ग कर प्रहियो छे। तब कांइक मुझ थी डिरयो छे॥ सुणो॰ ६॥ जिन उत्तम पूठ हवे पूरो, कहे पद्म विजय थाऊं शूरो। तो वाघे मुझ मन अति नूरो॥ सुणो॰ ७॥

## सिद्धाचल स्तवन

सिद्धाचल गिरि मेख्रा रे, धन्य भाग्य हमारा । ए गिरिवर नी महिमा मोटी, कहतां न आवे पारा । रायण रूंख समोसरया स्वामी, पूरव नवाणूं वारा रे ॥ धन्य सिद्धा॰ १ ॥ मूलनायक श्री आदि जिनेश्वर, चौमुख प्रतिमा चारा । अष्ट द्रव्य सूं पूजो भावें, समिकत मूल आधारा रे ॥ धन्य सिद्धा॰ २ ॥ दूर देशान्तर थी हूं आयो, श्रवण सुणी गुण तोरा । पतित

उधारण बिरुध तुमारो, ए तीरथ जग सारा रे ॥ धन्य सिद्धा॰ ३ ॥ भाव भगति सूं प्रभु गुण गावे, अपना जनम सुधारा । यात्रा करी भविजन शुभभावें, नरक तिर्यंच गति वारा रे ॥ सिद्धा धन्य॰ ४ ॥ संवत अठार त्रयासी आषाढ़े, विद आठम भौमवारा । प्रभुजी के चरण प्रताप संघ में 'क्षमारतन' प्रभु प्यारा रे ॥ धन्य॰ सिद्धा॰ ५ ॥

# अष्टापद् गिरि स्तवनम्

मनडो अप्टापद मोह्यो माहरो जी, नाम जपूं निशिदीस जी। चत्तारि अह दस दोय वंदियाजी, चिहुं दिशि जिन चौवीसजी॥ म॰ १॥ योजन योजन अन्तरेजी, पावडशाला आठजी। आठ योजन ऊंचो देहरोजी, दुःख दोहग जाय नाठजी॥ म॰ २॥ भरतें भराव्या भलां देहराजी, सोभा यारां यूंमजी। आपे मूरत सेवा करे जी जाण जोई ने ऊभजी॥ म॰ ३॥ गौतम स्वामि तिहां चढ्याजी, बली भागीरथ गंगजी। गोत्र तीर्थंकर वांधियाजी, रावण नाटक रंगजी॥ म॰ ४॥ दैव न दीधी मुझनें पाखंडी जी, आवूं केम हजूरजी। समय सुन्दर कहे वन्दना जी, प्रहऊ गमते सूर जी॥ म॰ ५॥

# पर्यूषण स्तवन

करलो करलो रे थे मिवजन प्राणी शिव सुख वर लो।। पर्व पजूसण करलो ॥ सब सुरवर मिल निज निज मक्तें, द्वीप नंदीक्वर जावे रे। आठ दिवस अट्टाई महोत्सव कर सुख पावे रे॥ पजूसण॰ १॥ तिम भव प्राणी आतम शक्तें, धार्मिक कार्य आराधो रे। जिनवरजीकी पूजा करकें, शिव सुख साधो रे॥ पजूसण॰ २॥ विविध प्रकारे पूजा रचावो, समकित निर्मल करलो रे। आंगी भावना मन सुध करकें, भवजल तरलो रे॥ पजू॰ ३॥ आठ दिवस अट्टाई तपस्या, करके काज सुधारो रे। जैन धर्म की महिमा करके मान बधारो रे॥ पजूसण॰ ४॥ हाथी घोड़ा और पालखी, रथ की तैयारी करावो रे। वस्त्राभूषण सज कर, भवियण मंगल गावो रे॥ प॰ ५॥ वाजे गाजे सब मिल गौरी, गुरुके पासे जावो रे। कल्पसूत्रको लेकर माथे,

हाथ घरायो रे ॥ पजूसण॰ ६ ॥ घर छे जावो रात्री जगाबो, ज्ञान की मक्ति करावो रे । सर्व शहर में फिर कर, गुरुके पासे छावो रे ॥ प० ७ ॥ कल्पसूत्र की पूजा करके, वाचना नव को सुन छे रे । मधुरी वाणी गुरु मुख प्राणी, अमृत पी छो रे ॥ पजूसण॰ ८ ॥ जिन चरित्र ने और पट्टावछी, समाचारी मावे रे । तीन अधिकार आदि से सुने, वो मुक्ति में जावे रे ॥ पजूसण॰ ९ ॥ अहाई उपवास करो मिव, बड़े कछप को बेछो रे । संवत्सरी को तेछो करके, बारेसे झेछो रे ॥ पजुसण॰ १० ॥ मूछ पाठ को एक चित सुणने, चैत्यप्रवाडी में जावो रे । मोहन मुद्रा जिनवर निरखी, अति हरखावो रे ॥ पजूसण॰ ११ ॥ अभय अमारी पटह बजावो, दान सुपात्रे देवो रे । अनुकम्पा कर जीवों ऊपर प्रेम जगावो रे ॥ प० १२ ॥ नव विध बहा गुप्ति को धारो, भावना सुध मन भावो रे । दोय टंक पिडकमण करीने, पाप भगावो रे ॥ पजूसण॰ १३ ॥ संवत्सरी पिडकमणें करिने, जीव चौरासी खमावो रे । अपराधी को माफी देकर, अति हरखावो रे ॥ पजूसण॰ १४ ॥ तिवरी गाम चौमासे रहकर, पर्व पजूसण ध्याया रे । संवत् उन्नीसे अस्सी वर्षे, पुज्य हिर गुण गाया रे ॥ पजूसण॰ १५ ॥

# शान्ति जिन स्तवन

शान्ति दान्ति क्रान्ति सोहे, शान्ति सुखकार रे। विश्वसेन तात मात, अचिरा मंडार रे॥ छंछन कुरंग रंग, सोवन सुचार रे॥ शा॰ १॥ वंश है इक्ष्वाकु हस्ते, नाग अवतार रे। पंचमो चकी सही, सोलमे सुचार रे॥ शा॰ २॥ मविक तरण तरि, अरि अपहार रे। श्री जिनलाम ध्यायो, पायो सब पार रे॥ शा॰ ३॥

### ॥ पुनः राग ॥

निरंजन साइयां रे, सांइ मेरा टुक सा मुजरा लेत ॥ निरं० ॥ तुम तीरथ के देवता जी, हम केशर दा बोल । कनक कचोली हाथ में जी, पूजा करूं रंग रोल ॥ निरं० १ ॥ तुम अम्बर दा मेहला प्रभु, हम गिरिवर दा मोर । रिमझिम रिमझिम मेहला वरसे, ठम ठम नाचे मोर ॥ नि॰ २ ॥

हम गुण काली कोयली जी, प्रभु गुण आंबा मोर । मांजर के परताप से कांइ, करवा लागी सोर ॥ निरं॰ ३ ॥ तुम हो मोतियन की लडी रे. हम गुण ऊंडा भोर । रूपचन्द दिलदार मया कर, तुम बिन देव न और ॥ निरं॰ ४ ॥

### सरस राग

#### ॥ राग खम्बाच ॥

घड़ि घड़ि पल पल छिन छिन निरादिन प्रभु को समरण कर ले रे ॥ घ० ॥ प्रमु समरण से पाप कटत हैं, अशुभ करम सब हरले रे॥ घ० १॥ मन वच काय लगी चरणन नित, ज्ञान हिये में घर ले रे ॥ घ॰ २ ॥ दौलतराम प्रभू गुण गावे, मन वंछित फल वरले रे ॥घ॰३॥

### राग मल्हार

चहुं ओर बद्रिया वरसे, अब घरर घरर घन गरजे॥ नेम प्रभू गिरनार सिधारे, देखन कूं जिया तरसे ॥ चहुं॰ १ ॥ दादुर मोर शोर सुन श्रवणे, नयन भए घन जरसे ॥ चहुं॰ २ ॥ ढूंढ़त ढूंढ़ सकल वन वन में, कबहुं पिया नहिं दरसे ॥ चहुं॰ ३ ॥ सो दिन सफले जानेंगे सजनी, दिवस घड़ी जिन फरसे ॥ चहुं॰ ४ ॥

## राग भिंभोटी

यह अरजी मोरी सहियां, मोहि तार लो गह बहियां। मैं नांहि जानं सहियां, यह अरज़ी मोरी सहियां ॥१॥ मैं तारण तरण सुण्यो छे, मैं यातें शरणो गहियां । इन तें उवार लहियां, ये अरजी मोरी सहियां ॥ मोहि॰ २ ॥ इन करमन के बस होय के, मैं भटक्यो चहुं गति महियां। में नाहिं जानूं सहियां, यह अरजी मोरी सहियां ॥ मोहि॰ ३॥ हित करके दास निहारे, कर जोडि पड़ी हूं पइयां। शिव देत क्यों ना सिहयां मोहि तार छो गह बहियां ॥ ये॰ ४॥

### राग अडाणो

मोतियन की माला जिन गल सोहे। मस्तक मुकुट सोहे मन मोहन,

j

,是是是是这种,他们是这样,这是是这种,他们是是是一种,他们是是一种,他们是这种,他们是是一种,他们是是一种,他们是是一种,他们是是一种的人,是是是一种的人,但是 कुण्डल लागत वाला ॥ जिन॰ १ ॥ भजो रे भजो तुम लोक सिहर के, नहीं भजे सो काला । माणक पर प्रभु महिर करो तो अपना बिरुद् संभाला ॥ जिन गल॰ २ ॥

## राग सोरठ

म्हानूं प्यारो लागे छे जी थारो उपदेश। ज्ञान जगावण अवगुण मेटन, संशय रहे न लेस ॥ म्हानूं १ ॥ मोह तिमिर दुःख दुर करन कूं, भगत बढ़ावत हेत । चन्द फते नित येही चाहे, समकित सुख कूं खेत ॥ म्हानूं २॥

### राग मल्हार

वरिषत वचन झरी हो सुगुरु मेरो । श्री श्रुतज्ञान गगनतें उमटी, ज्ञान घटा गहरी ॥ हो सुगुरु॰ १ ॥ स्याद्वाद नय विजुली चमकत, देखत कुमति डरी । अरथ विचार गुहर धुनि गरजित, रहत न एक घरी ॥ हो सुगुरु॰ २ ॥ श्रद्धा नदी चढ़ी अति जोरे, शुद्ध सुभाव घरी । सुभर भरचो सुमता रस सागर, समकित भूमि हरी॥ हो सुगुरु॰ ३॥ प्रगटे पुण्य अंकूरे चहुं दिस, पाप जवास जरी । चातक मोर पपइया भविजन, बोलत भक्ति भरी ॥ हो सुगुरु॰ ४ ॥ दया दान व्रत संजम खेती, भविक किसान करी। हरखचन्द सुर नर शिव सुख की, सहज स्वभाव करी॥ हो सुगुरु॰ ॥ ५ ॥

## राग काफी

बाबा केशरिया विराजे धुलेवा मैं डारूं गुलाल मुद्दी भरके, मैं डारूं गुलाल झोली भरके। चोवा चावा चन्दन और अरघ जल, केशरकी गागर भरके ॥ बा॰ १॥ मस्तक मुकुट और जुग कुण्डल, आंगी जड़ाऊ झला झलके II बा॰ २ II बांहें बाजू वन्ध वहिरख विराजे, फूलन के गजरे सरके ॥ बा॰ ३ ॥ नाभिराया मरुदेवी को नन्दन, रिमयें भवि आदेशर से ॥ बा॰ ४॥ आदि खान है दास तुमारो, तार लियो अपनो करके ॥ बा॰ ५ ॥

## राग खम्भायची

राज री वधाई बाजे छे, महाराज री वधाई बाजे छे। सरणाइ सिरे नौबत बाजे, घन ज्यूं गाजे छे॥ महा॰ १॥ इन्द्राणी मिल मंगल गावे, मोतियन चौक पुरावे छे॥ महा॰ २॥ सेवक प्रभुजी से अरज करे छे, चरणारी सेवा प्यारी लागे छे॥ महा॰ ३॥

# होली स्तवनम्

(राग वसन्त)

जय बोलो रे पास जिणेसर की ॥ ज॰ ॥ मस्तक मुकट सोहे मन-मोहन, अंगिया सोहे केशर की ॥ ज॰ १ ॥ त्रिमुवन ज्योति अखंडित तन की, श्याम घटा जैसी जलधर की ॥ ज॰ १ ॥ बालपणे प्रमु अद्भुत ज्ञानी, करुणा कीधी विषधर की ॥ ज॰ १ ॥ कमठ उडाल वाय ज्यूं वादल, जीत करी अपणे घर की ॥ ज॰ १ ॥ मात वामा उदरे जिन जाया, राणी अश्वसेन नरेसर की ॥ ज॰ ५ ॥ अप्ट करम दल सबल खपाये, श्रेणि चल्ल्या जे शिवपुर की ॥ ज॰ ६ ॥ कहे जिनचन्द्र मेरे प्रमु पारस, जैसी छाया सुरतक की ॥ ज॰ ७ ॥

والمامل المهام المهام المهام المامل المهام المامل ا

## वसन्त होली

मधुवनमें जाय मची होरी ॥ म॰ ॥ ज्ञान गुलाल अबीर उड़ावो, सुमता केशर रङ्ग घोली ॥ म॰ १ ॥ अमृत रूप धरम जिनवर को, शुद्ध क्षमा कहे करजोड़ी ॥ म॰ २ ॥

### ( वसन्त होली )

इक सुणले नाथ अरज मेरी ॥ इ० ॥ इह संसार गहर तरु सिंधू, भंबर पड़त जिहां भव फेरी ॥ इ० १ ॥ कोधादिक बहु मगर मच्छ हैं, ग्रह जंतु न करत देरी ॥ इ० २ ॥ ऐसे जलधि से पार करो तो, तारण तरण विरुद्द तेरी ॥ इ० ३ ॥ धरम जिनेसर जग परमेसर, दूर करो दुखकी वेरी ॥ इ० ४ ॥ परम क्षमा गुण लायक दायक, अनुपम कीरत जग तेरी ॥ इ० ५ ॥

## होरी

हां हां रे यमुना तट धूम मचाई है री माई, नेम सांवरो खेले होरी॥
यमु॰ ॥ दस दसाई ठाडे है वेरे, नीकी बनी है सुजन टोरी। नेम प्रमु
को न्याह मनावत, बत्तीस सहस संग लिये गोरी ॥१॥ भर पिचकारी नेम
मुख पर डारत, शृङ्गी छरत केशर घोरी। अबीर गुलाल को मंडप छायो,
भाल रचत चन्दन घोरी॥ यमु॰ २॥ होरी वसन्त धमाल सुर गावत,
करत सेव यो झकझोरी। या उप्रसेन दुलारी विवाही, यो ही कहे भामां
भोरी॥ यमु॰ ३॥ मुसकाने प्रभु से खेल देखके, जग जंजाल दियो
छोरी। अमृत पद दायक दम्पति, रङ्ग\* नमें दोड करजोरी॥ यमु॰ ४॥

# स्तवन होरी

भर पिचकारी छोडूं तोरे चरन, तोरे चरन ॥ भर० ॥ अनन्त-काल मोहे भटकत बीते, कुमित कुटिलता भागी हरन ॥ भर० १ ॥ ज्ञान गुलाल अबीर संयम की, निज आतम ने घारी सरन ॥ भर० २ ॥ शील हजारा सत का जल भर, सुमित केशर से करो न्हवन ॥ भर० ३ ॥ कु गुरु कुदेव कुघम को त्यागो, शुद्ध समिकत का राखो जतन ॥ भर० ४ ॥ संवत् उन्नीसी छयानवे में, फागुन सुदी तिथि चौदस बनन ॥ भर० ५ ॥ लक्ष्मणपुर सॉघि टोले में हैं गे, पारस प्रभू की हुई लगन ॥ भर० ६ ॥ शिव नगरी में आप विराजें, सूरज को रख लो अपनी शरन ॥ भर० ७ ॥

# स्तवन होरी

मेरे घट की गगरिया रङ्ग से भरी, शिवपुर को बात पूछूं कब की

<sup>\*</sup> यह स्तवन जं० यु० प्र० वृ० भट्टारक श्री पूज्यजी श्रीजिन विजय रंग सूरिजी महाराज का बनाया हुआ है।

<sup>े</sup> यह स्तवन रंग विजय खरतर गच्छीय जं० यु० प्र० वृ० भट्टारक श्री पूज्यजी श्री जिन रह्न सूरिजी महाराज के शिष्य जैन गुरु पं० प्र० यति सूर्य्यमहजी ने सं० १६६६ फागुन सुदी १४ को बनाया है।

खरी ॥ मेरे॰ १ ॥ परम जोत प्रमु सिन्ध शिला पर, परमातम निज ध्यान धरी ॥ मेरे॰ २ ॥ मोहन रंग भरशो रंग शिवपुर, अजर अमर पद सुक्ख करी ॥ मेरे॰ ३ ॥

## होरी

सांवरो सुखदाई, जाकी छिव वरणी न जाई ॥ सांव॰ ॥ श्री अश्वसेन वामा नन्दन की, कीरत त्रिभुवन छाई । सम्मेत शिखरिगिर मंडन प्रभुको, देख दरस हरखाई हृदय मेरो अति हुल्साई ॥ सांव॰ १ ॥ आज हमारे सुरतरु प्रगट्यो, आज आनन्द बधाई । तीन भुवन को नायक निरख्यो, प्रगटी पूर्व पुण्याई सफल मेरो जनम कहाई ॥ सांव॰ २ ॥ प्रभु के दरस सरस विन पाये, भव भव भटक्यो में भाई । अब प्रभु चरण शरण चित चाहत, बाल कहे गुण गाई ॥ सांव॰ ३ ॥

#### स्तवन

المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة

रंग मच्या जिनद्वार रे, चाला खेलिये होरी। पास प्रभू दरबार रे, फागुन के दिन चार रे॥ कनक कचोरी केसर घोरी, पूजो विविध प्रकार रे॥ चा॰ १॥ कृष्णागर की धूप घटत है, परिमल महके अपार रे॥ चा॰ २॥ लाल गुलाल अवीर उड़ावत, पासजी के दरबार रे॥ चा॰ ३॥ मर पिचकारी गुलाव की छिड़को, वामा देवी कुमार रे॥ चा॰ ४॥ ताल मृदङ्ग वीण दफ वाजे, भेरी मुंगल रणकार रे॥ चा॰ ५॥ सब सिखयन मिल नाटक करके, गावत मंगल सार रे॥ चा॰ ६॥ रत्न सागर प्रभु मावना भावे, मुख वोले जयकार रे॥ चा॰ ७॥

### लावनो

आगडदं आगडदं वाजे चौघडा, सवाई डंका साहेब का । छननन छननन आवाज होती, महल बनाया गगनों का ॥ कल्याण पारसनाथ नामका, नित नित बाजे चौघड़ा । तीन लोकमें सचा साहिब, पार्खनाथ अवतार बड़ा ॥१॥ बनारसी नगरीमें तेरा जनम हे, माता वामा के नन्दा ।

अरुवसेन के कुछ में शोभे जैसा सरद पूनम चन्दा॥ स्वर्गलोक में हुवा आनन्दा, इन्द्राणी मंगल गावे । तेतीस कोड देवता मिलकर, उच्छव करणे कूं आवे ॥ २ ॥ कोइ आवता कोइ गावता, कोइ नाम छेता देवा । चौसठ इन्द्र अरज करता, चन्द सूरज करता सेवा ॥ केइ सुर नर साहेब के आगे, अरज करंता खड़ा खड़ा । जिनके सरूप को पार न पावे, जिनका गुण है सबसे बड़ा ॥३॥ दूर देस से आया जोगी, बड़े जोर तपस्या करता। नीचे लगाता ज्वाला जोगी, बड़े बड़े झोंके खाता ॥ बारह बरस की उमर प्रभू की, छोटेपन में बहुत कला। बरोबरी के लिये सोवती, तपसी कुं देखन चला ॥ ४ ॥ ज्ञान देखके बोले जोगीसे, ऐसी तपस्या क्यूं करता। ओ जोगी ! तेरे बड़े लकड़े में, बड़ा नाग इक अधजलता ॥ पारसनाथ जोगी सूं कहता, तो भी जोगी नहीं सुनता। लकड़े दिये फेंक जंगल में, लोक तमासा देखता ॥ ५ ॥ क्या किया बे जोगी तुमने बड़ा नाग को जला दिया । दिया सार नवकार नाग कूं, घरणीघर पदवी पाया ॥ बड़ी उमेद से आया साहिब, सम्बत्सरी का दोन दिया । मात पिता की आज्ञा लेकर, महाराज ने योग लिया ॥ ६ ॥ राज छोड़के चले जंगल में जुगती से काउसग्ग किया। बड़े धीर गम्भीर प्रभूने, तीन लोक में नाम किया॥ उष्णकाल की बड़ी घूप में, निरंजन निराकार खड़ा । कमठासुर ने किया कडाका, नम मण्डल बादल चढ़ा ॥७॥ उसी दिनमें कमठासुर ने, पिछला दावा जगवाया । मेघ माली की सेना लेकर, जल कूं जलदी बुलवाया । बड़ा किया घनघोर जोरसे, पवन चलाया मतवाला । कडड कडडकर हुआ कडाका, बिजलीका उजवाला ॥८॥ मूसलघार मेघ बरसता, गगन गाजता चौताला । सात खूंट की बड़ी झड़ी में, प्रभू खड़ा है मतवाला ॥ नाक बरोबर आया पानी, नाथ निरंजन धीर बड़ा । पराजय नहिं होय जिन्का, ऐसा प्रमु का ध्यान चढ़ा ॥ ९ ॥ संकट से सिंहासन डोला, हुवा घण्टका आवाजा । अवधि ज्ञान से इन्द्रें देखा, घाओ घाओ घरणी राजा ॥ घरणी धर जलदी से आया, पदमावती कूं संग लिया । पदमावती ने लिया शीश

पर, शेषनाग ने छत्र किया ॥ १० ॥ क्रोड उपाय किये कमठा ने, कुछ भी काम नहीं चलता । तरणे वाला साहिब उनकूं, छलनेवाला क्या करता ॥ जीने श्री जिनराज हारके, कमठ हाथ दो जोड़ खड़ा । धरणी-धर साहिवके आगे, अरजी करता खड़ा खड़ा ॥ ११ ॥ केवल पाय शिव पद कुं पहुंचे, पार्श्वनाथ शुभ मतवाला । लगी ज्योतमें ज्योति दीप की, तपे तेजका अजुवाला । वीस नगर पार्श्वनाथ का, देवल बनाया तेताला ॥ वड़े देवल में इन्द्र ही सोहे, घण्ट वाजता चौताला ॥ १२ ॥ बड़ी जुगतसे सिंहासण कर, कोट वनाया देवल का । जगह जगह पर शिखर चढ़ाया, द्रवाजा शुभ केवलका ॥ भामण्डल के आगे शोभता, मूल गम्भारा आरस का ॥ १३ ॥ पीछे पचीस देरियां सोमित, सिरे काम सिंहासण का । मूल नायक के ऊपर सोहे, सहसफणा प्रभु पारस का । चौमुख की चतुराई बनी है, वह काम है सारस का ॥ अढारेसे पेंसठ सवाई, मुहुर्च फागण मासे भला । सुदी तीज कृं तखते वैठें जगह जगह पर नाम चला ॥१४॥ देश देशके संघ वहु मिलकर, तेरे दर्शन कूं आया। जगतगुरू जिन-राज जगतमें, वड़ी तेरी अक्कल माया। धर्मचन्द जोड़ता सवाईने बड़ा साहमी वात्सल किया। सकल संघकी आज्ञा लेकर, बड़ा शिरे निशान दिया ॥१५॥ करमचन्दने देवचन्दने खेमचन्दने खूब किया। पारसनाथ क्रंतखत वैठाकर जगह जगह पर नाम किया॥ कीर्त्ति विजय गुरुराज, कूं प्रणमूं पाय गुरूका राज वड़ा गुलावचन्द साहेंबके आगे, जिन सासनका काम वड़ा ॥१६॥ तेजा गाता चंग रंगमें, ज्ञान ध्यान में खड़ा खड़ा । हाथ जोड़के अरजी करता, पारसनाथजी तूं ही बड़ा ॥ बड़ा काम तेरे है साहिव, मुखसे नहिं कहणे आता । शिवरमणी कूंबरी है जिनजी भविजन कूं सुखके दाता ॥१७॥

այլ կանան գերանան հարարար հարար հարարանան հարար հարարան հարարան հարարան հարարական հարարան հարարան

# आदि जिनेसर पारणो

आदि जिनेसर कियो पारनो, आ रस सेलडी ॥ आ॰ ॥ घडा एक सौ आठ सेलडी, रस भरिया छे नीका । उलट भाव श्रेयांस वहिरावे, मांड

दिवी आब्कारे ॥ आ॰ १ ॥ देव दुंदुभी बाज रही है, सोनइयारी बरखा । बारे मास सों कियो पारनो, गई भूख सब तिरखा रे ॥ आ॰ २ ॥ ऋडि सिद्धि कारज मनोकामना, घर घर मंगलाचार । दुनिया हरख बधामणा सिरे, आखा तीज तिवहार रे ॥ आ॰ ३ ॥ श्री शत्रुंजा सिद्धक्षेत्र है, मोटो कहिये धाम । श्री संघ का मनोरथ पूरे, पूरे मोटा स्वाम रे ॥ आ॰ ४ ॥ संकट काटो विघन निवारो, राखो मेरी लाज । बे करजोड़ी नानुं कहता, ऋषभदेव महाराज रे ॥ आ॰ ५ ॥

## ऋषभ जिनेसर पारणो

हथनापुर में ऋषभ जिनेसर किया पारनो। जन्म लियो प्रभु नगर विनीता, नामी राजा नंद। मरुदेवी माताकी कूंखे, आयो आनंद कंद ॥१॥ इन्द्रादिक मेरू पर्वत पर, इन्द्राणी मिल संग। अहाई महोत्सव करने के हित, लाए गुण भगवंत ॥२॥ ले दीक्षा प्रभु विचरण लागे, प्राप्त कियो शुभ ज्ञान। विचरत विचरत हथनापुर में, आये दया निधान॥३॥ दर्शन से श्रेयांस कुमर के, हिय में उपजा ज्ञान। शीश नमाय प्रभू को दीना, शुद्ध भाव से दान॥॥॥ इक्षू रस से किया पारणा, घड़ा एक सौ आठ। पुरवासी सब मुदित हुए, तब निरख करम का नाठ॥५॥ देव दुन्दुभी बाजन लागी, सोनइयां की वरषा। आखा तीज परव का दिन है, सूरज\* का मन हरषा॥६॥

## नव पद्जी की लावणी

जगत में नवपद जयकारी, पूजतां रोग टले भारी । प्रथम पद तीर्थ-पती राजे, दोष अष्टादशकूं त्याजे । आठ प्रांति हारज छाजे, जगत प्रभु गुण बारे साजे ॥ अष्ट कर्म दल जीतके, सकल सिद्धि ते थाय । सिद्ध अनंत भजो बीजे पद, एक समय शिव जाय ॥ प्रकट भयो निज खरूप भारी ॥ जगत॰ १ ॥ सूरि पद में गौतम केशी, ओपमा चंद सूरज जैसी ।

<sup>\*</sup> यह स्तवन रंग विजय खरतरगच्छीय श्री पूज्यजी श्री जिन रत्न सूरिजी महाराज के शिष्य जैन गुरु पं० प्र० यति सूर्य्य महाजी ने बनाया है।

उवारचो राजा परदेशी, एक भव मांहे शिव छेशी ॥ चौथे पद पाठक नम्ं, श्रुतधारी उवझाय । सव्व साहु पंचम पदे, धन धन्नो मुनिराय ॥ वखाण्यों वीर जिनन्द भारी ॥ जगत॰ २ ॥ द्रव्य षट् की श्रद्धा आवे, सम संवेगादिक पावें । बिना यह ज्ञान नहीं किरिया, जैन दर्शन सें सब तिरिया । ज्ञान पदारथ सातमें, पद में आतमराम । रमतारम्य अध्यातमें, निज पद साधें काम ॥ देखता वस्तु जगत सारी ॥ जगत॰ ३ ॥ जोग की महिमा बहु जाणी, चकघर छोड़ी सब राणी । यती दश धरम करी सोहें, मुनि श्रावक सब मन मोहे । करम निकाचित काटवा, तप कुठार कर ख्याय । क्षमा युत नवमां पद धरें, कर्म मूल कट जाय ॥ भजो तुम नवपद सुखकारी ॥ जगत॰ ४ ॥ श्री सिद्ध चक्र भजो भाई, आचामल तप विधि सें थाई । पाप त्रिहुं जोगे परिहरजो, भाव श्रीपाल तणे करजो । संवत उगणीसे सतरा समें, जयपुर श्रीजिन पाश । चैत्र धवल प्नम दिने, सफल फली मुझ आश ॥ बाल कहे नवपद छवि प्यारी ॥ जगत॰ ५ ॥

# पञ्चद्रा तिथि स्तवन

सुगुण सनेही साजन श्री सीमंघर स्वाम, अरज सुणो एक जग गुरु मुझ आशा विसराम । पूरव विदेहें विजय मली पुक्खलावई नाम, जिहां विचरे जिनवरजी घन ते नयरी गाम ॥१॥ घन ते लोक सुणें जे योजन गामिनी वान, घन ते महियल चरण घरे जिहां जिनवर मान । घन ते मविजन जे रहे प्रभु ताहरे परसंग, वदन कमल निरखी नित्य माने उत्सव अंग ॥२॥ सुगुरु मुखें प्रभु सुजस तुम्हीणों सांमल कान, मिलवाने हुल्से मन माहरूं घरूं एक ध्यान । मगति जुगति करवानी छे मुझ सघली जोड़, पण प्रभु लग पहुंची जे तेह नहीं पग दोड़ ॥३॥ आडा ढूंगर अति घणा बिच बहे नदियां पूर, किम मुझ थी अवरावे प्रभुजी एटली दुर । आंखड़ली उलझो करे जोयवा मुख जिनराज, पांखडली पाई नहीं ते बिन किम सरे काज ॥४॥ वाटड़ली बहेतो कोई न मिले सेंगूं साथ, कागलियो लिख आपूं हूं जिम तेहने हाथ । जाणूं शशिहर साथे कहुं संदेशो जेह, पण

अलगो थई उपिर वाडे निकले तेह ॥५॥ जो कोई रीतें प्रमुजी, तुम थी यहीं अवाय, तो इण भरतना वासी भिवजन पावन थाय। साहिब नी तो सुनजर सघले सरखी होय, पन पोतानी प्राप्ति सारूं फल प्रति जोय ॥६॥ अलगो छूं पण माहरे तुमसूं साची प्रीत, गुण गुणवंतना आवे हियड़े खिण खिण चित्त। हूं छूं सेवक तूं छे माहरो आतमराम, न हिय विसारूं जीवूं ज्यां लिंग ताहरूं नाम ॥७॥ साचे दिल थी मुझ सूं घर जो घरम सनेह, करूणाकर प्रमु कर जो मोपिर मिहर अलेह। दूसम काल तणो दुःख टालो दीनदयाल, पालो विरुद्ध संभालो निज सेवक सूं कृपाल ॥८॥ आशिवलुद्धा अलग थकी पण करे अरदास, पण मोटानी मिहर छतां निव थाय निराश। केई वसे प्रमु पासे केई वसे छे दूर, राज मिहर नी रीतें सकल ने जाणे हजूर ॥९॥ शिव सुखदायक नायक लायक स्वामिसुरंग, ध्यायक ध्येय स्वरूप लहे आत्म उमंग। सिहजें एक पलक तो थाये प्रमु तुझ संग, लाभ उदय जिनचन्द्र लहे नित प्रेम अमंग ॥१०

## द्वितीया का स्तवन

सकल संसार अवतार ए हूं गणूं, सामि सीमंघरा तुम्ह भगते भणूं। मेटवा पाय कमल भाव हियडे घणो, करिय सुपसाय जे बीनवूं ते सुणूं ॥१॥ तुम्ह सूं कूड अरिहन्त सूं राखिये, जिस्यो अछे तिस्यो कर जोड़ि करि भाखिये। अति सबल मुझ हिये मोह माया घणी, एक मन भगति किम करूं त्रिभुवण घणी ॥२॥ जीव आरित करे नव नवी परिगडे, रीश चटको चढ़े लोभ वयरी नड़े। वयण रस नयण रस काम रस रियो, तेम अरिहन्त तूं हियड़े नवी बिसयो ॥३॥ दिवस ने राति हियड़े अनेरो धरूं मूढ़ मन रीझवा बलिय माया करूं। तूं ही अरिहन्त जाणे जिस्यो आचरूं तेम कर जेम संसार सागर तरूं॥॥॥ कर्मविस सुक्लने दुःल जेहं सहं, मन तणी बात अरिहंत किणने कहं। करि दया करि मया देव करणा परा, दुःख हिर सुक्ल करि सामि सीमंघरा ॥५॥ जाण संयोग आगम वयण पण सुनं, धर्म ने कराय प्रभु पाप पोते घनं। एक अरिहंत तू देव बीजो नहीं,

एह आघार जग जाण जो अहा सही ॥६॥ घण कणय माय पिय पुत्त परियण सहूं, हस्यो बोलो रम्यो रंग रातो बहूं । जयो जयो जग गुरु जीव जीवन घरा, तुझ समोवड नहीं अवर वाल्हे सरा ॥७॥ अमिय सम वाणि जाणें सदा सांमलूं, बार परषदा मांहि आवी मिलूं। चित्त जाणूं सदा सामि पाय जे लगूं, किम करूं ठाम पुंडरगिरी वेगलूं ॥८॥ मोलिड़ा मगति तूं चित्त हारे किस्ये, पुण्य संयोग प्रमु दृष्टि गोचर हुस्ये। जेहने नामे मन वयण तन उछसे, दूर थी ढूकडा जेम हियड़े वसे ॥९॥ भला मलो एणि संसार सहु ए अछे, सामि सीमंघरा ते सहू तुम पछें। ध्यान करतां सुपन मांहिं आवी मिले, देखिये नयण तो चित्त आरति दले ॥१०॥ सामि सोहामणा नाम मण गह गहे, तेहसूं नेहजे बात तुम्हरी कहे । तुम्ह पद भेटवा अति घणो टलवलूं, पंख जो होय तो सहिय आवी मिलूं ॥११॥ मेरु गिरि छेखणी आम कागल करूं, क्षीर सागर तणा दूघ खड़िया मरूं। तुम्ह मिलवा तणा सामि संदेशड़ा, इन्द्र पण लखिय न सके अछे एवड़ा ॥१२॥ आपणे रंग भरि बात मुख जे टली, ऊपजे सामि न कहाय मुख तेतली । सुणो सीमंघरा राज राजेसरा, लाड़ ने कोड़ प्रसु पूर सवि माहरा ॥१३॥ पुळ्य भिव मोह वश नेह हुवे जेहने, समिरये एणि संसार नित तेहने । मेह नो मोर जिम कमल भमरो रमे, तेम अरिहंत तूं चित्त मोरे गमे ॥१४॥ खरो अरिहंत नुं ध्यान हियड़े वस्यूं, बापडूं पाप हिव रहिय करशे किस्यूं। ठाम जिम गरुडवर पंखि आवे वही, ततिखण सर्प नी जाति न सके रही ॥१५॥ पाप में कज सावज सहु परिहरी, सामि सीमंघरा तुम्ह पय अणुसरी । शुद्ध चारित्र कहिये प्रमू पालसूं, दुःख भंडार संसार मय टालसूं ॥१६॥ तुम्ह हूं दास हूं तुम्ह सेवक सही, एह में बात अरिहंत आगळ कही। एवड़ी म्हारी मक्ति जाणी करी, आप जो बाप जी सार केवल सही ॥१७॥ एम ऋडि वृद्धि समृद्धि कारण, दुरित वारण मुख करो । उवझाय वर श्री मक्ति लामें, थुण्यो श्री सीमंघरो ॥ जय जयो जग गुरु जीव जीवन, करी सामि मया घणी । करजोड़ि विल विनवूं, प्रसु पूरो आशा मन तणी ॥१८॥

## पंचमी वृद्ध स्तवन

प्रणमूं श्री गुरु पाय, निर्मल ज्ञान उपाय। पांचिम तप भणुं ए, जनम सफल गिणुं ए ॥१॥ चउवीसमो जिनचन्द, केवल ज्ञान दिनन्द। त्रिगहे गह गह्यो ए, भिवयण ने कह्यो ए ॥२॥ ज्ञान बहुं संसार, ज्ञान मुगति दातार। ज्ञान दीवो कह्यो ए, साचो सर्द ह्यो ए ॥३॥ ज्ञान लोचन मुविलास, लोकालोक प्रकाश। ज्ञान बिना पशु ए, नर जाने किसूं ए ॥॥ अधिक आराधक जान, भगवति सूत्र प्रमान। ज्ञानी सर्व तु ए, किरिया देशतु ए ॥५॥ ज्ञानी क्वासोक्वास, करम करे जो नाश। नारकी ने सही ए, कोड वरस किह ए ॥६॥ ज्ञान तनो अधिकार, बोल्यां सूत्र मझार। किरिया छे सिह ए, पण पालें किह ए ॥७॥ किरिया सिहत जो ज्ञान, हुए तो अति परधान। सोना नें सूरो ए, शंख दुधें मरन्यो ए ॥८॥ महा निषीय मझार, पांचिम अक्षर सार। मगवंत भाखियो ए, गणधर साखियो ए ॥९॥

#### ॥ ढाल ॥

पांचिम तप विधि सांमलो, जिम पामो भव पारो रे। श्री अरिहंत इम उपिदसे भवियन ने हितकारो रे॥ पां॰ १०॥ मगसर माह फागुन भला, जेठ आषाढ़ वैशाखो रे। इण षट् मासें लीजिये शुभ दिन सद्गुरु साखो रे॥पां॰ ११॥ देव जुहारी देहरें, गीतारथ गुरु वंदी रे। पोथी पूजो ज्ञाननी, सगति हुवे तो नन्दी रे॥पां॰ १२॥ बे करजोड़ी भाव सूं, गुरुमुख करो उपवासो रे। पांचिम पिडक्कमणो करो, पढो पंडित गुरु पासो रे॥ पां॰ १३॥ जिन दिन पांचिम तप करो, तिन दिन आरंभ टालो रे। पांचिम स्तवन थुई कहो, ब्रह्मचरिज पिणपालो रे॥ पां॰ १४॥ पांच मास लघु पंचिम, जावज्जीव उत्कृष्टी रे। पांच वरस पांच मासनी, पांचिम करो शुभ दृष्टि रे॥ पां॰ १५॥

#### ॥ ढाल ॥

हिव भवियन रे पांचिम ऊजमणो सुणो, घर सारू रे वारू धन

खरचो घणो । ए अवसर रे आवतां विल दोहिलो, पुण्य जोगें रे धन पामंतां सोहिलो ॥ सोहिलो वलिय धन पामतां पण, धर्म काज किहां वली । पांचमी दिन गुरु पास आवी, कीजिये काउसग्ग रही ॥ त्रण ज्ञान दर-सन चरण टीकी, देइ पुस्तक पूजिये। थापना पहिली पूज केशर, सुगुरु सेवा कीजिये ॥१६॥ सिद्धान्तिन रे पांच परति विटांगणा, पांच पूठारे मख-मल सूत्र प्रमुख तणां । पांच डोरा रे लेखण पांच मजीसणा, बासकूपा रे कांबी वारू वरतणां ॥ वरतणां वारू विखय कमली, पांच झिलमिल अति भली । स्थापना चारज पांच ठवणी, मुहपत्ति पड़ पाटली ॥ पट सूत्र पाटी पंच कोथल, पंच नवकर वालियां। इन परे श्रावक करे पांचिम, उजमणें उजवालियां ॥१७॥ वलि देहरे रे स्नात्र महोत्सव कीजिये, घर सारू रे दान बली तिहां दीजिये। प्रतिमानी रे आगल ढोवणां ढोइये, पूजानों रे, जे जे उपगरण जोइये ॥ जोइये उपगरण देव पूजा काज कलरा शृङ्गार ए, आरती मङ्गळ थाळ दीवो घूपदाणूं सार ए। घन सार केशर अगर सूखड अंगलूहणं दीस ए, पंच पंच संघली वस्त ढोवो सगति सूं पचवीस ए ॥१८॥ पांचमीता रे सहमी सर्व जिमाड़िये, रात्रि जोगं रे गीत रसाल गवाडिये। इम करनी रे करतां ज्ञान आराधिये, ज्ञान दरसन रे उत्तम मारग साधिये ॥ साधिये मारग एह करनी ज्ञान लहिये निरमलो, सुरलोक में नरलोक मांहे ज्ञानवंत ते आगलो । अनुक्रमें केवल ज्ञान पामी सासता मुख जे लहे, जे करे पंचमि तप अखंडित बीर जिनवर इम कहे ॥१९॥

### कलश

इम पंचमी तप फल प्ररूपक, वर्द्धमान जिनेसरो । मैं थुण्यो श्री अरिहंत भगवन्, अतुल वल अलवेसरो ॥ जयवंत श्री जिनचन्द्र सूरिज, सकल चन्द्र नमंसियो । वाचना चारज समय सुन्दर, भक्ति भावे प्रशंसियो ॥२०॥

## पश्चमी स्तवन

पंचिम तप तुम करो रे प्राणी, जिम पामो निर्मल ज्ञान रे। पहलूं ज्ञान ने पाछे किरिया, नहीं कोई ज्ञान समान रे॥ पं०१॥ नंदीसूत्र मां ज्ञान वलाणूं ज्ञान ना पांच प्रकार रे। मित श्रुति अवधि अने मन पर्यव, केवल ज्ञान श्रीकार रे।। पं॰ २॥ मित अहावीस श्रुत चउदह वीस, अवधि छे असंख्य प्रकार रे। दोय भेद मन पर्यव दाख्यो, केवल एक उदार रे॥ पं॰ ३॥ चन्द्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा, तेज सुं तेज आकाश रे। केवल ज्ञान समूं नहीं कोई, लोकालोक प्रकाश रे॥ पं॰ ४॥ पारसनाथ पसाय करी ने, माहरी पूरो उमेद रे। समय सुन्दर कहे हूं पण पामूं, ज्ञान नो पंचमो भेद रे॥ पं॰ ५॥

## अष्टमी स्तवन

अमल कमल जिम धवल विराजे, गाजे गौडी पास । सेवा सारे जेहनी सुर नर, मन धरिये उल्लास ॥१॥ सोभागी साहिब मेरा वे, अरिहा सुज्ञानी पास जिणंदा ! सुन्दर सूरित मूरित सोहे, मो मन अधिक सुहाय पलक पलक में पेखतां मानुं, नव निव छिब देखाय ॥२॥ मव दुःख मंजन जन मन रंजन, खंजन नयन सु रंग । श्रवणें सुणी गुण ताहरा, महारा विकस्या अंगो अंग ॥३॥ दूर धकी हूं आयो विहने, देव लह्यो दीदार । प्रारथियां पहिडे नहीं, साहिबा एह उत्तम आचार ॥४॥ प्रमु सुखचन्द विलोकित हरिषत, नाचत नयन चकोर । कमल हसे रिव देखिने, जिम जलधर आगम मोर ॥५॥ किसके हरिहर किसके ब्रह्मा, किसके दिलमें राम। मेरे मनमें तूं बसे, साहिब शिव सुख नो ही ठाम ॥६॥ माता वामा धन्य पिता, जसु श्री अश्वसेन नरेस । जनमपुरी बाणारसी, धन धन काशी नो देश ॥७॥ संवत् सतरेसे वावीसें, विद वैशाख बखान । आठम दिन मले भावसूं, म्हारी यात्र चढ़ी परिनाम ॥८॥ सांनिधकारी विम निवारी, पर उपगारी पास, श्री जिनचन्द जुहारतां, मोरी सफल फली सहु आस ॥९॥

द्शमी वृद्ध स्तवन

पास जिनेसर जगित छोए, गबड़ी पुर मण्डण गुण निछोए। तवन करिस प्रभुताहरो ए, मन बंछित पूरो माहरो ए॥१॥ नयरी नाम बणारिस ए, सुर नयरी जिम रिद्धें बिस ए। तेण पुरी छे दीपतो ए, अखसेन राजा रिपु जीपतो ए ॥२॥ वामा तसु घरि नार ए, तसु गुणहि न लब्मे पार ए। तासु उदर अवतार ए, तसु अतिसय रूप उदार ए ॥३॥ चवद सुपन तिण निसि लह्या ए, अनुक्रम करि ते सहु मन गह्या ए। पूछे भूपति ने कह्या ए. कर जोडि कह्या जे जिम लह्या ए ॥४॥ प्रथम सुपन गज निरख्यो, माय तणो मन हरख्यो । बीजे बृषम उदार, धरणी जिण धरचो भार ॥५॥ तीजे सिंह प्रधान, जसु वल कोई न मान । चउथे देखी श्री देवी, कमल वसे सुर सेवी ॥६॥ पांचमे पुष्फनी माला, पंच वरण सुविशाला। छहे दीठो ए चन्दो, ग्रहगण केरो ए इन्दो ॥७॥ सातमे सूरज सार, दूर कियो अन्ध-कार । आठमें घजह लहकंती वरण विचित्र सोहन्ती ॥८॥ नवमें पूरण कुम्म मरियो निरमल अंभ । देखि सरोवर दशमें, मनह थयो अति विशमें ॥९॥ समुद्र इग्यारमें ठामें, खीर जलधि जसुनामें । बारम देव विमान, वाजित्र ध्वनि गीत गान ॥१०॥ तेरम रतननी रासी, दह दिशि ज्योति प्रकाशी । सुपन चवद में ए दीठो, पावक धूम थि मीठो ॥११॥ सुपन कह्या सुविचार, हरख्यो भूप उदार । पुत्ररतन होस्ये ताहरे, थास्ये उदय हमारे ॥१२॥ चवद सुपन श्रवणे सुणी, हरख कियो सुविचार । सुन्दर सुत तुमे जनमस्यो, कुछ दीपक आधार ॥१३॥ वामा प्रीतम वचन सुनी आवी मन्दर झत्ति, देव सुगुरु कीरति करी, जनम कियो सुकयत्य ॥१८॥ इण अनुक्रमि ऊग्यो द्विस, कीधा सुपन विचार । ते घरि पहुंता आपणे, दीघा दान अपार ॥ ॥१५॥ हिव जनम्या जग गुरू जगत हुओ जयकार, खिण इक नारिकयें पायो सुख अपार । दिशि कुमरी मिलकर सूत्र करम निशि कीघ, करि थानक पहुंती बंछित तेहनो सीध ॥१६॥ तिण हिज निशि चौसठ इन्द्र मिली तिहां आवे, लेई निज भगतें सुर गिर स्नात्र करावें। करि जनम महोच्छव जननी पासे ठावे, तिहांथी सुर सब मिली दीप नंदीसर जावें॥१७॥ इस रयण विहाणी ऊगो दिवस उदार, घर घर गाईजे कीजे मंगलाचार। इग्यारम दिवसे मिली सहू परिवार, तसु नाम दियो श्री उत्तम पास कुमार ॥१८॥ प्रमु वाघे दिन दिन कला करी जिम चन्द, त्रिहूं ज्ञान विराजित रूप जिसो देविन्द । गुण कला विचक्षण विद्या तणोय निघान, यौवन वय

आयो परणायो राजान ॥१९॥ कुमर पदे प्रभु रहितां काल सुखें गमे ए, आयो मन वैराग संयम लेवा समे ए। तब लोकान्तिक देव जणावे अवसर ए, देइ सम्वत्सरी दान याचक जन सुख करूं ए॥२०॥ स्वामी संयम लेइ इन्द्रादिक सब मिल्या ए, देश विदेश विहार करी करम निरद्ल्या ए। पामिय केवलज्ञान सुरे महिमा करि ए, थापिय चउविह संघ मुगति रमणी वरिए॥२१॥ इम श्री गौड़ी पास तणा गुण जे नर गावें, तेह नर नारी इह परलोकसुं वंखित पावें। संघ करी संघ पतीजी के गवड़ी पुर जावें, चीर धाड़ संकट टले विधन बुराइन आवे॥२२॥ धरणराय पउमावइ जास बहे सिर आण, सांवल वरण सुशोभित नवकर काय प्रमाण। कल्पवृक्ष चिन्तामणि काम गवी सम तोले, श्री गुणशेखर सीस समय रंग इणपरि बोले ॥२३॥

# मौन एकादशी का स्तवन

समवसरण बैठा भगवन्त, धर्म प्रकाशे श्री अरिहन्त। बारे परषदा बैठी जुड़ी, मगिशर शुदि इग्यारस बड़ी ॥१॥ मिछ्छनाथ ना तीन कल्यान, जनम दीक्षा ने केवलज्ञान। अर दीक्षा लीधी रूबड़ी ॥ मग॰ २ ॥ निने उपनों केवलज्ञान, पांच कल्याणक अति परधान। ए तिथि नी मिहमा ए बड़ी ॥ मग॰ ३ ॥ पांच भरत ऐरवत इमहीज, पांच कल्याणक हुए तिमहीज पंचासिन संख्या परगडी ॥ मग॰ ४ ॥ अतीत अनागत गनता एम, डेढ़से कल्याणक थायें तेम। कुण तिथ छे ए तिथि जे बड़ी ॥ मग॰ ५ ॥ अनन्त चौवीसी इन परें गिनो, लाभ अनन्त उपवासा तनो। ए तिथि सहु तिथि शिर राखड़ी ॥ मग॰ ६ ॥ मौन पने रह्या श्री मिछनाथ, एक दिवस संयम व्रत साथ। मौन तनी परी व्रत इम पड़ी ॥ मग॰ ७ ॥ अठ पहरी पोसो लीजिये, चौविहार विधि सूं कीजिये। पण परमाद न कीजे घड़ी ॥ मग॰ ८ ॥ बरस इग्यार करो उपवास, जावज्जीव पन अधिक उलास। ए तिथि मोक्ष तनी पावड़ी ॥ मग॰ ९ ॥ ऊजमणूं कीजे श्रीकार, ज्ञान नां उपगरण इग्यार इग्यार। करो काउसग्ग गुरु पार्ये पड़ी ॥ मग॰

॥१०॥ देहरे सात्र करीजे वली, पोथी पूजीजे मन रली। मुक्तिपुरी कीजे दुकड़ी ॥ मग० ११ ॥ मौन इग्यारस मोटूं पर्व, आराध्यां मुख लहिये सर्व। व्रत पच्चक्खाण करो आखड़ी ॥ मग० १२ ॥ जेसल सोल इक्यासी समें, कीधूं स्तवन सह मन गमे। समय मुन्दर कहे चाहड़ी ॥ मग० १३॥

# चउदह गुणठाणों का स्तवन

सुमित जिणंद सुमित दातार, वंदू मन सुध बारम्बार, आणी भाव अपार । चवदे गुण थानक सुविचार, किह्रस्यूं सूत्र अरथ मन धार, पामें जिम भव पार ॥१॥ प्रथम मिध्यात कह्यो गुण ठाणों, बीजो साखादन मन आणों, तीजो मिश्र वखाणो । चौथो अविरत नामनो, देश विरति पंचम परमानो, छट्टो प्रमत्त पिछान् ॥२॥ अप्रमत्त सत्तम छही जे, अष्टम अपूरव करण कहीजे, अनित्त नाम नवम्म । सूखम छोभ दसम सुविचार, उपशांत मोह नाम इग्यार, खीण मोह बारम्म ॥३॥ तेरम संयोगी गुणठान, चउदम थयो अजोगी नाम, वरणूं प्रथम विचार । कुगुरु कुदेव कुधम्म बखाणे, ए छक्षण मिथ्या गुण ठाणे, तेहनां पांच प्रकार ॥४॥

## ( सफल संसारनी )

जेह एकांत नय पक्ष थापी रहे, प्रथम एकांत मिथ्यामती ते कहे ॥५॥ जैन शिव देव गुरु सहु नमे सारखा, तृतीय ते विनय मिथ्यामती पारिखा ॥ सूत्र निव सरदहे रहे विकलप घणें, संसयी नाम मिथ्यात चौथो भणे ॥६॥ समय निहं काय निज घंद राता रहे, एह अज्ञान मिथ्यात्व पंचम कहे । एह अनादि अनंत अभव्यनें, करिय अनादि थिति अंत सुभव्यनें ॥७॥ जेम नर खीर घृत जीमने वमें, सरस रस पय विल खाद केहवो गमें । चौथ पंचम छहे ठाण चढ़ने पड़े, किणिह कषाय वस आय पहले अड़े ॥८॥ रहे विच एक समयादि षट् आवली, सिहय सासादनें थित इसी सांमली । हिव इहां मिश्र गुण ठाण तीजो कहे, जेह उत्कृष्ट अंतर मुह्रत लहे ॥९॥

(बे करजोड़ी वाम)

पहिला चार कषाय सम कर समकिती, केतो सादि मिथ्यामती ए।

TANT OF THE PART O

ए बेहिज लहे मिश्र सत्य असत्य जहां, सर दहणां बेऊं छती ए ॥१०॥ मिश्र गुणालय माहि मरण लहे नहीं, और बंधन पड़े नवो ए। के तो लहे मिश्यात्व केसर समिकत लहे, मित चोखी गित परमवे ए ॥११॥ च्यार अप्रत्याख्यान उदय किर लहे, मित विन किहां समिकत पणो ए। ते अविरत गुण ठाण तेतीस सागर, साधिक थिति एहनी मणी ए ॥१२॥ दया उपराम संवेग निरवेद आसता, समिकत गुण पांचे धरे ए। सहु जिन वचन प्रमाण, जिन शासन तणी अधिक अधिक उन्नत करे ए ॥१३॥ कइ्यक समिकत पाय पुद्रल आराधतां, उत्कृष्टा मव में रहे ए। कइ्यक मेदी गंठि अंतर मुहूरते, चढ़ते गुण शिवपद लहे ए ॥१४॥ चार कषाय प्रथम त्रिण बिल मोहनी, मिथ्या मिश्र सम्यक्तवनी ए। सातें प्रकृति जास परही उपरामें, ते उपराम समिकत धणी ए ॥१५॥ जिण साते क्षय कीध ते नर क्षायकी, तिण हिज मव शिव अनुसरे ए। आगलि बांध्यो आऊ तातें तिहां थकी, तीजे चौथे भव तिरे ए ॥१६॥

## ( इण पुर कम्बल कोइ लेसी )

पंचम देस विरित गुणठाण, प्रगटे चौकड़ी प्रत्याख्यान । जे नतजेवा बीस अभक्त, पाम्यो श्रावक पणो प्रत्यक्ष ॥ १७ ॥ गुण इकवीस तिके पिण धारे, साया बारे व्रत संभारे । पूजादिक षट् कारज साघे इग्यारे प्रतिमा आराघे ॥ १८ ॥ आर्च रौद्र ध्यान है मन्द, आयो मध्य घरम आणंद । आठ बरस उणी पुठ्य कोड़, पंचम गुणठाणे थित जोड़ ॥ १९ ॥ हिव आगे साते गुण थान, इक इक अंतर मुहुरत मान । पंच प्रमाद वसे जिन ठाम, तेन प्रमच छहो गुण धाम ॥२०॥ जिनवर कळप जिन कळप आचार, साघे षट् आवश्यक सार । उद्यत चौथा चार कषाय, तेन प्रमत गुणठाण कहाय ॥२१॥ सूघो राखे चित्त समाघे, धरम ध्यान एकांत आराघे । जिहां प्रमाद किया विधिनासे, अपरमच सप्तम गुण भासे ॥२२॥

( नदी यमुना के तीर उड़े दोय पंखिया )

पहिले अंसे अहम गुण ठाण तणे, आरंभे दोय श्रेणि संखे पतें गणें।

的复数重点在这种,他的存在的被各种的特殊的特殊的特殊的特殊的特殊的特殊的特殊的特殊的,但是不是一种的特殊的,这种是一种的特殊的,是是一种的特殊的,是是一种的特殊的

उपराम श्रेणि चढ़े जे नर हुने उपसमी, क्षपक श्रेणि क्षायक प्रकृति दश क्षय गमी ॥२३॥ तिहां चढता परिणाम अपूरव गुण छहे, अहम नाम अपूरव करण त्रिणी कहे । सुकल ध्याननो पहिलो पायो आदरे, निरमल मन परिणाम अडिगा घरे ॥२४॥ हिव अनिवृत करण नवमो गुण जानिये, जिहां भाव थिर रूप निवृत्ति न मानिये । क्रोध माया संजलणा हणें, उदे नहीं जिहां वेद अवेद पणों तिणें ॥२५॥ जिहां रहे सुक्षम लोम कहांइक शिव अमिलखे, ते सुक्षम संपराय दशम पंडित दखे । संत मोह इण नाम इग्यारम गुण कहे, मोह प्रकृति जिण ठाम सहु उपसम लहे ॥२६॥ श्रेणि चढ्यो जो काल करे किणही परे, तो थाये अहमिन्द्र अवर गति नादरे । चार वार सम श्रेणि लहे संसार में, एक भवे दोय श्रेणि अधिक न हुने किमें ॥२०॥ चढ़िइग्यारम सीम समी पहिले पड़े, मोह उदय उत्कृष्ट अरध पुद्रल रहे । क्षपक श्रेणि इग्यारम गुण ठाणो नहीं, दशम थकी बारमम चढ़े ध्यानें रही ॥२८॥

( एक दिन कोई मगध आयो पुरंदर पास )

खीण मोह नामें गुण ठाणो बारम जान, मोह खपायो नेडो आयो केवल ज्ञान । प्रगट पणे जहां चारित्र अमल यथा ख्यात । हिव आगे तेरम गुण ठाण तणी कहें बात ॥२९॥ घातिय चौकड़ी क्षय गई रहीय अघातिय एम, प्रकृति पिच्यासी जेहनें जूना कापड़ जेम । दरसण ज्ञान बीरज मुख चारित पंच अनंत, केवल ज्ञान प्रगट थयो विचरे श्री भगवंत ॥३०॥ देखे लोक अलोकनी ल्लानी परगट बात, महिमावंत अठारे दृषण रहित विख्यात । आठे वरसे ऊणी कही इक पूरव कोड़ी, उत्कृष्टी तेरम गुण ठाणिए थित जोडि ॥३१॥ सैलेसी करण निरूच्या मन वच काय, तेण अयोगी अंत समइ सहु प्रकृति खपाय । पांचे लघु अक्षर उचरंता जेहनो मान, पंचम गित पामें शिवपद चउदम गुण ठान ॥३३॥ त्रीजे वारमें तेरमें मांहें न मरे कोइ, पिहलो बीजो चौथो पर भव साथे होइ । नरक देवनी गित मांहे लोमे पिहला चार, धुरला पांच तिरी मांहिमणुए सर्व विचार ॥३३॥

### कलश

इम नगर वाहड़ मेरु मंडण सुमित जिण सुपासाउले, गुणठाण चवद विचार वरण्यो भेद आगमने भले। संवत् सतरे सै छत्तीसे श्रावण वदी एकादसी, वाचक विजय श्री हरष सानिध कहे सुनि इम धर्मसी ॥३४॥

### अमावस का स्तवन

वीर सुणो मोरी वीनती, कर जोड़ी हो कहूं मन नी बात । बालक नी परे बीनवूं, मोरा सामी हो तुमे त्रिभुवन तात ॥वीर०१॥ तुम दरसण बिन हूं भस्यो, भव मांहे हो सामि समुद्र मझार । दुःक्ख अनन्ता मैं सह्या, ते कहिता हो किम आवे पार ॥वीर०२॥ पर उपकारी तू प्रभू, दुःख भांजे हो दीन दयाल । तिण तोरे चरणे हूं आवियो, सामि मुझ ने हो। निज नयन निहाल ।।वीर०३।। अपराधी पिण उद्धरचा, ते कीधी हो करुणा मोरा साम । परम भगत हूं ताहरो, तेने तारो हो नहीं ढीछ नो काम ॥ वीर॰ ४॥ शूलपाणी प्रति बूझव्या, जिन कीघा हो तुमने उपसर्ग । डंक दियो चण्ड कोसीये तें दीघो हो तसु आठमो सर्ग ॥ वीर॰ ५ ॥ गोशालो गुण हीनड़ो जिण बोल्या हो तोरा अवरणवाद । ते बळतों ते राखीयो, शीत छेश्या हो मूंकी सुप्रसाद ॥ वीर॰ ६ ॥ ए कुण छे इन्द्र जालीयो, इम कहितां हो आयो तुम तीर । ते गौतम ने तें कीयो, पोता नो हो प्रभुता रो वजीर ॥ वीर॰ ७ ॥ वचन उत्थाप्या ताहरा, जो झगड्यो हो तुझ साथ जमाल । तेहने पिण पनरे भवे, शिवगामी हो कीधो ते कृपाल ॥ बीर॰ ८॥ ऐमन्तो ऋषी जे रम्ये, जल मांहे हों बांधी माटी नी पाल । तिरती मूकी कांचली, ते तारचो हो तेहने तत्काल ॥ वीर॰ ९ ॥ मेघकुमर ऋषि दृहन्यो, चित चूकी हो चारित्र थी अपार । एकावतारी तेहनें ते कीधो हो करुणा मण्डार ॥ बीर० १० ॥ बार बरस वेश्या घरे, रह्यो मूकी ने हो संयम नो भार । नन्दीखेण पिण उद्धरचो, सुर पदवी हो दीघी अतिमार ॥ वीर॰११॥ पंच महावत परिहरी, गृह वासे हो वसियो वरस चौबीस। ते पिण आई कुमार ने, ते तारचो हो तोरी एह जगीस ॥ वीर॰ १२ ॥ राय श्रेणिक राणी

对,可以对于一种,是是是一种,是是是一种,这种,是是是一种,是是是是一种,是是是一种,是是是一种,他们们们的,他们们们们的,他们的是一种的,他们的,他们的,他们的

चेलणा, रूप देखी हो चित चूका जेह । समबसरण साधु साधवी, ते कीधा हो आराधक तेह ॥ बीर॰ १३ ॥ अत नहीं नहीं आखड़ी, नहीं पोसो ही नहीं आदर दीख । ते पिण श्रेणिक राय ने, ते कीधो हो सामि आप सरीख ॥ बीर॰ १४ ॥ इम अनेक ते उधरचा, कह तोरा हो केता अवदात । सार करो हवे माहरी, मन मांहे हो आणो मोरडी बात ॥ बीर॰ १५ ॥ सूधो संजम निव पले, नहीं तो हुवो हो मुझ दरसण ज्ञान । पिण आधार छे एतलो, एक तोरो हूं धरूं निश्चल ध्यान ॥ बीर॰ १६ ॥ मेह महीतल बरसतो, निव जावे हो रक विषमी ठाम । गिरुआ सिहजे गुण करे, स्वामी सारो हो मोरा बांछित काम ॥ बीर॰ १७ ॥ तुम नामें सुख सम्पदा, तुम नामें हो दुख जावे दूर । तुम नामें बांछित फले, तुम नामें हो मुझ आणंद पूर ॥ बीर॰ १८ ॥ इम नगर जेसलमेर मंडण तीर्थंकर चौबीसमो, शासनाधीइवर सिंह लंछन सेवता सुर तरु समो । जिणचन्द त्रिशला मात नंदन सकल चन्द कला निलो, वाचनाचारज समय सुन्दर संथुण्यो त्रिभुवण तिलो ॥ बीर॰ १९ ॥

# निर्वाण कल्याणक स्तवन

The text is the text of the control of the control

मारग देशक मोक्षनो रे, केन्नल ज्ञान निधान । भाव दया सागर प्रभू रे, पर उपकारी प्रधानो रे । बीर प्रभू सिन्ध थया, संघ सकल आधारो रे । हिव इण भरत मां कुन करसी उपगारो रे ॥ बीर॰ १ ॥ नाथ बिहूणी सैन्यजू रे, बीर बिहूणो रे संघ । साधे कुण आधार थी रे परमानन्द अमंगो रे ॥ बीर॰ २ ॥ मात बिहूणा बालज्यूं रे, अरहो पर अथठाय । बीर विहूणा जीवडा रे, आकुल व्याकुल थाये रे ॥ बीर॰ ३ ॥ संशय छेदक बीर नो रे, बिरह तें केम खमाय । जे दीठे सुख ऊपजे रे, ते बिण किम रहिवायो रे ॥ बीर॰ ४ ॥ निर्यामक भव ससुद्र नो रे, भव अटबी सत्थ-वाह । ते परमेशर बिन मिल्यां रे, किम बाधे उच्छाहो रे ॥ बीर॰ ५ ॥ बीर थकां पिण श्रुत तणो रे, हुंतो परम आधार । हिवणा श्रुत आधार छे रे, एह जिन आगम सारो रे ॥ बीर॰ ६ ॥ इण काले सब जीव ने रे, आगम

थी आनन्द । ध्यावो सेवो भविजनो रे, जिन प्रतिमा सुख कन्दो रे ॥ वीर॰ ७ ॥ गणधर आचारज सुनि रे, सहुने इण परि सिद्ध । भव भव आगम संग थी रे, देवचन्द्र पद लीघो रे ॥ वीर॰ ८ ॥

# चैत्री पूर्णिमा का स्तवन

पय प्रणमी रे जिनवर ना सुयसाउले, पुंडर गिरि रे गाइस हूं शुभ भाउले । मित सुरिगर रे सहस जीभ जो मुख हुवे, किम ते नर रे विमला-चल ना गुण स्तवे । किम स्तवे गुणगण गिरिना जहां मुनि सीधा बहू, गिररायना गुण छे अनंता, कहे जिनवर मुख सहू । निज जनम सफलो करण कारण केतला गुण भाष्त्रिये, तिरयंच नारक गति तणी ना दुःख दूरे राखिये ॥१॥ जिनराजा रे पहिलो आदि जिनेसरूं, तसु नंदन रे चक्रवर्ति भरतेसरूं। तसु अंगजरे पुण्डरीक गुणगणनी कलो, शम दम रस रे विनय विवेक गुण भलो । गुण भलो अनुक्रम आदि जिनवर पास संयम शिव पुरी, पुण्डरीक गणधर प्रथम विहरे सुमित गुपते संचरी । पण कोडि साथे विमल गिरिवर मुक्ति पदवी पाव ए, सुदी चैत्री पूनम तेणे पुण्डरीक कहाव ए ॥२॥ हिव चैत्री रे पूनिम वर्ष सुहावणो, शत्रुंजे रे आराध्यां फल होवे घणो । मन शुद्ध रे आपण पे थानक रही, आराध्यां रे यात्रा पुण्य पामें सही । ते पुण्य पामें दान तप जप धर्म ध्यान मनें धरे, बहु भाव मक्तें त्रिविध पूजा आदि जिनेश्वरनी करे। भावना भावे तेन दिवसे पंच कोडि गुणो फले, अनुक्रमे ते नर मुक्ति पामी सिन्द सुन्दरनें मिले॥३॥ दश वीशा रे तीस चालीस पूजा कही, पञ्चायत श्रावकनी मित सरदही। चउथ छहे रे अहम दसम दुवालसे, पूजा फल रे अनुक्रम ए मुझ मन वसे । मन वसे पूज कपूर धूवे मास खमण फले वली, सामन्न धूवे पक्खनो फल जे करे मननी रली। हिव पूजती विधि जेम गुरु मुख सुणी अछे परंपरा, ने मोहमाया कपट छंडी सुणो भवियण सादरा ॥४॥ तंदुल राशी विमल गिरि थापी, तसु ऊपरि पट्टादिक आपी। प्रतिमा आदि जिणेसर केरी, पुण्डरीकने थापी निवेरी ॥५॥ सेन्नूंज गिरिनें मन चिंतीजे, करम

,你们也是是一个,我们的人,我们是不是不是不是不是,我们的人,我们的人,我们们的人,我们们的人,我们的人,我们的人,我们是不是不是不是不是不是,我们的人,我们的

तणा फल दूर करीजे। मोती तंदुल करीय वधावो, तीन प्रदक्षिण पूज रचावो।।६॥ मंगलीक पहिला तिहां आठ, करम बन्ध दूरे किर आठ। प्रतिमा मूल सनात्र करेवा, जिन वरना गुण हियड़े घरेवा।।७॥ ऊमा धई नवकार गुणंता, दश दश जैती तिलक करंता। माला पुष्प पुंगी फल ढोवो, मेरु भरण वर धूप उखेवो॥८॥ शक्तरतव पांचे देव वांदे, जधन्यना वंदण पाप छेदे। दशे नमस्कार करंत जेती, राखी करी दृष्टि जिनेन्द्र सेती॥९॥ आराधिवा कीजे काउसग्ग, जिणें किये माजे कर्म वग्ग। लोगस्स उझोय दसे वरवाणूं, वेला प्रमाणि अहिं एग आणूं॥१०॥ इणें प्रकारे धुर पूज एह, इसी परे बीजी च्यार तेह। दशा तणी वृद्धि तिहां करीजे, एकैक पूठे अथवा गिणीजे। बहुत्तरे आरति मंगलेवो, पछे प्रभु आगिल ते करेवो॥११॥

### कलश

इम करिये पूजा यथा योगु संघ पूजा आदरो, साधरमी वच्छल करो भविका भव समुद्रली लावरो । संपदा सोहग तेह मानव ऋष्टि वृद्धि बहु लहे, श्री अमर माणिक सीस सुपरे साधु कीरित इम कहे ॥१२॥

# पखवासा तप चैत्यवन्दन

श्री मुनि सुत्रत जिनराय, चौविह धर्म प्रकासें। पखवासा तप करण को, बीच परषदा भासें।। पन्द्रह दिन तप की विधि, सुध मन होय छिहिये, प्रतिपद से आरम्भ कर, पूर्णिमा तक सर दिहिये।।१॥ हरिवंश कुछ में अवतर्या, राजप्रही नगरि सुहायो। जेठ वदी अष्टिम दिने, प्रभु जन्मोत्सव करायो॥ कच्छप चिन्ह से शोभते, काया धनुष वीस कहायो। सुमित्र नृपति के पट्ट पर, मात पद्मावित जायो॥२॥ फागुन वदी बारस दिने, संयम व्रत वतलायो। अष्ट कर्म कूं नष्ट कर, केवल ज्ञान दिपायो॥ सहस तीस वर्ष आयु से, जिनवर सिद्ध पद पायो। श्री रक्षसूरि शिष्य मोतीचन्द बतायो॥३॥

### पखवासा तप का स्तवन

जंब्द्वीप सोहामणो, दक्षिण भरत उदार । राजग्रही नगरी मली, अलकापुर अवतार ॥१॥ श्री मुनि सुब्रत स्वामिजी, समरंता सुख पाय । मन वंछित फल पामिये, दोहग दूर पुलाय ॥ श्री॰ २ ॥ राज करे तिहां राजियो, सुमित्र नरेसर नाम । पटराणी पद्मावती, शील गुणे अभिराम ॥ श्री॰ ३ ॥ श्रावण उज्वल पूनमें, श्री जिनवर हरिवंश । माता कुक्षी सरोबरे, अवतरियो राय हंस ॥ श्री॰ ४ ॥ जेठ पढम पक्ष अष्टमी, जायो श्री जिनराय । जन्म महोच्छव सुर करे, त्रिमुवन हरख न माय ॥ श्री॰ ५ ॥ सांवल वरण सोहामणो, निरूपम रूप निधान । जिनवर लंछन काछबो, वीस धनुष तनु मान ॥ श्री॰ ६ ॥ परणी नार प्रभावती, भोग पुरंदर साम । राजलीला सुख भोगवे, पूरे वंकित काम ॥ श्री॰ ७ ॥ तब लोकांतिक देवता, आवि जपे जयकार । प्रमु फागुन वदि बारसे, लीघो संजम भार ॥ श्री॰ ८ ॥ शुम फागुन वदि बारसे, मन धर निर्मल ध्यान । चार कर्म प्रमु चूरिया, पाम्यो केवल ज्ञान ॥ श्री॰ ९ ॥

ततिखण तिहां मिलिया, चिलया सुरनर कोिं । प्रभुना पद पंकज, प्रणमें बे कर जोिं ॥ बे कर जोिं मच्छर छोिं , समवसरण विरतंत । माणक हेम रूप मय निगडों , छत्र त्रय झलकंत ॥ सिंहासण बैठा तिहां , स्वामि चौविह धर्म प्रकासे । वारे परषदा बैठे आगली, सुण मन उल्हासे ॥१०॥ तप ने अधिकारे , पखवासो तप सार । पडवा थी कीजे , पनरह तिथि उदार । पनरह तिथि गुरु मुख लीजे , जिस दिन हुए उपवास । श्री मुनि सुन्नत नाम जपी जे , बांदी देव उल्लास ॥ तप ऊजमणें रजत पालणों , सोवन पूतली चंग । मोदक थाल देहरे , मूंकी जिनवर स्वाम सुरंग ॥११॥ तप करिये निरंतर , अहोरत दर्शनी जेम । मन वंलित केरा , सुख पामी जे तेम ॥ पुत्र मित्र परिवार पर , अति बल्लम भरतार । जस कीरत सोमाग वढ़ाई , महियल महिमा प्राण ॥ परभव मुगित फल लहियें , ए तप ने प्रमाण ॥१२॥ थिर थापी चतुर्विध , संघ तणो अधिकार ।

भरुच्छ प्रमुख नगरादिक करिया विहार ॥ विहार करी प्रतिबोधे खंदक, पंच सयां परिवार । कार्तिक सेठ जितशत्रु तुरंगम, सुव्रत नाम कुमार ॥ तीस सहस वरस आउखो, पाले जग दया सार । श्री सम्मेत शिखर परमेसर, पहुंता सुगति मझार ॥१३॥ इम पञ्च कल्याणक थुणिया, त्रिमुवन तात । सुनि सुव्रत स्वामी, बीसमो जिनवर राय ॥ बीसमो जिनवर राय जगत गुरु, भय मंजण भगवंत । निराकार निरंजन, निरुपम अजरामर अरिहंत ॥ श्री जिनचन्द विनय शिरोमणि, सकल चन्द गणि सीस । वाचक समय सुन्दर इम पमणे, पूरो मनह जगीस ॥१४॥

## पखवासा तप स्तुति

श्री मुनि सुव्रत प्रभुवर, जाकी करिये सेव। पखवासा तप आद्रिये, सुध मन होय नित मेव।। प्रतिपद से पूर्णिमा, प्रभुजी की करिये सेव, श्री रत्नसूरि शिष्य, मोतीचन्द गुण हेव।।१॥

# द्रा पचक्खाण चैत्यवन्दन

णमुक्कारसी और पोरिसी साढ पोरिसी पुरिमहु, एकासणा णिव्नि और एगळठाणा देवहु ॥१॥ दत्ति आयंबिल उपवास ही पच्चक्खाण ए जाण, इनको नित प्रति करण से पामें स्वर्ग विमान ॥२॥ दश पच्चक्खाण करतां थकां आत्मानन्द स्वरूप जिन रत्नसूरि शिष्य प्रवर सूरज शुद्ध प्ररूप ॥३॥

### द्श पचक्खाण का स्तवन

सिद्धारथ नन्दन नमूं महावीर भगवन्त । त्रिगड़े बैठा जिनवरूं परषद बार मिलन्त ॥१॥ गौतम गणधर समय पूछे श्री जिनराय। दस पच्चक्खाण किसा कह्या कियां कवण फल थाय ॥२॥

### सीमंधर करज्यो

श्री जिनवर इम उपिदसे, सांभल गोमय स्वाम । दस पञ्चक्खाण किया थकां, लिहिये अविचल ठाम ॥ श्री॰ ३ ॥ नवकारसी बीजी पोरिसी साहु पोरिसी पुरिमड्ड । एकासण नीवी कही, एक लठाण देवड्ड ॥ श्री॰ ४ ॥ दिच आयम्बिल, उपवास ही, एहिज दस पञ्चक्खाण । एहना फल सुन गोयमा

<u>家屋是看着了这里的话是是这样的话是是我们的话的话,我是是是是是是是是是是是是是是是</u>是是我们的是他们的是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

जुजूवा करूं बखाण ॥ श्री॰ ५ ॥ रत्नप्रमा शर्कर प्रमा, बालुक तीजी जान । पंक प्रस्म तिम धूम प्रमा, तम प्रमा तमतम ठाम ॥ श्री॰ ६ ॥ नरक सात कही ए सही, करम कठिन कर जोर । जीव करम बस ते सही, उपजे तिनहीज ठोर ॥ श्री॰ ७ ॥ छेदन मेदन ताडना, भूख तृषा बिल त्रास । रोम रोम पीड़ा करे, परमाधरमी तास ॥ श्री॰ ८ ॥ रात दिवस क्षेत्र वेदना तिल भर नहीं जहां सुक्ख । किया करम जे भोगवे, पामें जीव बहु दुःख ॥ श्री॰ ९ ॥ इक दिन री नवकारसी, जे करे भाव विशुद्ध । सौ वरस नरक नो आउखो, दूर करे ज्ञान बुद्ध ॥ श्री॰ १० नित्य करे नवकारसी, ते नर नरक न जाय । न रहे पाप विल पातला, निरमल होवे जी काय ॥श्री॰११॥

## (श्री विमलाचल सिर तिलो ए)

सुण गौतम पोरिसी कियां, महा मोटो फल होय। भावम्ं जे पोरिसी करे, दुरगति छेदे सोय ॥ सु॰ १२ ॥ नरक मांहि जे नारकी, वरसें एक हजार । करम खपावे नरकमें, करता बहुत पुकार ॥ सु॰ १३॥ एक दिवस नी पोरिसी जीव करे इकतार । करम हणें सहस एकना, निश्चयसूं गणधार ॥ सु॰ १४ ॥ दुरगति मांहे नारकी, दस हजार प्रमाण । नारक आयु खिण एकमें, साढ पोरिसी करे हाण ॥ सु॰ १५ ॥ पुरिमड्ढ़ करे जीव जे, नरके ते निव जाय । लाख वरस कर्मने दहे, पुरिमढ़ करम खपाय ॥ सु॰ १६ ॥ लाख वरस दस नारकी, पामें दुःख अनन्त । इतरा करम इकासणें, दूर करे मन खंत ॥सु॰ १७॥ एक कोडि वरसां लगे, करम खपावे जीव । नीविय करतां भावसूं, दुरगति हणे सदीव ॥ सु॰ १८॥ दस कोडि जीव नरक में, जितरों करें करम दूर। तीसरो एकल ठाण ही, करे सही चकचूर ॥ सु॰ १९ ॥ दात करंता प्राणियो, सौ कोडि परिमानं । इतना वरस दुरगति तणां, छेदे चतुर सुजान ॥ सु॰ २० ॥ आंबिल नो फल बहु कह्यो, कोडी एक हजार । करम खपाय इण परे, भाव आंबिल अधिकार ॥ सु॰ २१ ॥ कोडि सहस दस वरस ही, सहें दु:ख नरक मझार । उपवास करे इक भावसूं, तो पामें मुगति मझार ॥ सु॰ २२ ॥

#### ॥ ढाल ॥

लाख कोडि वरसां लगे, नरकें कटता रीव रे। गौतम गणधारी अहम तप करतांथकां, सही नरक निवारे जीव रे ॥ गो॰ २३ ॥ नरके वरस कोडी लाख ही, जीव लहे तिहां दुक्ख रे। ते दु:ख अहम तप हुंती, दूर करे पामी सुक्ख रे ॥ गो॰ २४ ॥ छेदन भेदन नारकी, कोड़ाकोडी वरसोई रे । कुगति कुमति ने परिहरो, दसमें एतो फल होइ रे ॥गो०२५॥ नित फासू जल पीवतां, कोडा कोडि वरसनो पाप रे। दूर करे खिण एक में, निश्चय होय निःपापरे॥ गो॰ २६ ॥ वल्यि विशेषे फल कह्यो, पांचम करे उपवास रे। पामें ज्ञान पांचे मला, करता त्रिमुवन परकास रे॥ गो॰२७॥ चवदह तप विधि करें चवदह पूरव धार रे । इम अनेक फल तणां कहतां विल नावें पार रे॥२८॥मन वचने काया करी, तप करे जे नरनारि रे।इग्यारे वरस एकादशी, करतां छहे भव पार रे ॥गो॰ २९॥ आठम तप आराघतां, जीव न फिरे संसार रे । अनंत भावना पाप थी, छूटे जीव निरधार रे ॥ गो॰ २॰ ॥ तप हुंती पापी तरचा, निस्तरियो अरजुन माल रे । तप हुंती दिन एकमें, शिव पाम्यो गज सुकुमाल रे ॥ गो॰ २१ ॥ तपने फल सूत्रे कह्या, पन्तक्लाण तणा दस भेद रे । अवर भेद पिण छे घणा, करतां छेदे त्रय वेद रे ॥ गो॰ ३२ ॥

### कलश

पचन्नखाण दस विध फल, प्ररूप्या महावीर जिण देव ए। जे करे भवियण तप अखंडित, तासु सुर पय सेव ए ॥ संवत् निधि गुण अख शिश, बलि पोष सुदि दशमी दिने। पदम रङ्ग वाचक शीश गणिवर, रामचन्द्र तप विधि भणे ॥३३॥

द्श पच्चक्खाण स्तुति

沙沙飞 计交叉分类 有其地 不可以不知此所以的我们就是我们是我们的人们的人的人的人的人的人的人们的人们是我们 दश पचक्लाण करंतां कबहूं नरक नहिं जाय, सुध मन से करिये आतम संयम थाय । जो कोई घारे शील सहित सुखकार, सूरज जप तप से पामें मोक्ष दुवार ॥१॥

## विंशस्थानक चैत्यवन्दन

अरिहन्तोंको सदा नमो, प्रवचनए सुखकार।आचारज स्थवरे पदे,पाठक प्रमु पद सार ॥१॥ ज्ञान दरसन विनय सदा, चारित्र जगहितकार। ब्रह्म कियातप गौतम, जिन संयम सुखकार ॥२॥ ज्ञान श्रुत तीर्थ नमो, आणी हर्ष अपार। एबीस पद सेवतां माणक जय जयकार ॥३॥

## वीस स्थानक तप का स्तवन

वीस थानक तप सेविये, धरकरि शुभ परिणाम लाल रे। तीजे भव सेव्यो यको, बांघे तीर्थंकर नाम लाल रे ॥ वी॰ १ ॥ तप रचना अधिकी कही, ज्ञाता अंगं मझार छाल रे। सुण जो भिव तुम भावसूं, चित्तसे करिये उछाह लाल रे ॥ वी॰ २ ॥ सुविहित गुरु पासे ग्रहे, वीस थानक तप एह लाल रे। निरदृषण शुभ मुहूरतें, उचरी जे ससनेह लाल रे॥ वी॰ ३ ॥ अरिहंत सिन्द प्रवचन नमूं, सूरि थिवर उवझाय लाल रे। साधु ज्ञान दंसण अरु, विनय नम् उलसाय लाल रे ।। वी॰ ४ ।। चारित्र बंभ किया पदे, तप गोयम जिण ईश छाछ रे। चारित्र ज्ञान ने श्रुत मणी, नम्ं तीर्थ पद वीश लाल रे ॥ वी० ५ ॥ वीस दिवस में ए कही, पद गुणनों कर मेव लाल रे। अथवा दिन वीसा लगे, वीसे पद गुण मेव लाल रे ।। वी॰ ६ ।। एक ओली षट मासमें, पूरी जो निव होय लाल रे । फोर नवी करणी पड़े, पिछली निष्फल जोय लाल रे॥ वी॰ ७॥ छठ अहम उपवास सूं, अथवा देखी शक्ति छाछ रे। पोसह कर आराधिये, देव बांदे निज मेक्ति लाल रे ॥ वी॰ ८ ॥ संपूरण पद सेवतां, पोसह रो नहिं जोग लाल रें। तो ही सात पदे सही, पोसह करिये संजोग लाल रे ॥ वी॰ ९ ॥ सूरि थिविर पाठक पदे, साधु चारित्र सुजान लाल रे । गौतम तीर्थ पदे सही, सात थानक मन मान लाल रे॥ बी॰ १०॥ पद पद दीठ करे सदा, दोय दोय जाप हजार छाल रे। पडिकमणो दोय टंक ही, करिये पूजा सार लाल रे ॥ वी॰ ११ ॥ शक्ति मूजब तप कीजिये, एक ओली करो बीस लाल रे। बोसां बीसी च्यार से, तप संख्या कहि

एम लाल रे ॥ वी॰ १२ ॥ जिस दिन जो पद तप करें, तिसके गुण चित्त धार लाल रे । काउसम्मने प्रदक्षिणा, मुख मणिये णवकार लाल रे ॥ वी॰ १३ ॥ जिस पदकी स्तवना मुने, कीजे जिन पद मिक्त लाल रे । यूजन शुम मन साचवे, दिन दिन बढ़ती शक्ति लाल रे ॥ वी॰ १४ ॥ मृतक जनम ऋतु काल में, कोई धारचो उपवास लाल रे । सो लेखे नहीं लेखवी, निक्केवल तप जास लाल रे ॥ वी॰ १५ ॥ सावज्ज त्याग पणो करे, शोक न धारे चित्त लाल रे । शील आमूषण आदरे, मुखमूं बोले सत्य लाल रे ॥ वी॰ १६ ॥ जेठ आषाढ़ वैशाख में, मगिसर फागुन मांहे लाल रे । ए षट् मासे मांहिनें, व्रत ग्रहिये बड़ भाग लाल रे ॥ वी॰ १७ ॥ तप पूरण हुवां यकां, उजमणो निरधार लाल रे । कीजे शिक्त विचारी नें, उच्लव विविध प्रकार लाल रे ॥ वी॰ १८ ॥ बीस बीस गिणती तणा, पुस्तक पूठा आदि लाल रे । ज्ञान तणी पूजा करे, मूंकीजे हठवाद लाल रे ॥ वी॰ १९ ॥ फलवधी नगर नी श्राविका, कीधी विधि चित लाय लाल रे । जनम सफल करवा मणी, ओहिज मोक्ष उपाय लाल रे ॥ वी॰ २० ॥

### कलश

· 一种,这种,我们是一种,我们是一个,我们是一个,我们们的,我们们的,我们们们的,我们们们们们的,我们们们们们的,我们们们们们的,我们们们们们们的人们们们们的

इम वीर जिनवर तणी आज्ञा, धार चित्त मझार ए। सहु देख आगम तणी रचना, रची तप विध सार ए'॥ वसु नंद सिद्धि चन्द्र वरसे, चैत्र मास सुहंकरूं। सुनि केशरी शिश गच्छ, खरतर भणी स्तवना मनहरूं॥२१॥

# वीसस्थानक की स्तुति

शिव सुख दाता जगत विख्याता, पूरण अभिनव कामी जी। ज्ञाना-दिक गुण चेतन रूपी, चिदानन्द घन घामी जी॥ थानक बीसे आगम भणिया, बीतराग गुण भोक्ता जी। जे नर अंतर आतम ध्यावे, शिव रमणी वर युक्ता जी॥१॥ अरिहंत सिद्ध प्रवचन सूरि, थिवर पाठक सुनि सारो जी। ज्ञान दरसन विनय चारित्र, ब्रह्मचरज किया घारो जी॥ तपसि

गणधर जिण चारित्री, नाण श्रुत तिथि भूपो जी। ए पद निज भिव भावे, सेवे तेहिज ब्रह्म सरूपो जी ॥२॥ दोय सहस गुणनो प्रत्येकें, चार सया उपवासो जी। द्रव्य भावसे विधि परकासे, तीर्थंकर पद खासो जी॥ तीजे भव वर वीस थानक नी, सेव करे भव्य प्राणी जी। समिकत बीजे जे निज आतम, आरोपे चित्त आणी जी॥३॥ सुरतक सम तप फल है मोटो, श्री सूर देवि सहाई जी। खरतर गच्छ जिन आज्ञा धारी, पटोघर वरदाई जी॥ जिन सौमाग्य सूरिन्द पसाये, हंस सूरिंद गुण गावे जी। संघ सकल कृं सांनिधकारी, मन वंछित फल पावे जी॥४॥

# रोहिणि चैत्यवन्दन

रोहिणि नक्षत्र रुचे, चन्द्र को प्यारो । सत्ताइसवें दिन आय, इस तप को घारो ॥१॥ चित्रसेन की स्त्री, रोहिणि व्रत को मानें, सुख पायो कुमरि, दुःख को निहं जानें ॥२॥ इण विधि तप को सेवतें, घारें प्रमु तुम ज्ञान । श्री मुनि सुव्रत बखानतें, पावें पद निर्वान ॥३॥ इस तप को आराधतां, तूटे जग का पास । श्री रत्नसूरि के शिष्य, मोती चरणन का दास ॥४॥

# रोहिणी तप का स्तवन

शासन देवता सामणी ए मुझ सानिध कीजे, मूलो अक्षर भगति भणी समझाई दीजे। मोटो तप रोहिणी तणो ए जिनरा गुण गाऊं, जिम सुख सोहग सम्पदा ए, वंछित फल पाऊं ॥१॥ दक्षिण भरतें अंगदेश छे चम्पानगरी, मघवा राजा राज्य करें तिण जीता वयरी। पाट तणी राणी रूबड़ी ए लखमी इण नामें, आठ पुत्र जाया जिणे ए मनमें सुख पामें ॥२॥ रोहिणी नामें कन्यका ए सब कूं सुखकारी, आठों पुत्रां ऊपरां ए तिण लागे प्यारी। वाधी चन्द्रतणी कला ए जिम पख उजवाले, तिम ते कुमरी धाय माय पांचे प्रतिपाले ॥३॥ कुमरी रूपे रूबड़ी ए घर अंगण बैठी, दीठी राजा खेलती ए तिण चिन्ता पैठी। तीन भुवन बीच एहवी ए नहीं दूजी नारी, रम्मा पडमा गवर गंग इण आगल हारी।।।।।। पुरुष न दीसे कोई इसो

जिणने परनाऊं, आंख्या आगल साल वधे तिण चयन न पाऊं। देश देश ना राजवी ए ततिखण तेडाया, सबल सजाई साथ करी नरपित पिण आया ॥५॥वीत शोक राजा तणो ए छः कुमर सोभागी, कन्या केरी आंखड़ी ए तिण सेती लागी। ऊमा देखे सकल लोक चढ़िया केइ पाला, चित्रसेन रे कण्ठ ठवी कुमरी वर माला ॥६॥ देव अने देवांगना ए जपे जयजयकार, रिलयायत थयो देखने ए सारो संसार। करजोड़ी कहे लोक वखत कन्यारो जाडो। वीत शोक नो कुमर थयो सिर ऊपर लाडो ॥७॥ इम विवाह थयो मलो ए दिया दान अपार, घर आया परणी करी ए हरख्यो परिवार। वीत शोक निज पुत्र भणी आपणो पाट दीधो, आपण संजम आदरी ए जगमें जस लीधो॥८॥

# प्रमु प्रणमूं रे पास जिणेसर यंभणो

ì

तिण नगरी रे चित्रसेन राजा थयो, सुखमांहे रे केतलो काल वही गयो। इण अवसर रे आठ पुत्र हुवा भला, चढ़ते पख रे चन्द्र जिसी चढ़ती कला॥ चढ़ती कला हिव राय बैठो पास बैठी रोहिणी, सातमी भूमी कन्त सेती करे कीडा अति घणी। आठमो बालक गोद ऊपर रंगसू राणी लियो, पुत्रने प्रीतम आंख आगल देखतां हरखे हियो॥ शा इक कामण रे गोख चढ़ी हष्टे पड़ी, शिर पीटे रे दीन स्वरे रोबे खड़ी। चूढ़ा पण रे मन गमतो बालक मूओ, हूं एकज़ रे तिण अधिकेरो दुख हुओ॥ दुःख हुओ देखी रोहिणी हिव कहे प्रीतम इम भणी, ए नार नाचे अने कूदे कहो किम मोटा घणी। एहवो नाटक आज तांइ मैं कदे देख्यो नहीं, मुझने तमासो अने हांसो देखतां आवे सही ॥ १०॥ इण वचने रे रीसाणो राजा कहे तू पापण रे परनी पीडा निव लहे, ए दुखनी रे पुत्र मुए तडपड करे। जब बीते रे वेदना जाणीजे तरे ॥ १॥

॥ उञ्जालो ॥

जाणे तरे तूं बात दुख नी गरब गह ली कामिनी, इम कही राजा हाथ झाल्यो तेहना बालक भणी। सातमां भूंय थी तले नाख्यो, तिसे हाहारव थयो, रोहिणी हंसती कहे प्रीतम, पुत्र नीचे किम गयो ॥१२॥

#### ॥ चाल ॥

हिव राजा रे पुत्रतणें शोके करी, थयो मूरछित रे रोवे अति आंख्या भरी। पडतो सुत रे सासण देवता झालियो, कंचनमय रे सिंहासन बेसा-रियो॥ बेसारियो कर जोड आगे करे नाटक देवता, गोदी खिलावे केइ हँसावे पाय पंकज सेवता। ऊपनो भूपितने अचंभो देखिए कारण किसो, जो कोई ज्ञानी गुरु पधारे पूछिये सांसो इसो ॥१३॥ चिन्तवतां रे चारित्रया आया जिसे, राजा पिण रे पहुतो वन्दन ने तिसे। सुण देशना रे पूछे प्रश्न सोहामणो, कहो स्वामी रे पूरवभव बालक तणो॥ बालक तणो भव भूप पूछे कहे इण पर केवली, रोहिणी राणी नो भवान्तर अने राजा नो वली। श्री गुरू पासे पाछले भव रोहिणी तप आदरचो, तप तणें सगते साधु मगते तुम्ह मवसागर तर यो॥१४॥ कहे राजा रे रोहिणी तप किम कीजिये, विधि माखो रे जिम तुम पासे लीजिये। तब मुनिवर रे विधि रोहिणी रातप तणी, इम जम्पे रे चित्रसेन राजा मणी॥ राजा भणी विधि एह जम्पे चन्द्र रोहिणि तप आविये, उपवास कीजे लाम लीजे मली मावना माविये। बारमा जिणवर तणी प्रतिमा पूजिये मन रंग सूं, इम सात बरसां लगे कीजे तजी आलस अंगसं ॥१५॥

# वीर सुनो मोरी वीनती

तप करिये रोहिणी तणो, विल करिये हों ऊजमणो एम। तप करतां पातक टले तिण कीजे हो तप सेती प्रेम ॥१६॥ देव जुहारी देहरे, तिण आगे हो कीजे बृक्ष अशोक। गुण नो बारम जिण तणो, भला नैवेच हो धिरये सहु थोक॥ तप॰ १७॥ केशर चन्दन चरचीये, कीजे आगे हो आठे मंगलीक। विधिसूं पुस्तक पूजीये, ते पामे हो शिवपुर तहतीक॥ तप॰ १८॥ सेवा कीजे साधु नी, बिल दीजे हो मुंह मांग्या दान। संतो सीजे साहसी, मनरंगे होकर कर पकवान॥ तप॰ १९॥ पाटी पोथी पूंजनी, मिस लेखण हो झिलमिल सुजगीस। नवकरवाली वीरणा, गुरु आगे हो धरो सत्ताईस॥ तप॰ २०॥ चौथो व्रत पिण तिण दिने, इम

पालें हो मन आण विवेक । इण विधि रोहिनी आदरे, ते पामे हो आनन्द अनेक ॥ तप॰ २१ ॥

# ( धर्म करो जिणवर तणो )

इस महिमा रोहिनि तणी, श्री ज्ञानी गुरु परकासे रे। चित्रसेन ने रोहिनी, वासुपूज्य तीर्थंकर पासे रे॥ त॰ २२॥ इण परि रोहिनी आदरी, ऊपर उजमणो कीधो रे। चित्रसेन ने रोहिनी, मन सूधे संजम लीधो रे॥ त॰ २३॥ आठें पुत्रें आदरी, दीक्षा बारम जिन आगे रे। विल नानाविध तप तपे, धरमतणी मित जागे रे॥ त॰ २४॥ किर अनसन आराधना, लिह केवल शिव पद पाया रे। जिनवाणी आणी हिये, प्रमु चित लाया रे॥ त॰ २५॥ मनमोहन महिमा निलो, मैं तिवयो शिवपुर गामी रे। मन मान्या साहिब तणी, हिव पुण्यें सेवा पामी रे॥ त॰ २६॥

#### कलश

इंम गगन दुग मुनि चन्द्र वरसे\* चौथ श्रावण सुदि मली। मैं कही रोहिनी तणी महिमा, सुगुरु मुख जिम सांमली ॥ वासुपूज्य अमने ध्यया सुप्रसन्न, चित्त नी चिन्ता टली। श्री सार जिन गुण गावतां, हिव सकल मन आशा फली ॥२७॥

# श्री रोहिणी तप की स्तुति

ज्यकारी जिनवर वासुपूज्य अरिहंत । रोहिनि तपनो फल भारूयो श्री भगवंत ॥ नरनारी भावे आराधो तप एह । सुख संपति लीला लक्ष्मी पावे तेह ॥१॥ ऋषभादिक जिनवर रोहिनि तप सुविचार । जिन सुख परकासे बैठी परखदा बार ॥ रोहिनि दिन कीजे रोहिनीनो उपवास । मन वंछित लीला सुन्दर भोग विलास ॥२॥ आगम में एहनो, बोल्यो लाभ अनंत। विधिसूं परमारथ साधे सूधो संत ॥ दुख दोहग तेहनो, नासि जाय सब दुर । विल दिन दिन अंगे, बाधे अधिको नूर ॥३॥ महिमा जग मोटो रोहिनि तप फल जान, सौभाग्य सदा जे पावे चतुर सुजान ॥

के यह स्तवन १७२० श्रावण सुदी ४ को बना है।

नित घर घर महोच्छव नित नवला सिणगार, जिन शासन देवी लिख रुचि जयकार ॥४॥

# छम्मासी तप चैत्यवन्दन

नव चौमासी वीर जिन, एक कियो छम्मास । पांच कम फिर छः करचा, और भी करचा है मास ॥१॥ बहत्तर मास खमण जिन किया, दो छम्मासी जाण । तीन अढाइ दो दो किया, दो डेढ मासी वखाण ॥२॥ छम्मासी तप करचो ए, वीर प्रभू मन आन । सूरज आराघो एमने, पाबे पद निर्वान ॥३॥

## छम्मासी तप का स्तवन

गौतम स्वामी रे बुध दो निरमली, आपो करिय पसाय। महावीर स्वामी जे जे तप किया, उनका किहमूं विचार। विल विल वांद वीर जी सुहामणा ॥१॥ भावठ मंजण सेच्यां सुख करे, गातां नवनिधि आय। बारे बरसां वीर जी तप कियो, दूर करे सहु पाप ॥२॥ बे करजोड़ी ए हूं वीनवूं, श्री जिन शासन राय। नाम लिया थी नवनिधि संपजे, दरसन दुरित पुलाय ॥३॥ नव चौमासा जिनजी जाणिये, एक कियो छम्मास। पांच उणा छ वली जाणिये, बारके कोजी मास ॥४॥ बहुत्तर मास खमण जग जीपता, छ दो मासी रे जान। तीन अढाई दो दो किया, दो दोय मासी वखान॥ व॰ ५॥ भद्र महाभद्र शिवगति जाणिये, उत्तम एहना प्रकार। बीच में स्वामी निहं कियो, नहीं किया चौथो आहार॥ व॰ ६॥ तिहुँ उपवासे प्रतिमा बारमी, कीधी बारे जी मास। दोय सौ वेला जिणजीरा, जाणिये इण गुण तीस विलास ॥व॰ ७॥ तीन सौ पारण जिनजीरा, जाणिये तीन गुणतीस पचास। एह में स्वामी केवल पामिया, पाम्या सुगति आवास॥ व॰ ८॥

#### कलश

इम वीर जिनवर सयल सुखकर, अतिह दुक्कर तप करी। संयमसूं

,一个是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,他们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们 पाली कर्म टाली, स्वामि शिव रमणी वरी ॥ सेवक पमने वीर जिनवर, चरण वंदित तुम तना । संसार कूप पढंत राखो, आपो स्वामी सुख घना ॥९॥

# इम्मासी तप स्तुति

वीर जिनेश्वर कियो, छम्मासी जान । कह बार तपस्या कर, पाम्यो केवल ज्ञान ॥ प्रभु वर हैं दुःख हर, मुखकर जग कल्यान । श्री रत्नसूरिके शिष्य, सूरज करें गुणगान ॥१॥

# बारहमासी तप का स्तवन

त्रिमुवन नायक तूं घणी, आदि जिनेसर देव रे । चौसठ इन्द्र करे तुझ, पद पंकज सेव रे ॥ त्रि॰ १ ॥ प्रथम भूपाल प्रभू तूं थयो, इण अवसरपणि काल रें। तुझ सम अवर न को प्रभू, तूं प्रभु दीनदयाल रें॥ त्रि॰ २ ॥ प्रथम तीर्थंकर तूं सही, केवल ज्ञान दिणंद रे । धर्म प्रभावक प्रथम तूं, तूही है प्रथम जिनंद रे ॥ त्रि॰ ३॥ अंतर अरि जे आतम तणा, काल अनादि थिति जेह रे। ते तप शक्तियें तें हण्या, आतम वीरज गुण गेह रे ॥ त्रि॰ ४॥ ताहरी शक्ति कुण कह सके, जेहनो अंत न पार रे। द्वादश मास ने तप करवो, तेह अचानक सार रे॥ त्रि॰ ५॥ एह उत्कृप्ट वरणव्यो, आगममें जिनराज रे। तेकर वूं अति आदरूं, तप बिन किम सरे काज रे॥ त्रि॰ ६॥ तीन सै साठ उपवास ते, ते इण पंचम काल रे। अवसर आदरे क्रम बिना, ते पिण भवि सुविशाल रे ॥ त्रि॰ ७॥ ए तप गुरु मुख आदरे, शास्त्र तने अनुसार रे । पडिक्कमणादिक भाव थी, शुद्ध क्रिया मन घार रे ॥ त्रि॰ ८ ॥ चित्त समाधि शुभ भाव थी, घरे ताहरो ध्यान रे । ते नर उत्तम फल लहे, किव लहे उत्तम ज्ञान रे ॥ त्रि॰ ९॥ काल अनादि संसार में, जन्म मरण तणा दुःख रे। ते लहे धर्म पाया विना, तप बिना किम हुए सुक्ख रे ॥ त्रि॰ १०॥ हिव लह्यो नर भव पुण्य थी, बलि लह्यो श्री जिन घरम रें। तत्त्वनी रुची थई हिब, मिट्यो मन तणों भरम रे ॥ त्रि॰ ११ ॥ भव भव एक जिनराजनो, सरण होज्यो सुखकार रे। कुगुरु कुदेव, कुधर्म ने, मैं कियो हवे परिहार

रे ॥ त्रि॰ १२ ॥ दर्शन ज्ञान चारित्र ए, मोक्ष मारग सुविशाल रे । भव फल जे मुझ संपजे, तो फले मंगल माल रे ॥ त्रि॰ १३ ॥ श्री जिन शासन तप कहाो, ते तप सुरतरु कंद रे । घन घन जे नर आदरे, कटे ते करमनो फंद रे ॥ त्रि॰ १४ ॥

#### कलश

इम नामि नंदन जगत वंदन, सकल जन आनंदनो । मैं थुण्यो धन दिन आज नो, मुझ मात मरुदेवी नंदनो ॥ संवत् सुनेत्राकास निधि, शिशा नयर वालूचरे । श्रीजिन सौमाग्य सुरिन्दके, सुपसाय विजय विमल वरे ॥१५॥

# अट्टाइस लब्धि तप स्तवन

प्रणमूं प्रथम जिनेसरूं, शुद्ध मने सुखकार । लबधि अहावीस जिन कही, आगम ने अधिकार ॥१॥ प्रश्न व्याकरणें प्रगट, भगवती सूत्र मझार। पण्णवणा आवश्यके, बारू लबधि विचार ॥२॥ आंबिल तप कर ऊपजे, लबध्यां अहावीस । ए हिंच परगट अरथ सूं, सांभलज्यो सुजगीस ॥३॥ ( सकल संसारनी )

अनुक्रमे एह अधिकार गाया तणे, लबधि ना नाम परिणाम सरिखा भणे। रोग सहु जाय जसु अंग फरस्यां सही, प्रथम ते लबधि छे नाम आमोसही ॥४॥ जासु मलमूत्र औषध समा जाणिये, वीर बप्पोसही लबधि बखाणिये। क्लेष्म औषध सारिखो जेहनो, तीजी खेळोसही नाम छे तेहनो ॥५॥ देहना मैल थी कोढ़ दुरें हुवे, चौथि जळोसही नाम तेहनो ठवे। केश नख रोम सहु अंग फरस्या सही, रहे नहीं रोग सञ्चोसही ते कही ॥६॥ एक इन्द्रिय करी पांच इन्द्रिय तणा, मेद जाणे तिका नाम संभिण्णना। वस्तु रूप सहू जाणिये जिन करी, सातमी लब्धी ते अवधि ज्ञाने करी ॥७॥

<sup>#</sup> यह स्तवन १९२० में श्री जिन सौमाय सूरिजी महाराज के शासन काछमें श्री विजय विसलजी ने बनाया है।

## ( आव्यो तिहां नरहर )

विचित्र । तसु मन नो चितित जाणो थूळ प्रकार, ते ऋजूमित नामे अहम लबिघ विचार ॥८॥ संपूरण मानुष क्षेत्र संज्ञावंत, पंचेन्द्रिय जे छे बातां तंत । सूखम परजायें जाणे सहू परिणाम, ए नवमी किहये विपुळमती शुम नाम ॥९॥ जिण ळबिघ प्रमावें उड़ी जाय आकाश, ते जंघा विद्या चारण ळबिघ प्रकाश । जसु वचन सरापे खिण में खेरूं थाय, ए ळबिघ इग्यारमी आशीवीश कहवाय ॥१०॥ सहु सूखम बादर देखे छोकालोक, ते केवळ ळिंध बारमिये सहू थोक । गणधर पद ळिहये तेरम ळिंध प्रमाण, चवदम ळबिघ करी चवदे पूरव जाण ॥११॥ तीर्थंकर पदवी पामे पनरम ळबिघ, सोळम सुखदाई चक्रवित पद रिद्ध। बळदेव तणो पद ळिहये सतरमी सार, अढारमी आखा बासुदेव विस्तार ॥१२॥ मिसरी घृत क्षीरे मेल्या जेह संवाद, एहवी आहे वाणी उगणीशम परसाद। मिणयो निव मूळे सूत्र अरथ सुविचार, ते कुष्ट कुबुद्ध वीसम ळिंध विचार ॥१३॥ एके पद मणिया आवे पद ळख कोड, इक्वीसमी ळबिघ पचाणु सारणी जोड। एक अरथें करी उपजे अरथ अनेक, बावीसम किहये बीज बुद्ध सुविवेक ॥१४॥

# कपूर हुवे अति ऊजलो

सोलह देश तणी सही रे, दाहक शक्ति बखाण। तेह लबधि तेबी-समी रे, तेजो लेखा जान॥ चतुर नर सुणज्यो ए सुविचार, आगम ने अधिकार वारू लबधि विचार॥ च॰॥ १५॥ चबद पूरवधर सुनि वरू रे, उपजतां सन्देह। रूप नबो रचि मोकले रे, लबधि आहारक एह॥ च॰ १६॥ तेजो लेख्या अगन नी रे, उपशमवा जलधार। मोटी लबधि पचवीसमी रे, शीतो लेख्या सार॥ च॰ १७॥ जेन सुक्ति सूं विकूरवे रे, विविध प्रकारे रूप। सद्गुरु कहे छवीसमी रे, वैकिय लबधि अनूप॥ च॰ १८॥ एकल पात्रे आदरी रे, जीमाड़े कह लाख। तेह अक्खीण महानसी रे, सत्तावीसमी साख॥ च॰ १९॥ चूरे

सेन चक्कीसनी रे, संघादिक ने काम । तेह पुलाक लबिघ कही रे, अहा-वीसमो नाम ॥ च॰ २०॥ तेज शीत लेक्या बिहू रे, तेम पुलाक विचार । भगवती सूत्र में भाष्तियो रे, ए त्रिंहु नो अधिकार ॥ च॰ २१ ॥ पण्णवणा आहारनी रे, कलप सूत्र गणधार । तीन तीन इक इक मिली रे, बारू आठ विचार ॥ च॰ २२ ॥ प्रश्न व्याकरणे सही रे, बाकी लब्ध्यां वीश । सांभलता सुख ऊपजे रे, दौलत हुए निश दीश ॥ च॰ २३ ॥

#### कलश

संवत्\* सतरे से छवीसें, मेरु तेरस दिन भले। श्री नगर सुखकर लूणकरणसर, आदि जिन सुपासा उले॥ वाचना चारज सुगुरु सानिघ, विजय हरख विलास ए। श्री धर्म वर्द्धन स्तवन भणतां, प्रगट ज्ञान प्रकास ए॥२८॥

# चतुर्दश पूर्व चैत्यवन्दन

पहले पद उत्पाद दूजो आग्रायणि जाणे, तीजो वीर्यवाद चौथो अस्तिनास्ति बखाणें । नारगरयण पंचम पूर्व छठे सत्य सुहायो, सप्तम आत्म अष्टम कर्मवाद कहायो ॥१॥ प्रत्याख्यान नवम विद्याप्रवाद दशमें, ग्यारम नाम कल्याण प्राणायु बारम इसमें । क्रिया विशाल तेरमो ए विन्दु-सार चौदमो जाण, इनको नित उठ वन्दना पामें सूरज कल्याण ॥२॥

# चतुर्दश पूर्व तप स्तवन

जिनवर श्री वर्द्धमान चरम तीर्थंकर, प्रह उठी प्रणमूं मुदा ए। श्रुतधर श्री गणधार, सूरि शिरोमणी नमतां नव निधि सम्पदा ए॥१॥ चवदे पूरब नाम, सूत्रे पूजुवा वीर जिनन्दे माखिया ए। ते हिव सुगुरु पसाय, वरण-विस्यूं इहां आगममें जिम उपिदस्या ए॥२॥ पहिला पूर्व उत्पाद, हुजो आग्रायणी वीर्यवाद तीजो नमूं ए। अस्ति नास्ति प्रवाद सत्ता जानिये, नारग रयण पंचम गिणूं ए॥३॥ छहो सत्यप्रवाद सत्तम आतम कर्म प्रवाद

<sup>\*</sup> यह स्तवन १७२६ में श्री धर्म वर्द्धन जी महाराज ने बनाया है।

是这个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是不是不是,我们是不是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是

अहम गिणो ए। प्रत्याख्यान प्रवाद नामें नवम, विद्या प्रवाद दशमो कह्यो ए॥४॥ इग्यारम नाम कल्याण प्राणायु बारमो क्रिया विशाल तेरम भणो ए। विन्दुसार इण नाम चवदे ए कह्या, शास्त्र थकी मैं संप्रह्या ए॥५॥

#### ॥ श्री विमलाचल शिर तलो ॥

उत्पाद पूर्व सोहामणो, कोटी पद परिमाण। षट् भाव प्रगट छे ते जहां त्रिपदी भाव विनाण ॥६॥ सर्व द्रव्य पर्याय तणों, जीव विशेष प्रमाण। दुजो पूर्व आग्रायणी छिन्नूं लख पद जाण ॥७॥ पद लख सत्तर जेहनी संख्या परए एह, वीर्य्य प्रबलता जीवनी माखो तीजे तेह ॥८॥ चौथे पूर्व जे कह्यो अस्ति नास्ति प्रवाद, पद संख्या साठ लाखनी सममंगी स्याद्वाद ॥९॥ ग्यान प्रवाद पद पांचमों, सूत्रे आण्यो जोड । मत्यादिक पण भेदस्ं पद संख्या इक कोड ॥१०॥ सत्यप्रवाद छहा कहूं भाखं सत्य स्वरूप । संख्या पद इक कोडनी भाखी आगम अनूप ॥११॥ नित्यानित्य पणो इहां आतम द्रव्य स्वभाव । छव्वीस पद् कोड जेहना सूत्रे आण्या भाव ॥१२॥ कर्म प्रवाद तणों हिये प्रगट पणें अधिकार । लाख असी पद जेहना कोडी इग निरधार ॥१३॥ नवमों पूर्व कहूं हिवे नामे प्रत्याख्यान । लाख चौरासी जेहना पद संख्या चित आन ॥१४॥ अतिशय गुण संयुत भणी साधन साध्य निदान । विद्या अनूपम सातसौ कोडी बरस छख जान ॥ १५ ॥ कल्याण नाम इग्यारमो, छव्वीस कोड प्रमाण । ज्योतिष शास्त्र विचारणा चौविह देव कल्याण ॥१६॥ प्राणायु पद बारमो, छप्पन लख इग कोड । प्राण निरोधन जे किया शास्त्रें आण्यो जोड़ ॥१७॥ क्षायिकादिक जे किया छन्द किया सुविशाल। पद संख्या नव कोडनी तेरमी किया विशाल ॥१८॥ लोकसार विन्दु चवदमो नामें अरथ निहाल। पद संख्या इग कोडनी लाख पचवीस सम्माल ॥१९॥ लोक प्रत्यक्ष देखन भणी संख्या गज परिमाण । सोले सहस अरु तीनसौ और तयासी जाण ॥२०॥ पूरब संख्या ए कही गुणमाला थी देख । आगे धुधजन साधज्यो बाकी देश विशेष ॥२१॥

## ॥ बीर जिनेसर उपदिसे ॥

सूत्र गूथें गणधरा, अरथें अरिहन्त भाखे रे। ते श्रुतज्ञान नमूं सदा पाप तिमिर जिम नासे रे ॥२२॥ बाणी रे जिणंद नी, सुणज्यो चित्ते हित आणी रे । तत्त्व रमणता अनुसरे सम्पूरणगुण खानी रे ॥२३॥ विषय कषाय तजी करी ज्ञान भगत उरधारी रे । विधि संयुत जिन मन्दिरे प्रभु मुख पास जुहारी रे ॥२४॥ तप जप संयम आदरी श्री श्रुतज्ञान निघानो रे । सद्गुरु चरण नमी करी संवर जोग प्रधानो रे ॥२५॥ अक्षत लेई ऊजला गहुंली सुन्दर कीजे रे। नाण दंसण चारित्र नी ढिगली तीन धरीजे रे ॥२६॥ चवद पूर्व वत इण परे सुगुरु संजोगे लेई रे। विधि सूं पुस्तक पूजिये. चित्त अति आदर देई रे ॥२७॥ इम तप संपूरण थयां ऊजमणो हिव कीजे रे। घर सार्रू धन खरचने नरभव लाहो लीजे रे ॥२८॥ पूठा परत विटांगणा पूर्व नाम प्रमाणो रे । नवकर वाली कोथली लेखण ठवणी जाणो रे ॥२९॥ देहरे देव जुहारने, आरतीमंगल कीजे रे। स्नात्र पूजा विल साचवी, तत्त्व सुधारस पीजे रे ॥३०॥ इण पर तप आराधतां, दुरगति कारण छेदे रे । चवद रज्जु शिरोमणी, जीव अक्षय गति वेदे रे ॥१०॥ तप आराधन विधि भणी, आगम वचने जोई रे। भवियण पिण तुम आदरो, ज्यूं भव भ्रमण न होई रे ॥३१॥

#### कलश

इम सयल सुखकर गच्छ खरतर, तपे रिव जिम क्रांत ए। सौभाग्य सूरि सुणिंद इण पर, कह्यो पूर्व वृतान्त ए॥ संवत अठारे वरस छिन्नूं, नगर श्री वालू चरे। ए स्तवन भणतां श्रवण सुणतां, सयल मन वंछित फले ॥३२॥

चतुर्दश पूर्व स्तुति

चौदह पूर्व जिनेश्वर, भारव्या बारम्बार। गणधर पटघारी, धारया हृदय मझार ॥ तपस्या इनकी करिये, गुणकर आतम जान । शुघ मनसे सेवो, "सूरज" गुणमणि खान ॥१॥

# तिलक तपस्या का स्तवन

शासन देवी शारदा वाणी सुघारस वेल । बालक हित भनि बकसिये, सुयुद्धि सुरङ्गी रेल ॥१॥ नवम अंग जिन पूजतां, मन लहि शुभ परिणाम । तप तिलके फल पामिये, दवदंती गुण ठाम ॥२॥

## ( वीर जिणेसर उपदिसे )

कमला जिम कुंडल पुरे, भुजबल नरपित मीमो रे। पदम नी पदम सुवास ना, खेत गज स्वप्ने नीमो रे॥ प०१॥ परतच्छ फल ए पुण्य ना, प्रसवी सुता पूरे मासे रे। दवदंती नाम दीपतो, गुणमणि बुद्धि प्रकासे रे॥ प०२॥ चौसठ कला विचक्षणा, रूप गुणें करि रंमा रे। देवगुरु धर्म दीपावती, व्रतधारी दृढ़ बंमा रे॥ प०३॥ प्रतिमा पूजे शांति नी, देवें दीधी त्रिकालो रे। मात पिता प्रमोद सूं, स्वयंबर वर मालो रे॥प०॥। उवझायाधिप श्री निषध नो, नल लिखियो निलाडे रे। आनन्द सूं पथ आवतां, पूरव पुण्य उघाडें रे॥ प०५॥ मज्झम रयणी तम भरी, मधुर वकुंत इहां वन में रे। मणि भाले तेज दिन मणी, जाग्रत देखी अहो मन में रे॥ प०६॥ ज्ञानधरी गुरु कोइ मिले, पूछिये एह प्रसन्नो रे। कर्म वले मुनि आविया, परीसह जीत मदन्नो रे॥ प०७॥ पंच जीत पंच पालतां, टालता दुस्सह सबला रे। संजम शुद्ध संभालतां, उद्यम शिवसुख कमला रे॥ प०८॥

### ॥ दोहा ॥

मणि तेजें मुनि तरु ठवे, रथ थकी स्त्री भरतार । देवे तीन प्रदक्षिणा, विधिसूं चरण जुहार ॥९॥ देशना सुण पावन थया, ज्ञान सुधारस पाय । को तप परभव तिलक है, कहिये श्री मुनिराय ॥१०॥

# (भरत भाव सूं ए)

मधुर स्वरे मुनिवर कहे ए, ज्ञानी गुरु सुपसाय ए, दीपक सहु लोक ना ए। कर्म शुमाशुम परमवे ए, इह भव फल निपजाय, करम गति वंकडी ए॥११॥ ओहि नाण भव प्रागनो ए, नृप सुने निरमल भाव

समिकत सहायो ए। घर्मवती को नृप वधु ए, जाण्यो है तत्त्व प्रस्ताव साची जिन वांचना ए॥१२॥ चौथ प्रमुख नृप चंपसूं ए, किरिया शुद्ध करी एह मले चित मावसूं ए। नवांग पूजा तिलक सूं ए, चाढ़े जिन चौवीस रयण कंचण चढ्या ए॥१३॥ तिलक तिलक सें पामियो ए, समिकत एह सतीस जनम सफलो गिणो ए। भगवन तप विधि भाखिये ए, नल कहें बोध करीस, पीहर षट् काय ना ए॥१४॥ आदिनाथ अरिहंत ना ए षट् उपवास कहीस, त्री चौवीहारसूं ए। चौथ दोय जिन वीर ना ए, अजितादिक बाबीस आणा गुरु शिर वही ए॥१५॥ पोषध त्रीस तीने थया ए, पूजन तिलक चढ़ाय तारक जगदीसने ए। उद्यापन संघ मित्तसूं ए, जन्म सफल नर राय, सूधे मन साधिये ए॥१६॥ सुन वाणी समिकत प्रहें ए, पय प्रणमी गुरु वीर चित्त उमाहियो ए। इण पर जे भिव आदरें ए थाये चरम शरीर, मूल सुख शासतो ए॥१७॥

#### कलश

श्री शांति दाता त्रिजग त्राता, भविक ध्याता सुखकरा । इम सतीय साध्यो तप आराध्यो, सुजस वाध्यो शिवधरा ॥ आगमे भाखे सुरीय साखे, सुगुरु भाखे सुण थया । शुद्ध ध्याने भविक भावें, विजय विमल जिनवर कह्या ॥१८॥

# सोलिये तप का स्तवन

वीर जिनेसर भासियो रे छाछ, सहु व्रत में सिरताज भिव प्राणी रे। कषाय गंजन तप आदरो रे छाछ, इणथी पातिक जाय।। भा॰ वी॰ १॥ कोड वरस तप आदरे रे छाछ, कोघ गमावे फछ तास। मान करे जे प्राणियां रे छाछ, ते जग में न सुद्दाय।। भ॰ वी २॥ व्रत में माया आदरी रे छाछ, स्त्रीपणो पायो मिक्छनाथ। रूप पराव्रत कीया घणा रे छाछ, आषाढ़ भूति गणिका साथ।। भ॰ वी॰ ३॥ चार कषाय छे मूछगारे छाछ, उत्तम सोछे भेद। इम भव भव भमतो थको रे छाछ, जीव पामे बहु खेद।। भ॰ वी॰ ४॥ एकासण व्रत जे करे रे छाछ, छाख वरस दु:ख हाण।

नीवी वंत दुजो कह्यों रे लाल, ए घारों जिनवर वाण ॥ म॰ वी ५ ॥ आम्बिल नो फल बहु कह्यों रे लाल, उपजे लबिंघ अपार । उपवास करतां भावसूं रे लाल, पामें भव नो पार ॥ भ॰ वी॰ ६ ॥ इम दिन सोले तप करों रे लाल, पूरण वत ए थाय । देव गुरू पूजा करें रे लाल, मन वंछित फल पाय ॥ नर सुर ऋष्टि पिण भोगवें रे लाल, निश्चय सुगति जाय ॥ भ॰ वी॰ ७ ॥

#### उपधान तप स्तवन

श्री महावीर घरम परकासे, बैठी परषद बार जी। अमृत वचन सुनी अित मीठा, पामें हरख अपार जी ॥१॥ सुनो सुनो रे श्रावक उपघान वह्या विन किम सूझे नवकार जी। उत्तराध्ययन बहुश्रुत अध्ययने, एह भण्यो अधिकार जी॥ सुनो॰ २॥ महानिशीध सिन्दान्त मांहे पिण, उपघान तप विस्तारें जी। अनुक्रम शुद्ध परस्पर दीसे, सुविहित गच्छ आचारें जी॥ सुनो॰ ३॥ तप उपघान वह्यां बिन किरिया, तुच्छ अलप फल जान जी। जे उपघान वह्यां नरनारी तेह नो जनम प्रमाण जी॥ सुनो॰ ४॥ तप उपघान कह्यो सिन्दान्ते, जो निव मानें जेह जी। अरिहन्त देव नी आण विराघे, भमस्ये भव भव तेह जी॥ सुनो॰ ५॥ अघड्या घाट समा नरनारी, बिन उपघानें होय जी। किरिया करतां आदेश निरदेश, काम सरें नहीं कोय जी॥ सुनो॰ ६॥ इक घेदर ने खांडे भरियो, अतिघणो मीठो थाय जी। एक श्रावक उपघान वहे तो, घनघन ते कहिवाय जी॥ सुनो॰ ७॥

#### ॥ ढाल ॥

नवकार तणो तप पहिलो वीसड जाण, इरिया वहिनो तप बीजो वीसड आण । इण विहु उपधाने निश्चय नाण मंडाण, बारे उपवास गुरु मुख सेवे वाण ॥ सुनो॰ ८ ॥ पैंतीसड़ त्रीजो णमुत्युणं उपधान, त्रिण वायण उगणीस तप उपवास प्रधान । अरिहंत चेई तप चौथो चौकड एह, उपवास अढ़ाई वाण एक गुण गेह ॥ ९ ॥ पांचमो लोगस्स तप अहावीसड़

नाम, साढ़ा पनरह उपवास वायण त्रिण ठाम । पुक्खर वरदी तप छड़ो छक्कड सार, साढ़ा त्रण उपवासे वाण एक सुविचार ॥ १० ॥ सिद्धाणं षुद्धाणं सातमो उपधान माल, उपवास करे इक चौविहार तत्काल । एक वाणि करे विल गुरु मुख सरस रसाल, गछनायक पासे पहरे माल विशाल ॥ ११ ॥ माल पहरण अवसर आणी मन उछरंग, घरे सारूं वारूं खरचे धन बहु भंग । अति उच्छवं कीजे राती जोगो दिल खोल, गीत गान गवावे पावे अति रंगरोल ॥१२॥

#### ॥ ढाल ॥

ए साते उपधान विधि सो जे बहे ते सूधी किरिया करे ए। खिण न करे परमाद, जीव जतन करइ पूजि पूजि पगलां भरे ए॥१३॥ न करे कोध कषाय हम हम हसें नहीं मरम केह नो निव कहे ए। नाणे घर नी मोह उत्कृष्टी करे, साधुतणी रहनी रहे ए॥१४॥ पहुर सीम सिज्झाय,करि पोरिसि भणी ऊंचे स्वर बोले नहीं ए। मन मांहें भावे एम, धन धन ए दिन, नरभव मांहि सफल सही ए॥१५॥ जे साते उपधान, विधिसे तीविहे पहिरे माल सोहामणी ए। तेहनी किरिया शुद्ध, बहु फलदायक करम निर्जरा अति घणी ए॥१६॥ परभव पामें शुद्धि, देवतणां सुख बत्तीस बद्ध नाटक पडे ए। पावे लील विलास अनुक्रम, शिवसुख चढ़ती पदवी जे चढ़े॥१७॥

#### कलश

इम बीर जिनवर भुवन दिनयर मात त्रिसला नन्द नो । उपधान नां फल कहे उत्तम भवियजन आणंदनो । जिनचन्द युग परधान सद्गुरु सकलचन्द भुनीसरो । तसु सीस वाचक समय सुन्दर भणे वंखित सुखकरो ॥ १८ ॥

# पैंतालीस आगम स्तवन

चौवीसे श्री तीर्थपति, नमूं देव अरिहंत । अर्थ प्रकाशे गण पुर, द्वादश अंग महंत ॥१॥ त्रिपदि लिह गणपति रचे, सूत्र अर्थ संयोग। uttettttttttttttttt

本本人的表示,是一个人的人,是是一个人的人的人,是一个人,是一个人,是是一个人的,我们是一个人,我们是一个人的人的,我们是一个人的人的人的,我们也是一个人的人的人

अक्षर रूपे सारदा, प्रणमूं त्रिकरण योग ॥२॥ टीका करतां जगत्गुरु, सूत्र करे गणधार । पंचागी युत विस्तरे, नय निक्षेप विस्तार ॥३॥ दृषम काल दुर्मिक्ष में, भूले बारम अंग । कंठ पाठ से लिखित कर, रचना रची अमंग ॥४॥ खंदिल अरु देवड्डि गणि, आचारज सय पंच । चौरासी आगम लिखे, कोटि प्रन्थ तज खंच ॥५॥ काल दोष से अब मिले, आगम पैतालीस । ताको सुनि विवरण करे, माने बिसवा बीस ॥६॥

# ( जगगुरु त्रिशला नंदजी )

आचारांग पहिलो कह्यो जी, मुनि आचार विचार । स्यगडांग दृजो अछे जी, षट मत दर्शन सार ॥ जगत्गुरु भाखे वीर जिनंद ॥७॥ दस ठाणा ठाणांगमे जी, समवायांग संख्यात । सहस छतीस भला प्रशन जी, भगवई अंग विख्यात ॥ ज॰ ८ ॥ धर्म कथा ज्ञाता भणी जी, दस श्रावक व्रत धार । दसाउपासक सातमो जी, अंग कह्यो निरधार ॥ ज॰ ९ ॥ अंतगड केवली जे थया जी, वरणन अष्टम अंग । पंचानुत्तर जे गया जी, अणुत्तरो ववाई चंग ॥ ज॰ १० ॥ अंगुप्टादिक प्रश्नो जी, प्रश्न व्याकरण नाम । सुख दुःखना फल भाखिया जी, सूत्र विपाके ताम ॥ ज॰ ११ ॥ अठारे सहस आचारांगमें जी, पद संख्या परिमाण । वर्ण संख्या ते पद हुवे जी, ठाण दुगुण सब जाण ॥ ज॰ १२ ॥ उववाई ऊपांगमें जी, कोणिक अंबड रूप । वर्णन नगरी आदि दे जी, सांमल भविजन चूप ॥ ज॰ १३ ॥ सूरियाम पूजा करी जी, जिन प्रति मानव रंग । द्रव्य भाव बिहुं भेदसूं जी, राय प्रश्नी चित चंग ॥ ज॰ १४ ॥ जीव तणो अभिगम सही जी, विजयदेव प्रस्ताव । जीवामिगम तीजो कह्यो जी, सुर कृति बहुविध भाव ॥ज०१५॥ पन्नवणा में जान ज्यो जी, जीवा जीव विचार । जम्बूद्वीपनी वर्णना जी, नाम थकी निरघार ॥ ज॰ १६॥ सूरचन्द्र विग्रह गती जी, पन्नित विहुं जान । कप्पिया कप्प वर्डिसया जी, पुष्फिया नाम वखान ॥ ज॰ १७ ॥ पुष्फ चूलिया जाणिये जी, बिह्न दशा इण नाम । नामथी अर्थ पिछाणि ज्ये जी, सांभलता सुखधाम ॥ ज॰ १८ ॥

## ( ख्याळी लाल अणवट रंग लागो )

छेद तणा प्रायश्चितना जी, छेद छए ए जान । वृहत्कल्प विवहार में जी, भाख्यो भगवंत ज्ञान ॥ सुज्ञानी लाल इणसूं नित राचो । राचो राचो रे भविक, दिलदार इण सूं नित राचो ॥ सुज्ञा॰ १९॥ महा निषीथे भाखियो जी, जिन पूजा बिहुं भेद । श्रावक द्रव्ये भाव सूं जी, मुनिवर भाव उमेद ॥ सुज्ञा॰ २० ॥ जीत कल्प विल निसीय छे जी, और दशा श्रुतस्कंघ । दश पयन्ना जाणिये जी, चौसरणसंथार प्रबंध ॥ सुज्ञा॰ २१ ॥ तंडुल वयाली चंदाविज्झया, गणविद्या अभिधान । देवविज्झया वीर थुवो जी, गच्छाचार निधान ॥ सुज्ञा॰ २२ ॥ ज्योतिष करण्ड महा पच्चक्खाण जी, चार सूत्र छे मूल । आवश्यक दशवै कालिक जी, उत्तरा ध्ययन अमूल ॥ सुज्ञा॰ २३ ॥ चारे अनुयोगे करी जी, रचना सूत्रे जान । तेह न्याय निक्षेप थी जी, अनुयोग द्वार प्रधान ॥ सुज्ञा॰ २४ ॥ द्रव्यानुयोग छए द्रव्य नी जी, चर्चा विधि विस्तार। चरण करन अनुयोग में जी, मुनि श्रावक आचार ॥ सुज्ञा॰ २५ ॥ गणतानुयोग गणना करी जी, पृथ्वी निरी विमाण । वर्ग मूळ धन मूळ थी जी, जानो चतुर सुजान ॥ सुज्ञा० २६॥ धर्म कथा अनुयोग में जी, धर्म कथा दृष्टान्त । ए चारों विस्तारिया जी, पैतालीस सिद्धान्त ॥ सुन्न॰ २७ ॥

# ( सांगानेर विराजे )

सुन सुन गौतम वाणी, इस वीर वन्दे गुणखाणी रे। भवियां आगमसूं मन लावो, मन कल्पित बात न गावो रे॥ भ० २८॥ नंदी सूत्र चिर नन्दो, यामें पंच ज्ञान ने वंदो रे। ज्ञानना भेद वखाण्या, मित अहावीसे आण्या रे॥ भ० २९॥ श्रुत चवदे वीसां भेद ए, मिध्यातम ने छेदे रे। अविध छे असंख्य प्रकारे, मन पर्यव दुय भेद धारे रे॥ भ० २०॥ केवल एक प्रकासे, ए सब विधिनंदी भासे। एतो सहु आगमनी नूंद, स्याद्वाद भंगनी बून्द रे॥ भ० ३१॥ अंग उपांग नी टीका, कत्ती ने नमूं निरमीका रे। प्रथम शीलां-गाचारी, श्री अमयदेव बिलहारी रे॥ भ० ३२॥ मलयगिरि गुरु स्वामी, इत्यादिक ने सिर नामी रे। सामान्य विशेषे माखी, निश्चय व्यवहार छे साखी रे॥ भ॰ ३३॥ उत्सर्ग वचन छे केइ, अपवाद वचन ने छेइ रे। इक मन सूं आराधो, मन बंछित सगला साधो रे॥ भ॰ ३४॥ (मंगल कमला कंद ए)

पैतालीस आगम तणी ए, हिव तप विधि सुणज्यो हित भणी ए। दुज पांचम एकादशी ए, ज्ञान तिथी तप थी कर्म जाय खसी ए॥३५॥ शक्ति छते उपवास ए, आंबिल नीवी थी उल्लास ए। एकासण अथवा करे ए, एम पैतालीस दिन आचार ए॥३६॥ जाप करे दो हजार ए, देव बंदन पूजन सार ए। प्रति क्रमण करे दोनूं टंक ए, आगम सुणे अर्थ निसंक ए॥३०॥ ऊजमणो हित चित्त करे ए, गुरु भक्ति चित्त सूं आदरे ए। भक्ति करे साहमी तणी ए, जे पढ़े पढ़ावे ते भणी ए॥३८॥ अन्न वस्त्र पुस्तक करे दान ए, तिण मनुष्य जनम परिमाण ए। ते पामें श्रुत ज्ञान ए, कम थी लहे पद निरवाण ए॥३९॥

#### कलश

शुभ नंद सर निधि चन्द्र वरसे\*, माघ सुदि पंचिम दिने। वर नयर बीकानेर सुन्दर, बृहत्खरतर गण घणे।। गणधार कीर्ति सुरिंद पाठक, राम गणि ऋदि सार ए। इम करिय स्तवना सुय महोदय, सदा जय जयकार ए।।१०॥

पैंतालिस आगम का गुणना

( इग्यारे अंग )

१ श्री आचारांग जी सूत्राय नमः। २ श्री सुयगडांग जी सूत्राय नमः। ३ श्री ठाणांग जी सूत्राय नमः। ४ श्री समवायांग जी सूत्राय नमः। ५ श्री भगवती जी सूत्राय नमः। ६ श्री ज्ञाता धर्म जी सूत्राय नमः। ७ श्री उपासगदशा जी सूत्राय नमः। ८ श्री अंत गडदशा जी सूत्राय नमः। ९ श्री अणुत्तरो ववाइ जी सूत्राय नमः। १० श्री प्रश्न व्याकरण जी सूत्राय नमः। ११ श्री विपाक जी सूत्राय नमः।

\* यह स्तवन १६५६ में उपाध्याय रामळाळ जी गणी ने बनाया है।

## (बारह-उपांगों के नाम)

१ श्री उववाई जी सूत्राय नमः। २ श्री रायपसेणी जी सूत्राय नमः। ३ श्री जिवामिगम जी सूत्राय नमः। ४ श्री पण्णवणा जी सूत्राय नमः। ५ त्री जम्बु द्वीप पण्णित्त जी सूत्राय नमः। ६ श्री चन्द्र पण्णित्त जी सूत्राय नमः। ७ श्री सूर पण्णित्तजी सूत्राय नमः। ८ श्रीकिप्पयाजी सूत्राय नमः। ९ श्री कप्पविंडिसिया जी सूत्राय नमः। १० श्री पुष्फिया जी सूत्राय नमः। ११ श्री विद्ध दसा जी सूत्राय नमः। ११ श्री विद्ध दसा जी सूत्राय नमः।

#### ॥ ग्यारह अंग ॥

१—आचारांग जी सूत्र में विशेष करके साधुओं के आचारों का वर्णन ह। २—सुय गढांग जी सूत्र में घट् दर्शनों का खण्डन और जैन धर्म का मण्डन है। ३—ठाणांग जी सूत्र में दराठाणे हैं हर एक ठाणे में एक एक चीज का वर्णन है। ४—समवायांग जी सूत्र में पांच सम वायों का वर्णन है। ४—भगवती जी सूत्र में गौतम स्वामी के प्रश्न और भगवान महावीर स्वामी का उत्तर। ६—ज्ञाता जी सूत्र में कथायें और द्रौपदी की पूजा का वर्णन है। ७—उपा-शक दशा जी सूत्र में दश आवकों का वर्णन है। ८—अन्तगढ दशा जी सूत्र में अन्त समय में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जाने वाले जीवों का वर्णन है। ६—अनुत्तरोव वाई जी सूत्रमें काकन्दी के धन्ना जी की तपस्या का वर्णन है। १०—प्रश्न व्याकरण जी सूत्र में आश्रव द्वार और संवर द्वार का वर्णन है। ११—कर्म विपाक जी सूत्र में दश दुःख पाकर और दश सुख पाकर मोक्ष जाने वाले जीवों का वर्णन है।

## ॥ बारह उपांग ॥

१—खवाइ जी सूत्र में कोणिक, नगरी का वर्णन है। २—जीवाभिगम जीं सूत्र में जीव अजव का विचार है। ४—जम्मु द्वीप पण्णित्तमें जम्मु द्वीप का वर्णन है। ४—जन्द पण्णित्त में चन्द्र आदि ज्योतिष देवों का वर्णन है। ६—सूर पण्णित्त में भी ज्योतिष का वर्णन है। ७—निरियाविष्ठभाजी में चेडाराजा और कोणिक राजा की छड़ाई का वणन है। ८—कप्पविद्धिया जी में पद्मकुमार आदि दश भाइयों के देवलोक जाने का वर्णन है। ६—पुष्किया जी में चन्द्र, सूर्य देवों का वर्णन है। १०—पुष्किया जी में चन्द्र, सूर्य देवों का वर्णन है। १०—पुष्क चूलिया में श्री देवी आदि दश देवियों का वर्णन है। ११—विष्ट्दशा में निसह आदि बारह भाइयों का वर्णन है। १२—रायपसेणी में केशी स्वामी और प्रदेशी राजा का वर्णन है।

# ( छः छेद का नाम गुणना )

१ श्री व्यवहार छेदजी सूत्राय नमः। २ श्रीवृहत्कल्पजी सूत्राय नमः। ३ श्री दशाश्रुत स्कंध जी सूत्राय नमः। १ श्री निषीय जी सूत्राय नमः। ५ श्री महानिषीय जी सूत्राय नमः। ६ श्री जीत कल्प जी सूत्राय नमंः। ॥ दस पयन्ना नाम गुणना॥

१ चउसरण पड्ण्णा जी सूत्राय नमः। २ संथार पड्ण्णा जी सूत्राय नमः। ३ श्री तंबुल पड्ण्णा जी सूत्राय नमः। ४ श्री चंदा विज्ञिया जी सूत्राय नमः। ५ श्री गण विज्ञिया जी सूत्राय नमः। ६ श्री देव विज्ञिया जी सूत्राय नमः। ७ श्री वीर थुवो जी सूत्राय नमः। ८ श्री गच्छाचार जी सूत्राय नमः। ९ श्री ज्योतिष्करण्ड जी सूत्राय नमः। १० श्री महा पच्चक्खाण जी सूत्राय नमः।

## ॥ मूल सूत्र के नाम का गुणना ॥

१ श्री आवश्यक जी सूत्राय नमः। २ श्री उत्तराध्ययन जी सूत्राय नमः। ३ श्री ओघनिर्युक्ति जी सूत्राय नमः। ४ श्री दशवैकालिक जी सूत्राय नमः।

# १ श्रीअनुयोग द्वारजी सूत्राय नमः । २ श्रीनन्दी सूत्रजी सूत्रायनमः। गणधर तपस्या गुणना

१ श्री इन्द्रभृति जी गणधराय नमः। २ श्री अग्निभृति जी गणधराय नमः। ३ श्री वायुभृति जी गणधराय नमः। ४ श्री व्यक्तभृति जी गणधराय नमः। ५ श्री सुधर्मा खामी जी गणधराय नमः। ६ श्री मण्डित स्वामी जी गणधराय नमः। ७ श्री मौर्य्य पुत्र जी गणधराय नमः। ८ श्री अकम्पित जी गणधराय नमः। ९ श्री अचल जी गणधराय नमः। १० श्री मेतार्य्य जी गणधराय नमः। ११ श्री प्रभव जी गणधराय नमः।

#### नवकार माहात्म्य

( छंद )

मुख कारण भवियण, समरो नित नवकार । जिन शासन आगम,

चवदे पूरब सार ॥ इन मंत्र नि महिमा, कहतां लहुं न पार । सुरतरु जिम चिंतित, वंछित फल दातार ॥१॥ सुर दानव मानव, सेव करें कर जोड । भू मंडल विचरे, तारे भवियण कोड ॥ सुर छंदे विलसे, अतिशय जास अनन्त । पहिले पद निमये, अरिगंजन अरिहंत ॥२॥ जे पनरे भेदें सिद्ध थया भगवंत । पंचिम गति पहुंता, अष्ट करम करि अंत ॥ कल अकल सरूपी, पंचानंतक जेह । सिद्धना पय प्रणमूं, बीजे पद विल एह ॥३॥ गच्छभार धुरंघर, सुन्दर राशिहर सोम । कर शारण वारण, गुण छत्तीसे तोम ॥ श्रुत जाण शिरोमणि, सागर जेम गंभीर। तीजे पद निमये, आचारज गुण धीर ॥४॥ श्रुतधर गुण आगम, सूत्र भणावे सार। तप विध संयोगे, भाखे अरथ विचार ॥ मुनिवर गुण युक्ता, ते कहिये उवझाय। चौथे पद निमये, अहनिशि तेह ना पाय ॥५॥ पंचाश्रव टाले, पाले पंचा चार । तपसी गुणधारी, वारी विषय विकार ॥ त्रस थावर पीहर लोक मांहि ते साध । त्रिविधे ते प्रणमूं, परमारथ इन लाध ॥६॥ अरि हरि करि साइण, डाइण भूत वेताल । सब पाप पणासे, विलसे मंगल माल ॥ इम समरचां संकट, दूर टले तत्काल । जंपे जिण गुण इम, सुरवर सीस रसाल ॥७॥

# नंदीश्वर द्वीप स्तवन

नंदीसर बावन जिनालय, शास्त्रता चौमुख सोहे रे। ऋषभानन चंद्रानन वारिषेण, वर्द्धमान मन मोहे रे॥ नं० १॥ आठमो दीप नंदीसर अद्भुत, वलयाकार विराजे रे। तेहने मध्ये चहुं दिशि शोभित, अंजन गिरिवर छाजे रे॥ नं० २॥ जोयण सहस चौरासी ऊंचा, ऊंच पने अभिरामा रे। मूले प्रथुल सहस दस जोयण, उवरी सहस इक स्थामा रे॥ नं० ३॥ ते ऊपर प्रासाद प्रभू ना, अति उत्तंग उदारा रे। साधू विद्या जंघा चारण, वांदे विविध प्रकारा रे॥ नं० ४॥ चैस चैस इक सौ चौवीस, बिंब संख्या सब दाखी रे। ध्यावो सेवो भविजन भगतें, सुध आगम कर साखी रे॥ नं० ५॥ ऊंच पणे सहु जोयण

वहत्तर, सौ जोयण आयामा रे। पिहुल पणे पचास जोयण ना, प्रभु प्रासाद सुठामा रे ॥ नं॰ ६ ॥ धनुष पांच से आयत प्रमु नी, विविध रतनमई काया रे। जिन कल्याणक उच्छव करवा, सुरपति भक्तें आया रे ॥ नं॰ ७ ॥ अंजन अंजनगिरि चहुं उबरे, चौमुख चार विशाला रे । वाव वाव विच इक इक पर्वत, राजत रंग रसाला रे ॥ नं॰ ८ ॥ चौसठ सहस जोयण उत्तंगे, दस सहस सत पिहुला रे । चिहूं दिसि सोल सहस द्धिमुखिगिरि, तिहां प्रासाद सुविमला रे ॥ नं॰ ९ ॥ वावनें अंतर विदिशें, रतिकर पर्वत रूडा रे। दोय दोय संख्या जगदीशें, कह्या नहीं ए कूडा रे ॥ नं॰ १० ॥ जोयण सहस मांन दस ऊंचा, दस दस सहस विस्तारा रे । झह्वरि सम संठाण जगत्गुरु, निश्चय ए निरघारचा रे ॥ नं॰ ११ ॥ तेह ऊपर प्रासाद सतोरण, अंजन गिरि परमाणे रे । जिन पडिमा नी संख्या तेहिज, श्री जिनराज बखाणे रे ॥ नं॰ १२ ॥ इम प्रासाद प्रभू ना बावन, नंदीसर वर दीपे रे । द्रव्य भाव विधि पूजा करतां, मोह महा भट जीते रे ॥ नं १३ ॥ प्रवचन सार उद्धार प्रकरणें, जीवामीगम जाणो रे । इम अधिकार छे थ्रन्थ अनेकें, इहां संका मत आणो रे ॥ नं॰ १४ ॥ जिम सुरपति विरचे तिहां पूजा, ते अनुभव इहां ल्यावो रे । ध्यावो जिम पावो परमातम, जैनचन्द्र गुण गावो रे ॥ नं॰ १५॥

# शासन\* देवी स्तवन

( सरसति शासन बीनवूं रे, सद्गुरु लागूं पाय रे )

शासन देवी आवो नो हमारे घर पाहुनी हो लाल । गढ पर्वतसे ऊतरी रे, हाथ कमल सीस फूल रे । शासन देवी मलिमलि भगत करीपरें रे, शासन देवी आओ खरतर गच्छ पाहुनी हो लाल ॥१॥ सिर पर सोहे फूल डोरे, राखड़ी को अधिक बनाव रे शासन देवी । नाकें बेसून बन 是这个的教育是对外的经验的经验的经验的 计多数工程设计 的现在分词 的复数

अयह स्तवन उद्यापन तपस्यादिमहोत्सव में रात्रि को घर मे जागरण करते समय सम्पूर्ण भजनों से पहले शासन देवी का स्तवन पढ़ा जाता है तथा उसकी पूजन की जाती है। इसके वाद दूसरे स्तवन पढ़े जाते हैं।

statestates to the control of the co

रही रे, चुन्नी को अधिक जड़ाव रे ॥ शासन॰ २ ॥ काने कुंडल जगमगे रे, झम्भक रत्न सजाव रे ॥ शासन॰ ॥ गले में सोहे दुगदुगी रे माला को अधिक प्रभाव रे ॥ शासन॰ ३ ॥ काजल रेख सुहावनी रे, निलवट टीकी छाछ रे ॥ शासन॰ ॥ स्तनपर पहने कांचली रे, गल मोतियन की माल रे ॥ शासन॰ ४ ॥ बांहें बाजुबन्द बोरखा रे, झिमयां को अधिक सजाव रे शासन॰ ॥ हाथे सोहे चूडली रे, गजरा को अधिक जमाव रे ॥ शासन॰ ५ ॥ अंगूठे सोवत आरसी रे, अंगूठी को अधिक प्रयास रे ॥ शासन ॥ पाए सोहे घूघरी रे, अनवट को अधिक दिखाव रे ॥ शासन॰ ६ ॥ करियां पटोला घस मसें रे, ओढन दक्षनी चीर रे ॥ शासन॰ ॥ श्री संघ देवे बेसने रे, श्रावकण्यां लागे पाय रे ॥ शासन॰ ७ ॥ शासन देवी आवे घर आंगने रे, हुआ मंगल उछाह रे ॥ शासन॰ ॥ चोवा चन्दन उबटना रे थारा पखालूं पाए रे ॥ शासन॰ ८ ॥ मोतियां थाल भरी करी रे, शासन देवी को बंधावें रे ॥ शासन॰ ॥ चावल, राधा ऊजला रे । हरिया मूंगा की दाल रे ॥ शासन॰ ९ ॥ पूरी पोऊं सतपुड़ी रे, त्रेपन तीसें थाल रे ॥ शासन॰ ॥ घी भरी उठाऊं टोकनी रे, पापड़ और पकवान रे ॥ शासन॰ १० ॥ खाजा, लाडू लापसी रे, घेबर सुन्दर तैयार रे ॥ शासन० ॥ बासठ, त्रेसठ सालना रे, चौसठ बीर्ड़िया बघार रे ॥ शासन॰ ११ ॥ पुरसन वाली पद्मिनी रे, नेवर नो झंकार रे ॥ शासन॰ ॥ आरण पुरानी ओढ़नी रे, देवें भर भर थाल रे ॥ शासन॰ १२ ॥ गंगा जल भर लाऊं गागरी रे, लेवे चूल्लू चूल्लू पसार रे ॥ शासन॰ ॥ लोंग, डोडा इलायची रे, बिडला पान पचास रे ॥ शासन॰ १३ ॥ श्री संघ वीनवे बांह सूंरे, श्रावक मिल मिल आये रे ॥ शासन॰ ॥ जिन प्रतिमा जिन देहरें रे, मंगल महोच्छव थाये रे ॥ शासन॰ १४॥ पूजा रचें बहु भाव सूं रे, नित नित जागरन उच्छाह रे ॥ शासन॰ ॥ पूजा प्रतिष्ठा महोत्सवे रे, सानिध करज्यो मात रे ॥शासन॰ १५॥

# आलोयण वृद्ध स्तवन

बे करजोड़ी वीनवूं जी, सुनि स्वामी सुविदीत । कूड़ कपट मूंकी करी

जी, बात कहूं आपवीत ॥ १ ॥ कृपानाथ मुझ वीनति अवधार, त्रं समरथ त्रिभुवन घणी जी, मुझने दुस्तर तार ॥ कृ॰ २ ॥ भवसागर ममतां थकां जी, दीठां दुःख अनंत । भाव संयोगे भेटियो जी, भय भंजन भगवंत ॥ कु॰ ३ ॥ जे दुख भांजे आपणा जी, तेहनें कहिये दु:ख। पर दुःख भंजण तूं सुण्यो जी, सेवग ने दो सुक्ख ॥ कृ॰ ४ ॥ आलोयण लीधां पखे जी, जीव रुले संसार । रूपी लक्ष्मणा महासती जी, एह सुणो अधिकार ॥ कु॰ ५ ॥ दूषम काले दोहिलो जी, सूधो गुरु संयोग । परमा-रथ पीछे नहीं जी, गडर प्रवाही लोक ॥ कु॰ ६॥ तिण तुझ आगल आपणा जी, पाप आलोऊं आज । माय बाप आगल बोलतां जी, बालक केही लाज ॥ कु॰ ७ ॥ जिनधर्म जिनधर्म सहु कहें जी, थापे अपणी जो वात । समाचारी जुइ जुई जी, संशय पड्यां मिथ्यात ॥ कु॰ ८ ॥ जाण अजाण पणें करी जी, बोल्या उत्सूत्र बोल । रतने काग उड़ावतां जी, हारचो जनम निठोल ॥ कु॰ ९ ॥ भगवंत माख्यो ते कह्या जी, किहां मुझ करणी एह । गज पाखर खर किम सहें जी, सबल विमासण तेह ॥ कु॰ १०॥ आप परूं पूं आकरो जी, जाणे लोक महंत । पिण न करूं परमादियो जी, मासाहसं दृष्टान्त ॥ कृ॰ ११ ॥ काल अनन्ते मैं लह्या जी, तीन रतन श्रीकार । पिण परमादे पाड़िया जी, किहां जइ करूं पुकार ॥ कृ॰ १२ ॥ जाणूं उत्कृष्टी करूं जी, उद्यत करूंअ विहार । धीरज जीव घरे नहीं जी, पोते बहु संसार ॥ कु॰ १३ ॥ सहज पड्यो मुझ आकरो जी, न गमें भूंड़ी बात । पर निन्दा करतां थकां जी, जाये दिन में रात ॥ कु॰ १४ ॥ किरिया करतां दोहिली जी, आलस आणे जीव । घरम पखे घंदे पड़्यो जी, नरकें करसी रीव ॥ कु॰ १५ ॥ अणहुँता गुण को कहें जी, तो हरखूं निसदीस। को हित सीख भली दिये जी, तो मन आणूं रीस ॥ कु॰ १६ ॥ वाद भणी विद्या भणी जी, पर रंजण उपदेश । मन संवेग धर-चो नहीं जी, किम संसार तरेस ॥ कु॰ १७ ॥ सूत्र सिन्दान्त वखाणतां जी, सुणतां करम विपाक । खिण इक मन मांहे ऊपजे जी, मुझ मरकट वैराग ॥ कृ॰ १८ ॥ त्रिविध त्रिविध कर ऊचरूं जी, भगवंत तुम्ह

हजूर । वार वार भाजूं वली जी, छूटक वारो दुर ॥ कु॰ १९ ॥ आप काज सुख राचतां जी, कीधां आरंभ कोड़ । जयणा न करी जीवनी जी, देव दया पर छोड़ ॥ कृ॰ २० ॥ वचन दोष व्यापक कह्या जी, दाख्यां अनरथ दंड । कूड़ कपट बहु केलवी जी, व्रत कीघां सत खंड ॥ कू॰ २१॥ अणदीधो लीजे तृणो जी, तोही अदत्ता दान । ते दृषण लागा घणा जी, गिणतां नावे ज्ञान ॥ कु॰ २२ ॥ चंचल जीव रहे नहीं जी, राचे रमणी रूप। काम बिडंबन सी कहूं जी, ते तूं जाणे सरूप॥ कु॰ २३॥ माया ममता में पड्यो जी, कीघो अधिको छोम । परिग्रह मेल्यो कारमो जी, न चढ़ी संजम सोभ ॥ कृ॰ २४ ॥ छाग्या मुझ नें छाछचें जी, रात्री भोजन दोष । मैं मन मूक्यो माहरो जी, न धरचो धरम संतोष ॥कृ॰२५॥ इण भव पर भव दृह्व्या जी, जीव चौरासी लाख । ते मुझ मिच्लामि दुक्कडं जी, भगवंत तोरी साख ॥ कु॰ २६ ॥ करमादान पनरे कह्या जी, प्रगट अठारे पाप । जो मैं कीधा ते सहू जी, वकस वकस माइ बाप ॥ कु॰ २७॥ मुझ आधार छे एटलो जी, सरदहणा छे शुद्ध। जिनधर्म मीठो जगत में जी, जिम साकर ने दुग्ध ॥ कु० २८ ॥ ऋषभदेव तूं राजियो जी, सेत्रुंजागिरि सिणगार । पाप आलोयां आपणा जी, कर प्रमु मोरी सार ॥ ऋ॰ २९ ॥ मर्म एह जिनधर्म नो जी, पाप आलोयां जाय । मनसूं मिच्छामि दुक्कडं जी, देतां दुर पुलाय ॥ कु॰ ३० ॥ तूं गति तूं मित तूं घणी जी, तूं साहिब तूं देव। आण धरूं सिर ताहिरी जी, भव भव ताहरी सेव ॥ कु॰ ३१ ॥

#### कलश

इम चढ़िय सेत्रुंजा चरण मेट्या, नाभिनन्दन जिनतणा। कर जोड़ि आदि जिनन्द आगे पाप आलोया आपणां। श्री पूज्य जिनचन्द्र सूरि सद्गुरु प्रथम शिष्य सुजस घणें। गणि सकल चन्द्र सुशिष्य वाचक समय सुन्दर गणि भणें।।३२॥

# आलोयणा स्तवन

#### ॥ सफल संसार नी ॥

ए धन शासन वीर जिनवरतणो, जासु परसाद उपगार शाये घणो। सूत्र सिन्धान्त गुरु मुल थकी सांमली, लहिय समिकत अने विरित लिहिये वली ॥१॥ धर्म नो ध्यान धर तप जप खप करे, जिण थकी जीव संसार सागर तरे। दोष लागा जिके गुरु मुल आलोइये, जीव निर्मल हुए वस्र जिम धोइये ॥२॥ दोष लागे तिके चार ना, धुर थकी नाम ने अरथ ते धारणा। किम ही कारण बसे पाप जे कीजिये, प्रथम ते नाम संकल्प कहीजिये ॥३॥ कीजिये कंदर्ण प्रमुखें करी, दोष तेवीय परमाद संज्ञा घरी। कूदतां गर्वता होय हिंसा जिहां, दर्ण इण नाम करि दोष तीजो तिहां ॥४॥ विणसतां जीव जीवने गिनर करे जिको, चोथो आकुिटया दोष उपजे तिको। अनुक्रमे चार ए, अधिक एक एक थी, दोष घर प्रायच्छित्त लेवे विवेक थी॥५॥

#### ॥ ढाल ॥

## अन्य दिवस कोई मगध आयो पुरन्दर पास ।

पाटी पोथी कवली नवकर वाली जोय, ज्ञान ना उपगरण तणी आसातना की हो होय। जघन्य थी पुरिमड्ड एकासणो आयम्बिल उपवास, अनुक्रम एह आलोयणा सुगुरु बताई तास ॥६॥ एमो खण्डित थाये अथवा किहांई गमाय, तो बिल नवा कराया दोष सहू मिट जाय। थापना अण पिडलेह्यां पुरिमढ़ नो तप धार, गिरतां एकासण नें गणतां चौथ विचार ॥७॥ दर्शन ना अतिचार तिहां पुरमड्ड जघन्य, एकासण आम्बिल अहम चिहुं भेद मन्न। आशातन गुरुदेवनी साहमी सूं अशीति, जघन्य एकासण नी आलोयण चढ़ती रीति ॥८॥ अनन्त काय आरम्म विणास्यां चौथ प्रसिद्ध बीति चउरेन्द्रिय त्रसायां एकासण थी वृद्ध। बहुवीति चौरेन्द्रिय हण्या बीति चउ उपवास संकल्पादि चिहुं विधि दुगुणा दुगुण प्रकास ॥९॥ उद्देही कुलिया बड़ा की डी नगरा भंग, बहुत जलोयां मूक्या दस उपवास प्रसंग।

वमन विरेचन कृमि पातन आम्बिल इक एक जीवाणी ढोलंता दोय उपवास विवेक ॥१०॥ संकल्पादिक एक पंचेन्द्री उपद्रव होइ, दोइ त्रिण आठ दसे उपवासे आलोयण जोइ। बहु पंचेन्द्री उपद्रव छठ अठमे दस बीस, चिहुं प्रकारे चढ़ती आलोयण सुन ले सीस ॥११॥ पंचेन्द्री ने लकड़ी प्रमुखे कीघ प्रहार, एकासण आम्बिल उपवास ने छह विचार। साधु समक्षे लोक समक्षे राज समक्ष, कुड़ा आल दिया दुइ चौथर छठ प्रत्यक्ष ॥१२॥ उपवास दस दण्डायां तेम बीस इक लख असी सहस नवकार गुणो तजि रीस। पख चौमासा बरस लग, इक त्रिण दस उपवास। अधिको क्रोघ करे तो आलोयण नहिं तास ॥१३॥ सुआवड नां दोष कियां गुरु ऊपर रोस, जीव विराधन कीधां बहु असति ने पोस। करिय दुवालस बार हजार गुणो नव-कार, मिच्छामि दुक्कड़ देइ आलोवो वारोबार ॥१४॥

#### ॥ ढाल ॥

# बेकर जोड़ी तांम।

बिन कीधा पच्चक्खाण, बिन दीधां वृन्दना, पिंडकमणा विध पांत रे ए। अणोझा ने असिझाय, तिहां अविधे भण्या, इक इक आम्बिल आचरे ए॥१५॥ गंठसी ने एकत्र, निवि आम्बिल, भांगे आलोयणा इमें ए। एक पांच षट् आठ नवकरवालीय, गुण नवकार अनुक्रमें ए॥१६॥ उपवास भंग उपवास आम्बिल ऊपरां अधिको दण्ड बखाणिये ए। पांचम आठम आदि, मंग कियां बली, फिर ग्रही पातिक हाणीये ए॥१७॥ ऊखल, मूसल, आग चूल्हे, घरिट्टये, दीधे आठम तप करे ए। मांगी सुई दीध, कतरनी छुरी, आम्बिल चढ़तां आदरे ए॥१८॥ जीव करावे युद्ध, रात्री मोजन जल, तिरणो खंलण जुओ ए। पापतणां उपदेश परद्रोह चिन्तव्या, उपवास इक चूजुवा ए॥१९॥ पनरे करमादान, नियम करी मंग, मद्य मांस माखण मण्या ए। आलोयण उपवास, संकप्पादिक, चिहुं मेदें चढ़तां लिख्या ए॥२०॥ बोल्या मिरषावाद, अदन्तादान त्यूं, जधन्य एकासण जाणिये ए। अति उत्कृष्टि एण, जांण आलोयण, उपवास दस दस आणिये ए॥२१॥

## ( सुगुण सनेही मेरे लाल )

चौथे व्रत भांगे अतिचार, जघन्य छह आलोयण धार । मध्ये दस उपवास विचार, उत्कृष्टा गुण छख नवकार ॥२२॥ परिग्रह विरमण दोष प्रसंग, तीन गुणवत मांहे भंग । चार शिक्षावत ने अतिचार, आम्बिल त्रिण प्रत्येके धार ॥२३॥ शील तणी नव वाड़ कहाय, तिहां जो लागे दोष जणाय । तिनके फरस हुआं अविवेके, एक आंबिल कीजे प्रत्येके ॥२॥ साधु अने श्रावक पोषध, एकेन्द्री सचित्त संघट्टे कीघ । बीसर मोले सचित्त जल पीध, दण्ड एकासण आम्बिल दीध ॥२५॥ विण धोयां विण ल्रुह्यां पात्रे, एकासण तिम पुरिमड्ड मात्रे । गइ मुंहपत्ति आंबिल सारो, तिम औधे आठम अवधारो ॥२६॥ चार आगार छांड़ी राखे व्रत पचन्नखाण करे घट् साखे । ढोखे मिन्छामि दुक्कड़ माखे आलोयण लेतां अमिलाखे ॥२७॥ आलोयण ने अति विस्तार पूरो कहितां नावे पार । तो पिण संक्षेपे तत्वसार, निरमल मन करतां विस्तार ॥२८॥ इम श्री बीर जिनेसर स्वामी, जसु आगम बचने विधि पामी । जीत कल्प ठाणांगे आह, वली परम्पर गुरु सुप्रसाद ॥२९॥

#### कलश

इम जेह धरमी चित्त विरमी, पाप सब आलोयनें। एकान्त पूछे गुरु बतावे, शक्ति वय तसु जोयनें। विधि एह करसी तेह तिरसी धरमवन्त तने धुरे। ए तवन श्री धरम\*सिंह कीधो चौपने फल विध पुरे।।३०॥

## पद्मावति आलोयण

हिवे रानी पद्मावती, जीव राशि खमावे। जाप मनूं जग ते मलो, इण वेला आवे ॥१॥ ते मुझ मिच्छामि दुक्कडं, अरिहंतनी साख। जे मैं जीव विराधिया, चउरासी लाख॥ ते॰ २॥ सात लाख पृथवी तणां, साते अपकाय। सात लाख तेऊ काय ना, साते विल वाय॥ ते॰ २॥ दश प्रत्येक वनस्पति, चउदह साधारण। बीति चउरिन्द्रिय जीव ना, बे बे

<sup>\*</sup> यह आलोयण श्रावक घरम सिंह का बनाया हुआ है।

लाख विचार ॥ ते॰ ४ ॥ देवता तिर्यंच नारकी, चार चार प्रकासी । चौदह लाख मनुष्य ना ए, लाख चडरासी ॥ ते॰ ५ ॥ इण भव परभव सेवियां, जे पाप अढार । त्रिविध त्रिविध करि, परिहरूं दुरगति दातार ॥ ते॰ ६॥ हिंसा की घी जीवनी, बोल्यां मृषावाद । दोष अदत्ता दान ना, मैथून उन्माद ॥ ते॰ ७ ॥ परिग्रह मेल्यो कारिमो, कीघो कोघ विशेष । मान माया लोभ मैं किया, वली राग ने द्वेष ॥ ते॰ ८ ॥ कलह करी जीव दुह्व्या, दीना कूडा कलंक । निंदा कीधी पारकी, रति अरति निःशंक ॥ ते॰ ९ ॥ चोरी कीधी चोंतरे, कीधो थापण मो सो । कुगुरु कुदेव कुधर्म नो, मलो आण्यो भरोसो ॥ ते॰ १० ॥ खाटकी ने भवें मैं किया, जीवना वघ घात । चिडीमार भवे चिडकलां, मारचा दिन रात ॥ ते॰ ११॥ माछीगर भवें माछलां, झाल्या जलवास । धीवर झीवर भील कोली भवे, मृग मारचा पास ॥ ते॰ १२ ॥ काजी मुह्ला ने भवे, पढ़ी मंत्र कठोर । जीव अनेक जबे किया, कीधा पाप अघोर ॥ ते॰ १३ ॥ कोतवाल ने भवे मैं किया, आकरा कर दंड । बंदीवान मराविया, कोरडा छड़ी दंड ॥ते॰ १४॥ परमाधामी ने भन्ने, दीधां नारकी दुःख । छेदन भेदन वेदना, ताड़ना अति तिक्ख ॥ ते॰ १५ ॥ कुंभार ने भवे मैं किया, निम्माह पचाच्या । तेली भव तिल पीलिया, पापी पेट भराच्या ॥ ते॰ १६॥ हाली ने भव हाल खेडिया, फाड्या पृथिवी ना पेट । सूड निदान घणां कियां, दीघां बलघ चपेट ॥ ते॰ १७ ॥ माली ने भन्ने मैं रोपियां, नानाविध वृक्ष । मूल पत्र फल फूल नां, लाग्यां पाप ते लक्ष ॥ ते॰ १८ ॥ अधोवाइया ने भवे, भरचा अधिकां भार । पूठी ऊंट कीडा पड्यां, दया न आवी लगार ॥ ते॰ १९॥ छीपा ने भवे छेतरचो, कीधां रागणि पास । अगनि आरंभ किया <sup>घणा</sup>, घातुर्वीद अभ्यास ॥ ते॰ २० ॥ सूर पणे रण झूंझता, मारऱ्या माणस वृन्द । मदिरा मांस मध्या घणां, खाधा मूल ने कंद ॥ ते॰ २१॥ खाण खणावी धातुनी, पाणी ऊंलच्या । आरंभ कीघां अति घणा, पोते पापज संच्या ॥ ते॰ २२ ॥ अंगार कर्म किया वली, घर में दव दीघां । सुंस लेइ वीतरा-गना, कूडा कोशज पीधां ॥ ते॰ २३ ॥ बिछी भव ऊंदर लिया, गिलोई

हसारी । मूढ़ गमार तणे भवे, मैं जूं लिख मारी ॥ ते॰ २४ ॥ मड़ मूंजा तने भवे, एकेन्द्रिय जीव । ज्वारी चणा गेहूं सेकिया, पाडंता रीव ॥ते॰२५॥ खांडण पीसण गारना, आरम्भ अनेक । रांघण इंघण आगिना, किया पाप उदेग ॥ ते॰ २६ ॥ विकथा चार कीधी वली, सेव्यां पंच प्रमाद । इप्ट वियोग पाड्या किया, रोदन विषवाद ॥ ते॰ २७ ॥ साधु अने श्रावक तनां, वत लेइ मांग्या । मूल अने उत्तर तणां, दूषण मुझ लाग्या ॥ ते॰२८॥ सांप विच्छ सिंह चीतरा, शिकराने शमली । हिंसक जीव तणे भवे, हिंसा कीधी सबली ॥ ते॰ २९ ॥ सूआवडी दृषण घणा, वली गरम गलाव्यां । जीवाणी डोल्या घणां, शील वत मंजाव्यां ॥ ते॰ २० ॥ भव अनन्त ममतां थकां, किया कुटुम्ब सम्बन्ध । त्रिविध त्रिविध करि, वोसरूं तिणसूं प्रति-बंध ॥ ते॰ ३१ ॥ भव अनन्त ममतां थकां, कीधां परिग्रह सम्बन्ध । त्रिविध त्रिविध करि, वोसरूं, कर्ण जन्म परमव इण परे, कीधां पाप अखत्र । त्रिविध त्रिविध करि वोसरूं, कर्ण जन्म पवित्र ॥ ते॰ ३३ ॥ राग वैरागी जे सुणें, ए तीजी ढाल । समय इन्दर कहे पाप थी, छूटे तत्काल ॥ ते॰ ३४ ॥

# पुण्य प्रकाश आलोयण वृद्ध स्तवन

सकल सिन्ध दायक सदा, चौवीसे जिनराय। सद्गुरु सामिनि सर-सती, प्रेमे प्रणमूं पाय ॥१॥ त्रिभुवनपति त्रिसला तणो, नंदन गुण गंभीर। शासन नायक जग जयो, वर्द्धमान वड वीर ॥२॥ इक दिन वीर जिनंद ने, चरणें करि परिणाम। भविक जीवना हित भणी, पूछे गोयम स्ताम ॥३॥

PROPERTY AND THE SERVE S

<sup>\*</sup> यह आलोयण स्तवन समय सुन्दर जी का वनाया हुआ है।

<sup>†</sup> आछोयण वृद्ध स्तवन दोनों पद्मावती आछोयण पुण्य प्रकाश आछोयण ये चारों ही आछोयण स्तवन अन्त समय मे अर्थात् जव तक होशोहवास ठीक रहे और अच्छी तरह सुन सके तब ही आवक आविका को सुनाना चाहिये यदि होशोहवास ठीक न रहे और सुनने की शिक्त नष्ट हो जाय तब इन स्तवनों के सुनाने का क्या छाभ केवछ रखी मानना अन्त्य समय में धर्म अवश्य सुनाना चाहिये! इतना ही नियम पूरा करने का छाभ हो सकता है सुनने वाले को कुछ नहीं।

मुगति मारग आराधिये, कहो किण परि अरिहंत । सुधा सरस तब वचन रस, भाखे श्री भगवंत ॥४॥ अतिचार आछोइये, व्रत धरिये गुरु साख । जीव खमावो सयछ जे, योनि चौरासी छाख ॥५॥ विधिसूं बिछ बोसराविये, पाप स्थानक अठार । च्यार शरण नित अनुसरे, निंदो दुरित आचार ॥६॥ शुभ करणी अनुमोदिये, भाव भछो मन आण । अनशन अवसर आदरी, नवपद जपो सुजाण ॥७॥ शुभगति आराधन तणा, ए छे दश अधिकार । चित्त आणी ने आदरो, जिम पामो भव पार ॥८॥

## ( ए छिंडी किहां राखी )

ज्ञान दरशण चारित्र तप वीरज, ए पांचे आचार । एहतणा इह भव परमव ना, आलोइये आचार रे। प्राणी ज्ञान भणो गुणखाणी, वीर वदें इम वाणी रे ॥ प्रा॰ ९ ॥ गुरु ओलविये नहीं गुरु विनयें, कालेधरी बहु मान । सूत्र अर्थ तदुभय करी, सूघा भिणये वही उपधान रे ॥ प्रा॰ १०॥ ज्ञानो पगरण पाटी पोथी, ठवणी नौकर वाली। एह तणी कीघी आशातना, ज्ञान भक्ति न संभाली रे ॥ प्रा॰ ११ ॥ इत्यादिक विपरीत पणा थी, ज्ञान विराध्यूं जेह । आभव परभव विलय भवोभव, मिन्छामि दुक्कड़ तेह रे ॥प्र०१२॥ जिन बचने शंका निब कीजे, निब परमत अभिलाष । साधु तणी निन्दा परिहर जो, फल संदेह न राखी रे ॥ प्राणी समकित ल्यो शुद्ध जाणी ॥१३॥ मूढ़ पणूं छंडो परसंसा, गुणवंत ने आदरिये। साहम्मी ने धर्म करी थिरता, भगति प्रभावना करिये रे ॥ प्रा॰ १४ ॥ संघ चैत्य प्राशाद तणो जो विण साड्यो, विणस्तां उवेख्यो रे ॥ प्रा॰ १५ ॥ इत्यादिक विपरीत पणा थी, समिकत खंड्यू जेह । आभव परभव विल भवोभव, मिच्छामि दुक्कड़ तेह रे॥ प्राणी चारित्र ल्यो चित्त आणी रे ॥१६॥ पांच सुमति त्रिण गुप्ति विराधी, आठे प्रवचन माय । साधु तणे घर मे प्रमादे, अशुद्ध वचन मन काय रे ॥ प्रा॰ १७ ॥ श्रावक ने धर्मे सामायिक, पोसह मां मन वाली । जे जयणा पूर्वक जे आठे, प्रवचनमाय न पाली रे॥ प्रा॰ १८॥ इत्यादिक विपरीत पुणा थी, चारित्र उहोर्ल्यूं जेह । आभव परभव विल भवोभव

मिच्छामि दुक्कड़ तेह रे ॥ प्रा॰ १९ ॥ बारें भेदें तप निव कीघो, छते योगे निज शकते । धमें मन वच काया वीरज, निव फोरविडं भरते रे ॥प्र॰२०॥ तप वीरज आचारे इण पर, विविध विराध्यां जेह । आमव परभव विख्य मवोभव, मिच्छामि दुक्कड़ तेह रे ॥ प्रा॰ २१ ॥ विख्य विशेषे चारित्र केरा, अतीचार आछोइये । वीर जिनेसर वचन सुनी नें, पाप मैळ सिव घोइये रे ॥ प्रा॰ २२ ॥

#### ॥ ढाल ॥

पृथ्वी पानी तेउ, वाउ, वनस्पति, ए पांचे थावर कह्या ए । करी करसन आरम्भ, खेत्र जे खेडीया, कूआ तालाव खणाविया ए ॥२३॥ घर आरम्भ अनेक टांका भोपरां, मेढ़ी माल चिणाविया ए । लींपण गुंपण काज इण पर, परपरे पृथ्वीकाय विराधिया ए ॥२४॥ घोअण नाहण पानी, झीलण अप्पकाय, घोती घोई कर दृह्व्या ए । माठीगर कुम्भार, लोह सोवनगार, भडमूंजा लिहालागरा ए ॥२५॥ तापण सेकण काजे, वस्त्र निखारण, रंगण राघण रसवती ए । इणि परे कमीदान, परिपरे केवली, तेउवांउ विराधिया ए ॥२६॥ वाडी वन आराम, वाबी वनस्पति, पान फूछ फल चूंटीया ए । पौहक पापिंड शाक, सेक्या सुखाया, छेचा छूंचा आर्थिया ए ॥२७॥ अलशी ने एरण्ड, घाणी वाली ने, घणा तिलादिक पीलीया ए । घाली कोलू मांहि पीली सेलडी, कन्द मूल फल वेचिया ए ॥२८॥ इम एकेन्द्री जीव हण्या हणाविया, हणतां जे अनुमोदिया ए। आमव परमव जेह, विखय भवोभव, ते मुझ मिच्छामि दुक्कड़ ए ॥२९॥ कमी सरिमया कीडा, गांडर गण्डोला, इअल पूरा अलसीया ए । वाला जलो चुंडेल, विचलित रस तणा, वलि अथाणा प्रमुखना ए ॥३०॥ इम बेइन्द्री जीव, जे में दृहन्या, ते मुझ मिन्छामि दुक्कड़ ए। उद्देही जूं लीख, माकड़ मंकोडा, चांचड कीडी वांथुआ ए ॥३१॥ गद्दहिया धीवेल, कानखजूरडा, गींडोला धनेरीया ए। इम तेइन्द्री जीव जे मैं दूहच्या, ते मुझ मिच्छामि दुक्कड़ ए ॥३२॥ माखी मच्छर डांस मसा पतंगिया, कंसारी कोलिया वडा ए ।

,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是

ढींकण बिच्छू तिड्डी भमरा भमरिया, कौंता बग खड मांकणी ए ॥३३॥ इम चौरेन्द्री जीव जें मैं दृहच्या, ते मुझ मिच्छामि दुक्कड़ ए। जल मां नाखी जाल, जलचर दृह्व्यां वन मां मृग संतापिया ए ॥३४॥ पीड्या पंखी जीव, पाडी पास मां पोपट घाल्यां पांजरा ए । इम पंचेन्द्री जीव जे मैं दृहव्यां, ते मुझ मिच्छामि दुक्कड़ ए ॥३५॥

# ( प्राणी वाणी हित करी जी )

कोघ लोभ भय हास थी जी, बोला वचन असत्य। कूड करी घन पारकां जी, लीघा जेह अद्च रे ॥ जिन जी मिच्छामि दुक्कड़ आज, तुम्ह साखे महाराज रे । जिनजी मिच्छामि दुक्कड़, आज देइ सारूं काज रे॥ जि॰ ३६ ॥ देव मनुष्य तिर्यंच ना जी, मैथुन सेव्या जेह । विषया रस लंपट पणे जी, धणूं विंटंक्यो देह रे ॥ जि॰ ३७ ॥ परिग्रह नी ममता करी जी, भव भव मेली आथ। जेह जिहां तेह तिहां रही जी, कोइय न आवे साथ रे ॥ जि॰ ३८ ॥ रयणी मोजन जे करचा जी, कीघा भक्ष अभक्ष । रसना रसनी लालचें जी, पाप करचां परतक्ष रे ॥ जि॰ ३९॥ व्रत लेइ विसारिया जी, विल भांग्या पच्चक्खाण । कपट हेंतु किरिया करी जी, कीधा आप बखाण रे ॥ जि॰ ४० ॥ त्रिण ढाले आठे दृहे ज़ी, आलोया अतिचार । शिवगति आराधन तनो जी, ए पहिलो अधिकार रे ॥जि॰४१॥

# ( सहेंलडी जी )

पंच महात्रत आदरो सहेलडी रे, अथवा ल्यो व्रत बार रे। यथाशक्ति व्रत आदरी सहेलडी, पाली निरती चार तो ॥४२॥ व्रत लिया संमारिये सहेलडी, हियडे घरीय विचार तो । शिवगति आराघन तणो सहेलडी, ए बीजो अधिकार तो ॥४३॥ जीव सभी खमाविये सहेळडी, योनि चौरासी लाख तो । मन शुद्धे करो खामणा सहेंलडी, कोई सूं रोषन राख तो ॥४४॥ सर्व मित्र करि चितवो सहेलडी, कोइय न जाणो शत्रु तो। राग द्वेष इम परिहरो सहेलडी, कीजे जन्म पवित्र तो ॥४५॥ साहमी संघ खमाविये सहेलडी, जे उवनी अप्रीत तो । सज्जन कुटुम्ब करी खामणा सहेलडी,

ए जिन शासन रीत तो ॥४६॥ खिमये अने खमाविये सहेलडी, एहिज धर्म नो सार तो । शिवगति आराधन तणो सहेलडी, ए त्रीजो अधिकार तो ॥४७॥ मृषावाद अहिंसा चोरी सहेलडी, धन मूर्की मैथुन्न तो । कोध मान माया तृष्णा सहेलडी, प्रेम द्वेष पैशुन्न तो ॥४८॥ निन्दा कलह न कीजिये सहेलडी, कूडा न दीजे आल तो ॥ रित अरित मिथ्या तजो सहेलडी, माया मोस जंजाल तो ॥४९॥ त्रिविध त्रिविध वोसराविये सहे-लडी, पापस्थान अठार तो । शिवगित आराधन तणो सहेलडी, ए चौथो अधिकार तो ॥५०॥

# ( हवे निसुणो इहां आविया ए )

जनम जरा मरणे करी ए, ए संसार असार तो । करवा कर्म सहु अनुमवे ए, कोइय न राखणहार तो ॥५१॥ शरण एक अरिहंत नूं ए, शरण सिन्ध भगवंत तो । शरण धर्म श्री जैन नो ए, साधु शरण कुळवंत तो ॥५२॥ अवर मोहि सिव परिहरि ए, चार शरण चित्त धार तो । शिव गित आराधन तणो ए, ए पांचमो अधिकार तो ॥५३॥ आभव परभव जे करचा ए, पाप कर्म केइ छाख तो । आत्म साखे निदिये ए, पिक्किमियें गुरु साख तो ॥५४॥ मिध्यामत वर्ताविआ ए, जे माख्या उत्सूत्र तो । कुमित कदाग्रह ने वसे ए, विख उत्थाप्या सूत्र तो ॥५५॥ घड्या घडाव्यां जे धणा ए, घरटी हळ हथियार तो । मव मव मेळी मूंकिया ए, करतां जीव संहार तो ॥५६॥ पाप करी ने पोखिया ए, जनम जनम परिवार तो । जन्मांतर पोहतां पछी ए, कोइय न कीधी सार तो ॥५७॥ आभव परमव जे करचा, इम अधिकरण अनेक तो । त्रिविध त्रिविध वोसराविये ए, आणी हदय विवेक तो ॥५८॥ दुप्कृत निंदा इम करी ए, पाप करचा परिहार तो । शिवगित आराधन तणो ए, ए छट्ठो अधिकार तो ॥५९॥

# ( आदि तूं जोइने आपणी )

धन धन ते दिन माहरो, जिहां कीघो धर्म । दान शीयल तप आदरी, टाल्यां दुष्कर्म ॥ ध॰ ६० ॥ सेत्रुंजादिक तीर्थ नी, जे कीघी यात्र ।

युगते जिनवर पूजियां, विल पोख्या पात्र ॥ घ० ६१ ॥ पुस्तक ज्ञान लिखाविया, जिणहर जिन चैस्र । संघ चतुर्विघ साचन्या ए, ए साते क्षेत्र ॥ घ० ६२ ॥ पिडक्कमणा सुपरे करचा, अनुकम्पा दान । साधू सूरि उवझाय ने, दीघा बहु मान ॥ घ० ६३ ॥ धर्म कारज अनुमोदिये, इम वारो वार । शिवगति आराधन तणो, सातमो अधिकार ॥ घ० ६४ ॥ भाव मलो मन आनिये, चित्त आणी ठाम । समता भावे भाविये, ए आतम राम ॥ घ० ६५ ॥ सुख दुख कारण जीव ने, कोइ अवर न होय । कर्म आप जे आचरचां, भोगविये सोय ॥ घ० ६६ ॥ समता विण जे अनुसरे, प्राणी पुण्य काम । छारि ऊपर ते लीपणूं, आखर चित्राम ॥ घ० ६७ ॥ भाव मली परमविये, ए धर्म नो सार । शिवगति आराधन तणो, आठमो अधिकार ॥ घ० ६८ ॥

## ॥ रैवत गिरि ऊपरे ॥

हवे अवसर जानि करिय संछेखण सार, अणसण आदिरयें पचक्खी चार आहार । छुछता सिव मूंकी छांडी ममता अंग, ए आतम खेछे समता ज्ञान तरंग ॥६९॥ गित चारें कीधा आहार अनन्त निःशंक, पण तृप्ति न पाम्यो जीव छाछचियो रंक । दुसहो ए बछी बछी अनशन नो परिणाम, एह थी पामीजे शिवपद सुरपद ठाम ॥७०॥ धन धन्ना शािछमद खन्धो मेघ कुमार, अनशन आराधी पाम्या मव नो पार । शिव मन्दिर जास्ये करी एक अवतार, आराधन केरो ए नवमो अधिकार ॥७१॥ दशमें अधिकारे महामन्त्र नवकार, मन थी निव मूं को शिव सुख फछ सहकार । ए जपतां जाये दुर्गति दोष विकार, सुपरे ए समरो चउद पूरव नो सार ॥७२॥ जन्मान्तरे जातां जो पामे नवकार, तो पातिक गाछी पामें सुर अवतार । ए नवपद सरिखो मन्त्र न कोइ सार, इह भव ने परभव सुख सम्पति दातार ॥७३॥ जुओ भीछ भीछणी राजा राणी थाय, नवपद महिमा थी राजिसह महाराय । राणी रतनवती बेहूं पाम्या छे सुरभोग, इक भवथी राजिसह वधू संजोग ॥७४॥ श्रीमती ने ए विष्ठ मन्त्र फल्यो ततकाछ,

फणधर हटी ने प्रगट थई फूल माल । शिव कुमरे योगी सोवन पुरसो कीघ, इम एणे मन्त्रे काज घणा ना सिन्द ॥७५॥ ए दश अधिकारे वीर जिनेसर भाख्यो, आराधन केरी विधि जिणे चित्त मां राख्यो । तिणे पाप पखाली भवभय दुरे नांख्यो, जिन विनय करन्ता सुमित अमृतरस चाख्यो॥७६॥ नमो भिव भावसूं ।

सिद्धारय राय कुल तिलो ए, त्रिशला मात मल्हार तो। अवनी तले तुम अवतरचाए, करवा अम्ह उपगार तो।।जयो जिनवीरजीए ७७।। मैं अपराध करचा घणा ए, कहता न लहुं पार तो। तुम्ह चरणे आव्या मणी ए, जो तारे तार तो।।जयो॰ ७८।। आश करी ने आवियो ए, तुम चरणे महाराज तो। आव्या ने उवेखस्यो ए, तो किम रहस्ये लाज तो।।जयो॰ ७९।। करम अलूझन आकरा ए, जनम मरण जंजाल तो।हुं छूं एह थी ऊमग्यो ए, छोड़ावो देव दयाल तो।। जयो॰ ८०॥ आज मनोरथ मुझ फल्या ए, नाठां दुख जंजाल तो। तूठो जिन चौवीसमो ए, प्रगट्या पुण्य कल्लोल तो॥ जयो॰ ८१॥ भव भव विनय तुम्हारहो ए, भाव भगत तुम पाय तो। देव दया करि दीजिये ए, बोधबीज सुपसाय तो॥ जयो॰ ८२॥

#### कलश

इस तरण तारण सुगति कारण, दुःख निवारण जग जयो। श्री वीर जिनवर चरण धुणता, अधिक मन उछ्छट थयो ॥८३॥ श्री विजयदेव सुरिंद पटघर, तीरथ जंगम इण जगें। तप गच्छपति श्री विजय प्रभ, सूरी जगमगें॥८४॥ श्री हीर विजय सूरि शिप्य वाचक, कीर्ति विजय सुर गुरु समो। तस शिष्य वाचक विनय\* विजयें, थुण्यो जिन चौवीशमो ॥८५॥ सय सत्तर संवत् उगणतीसें, रह्या रानेर चौमास ए। विजय दशमी विजय कारण, कियो गुण अम्यास ए॥८६॥ नरमव आराधन सिद्धि साधन, सुकृत छीछ विछास ए। निर्जरा हेते स्तवन रिच्यूं, नाम पुण्य प्रकाश ए॥८७॥

यह आलोयण स्तवन विनय विजय जी ने १६७० विजय दशमी को बनाया है।

## सहस्र कूट स्तवन

सहियां ए सहस कूट महाराज, वंदो सब भाव सूं हे माय ॥ वंदो॰॥ तीस चौवीसी पूजिये हे माय, विहर मांन मगवान सेवो चित चाह सं हे माय ॥ से॰ १ ॥ एक सौ साठ जिनेसर हे माय, उत्कृष्टा अवधार निरंजन ध्यावस्ं हे माय ॥ नि॰ २ ॥ एक सौ वीस जिनंदना हे माय, कल्याणक सब होय सेवो भवि भाव सूं हे माय ॥ से॰ ३॥ चार जिनेसर शाशता हे माय, जयवंता जगदीश अधिक गुण गावसां हे माय ॥ अ॰ ४ ॥ बहुत दिनांरो उमाहड़ो हे माय, ते फल लियो मुझ आज जिणंद पद सेवतां हे माय ॥ जि॰ ५ ॥ उच्छव अधिक सुहामणा हे माय, खूब थया अधिक मन रंग सूं हे माय ॥ अ॰ ६ ॥ उगणीसे चालीशमें हे माय, पोष मास सुख-कर मंगत कर भाव सूं हे माय ॥ भ॰ ७ ॥ संघ सहू हरषे करी हे माय, पूज रची चित चाह वंछित सब पामियां हे माय ॥ वं॰ ८॥ धरम विशाल दयालनो हे माय, सुमित कहे मन रङ्ग सकल गुण दीजिये हे माय॥ स॰ ९॥

# श्री जिनदत्त सूरि उत्पत्ति स्तवन

वर लिच्छ विलाश सुवाश मिले, गुरु नामें मनरी आश फले। दोषी दुश्मन सब दूर टले, सहसा बहु संपति आय मिले ॥१॥ जय जय जिनदत्त सुरिंद यती, श्रुतघार कृपालक शीलवती। जसु नाम रहे नहीं पाप रती, जेह नी महिमा जगमांहे अती ॥२॥ शुभ मंगल लील विलास सदा, दुख रोग दुकाल न होय कदा । आराध्यां आवे सुगुरु मुदा, सुप्रसन्न हाजर होय तदा ॥३॥ जिण जीती चौसठ योगिनियां, वश बावन खेतल वीर कियां । जसु नाम न पड़े बीजलियां, भूत प्रेत न कर सके छल वलियां ॥॥ जिण सिंघ सवा लख दिस साधी, पंच पीर नदी जिन पुल बांधी। उपगार कियां कीरत लाघी, बरसात लियां गुरु सिन्द वाघी ॥५॥ सुत मुगल कियो सरजीत बहू, पाये लागा नर नार सहू। जिण साधी विद्या वेश लहू, प्रतिबोधी श्रांवक कीघ कहू ॥६॥ बड नगरे ब्राह्मण द्वेष धरी, मृत गाय

लई जिन चैत्य धरी। गुरु मन्त्र बलें जीवित उधरी, वित्र वेष सहू गुरु पाय परी ॥७॥ वज्रमय यंभो दोय खंभड कियो, पोथी परगट परमाव थियो। विद्या सोवन वरणे सिझयो, वर नगर उज्जैनी सुयश लियो॥८॥ गुरु हूं वड वंसे जीव दया, मन्त्री वालग परिसद थया। बाहड़दे कूखे जनम भणूं, ते चबदे विद्या जाण धणूं॥९॥ इग्यार बचीसें जनम भणूं, इग्यार इगताले दीक्षा थुणूं। युगवर इग्यारे गुणहत्तरे, खगें बारे सै इग्यारे करे ॥१०॥ जिन वल्लभ सूरि पटो धरणं, परमाव उदेसर भय हरणं। नवनिधि लल्लमी संपति करणं, विल विकट संकट आरित हरणं॥११॥ थुंभ सकल श्री अजमेरे, गढमंडो वर बीकानेरे। सुखदायक श्री जेसलमेरे, दीपे गुरु गाजी खान देरे ॥१२॥ मुलतान नगर महिमा सागे, भावत दारिद्र दूरे भागे। देरे इस्माइलखान सोभागे, गुरु वर पुर में कीरित जागे॥१३॥ धन धन जे सद्गुरु ध्यान घरे, तेर न्हवन पूजा जेह करे। गच्छ खरतर नी महिमा पसरे, किव सूरि उदय जिन कीरित करे॥१९॥

जिनद्त्त सूरि स्तवन

श्री जिनदत्त सुरिंदा, परम गुरु श्री जिनदत्त सुरिंदा। परम द्याल द्या कर दीजे, दरशण परमानंदा॥ प०१॥ जंगम सुरतरु वंछित दायक, सेवक जन सुखकंदा॥ प०२॥ सद्गुरु ध्यान नाम नित समरण, दूर हरण दुख दंदा॥ प०३॥ निज पद सेवक सानिधकारी, रिखये गुरु राजिदा॥ प०४॥ कर जोडी विनय युत विनवे, श्री जिन हरष सुरिंदा॥ प०५॥

॥ कवित्त ॥

बावन बीर किये अपने वरा, चौंसठ योगिनी पाय लगाई। डाइन साइन व्यन्तर खेचर, भूत रु प्रेत पिशाच पुलाई।। बीज तडक कड़क भड़क अटक, रहे जो खटक न कांई। कहे धरमसिंह लंबे कुण लीह, दिये जिनदत्त की एक दुहाई।।१॥

॥ कवित्त ॥

राज थुंम ठौर ठौर, ऐसो देव नाहीं और, दादो दादो नाम से जगत

यश गायो है। आपने ही भाव आय, पूजे लक्ख लोक पाय, प्यासनको रनमांहि, पानी आन पायो है ॥१॥ बाट घाट शत्रु थाट, हाट पुर पाटणमें। देह गेह नेह से, कुशल वरतायो है। धर्म सिंह ध्यान घरे, सेवतां कुशल करे, साचो श्री जिन कुशल सूरि, नाम यूं कहायो है ॥२॥

॥ श्लोक ॥

दासानुदासा इव सर्वदेवाः, यदीय पादाञ्ज तले छुठिन्त । मरूखली कल्पतरुः स जीयाद्, युगप्रधानो जिनदत्तसूरिः ॥१॥ चिन्तामणिः कल्पतरुर्वराकौ, कुर्वन्ति भव्याः किमुकाम गव्याः ॥ प्रसीदतः श्री जिनदत्तसूरे, सर्व पदं हस्ति पदे प्रविष्टम् ॥२॥ नो योगी न च योगिनी न च नराधीशस्य नो शाकिनी । नो वेताल पिशाच राक्षस गणा, ना रोग शोकौ भयम् ॥३॥ नो मारी न च विग्रह प्रभृतयः प्रीत्या प्रणत्युच्चकैः । योवः श्री जिनदत्तसूरि गुरवो नामाक्षरं ध्यायति ॥॥॥

# जिन कुश्रालसूरि स्तवन

विल्सें ऋषि समृष्टि मिली, शुभयोगें पुण्य दशा सफली। जिन कुशल सूरिन्द गुरु अतुल बली, मन बंकित आपे दादो रंग रली ॥१॥ मंगल लील समें विपुला, नव नवय महोच्छव राज कला। सुपसायें गुरु चढ़ित कला, सुकुलीनी पुत्रवती महिला ॥२॥ सब ही दिन थायें सबला, सदवास कपूर तना कुरला। हय गय रथ पायक बहुला, कल्लोल करें मिन्दर कमला ॥३॥ बीजे चमर निशान घुरे, नरवे दरबार खड़ा पहरे। जय जय कर जोड़ी उचरे, सानिध्य गुरु सब काज सरे ॥१॥ सरसा भोजन पान सदा, दुख रोग दुकाल न होय कदा। अविचल उल्लट अंग मुदा, गुरु पूरण दृष्टि प्रसन्न सदा ॥५॥ घम घम मादल नाद धुमे, बत्तीसे नाटक रंग रमे। प्रगटो पुण्य प्रताप हमें, सबला अरियण ते आय नमें ॥६॥ तन सुख मन सुख चीर तने, पहिरे बेलाउल होय रणे। ध्यावो कुशल गुरु एक मने, जूम्मक सुर मन्दिर भरे घने॥७॥ ततिखण धन खंच्यो आवे, करि स्थाम घटा मेह वर्षावे। तिसिया तोय तुरत पावे, जलदाता त्रिजग सुजस

的,这种人,这一种人的人,这种人的人,这种人的人,我们也是一个一个,这个人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人,我们们的人, 第一个人,我们们的人,我们们们的人们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们们的人,我们们

गावे ॥८॥ छहिरचां जल कल्लोल करे, प्रवहण भवसागर मज्झ डरे । बूढंता वाहन जे समरे, ते आपद निश्चय सूं उबरे ॥९॥ खड़ खड़ खड़ग प्रहार वहे, सौदामिनि जिम सम शेर सहे । कुशल कुशल गुरु नाम कहे, ते खेम कुशल रण मज्झ लहे ॥१०॥ थुंभ सकल परचा पूरे, श्री नागपुरे संकट चूरे । मंगल और अधिके नूरे देराउर भय टाले दुरे ॥११॥ वीरमपुर वाने सुधरे, खम्भायत पुर विक्रम नयरे । जिनचन्द्र सूरि पाटे पबरे, जसु कीरित मही मण्डल पसरे ॥१२॥ पूरब पश्चिम दक्षिण आगे, उत्तर गुरु दीपे सोभा जागे । दह दिश जन सेवा मांगे, श्री खरतरगच्छ नी महिमा जागे ॥१३॥ पुर पट्टण जनपद ठामे, गाई जे कुशल नयर गामे । पूजे जे नर हित कामे, ते चक्रवर्ति पदवी पामे ॥१४॥ श्री जिन कुशल सूरि साखें सेवक जन ने सुखिया राखें । समरचां गुरु दरशण दाखें, श्री साधु कीरित पाठक भाखें ॥१५॥

# श्री जिन कुश्राल सूरिजी उत्पत्ति स्तवन

रिसह जिनेसर सो जये, मंगल केलि निवास । वा सब वंदिय पय कमल, जग सहु पूरे आस ॥१॥ चंद कुलम्बर पूनम चंद, वंदो श्री जिन कुशल मुनिंद । नाम मन्त्र जस मिहम निवास, जो समरेतस पूरें आस ॥२॥ मह मंडल सिमयाणो गाम, धण कण कंचन अति अमिराम । जिहां बसे जिल्हागर मंत्र, जैतिसिरी जस धरणी कलत्र ॥३॥ जसु तेरे से तीसे जम्म, सैंताले सिरि संजम रम्म । पाटण सतहत्तरे जसु पाट, निव्यासिये तसु सुरगे वाट ॥४॥ भूमंडल सरगें पायाल, अचिराचिर युग इण कलिकाल । प्रभु प्रताप निव माने सोय, मैं निव नयणें दीठो जोय ॥५॥ निरधन लहे धन धन्न सुवन्न, पुन्नहीन बहु पामें पुन्न । असुखी पामें सुख संतान, एक मना करतां गुरु ध्यान ॥६॥ गुरु समरन आपद सिव टले, सयल शांति सुख संपति मिले । आधि व्याधि चिंता संताप, ते छंडी निव मंडी व्याप ॥७॥ पाप दोष निव लागे तिहां, गुरु समरण उत्कंठा जिहां । सेंवंतां सुरतरु नी छांह, निश्चय दारिद्र मेटे बांह ॥८॥ विषहर विषनर विष

नरनाह, भूतप्रेत ग्रह व्यन्तर राह। प्रभु नामें ते न करे पीड, भाजे मांवठ भव भय भीड ॥९॥ रोग सोग सभी नासे दूर, अंधकार जिम ऊगे सूर। मूरख पीठी पंडित थाय, प्रभु पसाय दुःख दुरित पुछाय ॥१०॥ दिन दिन जिन शासन उद्योत, जिहां अछे भवसायर पोत। सो सद्गुरु में भेट्यो आज, रिष्ठय रंग सब सीधा काज ॥११॥

॥ ढाल ॥

आज घर अंगन सुरतरु फिल्यो, चिंतामणि कर कमले मिलियो, उदयो परमानंद करे ॥१२॥ आज दिवस मैं घन्ने गिनियो, जुगपकरागम जो मैं थुणियो, चन्द्र गच्छ मिहमा निलो ए ॥१३॥ कांइ करो पृथ्वीपित सेवा, कांइ मनावो देवी देवा, चिन्ता आणो कांइ मने ॥१४॥ बार बार इक चित्त भणी जे, श्री जिन कुशल सूरि समरीजे, सरे काज आयास घनें ॥१५॥ संवत् चवद इक्यासी वरसे, मुलक वाहण पुर में मन हरसे, अजिय जिणे-सर पुर मुवणें ॥१६॥ कियो किवत्त ए मंगल कारण, विघन हरण सहु पाप निवारण, कोइ मत संशय घरो मने ॥१७॥ जिम जिम सेवे सुरनर राया, श्री जिन कुशल मुनीसर पाया, जय सागर उवझाय थुणे ॥१८॥ इम जो सद्गुरु गुणअभिनंदे, ऋदि समृद्धि, सो चिरनंदे, मन वंकित फल मुझ होवो ए ॥१९॥

जिन कुश्राल स्रिस्तवन

छत्रपती थारे पाय नमें जी, सुरनर सारे सेव। ज्योति थारि जग जागती जी, दुनियां में परितख देव ॥१॥ हूं तो मोहि रह्यो जी, म्हारा राज दादे रे दरबार। केसर अंबर केवड़ो जी, कस्तूरी कपूर। चोवा चन्दन राय चमेली, भक्ति करूं भरपूर॥ हुं तो॰ २॥ पांगुलियां ने पांव समावे, आंधलियां ने आंख। रूपहीणा ने रूप देवे दादा, पंखहीणा ने पांख॥ हुं तो॰ ३॥ चंद पटोधर साहिबा रे, श्री जिन कुशल सुरिंद। आठ पहर थांने ओ लगे जी, रंग\* धणे राजिंद॥ हुं तो॰ ४॥

क्ष यह स्तवन सम्बत् १८८१ मे उपाध्याय जय सागरजी महाराज का बनाया हुआ है। \* यह स्तवन खरतरगच्छीय जं० यु० प्र० बृ० भट्टारक श्री पूज्यजी श्री जिन विजय रंग सूरि जी महाराज का बनाया हुआ है।

是一种,我们是一个人的人,我们是一个人的人,我们是一个人的人,我们是一个人的人,我们是一个人的人,我们是一个人的人,我们是一个人的人,我们是一个人的人,我们的人

#### ॥ श्री दादा साहब की फेरी ॥

पुण्य योग से आई दशा जो भली, जिन कुशल सुरीश्वर सेवा मिली। मनवंछित आशा सुफल फली, आनन्द भयो मन रंग रली ॥१॥ तुम महिमा अगम अपार भला, लिया नाम तिरे पाषाण शिला । पूजे जे चरण कमल चित ला, ते पामें ऋदि सिद्धि कमला ॥२॥ गुरु ढूंढ फिरचो मैं जग सगला, तुम सम दाता नहीं और मिला। तुम नाम की देखी अधिक कला, समरत गुरु संकट विकट टला ॥३॥ गुरुदेव को नाम चित से समरे, मनवंछित कारज सकल सरे। चित घारत आरत तुरत टरे, पूरण निधिसे मंडार भरे ॥४॥ तुम महिमा गुरु गुणवान सदा, जे ध्यावे नहिं पावें कष्ट कदा । करके दरशन भई अंग मुदा, चित चाहत सेव करूं मैं सदा ॥५॥ जाके मनमें गुरुदेव रमे, वह नर भव वन में नाहिं भमे। गुरु जानके दीनदयाल तुम्हे, राजा राणा नरनार नमें ॥६॥ कमी के फंद पड़े हैं घने, गुरुदेव न सेव तुम्हारि बने । मेरी करनी अवधारो न मने, दाता मंदिर भर देवो धने ॥७॥ करुणानिधि आपको जो ध्यावें, वह नर वंछित फल पावें । कोई कप्ट रोग दु:ख निहं आवें, जो चित सेवित गुरु गुण गावें ॥८॥ सव भूत और प्रेत पिशाच डरे, डाकिन शाकिन नहिं पीड़ करें। जे आपद काल तुम्हें सुमरें, निश्चय सब संकट विकट टरे ॥९॥ कर्मी के प्रहार कहां लो सहे, गुरुदेव बिना अब किसे कहें। यही चाहत चित चरनमें रहे, सुख संपति दौलत सुमित लहे ॥१०॥ राजत गुरु थुम्म अधिक नोरे, निजदास कि सब आशा पूरे। दुःख दारिद सकल रहें दूरे, बंछित फल दे चिन्ता चूरे ॥११॥ देशे देशे ग्रामे नगरे, गुरु कीरति फैल रही सघरे। जिनचन्द सूरीइवर पाट वरे, सेवक की आरत संकल हरे ॥१२॥ श्री खरतरगच्छ सदा आगे, नहीं ठहरें भूतादिक भागे । जे सतगुरु के पाये लागे, शुभ भाव दशा उनकी जागे ॥१३॥ सहु देश नगर अरु पट्टन ग्रामें, देवल सोहे ठामें ठामें। गुरु नाम जपे जे हित कामें, मन वंछित फल वह नर पामें ॥१४॥ जे सतगुरु ध्यान हृदय राखे, वह सेवक शिव सुख फल चाले। दादा जिन कुशल सुरिन्द साखे, माणक चाकर इम पद भाखे ॥१५॥

The designed and the properties of the propertie

<sup>ा</sup> यह स्तवन सेठ माणकचन्द्र जी महम वालका वनाया हुआ है।

#### श्री जिन कुशल सूरि स्तवन

कुशल गुरु कुशल करो भरपूर, सेवक जन मन वंछित पूरण, समरचां होत हजूर ॥ कु॰ १ ॥ परम दयाल प्रेमरस पूरण, अशुभ करम भये दुर । संघ उदय कर सद्गुरु मेरा, विनवे श्री जिनचन्द सूर ॥ कु॰ २ ॥

### श्री जिन कुश्राल सूरि स्तवन

आयो आयो जी समरंता दादा जी आयो। संकट देख सेवक कूं सद्गुरु देरा उरतें ध्यायो जी।। स॰ १॥ दादा वरसे मेंहनी रात अंधेरी, वाय पिण सबलो वायो। पंच नदी हम बैठे वेडी, दरीये चित्त डरायो जी।। स॰ २॥ दादा उच्च भणी पोहचावण आयो, खरतर संघ सवायो। समय सुन्दर कहे कुशल कुशल गुरु, परमानन्द सुख पायो जी॥ स॰ ३॥

#### कुशल गुरु स्तवन

( सद्गुरु करुणा निधान, राखो लाज मेरी )

जय जय जिन कुशल सूरि, समरत हाजर हजूर। महकत जिम यश कपूर, मिहमा जग तेरी ॥१॥ जहां पर तुम हो दयाल, छिन में करदो निहाल। संकट को चूर देवो, दौलत की ढेरी ॥२॥ तुम हो सुरतर समान, बंछित फल देवो दान। सेवक को दीन जान, मेटो भव फेरी ॥३॥ शरण आय की राखो लाज, बंछित सब पूरो काज। हरख चन्द शरण आयो, मिहमा सुन तेरी ॥४॥

#### कुशल गुरु स्तवन

कैसे कैसे अवसर में गुरु, राखी लाज हमारी। मीकूं सफल भरोसा तेरा, चन्द सूरि पट धारी ॥१॥ तुम बिन और न कोई मेरे, इस युग में हितकारी। मेरा जीवन हाथ तुम्हारे, देखों आप विचारी॥२॥ आगे तो कई वेर हमारी, चिन्ता दुर निवारी। अबके बिरियां भूल मित जावो, सद्गुरु पर उपकारी॥३॥ अबके आज लाज गूजर की, रिखये गुरु जस धारी। मेरे श्री जिन कुशल सुरिन्द का, बड़ा भरोसा भारी॥४॥

#### कुश्राल सूरिजी स्तवन

कुशल गुरुदेव के दरसन, मेरा दिल होत है परसन । जगत में आप सम कोई, न देखा नयन भर जोई ॥१॥ विरुद् भूमंडले गाजे, परसतां पाप सहु भाजे । पूजतां सुखसम्पदा पावें, अचिती लिच्छ घर आवें ॥२॥ इके मुख गुण कहूं केतां, मेरे हिये ज्ञान नहिं एता। लालचन्द की अरज सुन लीजे, चरण की भक्ति मोहि दीजे ॥३॥

### मणिधारी श्री जिनचन्द्र सूरि स्तवन

( तुम तो भले विराजो जी, मणिधारी महाराज दिल्लीमें भले विराजो जी ) नर नारी मिल मंदिर आवें, पूजा आन रचावें । अष्ट द्रव्य पूजा में लावें, मन वंछित फल पावें ॥१॥ आशा पूरो संकट चूरो, ये है विरुद तुम्हारो । आधि व्याधि सब दुरे नाशो, सुख सम्पति दे तारो ॥२॥ वाद विवादें जन जय पावें, तारें जलिघ जहाज । वाट घाट भय पीड़ा भांजे, समरण श्री गुरुराज ॥३॥ पुत्र पुनीता परम विनीता, रूपे लक्ष्मी नार । ऋदि सिद्धि सुख सम्पति दीजे, भला भरजो भंडार ॥४॥ सेवक ऊपर करणा कर जो, महिर नजर तुम धरजो । लक्ष्मी लीला घरमें भरजो, एतो

### गुर्वाष्ट्रकम्"

महा ज्ञानी ध्यानी तुम विदित दानी प्रवर थे, धरा धारा के थे तुम तरुण तैराक मित मन् । तुम्हें ध्याता हूं मैं विमल मन से प्राणपण से, द्याच्ये ! दुःखों का दमन अब आचार्य ! करदो ॥१॥ पता क्या था ? पीताम्बर युगलघारी न गुरु हैं, बड़े मायी वे हैं कपट रचना पूर्ण पड़ हैं। वतायी थी सची शरण तुमने नाथ मुझको, दयाब्धे ! दुःखों का दमन अव आचार्य ! करदो ॥२॥ रहेंगे संसारी भ्रमण करते नित्यतम में, मला ! होगा कैसे गुरु प्रवर ! उद्धार उनका । कृपा भीक्षा देके करुण वरुणागार अपनी, दयाव्ये ! दुःखों का दमन अब आचार्य ! करदो ॥३॥ सुनेंगे खादेंगे

<sup>ा</sup> यह गुरुवाण्टक तथा स्तवन जं० यु० प्र० वृ० भट्टारक श्री पूज्यजी श्री जिनस्त्र सूरिजी के शिष्य जैनगुरु पं० प्र० यति सूर्य्यमह का बनाया हुआ है। भू भू ने ने मेरा वेरावेद्य राजे के बेर्च के बेर्च के प्रतिक वेद्य के वेद्य के किया के किया के किया के किया के

strong to the best of the test of the second of the second

गुरु वचन सानन्द मन से, उन्हें गारण्टी है निखिल मुख निर्वाण पद की।
गुरो ! स्वामी मेरे मन सदन में शान्ति मरदो, दयान्वे ! दुःखों का दमन
अब आचार्य ! करदो ॥॥ चिदात्मन् जा जा के नगर वसती ग्राम जन
में, दिखाया लोगों को परम पद का मार्ग तुमने । मुझे भी आशा है
चरम गित की नाथ ! तुमसे, दयान्वे ! दुःखों का दमन अब आचार्य !
करदो ॥५॥ बिछाया माया ने सृजन करके जाल जग का, हगों के होते
भी मनुज बन अंघे फंस रहे । तुम्हारी सेवायें मन नयन का मञ्जु सुरमा,
दयान्वे ! दुःखों का दमन अब आचार्य ! करदो ॥६॥ सुनाता में स्वामिन्!
तव गुण कथा जैन कुल में, तुम्हें ध्याता जाता प्रणत शिर है रत्न जिन !
में । तुम्हारा चेला है सफल करना सूर्यमल को, दयान्वे ! दुःखों का दमन
अब आचार्य ! करदो ॥७॥ प्रतीक्षा भीक्षा है मम, तव परीक्षा समयकी,
तुम्हारा ही सारा प्रभुवर ! सहारा भुवन में । कहो, बोलो, होगी परमपद
की प्राप्ति मुझको, दयान्वे ! दुःखों का दमन अब आचार्य ! करदो ॥८॥

#### जिनरलसूरि स्तवन

रत्न सूरी गुरू, शिष्य जिनचन्द के। अधिकारी गुरूजी, शिष्य जिनचन्द के ॥१॥ खरतर गच्छ में गणधर साहब, रत्न सूरि गुरू ध्यानी ॥ शिष्य॰ २ ॥ सम्वत् उन्नीसी इकतालीसे, बैठे गद्दी शुमकारी ॥शिष्य॰ ३॥ पंचालिस आगमों के ज्ञाता, सूत्र अरथ विस्तारी ॥ शिष्य॰ ४ ॥ पंचारितकाय षट् द्रव्य के बेत्ता, शुद्ध धरम हितकारी ॥ शिष्य॰ ५ ॥ टीका निर्युक्ति भाष्य चूरणी, पञ्चाङ्गी अधिकारी ॥ शिष्य॰ ६ ॥ सम्वत् उन्नीसी ब्यानवे में, बैशाख बदी अति भारी ॥ शिष्य॰ ७ ॥ अमावस के दिन स्वर्ग सिधारे, संघ में हुवा दुख भारी ॥ शिष्य॰ ८ ॥ सूरजमछ गुरू के गुण गावें, धन धन जाऊं बिलहारी ॥ शिष्य॰ ९ ॥

॥ इति स्तवन विभाग॥



# स्तुति-विभाग

# सिद्धाचल की थुई

पुंडरगिरि महिमा, आगम मा परसिद्ध । विमलाचल भेटी, लहिए अविचल ऋद्ध ॥ पंचम गति पोहता, मुनिवर कोडा कोड । एणें तीरथ आवी, कर्म विपाक विछोड ॥१॥

## शत्रुञ्जय स्तुति

सेतुंजा गिरि निमये, ऋषमदेव पुंडरीक । शुभ तपनी महिमा, सुने गुरु मुख निरमीक ॥ शुद्ध मन उपवासे, विधिसूं चैत्य वंदनीक । करिये जिन आगल, टाली वचन अलीक ॥१॥ शक्तरावनादिक प्रथम तिलक दस वीस । अक्षत गिनती से चढ़ता तिम चालीस ॥ पंचासनी पूजा माखइ इम जगदीस । तेहि जिनत प्रणमूं, स्वामी जिन चौबीस ॥२॥ सुदि पक्षनी पूनम, चैत्र मास शुभ वार । विधि सेती लहिये, आगम साख विचार ॥ इम सोले वरस लग, धरिये ध्यान उदार । करतां नरनारी पामें भव नो पार ॥३॥ सोवन तन चरणें, नयने तिम अरबिंद । चक्केसरि देवी सेविय नर सुर वृन्द ॥ कामित सुखदायक, पूर्य मन आनन्द । जंपे गणनायक, श्री जिन लाम सुरिन्द ॥४॥

# सोमन्धर स्तुति

मन सुद्ध बंदो भावे भवियण, श्री सीमंघर राया जी। पांच सौ घनुष प्रमाण विराजित, कंचन वरणी काया जी।। श्रेयांस नरपित सत्यकी नंदन, वृषभ लंछन सुखदाया जी। विजय भली पुक्खलावइ विचरे, सेवे सुरनर पाया जी।।१॥ काल अतीत जे जिनवर हुआ, होस्ये विलय अनंता जी। संप्रतिकाले पंच विदेहे, वरते वीस विचरंता जी।। अतिशय बंत अनंत जिनेसर, जग बंधन जग त्राता जी। ध्यायक ध्येय स्वरूप जे ध्यावे, पावे शिव सुख साता जी।।२॥ मोह मिध्यात तिमिर भव नासन, अभिनव

सूर समाणी जी। भवोद्धि तरणी मोक्ष नसरणी, नयनिक्षेप पहाणी जी॥ ए जिनवाणी अमिय समाणी, आराघो भवि प्राणी जी॥३॥ शासन देवी सुरनर सेवी, श्री पंचांगुलि माई जी। विघन विदारण संपति कारण, सेवक जन सुखदाई जी॥ त्रिभुवन मोहनि अंतरजामनि, जग जस ज्योति सवाई जी। सानिधकारी संघने होयज्यो, श्री जिनहर्ष सहाई जी॥४॥

## द्वितीया की स्तुति

मही मंडणं पुष्ण सोवणा देहं, जणाणं दणं केवलणाण गेहं। महाणंद लच्छी बहु बुद्धिरायं, सुसेवामि सीमंघरं तित्य रायं ॥१॥ पुरा तारगा जेह जीवाण जाया, भिवस्तंति ते सव्व भव्वाण ताया। तहा संपयं जे जिणा वट्टमाणा, सुहं दिंतु ते मे तिलोयप्पहाणा॥२॥ दुरुत्तार संसार कुव्वार पीयं, कलंका वली पंक पक्खाल तोयं। मणो वंछियच्छे सुमंदार कप्पं, जिणंदागमं वंदिमोसु महप्पं ॥३॥ विकोसे जिणंदाण णंभोजलीणा, कलारूव लावण्ण सोहग्ग पीणा। वहं तस्स चित्तंपि णिच्चंपि झाणं, सिरी भारई देहि मे सुद्ध णाणं॥॥॥

### पंचमी को स्तुति

पंच अनंत महंत गुणाकर, पंचम गित दातार । उत्तम पंचम तप विधि वायक, ज्ञायक भाव अपार ॥ श्री पंचानन लंछन लंछित, वंछित दान सुदक्ष । श्री वर्द्धमान जिनन्दें वंदो, ध्यावो भविजन पक्ष ॥१॥ पूरण चन्द्र महाश्रव रोधक, बोधक भव्य उदार । पंच अणुव्रत पंच महाव्रत, विधि विस्तारक सार ॥ जे पंचेन्द्रिय दम शिव पहुंता, ते सगला जिनराय । पांचम तप धर भवियण ऊपर, सुधिर करी सुपसाय ॥१॥ पंचाचार धुरंधर जुगवर, पंचम गणधर जाण । पंच ज्ञान विचार विराजित, भाजत मद पंच वाण ॥ पंचम काल तिमिर भव मांहे, दीपक सम सोमंत । पंचम तप फल मूल प्रकाशक, ध्यावो जिन सिद्धंत ॥३॥ पंच परम पुरुषोत्तम सेवा, कारक जे नर नार । निरमल पांचम तप ना धारक, तेह भणी सुविचार ॥ श्री

सिद्धायिका देवी अह निशि, आपो सुक्ख अमंद । श्री जिन लाभ सुरिन्द पसाये, कहे जिणचन्द मुणिन्द ॥४॥

### पंचमी की स्तुति

पंचानंतक सुप्रपंच परमा नन्द प्रदा नक्षमं, पंचानुत्तर सीम दिव्य पदवी वश्याय मन्त्रोत्तमम् । येन प्रोज्वल पंचमी वर तपो व्याहारि तत्का-रिणाम् । श्री पंचानन लांछनः सतनुतां श्री वर्द्धमानः श्रियम् ॥१॥ ये पंचा-श्रवरोधसाधन पराः पंचप्रमादी हराः, पंचाणुव्रत पंच सुव्रत विधि प्रज्ञापना सादराः । कृत्वा पंच ऋषीक निर्जय मथो प्राप्ता गतिं पंचमीं, तेऽमी सन्तु सुपंचमीव्रत भृतां तीर्थंकराः शंकराः ॥२॥ पंचाचार धुरीण पंचम गणाधीशेन संसूत्रितं, पंच ज्ञान विचार सार कलितं पंचेषु पंचत्वदम् । दीपामं गुरु पंच मारतिमिरेष्वेकादशी रोहिणी, पंचम्यादिफल प्रकाशन पटुं ध्यायामि जैना-गमम् ॥३॥ पंचानां परमेष्ठिनां स्थिरतया श्री पंचमेरु श्रियां, मक्तानां भविनां गृहेषु बहुशो या पंच दिव्यं व्यधात् । प्रहवो पंचजने मनोमतकृतौ स्वारत्न पञ्चालिका, पञ्चम्यादि तपोवतां भवतु सा सिद्धायका त्रायिका ॥४॥

## अष्टमी स्तुति

चडवीसे जिनवर प्रणमूं हूं नित मेव, आठम दिन करिये चन्दा प्रमु नी सेव। मूरित मन मोहे जानें पूनमचन्द, दीठां दुःख जाये पामें परमा-नन्द ॥१॥ मिल चांसठ इन्द्रें पूजे प्रमुजिन पाय, इन्द्राणी अप्सरा कर जोड़ी गुण गाय। नन्दीश्वर द्वीपें मिल सुर वर नी कोड़, अहाई महोत्सव करतां होड़ा होड़ ॥२॥ सेत्रुंजा शिखरे जानी लाभ अपार, चौमासे रिहया गणधर मुनि परिवार। भवियण ने तारे देई धरम उपदेश, दृध सा करथी पिण वाणी अधिक विशेष ॥३॥ पोसो पिडक्कमणूं करिये व्रत पचखाण, आठम तप करतां आठ करम नी हाण। आठ मंगल थायें दिन दिन कोडि कल्याण। जिनसुख सूरी कहे इम जीवित जनम प्रमाण॥४॥

#### एकादशी स्तुति

अरनाथ जिनेसर दीक्षा निम जिन ज्ञान, श्री मिक्क जनम व्रत केवल

ज्ञान प्रधान । इग्यारस मगिसर सुदि उत्तम उरघार, ए पञ्चकल्याणक समरीजे जयकार ॥१॥ इग्यारे अनुपम एक अधिक गुणधार, इग्यारे बारे प्रतिमा देसक धार । इग्यारे दुगुणा दोय अधिक जिनराय, मन सूधे सेव्यां सब संकट मिट जाय ॥२॥ जिहां बरस इग्यारे कीजे वत उपवास, बिल गुणनो गुणिये विधि सेती सुविलास । निज आगम वाणी जाणी जगत प्रधान, इक चित्त आराधो साघो सिन्द विधान ॥३॥ सुर असुर मुवण वण सम्यग्दर्शन वन्त, जिनचन्द्र सुसेवक वेयावच्च करन्त । श्री संघ सकल में आराधक बहु जाण, जिन शासन देवी देव करो कल्याण ॥॥॥

# मौन एकादशी स्तुति

अरस्य प्रवज्या निमिजनपते ज्ञीनमतुलम्, तथा मल्लेर्जन्म व्रतमपमलं केवलमलम्। वलक्षेकादश्यां सहिस लसदु हाममहिस, क्षितौ कल्याणानां क्षपित विपदः पंचकमदः ॥१॥ सुपवेंन्द्र श्रेण्यागमनगमने भूमि वलयं, सदा स्वर्गत्येवा हमहिमकया यत्र सलयं। जिनानामप्यायः क्षणमित सुखं नारक सदः, क्षितौ ।।२॥ जिना एवं यानि प्रणिजगदुरात्मीयसमये, फलं यत्कर्णामिति च विदितं शुद्ध समये। अनिष्टारिष्टानां क्षितिरनुभवेयुर्वहुमुदः, क्षितौ ।।३॥ सुरा सेन्द्राः सर्वे सकल जिनचन्द्र प्रमुदिता, स्तथा च ज्योतिष्काखिल भवननाथा समुदिताः। तपो यत्कर्णणां विद्धित सुखम् विस्मित हदः, क्षितौ ।।।।।।

चतुर्दशी स्तुति

अविरल कमल गवल मुक्ताफल कुवलय कनक भासूरं। परिमल बहुल कमलदल कोमल पदतललुलित नरेश्वरम्॥ त्रिमुबन भवन सुदीप्त प्रदीपक मणि कलिका विमल केवलम्। नव नव युगल जलिव परिमित जिनवर निकरं नमाम्यहम्॥१॥ व्यन्तर नगर रूचिक वैमानिक कुलिगिरि कुण्ड सकुण्डले। तारक मेरु जलिव नन्दीसर गिरि गजदन्त सुमण्डले॥ विद्यत शाश्वत जिन वितितितिरिह मोह पारगा॥२॥ श्रुत रत्नैक जलिव मधु

मधुरिक रसमर गुरू सरोवरम् । परमत तिमिर करण हरणोद्धर दिनकर किरण सहोदरम् ॥ नैगम नय हेतु मंग गम्भीरिम गणधर देव गीष्पदम् । जिनवर वचन मवनि मवतात सुचि दिशतु नतेषु सम्पदम् ॥३॥ श्री मद्वीर चरम तीर्थाधिप मुख कमलाधि वासिनी । पार्वण चन्द्र विशद वदनोज्वल राजमराल गामिनी ॥ प्रदिशतु सकल देव देवीगण परिकलिता सतामियं । विचकल धवल कुवलयकल मूर्तिः श्रुतदेवी श्रुतोच्चयम् ॥४॥

चतुर्दशी स्तुति

द्रें द्रें कि धप मप धुधुमि धों धों ध्रसकि धर धप धौरवं। दों दों कि दों दों दांगिड़िद द्रागड़दीकि द्रमिक द्रण रण द्रेणवं॥ झिझ झें कि झें झें झणण रण रण निजिक निज जन रंजनं। सुर सयल सिखरे भवति सुखदं पार्श्व जिनपित मज्जनं ॥१॥ कट रेंगिनि थोंगिनि किटित गिगडदां घुधुिक घुट नट पाटवं। गुण गणण गुण गण रणिकणेंणे गुणण गुणगण गौरवं॥ झिझ झें कि झें झें झणण रण रण निजिक निजजन सज्जना। कल्यन्ति कमला कलित कलि मल, मुकुलमीश महे जिनाः ॥१॥ ठिक ठें कि ठें ठें ठिह्न ताड्यते। तल लोंकि लों लों त्रेंचि त्रेंचिनि हेंचि हेंचिनि वादते॥ ॐ ॐ कि ॐ ॐ श्रुंगि श्रुंगिनि घोंगि घोंगिनि कल्रस्वे। जिनमत मनं तं महिम तनुतां नमित सुर नर मुच्छवे॥३॥ खुंदांकि खुंदां खुखुड़िद खुंदा खुखुड़िद दोंदों अम्बरे। चाचपट चचपट रणिक णें डणण हें हें हम्बरे॥ तिहां सरगमपधुनि निधपमगरस सस ससस सुर सेवता। जिन नाट्यरंगे कुशल मुनिसं दिसतु शासनदेवता॥॥॥

अमावस्या स्तुति

सिद्धारथ ताता जगत विख्याता, त्रिसला देवी माय । तिहां जग गुरु जनम्या सब दुख विरम्या, महावीर जिन राय ॥ प्रमु लेई दीक्षा कर हित शिक्षा, देई संवत्सरी दान । बहु करम खपेवा शिव सुख लेवा, कीघो तप

<sup>\*</sup> इस स्तुति को खरतर गच्छीय जं० यु० प्र० वृ० महारक श्री दादाजी श्री जिन कुशल सूरिजी महाराज ने मृदंग के वोलों पर वनायी है।

शुम ध्यान ॥१॥ वर केवल पामी अंतरजामी, विद काती शुम दीस । अमावस जातें पिछली रातें, मुगित गया जगदीस ॥ विल गौतम गणधर मोटा मुनिवर, पाम्या पंचम ज्ञान । थया तत्व प्रकासी शील विलासी, पहुंता मुगित निदान ॥२॥ सुरपित संचरिया रतन उधिरया, रात थई तिहां काली । जन दीवा कीधा कारज सीधा, निसा थई उजवाली ॥ सहु लोके हरखी निजरें परखी, परब कियो दीवालि । विल भोजन भगतें निज निज सगतें जीमें सेव सुहाली ॥३॥ सिद्धायिका देवी विधन हरेवी, वंकित दे निरधारी । करे संघ ने साता जिम जग माता, एहवी शक्ति अपारी ॥ जिण गुण इम गावे शिव सुख पावे, सुणज्यो भविजन प्राणी । जिनचन्द यतीसर महा मुनीसर, जंपे एहवी वाणी ॥४॥

# निर्वाण स्तुति

पापायां पुरि चार षष्ठ तपसा पर्यक्क पर्यासनः । क्षमा पाल प्रमु हस्त पाल विपुल श्री शुक्ल शालामनु ॥ गोसे कार्त्तिक दर्श नाग करणे तूर्यार कान्ते शुमे । स्वातौयः शिवमाप पाप रहितं संस्तौमि वीर प्रमुम् ॥१॥ यद्गर्मा गमनोद्भव व्रत वर ज्ञानाक्षराप्ति क्षणे । संभूयाशु सुपर्व संतित रहो चक्रे महस्तत् क्षणात् ॥ श्री मन्नाभिमवादि वीर चरमास्ते श्री जिनाधिक्याः । संघाया नव चेतसे विद्धतां श्रेयांस्यने नांसि च ॥२॥ अर्थात्पर्विमदं जगाद जिनपः श्री वर्द्धमानामिध, स्तत्पश्चाद् गणनायका विरचयां चक्रुस्तरां सुत्रतः ॥ श्रीमत्तीर्थ समस्त नैक समये सम्यग्दशां भू स्पृशां । भूयाद्भावक कारक प्रवचनं चेतश्चमत्कारियत् ॥३॥ श्री तीर्थाधिप तीर्थ मावन परा सिद्धायका देवता । चं च चक्रधरा सुरासुरनता पायादपायाद सौ ॥ अर्हन् श्री जिनचन्द्र गीरसुमित नो भव्यात्मनः प्राणिनो । या चक्रेज्ञम कष्ट हस्ति निधने शार्वुल विक्रीडितम् ॥॥॥

पर्युषण स्तुति

विल विल हूं ध्यावूं गाऊं जिनवर वीर, जिन पर्व पजूसण दाख्या धरम नी सीर । आषाढ़ चौमासे हूंती दिन पंचास, पडिकमणुं संबच्छरी करिये त्रण उपवास ॥१॥ चौवीसे जिनवर पूजा सतर प्रकार, करिये भलें भावें भरिये पुण्य भंडार । विल चैल प्रवाडें फिरतां लाम अनन्त, इम परव प्रजूसण सहुमें महिमावंत ॥२॥ पुस्तक पूजावी शुभ बांचनायें वंचाय, श्री कर्ल्पसूत्र जिहां सुणतां पाप पुलाय । प्रति दिन परभावना घूप अगर उक्खेव, इम भवियण प्राणी परव पजुसण सेव ॥३॥ विल साहम्मीवच्छल करिये बारम्बार, केइ भावना भावे केइ तपसी शिलघार । अडदीह पजूसण इम सेवत आनंद, सुय देवी सांनिध कहे श्री जिन लाभ सुरिंद ॥४॥

### नवपद स्तुति

जग नायक दायक सिद्ध चक्र सुखकंद, जेहना जपथी भाजे भव भय फंद । श्री पाल ने मैना विधि से ये तप कीध, नव पद थी थासे अष्ट सिद्धि नव नीध ॥१॥ जिन सिद्ध आचारज पाठक श्री मुनिराय, दर्शन ज्ञान चारित्र नवमो तप कहवाय । एक एक पद ध्याता जीव तरचा संसार, चौवीसी प्रणमूं कीधो भवि उपगार ॥२॥ आसू विल चैत्रे सुदि सातम श्री जान, आलोकी जे शुभ भावे आंबिल कर पचखान । पद पद नो गुणनो, कीजे मन सुजगीस आगम मांहे बोल्यो ध्यावो तुम निस दीस ॥३॥ विमलांदिक देवा देवि चक्केसरि मान, सिद्ध चक्र ना सेवक आपे वंलित दान । खरतर गछ दिनकर श्री जिन अखय\* सुरिन्द, तासु चरण पसाय भाखे श्री जिनचन्द ॥॥॥

# नवपद स्तुति

निरुपम सुखदायक जग नायक, छायक शिवगति गामी जी। करुणा सागर निज गुण आगर, शुम समता रस धामी जी॥ श्री सिन्द चक शिरोमणि जिनवर, ध्यावे जे मन रंगे जी। ते मानव श्री पाछ तणी परें, पामे सुख सुर संगे जी॥१॥ अरिहंत सिन्द आचारज पाठक, साधु महा गुणवंता जी। दरसण नाण चरण तप उत्तम, नवपद जग जयवंता जी॥

<sup>\*</sup> यह स्तुति श्री रंगविजय खरतरगच्छीय जं० यु० प्र० हु० भट्टारक श्री पूज्यजी श्री जिन अखय सूरिजी सहाराज की बनायी हुई है।

एहनूं ध्यान घरंता लहिये, अविचल पद अविनाशी जी। ते सवला जिन नायक निमये, जिन ए नित्य प्रकाशी जी ॥२॥ आसू मास मनोहर तिम विल चैत्रक मास जगीशें जी। उजवाली सातम थी करिये, नव आम्बल जब दिवसें जी ॥ तेर सहस विल गुणिये गुणणूं, नवपद केरो सारो जी। इणपरि निर्मल तप आद्रिये आगम साख उदारो जी ॥३॥ विमल कमल दल लोयण सुन्दर, श्री चक्केसरि देवी जी। नवपद सेवक भविजन केरो, विझ हरो सुर सेवी जी॥ श्री खरतर गच्छ नायक सद्गुरु, श्री जिन भक्ति मुणिदा जी। तासु पसायें इणपरि पमणे, श्री जिनलाम सुरिंदा जी॥॥॥

## श्री आदि जिन स्तुति

प्रशमं परम पुरुष परमेसर, परमातम पद घारी जी। प्रथम जिनेसर प्रथम नरेसर, प्रथम परम उपकारी जी।। योगीसर जिनराज जगत गुरु, सहजानन्द खरूपो जी। रिषम जिनेसर लोक दिनेसर, आतम संपद भूपो जी।।श।। पांच मरत बिल पांच ऐरवत, पंच विदेह मझारो जी। काल अतीत अनंता जिनवर, पाम्या शिवपद सारो जी।। बिलय अनागत काल अनंता, थास्ये इणही प्रकारो जी। संप्रति काले बीस विदेहे, वंदं बहु सुखकारो जी।।श।। अरथे श्री जिनराज बखाण्या, गृंथ्या श्री गणधारो जी। अंग दुबालस अतिसय उत्तम, अरथ विविध विस्तारो जी।। गुण परजय नय मंग प्रमाणे, जिहां षट् द्रव्य विचारो जी। ते आगम मन शुद्ध आराध्यां, तूटे कर्म विकारो जी।।श।। सुन्दर रूप अनूपम सोहे, श्री चक्के-सिर देवी जी। श्री जिन शासन सानिध करणी, दो वंखित नित सेवी जी।। कल्याण कारण जेहनी सेवा, संघ सकल सुखकंदा जी। श्री जिनचंद मुणिंद पसाये, कहे जिन हर्ष सुरिंदा जी।।श।।

# श्री अजित जिन स्तुति

विश्व नायक लायक जित रात्रु विजयानंद । पय जुग नित प्रणमे देव अने देवेंद ॥ भव लहरी गहरी सब मन घरी अमंद । श्री सूरत सहरे वंदो अजित जिणंद ॥१॥ आठ प्रातिहारज अतिराय विल चौतीस । दिल रंजन देशन तेहना गुण पतिस ॥ अगणित ऋदिधारी आचारी मां ईश । एह गुणनां धारक वंदृं जिन चौवीस ॥२॥ सुज्ञ अरथ अनोपम जिन भाषित सिद्धान्त । स्याद्वाद नयादिक हेतु युक्ति निव भ्रांत ॥ पाप करदम पाणी सद्गतिनी सहनाणी । सुणिये नित भविका आगम केरी वाणी ॥३॥ शासननी साची देवी सानिधकारी । दुःख कष्ट निवारण सेवी जे सुखकारी ॥ साचे मन समरे ते सुख लाभ अपारी । जिन लाभ पर्यंपे होज्यो जय जयकारी ॥४॥

# श्री सम्भव जिन स्तुति

( निरुपम सुखदायक )

संभव जिनवर तुंही हितकर, सावत्थी नगरीनो वासी जी। जितारि पिता अरु मात सेना के, चौद सुदी मग जनम्यां जी। चार शत धनुष शरीर प्रमाण, कंचन वरणी काया जी। छहम तपसे जिन संयम छीनो, छंछन अश्व प्रमु पाया जी ॥१॥ चौदस मारग सुदि जनम छियो, पूर्ण मारग में दीक्षा जी। चाँद वरस प्रमु छद्म विराजे, उपसरगे सहन करिया जी॥ कार्त्तिक विद पंचम केवछ पायो, प्रभु वाणी ने पसरायी जी। साठ पूरव आयु प्रमाणें, चैत्र सुदी पंचम गित गामी जी॥२॥ शत दो गणधर प्रमुजी के साथे, दोय छाख श्रमणना धारी जी। तीन छाख सहस छचीस प्रमाणें, श्रमणी गुण गण मारी जी॥ दोय छाख सहस त्रयाणवे श्रावक, इम परिवार सूं वाध्यो जी। सहस छचीस छाख श्रावकण्या, मच्य जीवा ने पार उतारो जी॥श॥ शासन यक्ष त्रिमुख कहछाये, दुरितारी शासन देवी जी। इनकी भगती नित नित करिये, दूर हरे दुख दुरितो जी॥ संघ नायक श्री रत्न सुरीश्वर, खरतरगच्छ आचारो जी। तास शिष्य सुवाचक सूर्जमछ, पावे नित सुख भंडारो जी॥श॥

的人,我们是我们的人,我们是我们的人,我们们们的人们的人,我们们们的人们的人,我们们们的人们的人,我们们的人们的人们的人,我们们的人们的人,我们们们的人们的人们的

# श्री अभिनन्दन जिन स्तुति

( चउवीसे जिनवर )

अभिनन्दन जिनवर वन्दुं नित उठ भोर, दृजे माधे दिन जनमें

तुझ बिन है नहीं और । सूरत अति प्यारी पावे हृदय अनन्द, दर्शन से मय भागे दूर होय दुख दन्द ॥१॥ इन्द्र अहमिन्द्र सभी नत मस्तक हो जाय, इन्द्राणी भी मिलकर जोडे हाथ मिलाय । प्रभुवर की पुण्याई गावे हिलमिल जोर, करे अष्टाह्नि महोत्सव देव करे शोरा शोर ॥२॥ पुण्डरि गिरवर में पावे घरम अपार, चार मास तक रहिया श्रमण मुनी परिवार । शुध श्रावक ने तारे सुना प्रभू उपदेश, पय अमृत से बढ़कर वाणी अधिक विशेष ॥३॥ सामायिक पडिक्कमणो करिये मन शुद्ध भाव, अभिनन्दन जिन ध्यावत मिटे करम का ताव । शुद्ध समिकत पावे होवे निज कल्यान, श्री रत्नसूरि के शिष्य सूरज मल गुण गान ॥४॥

# श्री सुमति जिन स्तुति

( चउवीसे जिनवर )

सुमती जिन बंदुं, उठे नित परभात । रिलये सदा मनमें, दूर दुःख होय जात ॥ जनम सुदी वैशाखें, अष्टिम दिन में आय । पिता मेघरयजी, मात सुमंगल थाय ॥१॥ जनमे नगिर विनीता, उत्तम इक्ष्वाकु वंश । सुदि नविम वैशाखें, संयम लियो निःसंश ॥ लञ्छन कौंचे सोहें, दूर किये दुःख दन्द । कञ्चन वरणी काया, शतत्रय धनुष सोहन्त ॥२॥ चैत्र सुदी पूणिमा, प्रगट्यो ज्ञान अपार । गणधर शत किहये, त्रिलक्ष सहस्र वीस अनगार ॥ लक्ष पंच सहस त्रीसे, श्रमणी हुवो परिवार । श्रावक श्रावकण्यां मिल अष्ट, लक्ष सरदार ॥३॥ महाकाली शासन देवी, और तुम्बरू यक्ष । इनके समरण से, कष्ट जाय परतक्ष ॥ मारग विद एकादशी, लियो परम पद स्थान । श्री रत्नसूरि शिष्य मोती का, तव चरणन में ध्यान ॥४॥

### श्री पद्म प्रभु स्तुति

( वलि वलिहुं ध्यावूं )

जुग जुग यहि चाहूं पाऊं पद्म प्रमु घीर । कार्तिक बदि बारस जनम्यां प्रमु वड़ वीर ॥ कौशाम्बी नगरी श्री सुसीमा मात । राजा पिता श्रीधर जी इक्ष्वाकु वंशना जात ॥१॥ छट्टे जिनवर को पूजो विविध प्रकार । इनके वचनों पे चिलये, पावो सुक्ख अपार ॥ दुःख दारिद्र नाशे पावें लील विलास । इनकी भक्ति से हो संसार भ्रमण का नास ॥२॥ वर्ण सुवर्णें सोहे दो शत धनुष प्रमाण । पदम लञ्चन युत जेठ तेरस सुदी आण ॥ भगवन दीक्षा धारी छद्मकाल षट् मास । चैत्र सुदी पूनम ने केवल ज्ञान प्रकास ॥३॥ विल यक्षने समरो कुसुम यक्ष सुखकार । प्रति दिन भक्ती से ध्यावे दिल मांहि धार ॥ सुख सानिध कीजे देवी श्यामा मात । सूरज के हित वञ्चू जिन रत्नसूरि विख्यात ॥४॥

# श्री सुपार्व्व जिन स्तुति ( प्रणम्ं परम पुरुष परमेसर )

श्री सुपार्श्व जिनेश्वर जगके हितकर, बनारिस नगरी में आया जी। राणी पृथ्वी नृपित प्रतिप्ठ से, जेठ सुदी चौथ में जाया जी।। कब्बन वरणें काया सोहत, बंश इक्ष्वाकु बताया जी। शत दो धनुष देह प्रमाणे, स्वित्तक छञ्छन पाया जी।। शा जेठ सुदी तेरस संयम छीनो, जगत मब भय नाशें जी। छद्यस्थकाछ नव मास विराजे, प्रगट्यो ज्ञान अपारें जी।। पञ्च नव गणधर आपके साथे, तीन छक्ष श्रमण परिवारें जी। तीन सहस छख चतुर प्रमाणें, साधवियां ससुदायें जी।। रा।। दोय छख सहस सतावन श्रावक, भगवत वचन कूं मानें जी। तीन सहस छख उनचासे श्रावकण्यां, प्रभुजी को आय वधावें जी।। सर्वायू पूरव वीसे छक्षे, अमृत वाणी सुनाया जी। फागुन विद सप्तिम दिन में, सिखर सम्मेत सिधाया जी।।श।। मातंग यक्ष करे प्रभुजी की सेवा, संघ का कष्ट निवारें जी। शान्ता देवी शासन के हित, दूर करे सब दुरितें जी।। खरतरगच्छ में आचार्य यतीश्वर, श्री रत्नसूरि सुहाया जी। तास शिष्य हितचिन्तक कहिये, मोतीचन्द गुण गाया जी।।श।।

श्री चन्द्र प्रभु जिन स्तुति

( सुर असुर वंदिय )

चन्द्रपुरि में चरण चरचित, राय महसेन व्यवस्थितम्। वर शुभ्र

शरीर रूप मनोहर, चन्द्र लञ्छन सुस्थितम् ॥ लक्ष्मणा देवि नन्दन त्रिलोक वन्दन भव्य हृदय स्थितेश्वरम् । गिरिवर शिखर सम्मेत वन्दुं, चन्द्र प्रभु जिनेश्वरम् ॥१॥ इक्ष्वाकु वंश विद पोष तेरस, आप प्रभु संयम प्रहें । काल छद्यें त्रय मास बीतत, फाग सप्तमी केवल लहें ॥ त्रयाणु गणधर आदि वरदत्त, साधु साध्वी परिवरें । लख छ सहस तीस मुनि संघ, वंदुं नित उठ भय हरें ॥२॥ पँतालीस आगम मूल सूत्रें, इन्हीं में ज्ञान समझ मणें । छेद ग्रंथ को छोड़ दीने, श्रावक जन सुने निहें भणें ॥ कर्म ग्रन्थ स्याद्वाद न्यायें, शास्त्र हिलमिल ध्याइये । चौद पूरव मूल रचना, जिन धर्म इसी में बताइये ॥३॥ विजय यक्ष और मृकुटी यक्षणि, सदाही यह मंगल करें । दुख दारिद्र सब दूर करके, इष्ट संयोग संपित मरें ॥ सम्मेत शिखरे मुक्ति पहुंचे, चन्द्र प्रभु जी सुख करें । खरतरगच्छ में रत्नसूरी, सूरज चरणन शिर धरें ॥॥॥

# श्री सुविधि जिन स्तुति

( समर्कं सुखदायक )

काकंदी के शृङ्गार जिनवर सुविधि जिनंद । निष्काम निःस्नेही आतम ज्ञान दिनंद ॥ थे सुग्रीव पिता माता रामा के नंद । मृगशिर विद बारस जन्म हुओ सुखकंद ॥१॥ श्वेत वरण से सोहे वंश इक्ष्वाकु सुजान । कातिक सुदि तृतीया गयो मिथ्यात्व अज्ञान ॥ अष्टं करम खपाये पायो पंचम ज्ञान । इन पंचमकाले रखज्यो आगम ध्यान ॥२॥ श्री सुविधिना गणधर नाम बराहक जान । द्वादश अंग रचना, कीनी सुगुण गुणवन्त ॥ प्रमु आगम मांहे भाखें इम अरिहंत । समिकत ने राखो छोड़ो घरम एकंत ॥३॥ देवी सुतारका अजित नाम है यक्ष । इनकी पूजन से सुख सम्पित परतक्ष ॥ सब मिल कर सेवो जैन घरम परधान । श्री रक्षसूरि शिष्य सूरजमल गुणगान ॥४॥

श्री शीतल जिन स्तुति

सुख समकित दायक कामित सुरतरु कंद । दृढ़ रथ नृप राणी नंदा

केरा नंद ॥ महिलपुर स्वामी काटे भवना फंद । चित चोखे निमये श्री शीतल जिन चंद ॥१॥ अतीत अनागत हुआ होस्ये और अनंत । संप्रितकाले जे, क्षेत्र विदेह विचरन्त ॥त्रिहुंभव नेठवणा सासय असासय हुंत, ते सगला त्रिकरण प्रणमूं श्री अरिहन्त ॥२॥ कालिक उत्कालिक अंग अनंग समृद्ध । नयमंग निक्षेपा स्याद्वाद नित सिद्ध ॥ भविजन उपगारी भारी जिन उपदेश । श्रुत श्रवणे सुणतां नासे कोडि कलेश ॥३॥ ब्रह्म यक्ष अशोका शासन सूरि सुविचार । संघ सानिधकारी निरमल समिकत धार ॥ चिन्ता दुःख चूरे पूरे मनह जगीस । ध्यान तेहनो धरिये कहे जिन लाम सुरीस ॥४॥

# श्री श्रेयांस जिन स्तुति

( शान्ति जिनेसर अति अलवेसर )

श्री श्रेयांस तीर्थंक्वर त्रीलोकेक्वर, जगपित जय शुमकारी जी। विष्णु नृपित के अङ्गज कि हिये, मात विष्णु अवतारी जी।। सुवर्ण वणें जिन जी छाजे, गैण्डा लञ्चन भारी जी। वारस में फागण विद जनम्यां, अयश अशुम निवारी जी।।श।। सिंहपुरी में स्वामी जनम पायो, इन्द्र इन्द्राणि विचारी जी। जाकर जिनजी का उत्सव की जे, भरतक्षेत्र उजियारी जी।। विद अमावस माघ के दिन, केवल ज्ञान विस्तारी जी।।श।। गौशुम गणधर अपने की ने, श्रमण संघ अति भारी जी। चौरासी हजार साधु की गणना, साधिवयां सुलकारी जी।। सहस तीन एक लख श्रमणी, बोध वीज बहु पाई जी। सहस उनहत्तर दोय लख श्रावक, इम परिवार बखाणी जी।।श।। सहस अङ्तालीस लख चार श्रावकण्या, बारह वत गुण खाणी जी। यक्षराज शासन के रक्षक, मानसी देवी आणी जी।। इनकी भक्ति भिक्त मांवें की जे, संघ सकल सुलकारी जी। जिन रहतसूरि के शिष्य, सूरजमल गुण गाणी जी।।श।।

# श्री वासुपूज्य जिन स्तुति

( विमलाचल मंडन )

जग नायक तारक, जयाराणी के नंद । चरण युग नित प्रति, प्रणमे इन्द्र अहमिन्द्र ॥ वासुपूज्य जिनवर पुर, चम्पा जन हुओ आनंद । रक्त वरण प्रमुजी सोहे, वंश इक्ष्वाकु सुखकंद ॥१॥ बरस लाख बहत्तर, आयू जिनवर जान । पिता वासुपूज्य जी, पुर चम्पा में ठान ॥ फागुन विद वारस जन्म हुओ सुविहान । तीर्थंकर वारमें, हो गयो कोड़ि कल्याण ॥२॥ चौदश शुक्क फागुन की, संयम तप को कीन । दृज सुदी माघ की, केवल ज्ञान लयलीन ॥ सुभूम गणधर प्रमुजी के, साधु परवदा दीन । साध्वी सम्प्रदायादि, धर्म ध्यान पर बीन ॥३॥ आषाढ़ सुदी चौदस दिन, पायो मोक्ष दुवार । शासन के हित चाहत, कुमार यक्ष शुभकार ॥ देवी चण्डा सबही ध्यावत, जैन धर्म जयकार । श्री रक्षसूरिके शिष्य, मोती चन्द सुखकार ॥।।।

#### श्री विमल जिन स्तुति

( मन सुध वंदो )

शुद्ध दिल किर वंदो भविजन, श्री विमल जिन पाया जी। है साठ घनुष शरीर सुसि जित, रंग पीत है काया जी।। नगरी कंपिलपुर में जनमे, देव देवेन्द्रें आया जी। कृत वरम नृपित श्यामा के नंदन, लंछन शुकर सुहाया जी।।श।। माघ व्यतीत चतुरथी की दीक्षा, सहस एक मुनि संघाते जी। छद्मकाल दोय मास बितायो, छट्ठ पोष सुदी शुभकाले जी।। केवल ज्ञान शुभ पाय जिनेश्वर, जिनवाणी उजवाले जी। नयनिक्षेप सरूप जो जाने, पावे मोक्ष विहारे जी।।श।। क्रोध अज्ञान तिमिर अघ नाशक, प्रभुवर शूर समानी जी। भवनिधि सरनी पार उत्तरनी, शुभ समिकत सहनानी जी॥ है प्रभु वाणी अमृत समानी, घारो गुण मणि खाणी जी। जिनवर गणधर इम परिभालें, आत्मधर्म जिन वाणी जी।।श।। शासन देवी समिकत सेवी, देवी विदिता माई जी। विघन निवारण समिकत कारण, सेवत सब

जग सहाई जी ॥ सन्मुख यक्षदेव प्रभुजी के, इनकी महिमा सवाई जी । आनन्दकारी संघने होय जो, यति सूरज के सहाई जी ॥॥॥

# श्री अनन्तनाथ जिन स्तुति

( अश्वसेन नरेसर )

श्री अनन्त जिनेश्वर वन्दुं हुं बारम्बार, नगरी विनीता सोहे अति
गुण सार । शुक्क वैशाख त्रयोदशी, हुओ जन्म सुखकार । नरपित सिंहसेन
के, सुख सम्पित दातार ॥१॥ सुयशा रानीसे जायो, यह चउदमो अवतार ।
कञ्चन वरणे प्रमु जी सोहे, वंश इक्ष्याकु उदार ॥ पञ्चाशत धनुष प्रमाणे,
भ्रमत करत उपगार । लञ्छन बाज संयुक्ते, आगम मांहि उदार ॥२॥
वैशाख सुदी चौदसको, संयम लीनो भार । दुष्कर करम खपाया, जप तप
शुद्ध विचार ॥ वर्ष तीन ल्रास्थें पाल्यो, आनन्द हर्ष अपार । चौदस विद वैशाखें, ज्ञान पंचम शुम धार ॥३॥ प्रमु धरम प्रकाशे, गणधर यशोधर
सार । चैत्र शुक्क पञ्चमी, लियो परम पद धार ॥ यक्ष पातालें सोहत,
अंकुशा देवी हितकार । श्री रत्नसूरि शिष्य, मोतीचन्द हियधार ॥४॥

# श्री धर्मनाथ जिन स्तुति

( पंच विदेह विपे विहरंता )

भरतें घरमनाथ विचरन्ता, भानु राजेश्वर वीर कहन्ता। मानु सुत्रता के नाऊं शीश, निसि दिन ध्याऊं तूं जगदीश ॥१॥ इक्ष्वाकु वंश में आप सोहन्ता, वर्ण सुवरणें झल हल कन्ता। लांछन वज्र चरण दम कन्त, रतन पुरी थी महिमावन्त ॥२॥ गणधर सुख्य अरिप्ट कहन्त, तेयालीस संख्या है मतिमन्त। सूत्र अरथ विस्तारक अंग, कहे वीतराग उछरंग ॥३॥ शासन यक्ष किन्नर कहावे, ध्यावत देवी कंदरपा आवे। सरब संघ का विघन निवारे, यित सूरज का वंछित सारे ॥४॥

# श्री शान्ति जिन स्तुति

शान्ति जिनेसर जग अलवेसर, अचिरा उद्दर अवतिरया जी। विश्वसेन नृप नंदन जग गुरु, हथणापुर सुखकरिया जी॥ ईत उपद्रव

这种的,我们是一个,我们是是是是一个,我们是是是一个,我们是是是是,我们的,我们们是一个,我们们们是我们的,我们们们是我们的,我们的,我们们的是是是一个,我们们

THE THE POST OF TH

मारी निवारी, शान्ति करी संचरिया जी। जे भिव मंगल कारण ध्यावे, ते हुए गुण गण भरिया जी।।१॥ वर्त्तमान जिन सब मुख कारण, अतीत अनागत वन्दो जी। बारे चक्री नव नारायण, नव प्रति चक्री आनन्दो जी।। रामादिक जे पूरब सलाका, बंदत पाप निकन्दो जी। द्रव्य निक्षेपे जिन सम जाणो, काटे भव भय फन्दो जी।।२॥ अंग उपांगे जिनवर प्रतिमा, श्री जिन सरखी भाखी जी। द्रव्य भाव बहु भेदें पूजा, महा निशीयें साखी जी।। विषय निर्वृत्ति सत आरम्भे, विनय तपीते जाणो जी। शुम योगे निहं आरम्भ कारी, भगवई अंग प्रमाणो जी।।श॥ थापना सत्ये देवी निर्वाणी, श्री संघने सुखकारी जी। कारण थी सब कारज सिद्दे, जिनवर आज्ञा धारी जी।। श्री जिन कीर्ति सुरीश्वर गच्छपति, पाठक श्री ऋदि सारो जी। समिकत धारी देव सहाई, सुख संपति दातारो जी।।श॥

# श्री कुन्धु जिन स्तुति

( पंच अनंत महंत गुणकर )

श्री कुंयु जिनेश्वर, वन्दृं हूं बारम्बार । श्री श्रर नरेश्वर, दया मूर्ति अवतार ॥ हस्तिनापुर नगरी, जन्म हुओ सुखकार । श्री देवी माता, सितयन में सरदार ॥१॥ वर इक्ष्वाकु सुहंकर, वंछित फल दातार । लञ्छन अज सोहे, शास्त्र तणो आधार ॥ सुर गुरु अति उत्तम, किह न सके गुण पार । पय पंकज सेवत सब जीवन सुखकार ॥२॥ वदि पंचम वैशाखे, ली दीक्षां प्रभु धार । केवल ज्ञाने पायो, सुदी चैत्र की सार ॥ गणधर स्वयम्भू सोहे, किया पतालीस गणधार । वदि एकम वैशाखे, पहोंचे मोक्ष दुवार ॥३॥ यक्ष शासन के नायक, नाम गन्धर्व मनुहार । श्री बला देवी को ध्यावो, संसार सुक्ख दातार ॥ श्री रत्न स्रीश्वर, खरतरगच्छ आचार । तास सीस सुवाचक, स्रूजमल उरधार ॥४॥

# श्री अरनाथ जिन स्तुति

( मूरति मन मोहन )

सूरत दिल सोहत, कंचन वरणी काय । नृपति सुद्र्शन नन्द्न, माता

<u>መተያ መ</u>መት የ ከተመስተያ ተመጀመሪያ ተመጀመሪያ ተመመመ የተመመመ ተመመመ ተመመመ ተመመመ ተመመመመ ተመመመመ ተመመመመ ተመመመመ ተመመመመ ተመመመመ ተመመመመ ተመመመመ ተመመመመ

देवी जाय ॥ नन्या वरते छंछन, तीस धनुष परमान । प्रति दिन सुखदायी, स्वामी श्री अर जान ॥१॥ इन्द्र अहमिन्द्र सुरवर, सेवत जन पद पद्म । इच्छित वर पूरण, अगणित गुण मणि अद्म ॥ भिव प्राणि ने तारे, पोत वहे सम दीस । श्री अर जिनेश्वर, ध्याऊं प्रमुवर ईश ॥२॥ सुदि मारग इग्यारसे, दीक्षा छी शुभ कर्म । छद्मकाल बितायो, बरस तीन दृढ धर्म ॥ सुदि चेत्र तृतीया, काटे दुप्कृत कर्म । तब पायो केवल, प्रगटे वचन जिन धर्म ॥३॥ श्री धारिणी देवी, धारो हृदय विशेष । यक्षराज को ध्यावो, काटे दुःख कलेश ॥ प्रमु सेवित करजोड़ी, रत्नसूरि जिनचन्द । कहते गुरु ज्ञानी, इम सूरजमळ मुनिन्द ॥४॥

# श्री मिह जिन स्तुति

( शार्दु ल विक्रीडित तथा मालिनि )

मागें शुक्क दले तिथौ शिव मिते, देशे विदेहासप्दे । यः श्री कुम्म प्रभावती तनयतामासाद्य यज्ञे भुवि ॥ व्योमाकाश वसुन्धरा मित करान्, यदेह मुच्चैर्ययो । कुम्माङ्कः नवनीरदोपममहं, तं मिक्ठनाथं मजे ॥१॥ दीक्षा यस्य वसूव मासि सहिस, ज्ञानं सिते कार्तिके । देवाध्वाम्बर विह संख्यक गणा, यस्यात्र कुम्माधिपाः ॥ नाका काश खश्चन्यमेश्वर मितां, यं जैन सन्यासिनः । सेवन्तेस्म सुखं सुराति सुखदं, तं मिक्ठनाथं मजे ॥२॥ युग वसु युत लक्ष, श्रावकेः श्राविकामिः । युगल नग समेते, विह्व लक्षेश्व लब्धः ॥ जिन वचन विवेको येन यो लोक नेता । स जयित नरदत्ता यिक्षणी क्लेश हारी ॥३॥ सुर वरुण कुबेरा, वास सम्मेत श्रृङ्गे । श्रह तिथि नव शुक्ले, ज्येष्ठ मास्यास मुक्तिम् ॥ अति लघु मित मोती, चन्द्र उत्तन्द्र मिक्तः । प्रणमित विनतस्तं सूरि रक्षस्य शिष्यः ॥४॥

# श्री मुनि सुत्रत जिन स्तुति

मुणि सुन्वयं पुण्णं किण्ह पउमं, रायग्गिहे पउमावइ कुन्छि जम्मं। हरिवंश सन्छंदे पिया सुमित्ते जिहा सुधे दिणमइ अह मुत्ते ॥१॥ कन्छप्प चिण्हं सुएसु उक्कं, बारस फग्गुणे सुइ संसार मुक्कं। वइकंत मासेअ इकारस छदा झाणे, फरगुण वह बारस णाणो ववण्णे ॥२॥ सिरि इंद गणहार समुद्दपोअं, अणाणावइ णाण विकास जोअं। सया सुक्ख तत्ये, कप्प रुक्ख अप्पं, णिगंथा गमं सुण इह महप्पं ॥३॥ कुबेर दत्ते घरणी पिया जिंखणी, सया घम्म आरुगा सहाव बोहिणी। गुरु रत सूरिस्स चित्तेहि धारं, जड् दिवायरेअ\* सुहप्प सारं ॥४॥

# श्री निम जिन स्तुति

जिनवर जयकारी निम नाथ भगवन्त । मथुरा नगरी में जन्म छियो गुणवन्त ॥ श्रावण वदि आठम इन्द्र इन्द्राणी आय । करे अहाइ महोत्सव नन्दीश्वर पर जाय ॥१॥ पिता विजय जी रानी विप्रा थाय । वंश इक्षाकु वरण सुवरण सुहाय ॥ लञ्छन नील कमल से प्रमु, पद्मासन सोहन्त । वदि आषाढ़े नवमी लियो संयम अरिहन्त ॥२॥ एक सहस परिवारे छद्मस्थ मास नव गाय । विचरत विचरत जिन जी मशुरा नगरी में आय ॥ मगसिर सुदी ग्यारस पंचम ज्ञाने पाय । वैशाख वदि दशमी शिव संपति सुख थाय ॥३॥ भृकुटी यक्ष शासन में समकित देव कहन्त । गान्धारी देवी तुम गुण घरे मन मोहन्त ॥ इनके पूजन से दिन दिन, पुत्र कलत्र धन होय । गुरु रत्नसूरि चरण से मोतीचन्द\* सम होय ॥॥॥

# श्री नेमि जिन स्तुति

गिरनार सिखर पर नेमिनाथ सुविहाण। दीक्षा वर केवल ज्ञान अने निरवाण ॥ जसु तीन कल्याणक, सुखकर सुरतरु कन्द । तसु

इनमें से दश पश्चक्खाण, छम्मासी, बारहमासी, चतुर्दश पूर्व तप के चैसवन्दन तथा स्तुतियां और ३-४-६-८-१-११-१३-१४-१७-१८-२० वें भगवान् की स्तुतियां और पखवासा, रोहिणी तप के चैत्यवन्दन, स्तुति और ५-७-१२-१४-१६-२१ वें भगवान् की स्तुतिया रंग-विजय खरतरगच्छीय जं० यु० प्र० बृ० भट्टारक श्रीपूज्यजो श्री जिनरत सूरिजी महाराज के शिष्य जैन गुरु पं० प्र० यति सूर्व्यमझ तथा मोतीचन्द् ने बनाई हैं।

<sup>&</sup>quot;不予不了。不可如了可可以我就在我的的不可以不可以在我的意思的意思的有情况的有情况的情况的,可以是这种人的一种的情况,可以是这种人的一种,这种人的一种,可以是这种人的一种, \* पहले की छपी हुई पुस्तकों में तपस्याओं के स्तवन हैं, परन्तु चैत्यवन्दन तथा स्तुतियां नहीं है । इस पुस्तक में उनकी पूर्त्ति करने का प्रयत्न किया गया है, कुछ समयाभाव के कारण रह भी गये हैं। पण्डितवर्ग उसे पूर्ण करने की चेष्टा करें।

प्रणमो, पाय युगल अरिवन्द ॥१॥ अष्टापद चम्पा पावापुर शुभ ठाण । आदिम बारम जिण चउवीसम जिण भाण ॥ अजितादिक वीसे पुहता शिवपुर वास । सम्मेत सिखर पर प्रणमूं अधिक उल्हास ॥२॥ जिनवर मुख हुंती सुंणि त्रिपदी ततकाल । गणधरना गूंथ्या द्वादश अंग विशाल ॥ नय भंग पदारथ सत सत्त नव तत्य । भवियणने तारे सायर जिम वोहित्य ॥३॥ चक्केसरि अम्बा पउमा देवी परतक्ष । श्री संघ मनोरथ पूरे वा सुर वृक्ष ॥ ध्यावे सुख पावे श्री जिन लाम सूरीश । जिनवर सुप्रसादे आस फले सुजगीश ॥४॥

# श्री पार्श्व जिन स्तुति

सम दमोत्तम वस्तु महापणं, सकल केवल निर्मल सद्गुणं। नगर जेसलमेर विभूषणं, भजित पार्श्व जिनंगित दृषणं ॥१॥ सुर नरेखर नम्र पदाम्युजः, स्मर महीरुह भंग मतंगजा। सकल तीर्थकराः सुखकारका, इह जयंतु जगज्जन तारकाः ॥२॥ श्रयति यः सुकृति जिन शासनं, विपुल मंगल केलि विभासनम्। प्रवल पुण्य रमोदय धारिका, फलित तस्य मनोरय मालिका ॥३॥ विकट संकट कोटि विनाशिनी, जिन मताश्रित सौख्य विकाशिनी। नर नरेश्वर किन्नर सेविता, जयतु सा जिन शासन देवता ॥१॥

# श्री पार्श्व जिन स्तुति

अश्वसेन नरेसर, वामादेवी नन्द । नव कर तनु निरुपम, नील वरण सुखकन्द ॥ अहि लञ्छन सेवित, पडमावइ घरणिद । प्रह उठी प्रणम्ं, नित प्रति पास जिणंद ॥१॥ कुलगिरि वेयहुइ, कणयाचल अभिराम । मानुपोत्तर नंदी रुचक, कुंडल सुख ठाम ॥ भुवणेसर व्यंतर, जोइस विमाणी नाम । वत्तेंते जिणवर, पूरो मुझ मन काम ॥२॥ जिहां अंग इग्यारे, वार उपांग छ छेद । दश पयन्ना दाख्या, मूल सूत्र चडभेद ॥ जिन आगम पट् द्रव्य, सप्त पदारथ जुत्त । सांभली सरद्दहतां, छूटे कर्म तुरत्त ॥३॥ पडमावई देवी, पार्श्व यक्ष परतक्ष । सहु संघना संकट, दूर करे

वा दक्ष ॥ समरो जिन भक्ति, सूरि कहे इक चित्त । सुख सुजस समापो, पुत्र कलत्र बहु वित्त ॥४॥

## महावीर जिन स्तुति

मूरित मन मोहन, कंचन कोमल काय। सिद्धारथ नन्दन, त्रिशला देवि सुमाय।। मृग नायक लंछन, साथ हाथ तन्तु मान। दिन दिन सुखदायक, स्वामी श्री वर्द्धमान ।। १॥ सुरनर वर किन्नर, वंदित पद अरविन्द। कामित भर पूरण, अभिनव सुरतरु कंद।। भवियणने तारे, प्रवहण सम निशिदीश। चउवीसे जिणवर, प्रणमूं विसवा वीस ।। २॥ अरथे करि आगम, माख्या श्री भगवंत। गणधर ने गूंथ्या, गुणनिधि ज्ञान अनंत ॥ सुर गुरु पण महिमा, किह न सके एकन्त। समर्कं सुख दायक, मन शुद्ध सूत्र सिद्धान्त ॥ ३॥ सिद्धायका देवी, वारे विघन विशेष। सहु संकट चूरे, पूरे आश अशेष॥ अहिनश करजोड़ी, सेवे सुरनर इन्द। जंपे गुण गण इम, श्री जिन लाम सूरिन्द ॥ ३॥

# वीस बिरहमान की स्तुति

पंच विदेह विषे विहरंता, वीस जिनेसर जग जयवंता। चरण कमल तसु नामूं सीस, अहनिस समरूं ते जगदीस ॥१॥ पंच मेर पासे झलकंता, सोहे वीस महा गज दंता। तिण ऊपर छे जिनहर वीस, ते जिनवर प्रणमूं निसदीस ॥२॥ गणहर किहय दुवालस अंग, थानक बीस भाख्या तिहां चंग। तिण ऊपर जे आणे रंग, ते नर पामे सुक्ख अमंग ॥३॥ जिन शासन देवी चडवीस, पूरे मुझ मन तणी जगीस। संघ तणा जे विघन निवारे, तिहु अण जन मन बंछित सारे ॥४॥

॥ इति स्तुति विभाग ॥



# रास तथा सज्साय-विभाग

#### श्री गौतम स्वामी जी का रास

वीर जिणेसर चरण कमल, कमला कय वासो। पणमवि पमणिसुं सामिसाल, गायम गुरु रासो ॥ मण तणु वयण एकन्त करिब, निसुणहु भो भविया । जिम निवसे तुम देह गेह गुण गण गहगहिया ॥१॥ जम्बू-दीव सिरि भरह खित्त, खोणी तल मण्डण। मगह देस सेणिय नरेश, रिंउ दल वल खण्डण । धणवर गुट्यर गाम नाम, जिहां गुण गण सज्जा । विष्प वसे वसुभूइ तत्थ, तस् पुहवी भज्जा ॥२॥ ताण पुत्त सिरि इन्द भूइ, भूवलय पसिन्दो । चउदह विन्जा विविह रूब, नारी रस लुन्दो ॥ विनय विवेक विचार सार, गुण गणह मनोहर । सात हाथ सुप्रमाण देह, रूविह रम्भावर ॥३॥ नयण वयण कर चरण जणिव, पंकञ्जल पाडिय । तेजिहं तारा चन्द सूरि आकाश भमाडिय ॥ रूविह मयण अनंग करवि, मेल्यो निरघाडिय । धीरम मेरु गम्भीर सिन्धु, चंगम चय चाडिय ॥४॥ पेखवि निरुवम रूव जास, जण जंपे किंचिय। एकाकी किल भित्त इत्य गुण मेल्या सिंचिय ॥ अहवा निचय पुट्य जम्म जिणवर इण अंचिय, रम्मा पडमा गडिर गङ्ग तिहां विधि वंचिय ॥५॥ नय बुध नय गुरु कविण कोय जपु आगल रहियो । पंच सयां गुण पात्र छात्र हींडे परवरियो ॥ करय निरन्तर यज्ञ करम मिथ्यामित मोहिय, अणचल होसे चरम नाण दंसणह विसोहिय॥६ वस्तु॥ जम्बूदीव जम्बूदीव भरह वासिम, खोणीतल मण्डण। मगह देस सेणिय नरेस वर गुव्वर गाम तिहां ॥ विष्प वसे वसु भूइ सुन्दर, तसु पुहवि भज्जा। सयल गुण गण रूव निहान, ताण पुत्त विज्जा-निलो गोयम अतिहि सुजान ॥ ७ भास ॥ चरम जिनेसर केवलनाणी, चौविह संघ पइंडा जाणी । पावापुर सामी सम्पत्तो, चउविह देव निकायहिं जुत्तो ॥८॥ देवहि समवसरण तिहां कीजे, जिण दीठे मिथ्यामत छीजे । त्रिभुवन गुरु सिंहासन बैठा, ततिखण मोह दिगन्त पड्डा ॥९॥ क्रोध,

n in the indication of the indication of the interpretation of the

मान, माया, मद पूरा, जाये नाठा जिम दिन चोरा। देव दुन्दुमि आगासें वाजी, धरम नरेसर आव्यो गाजी ॥१०॥ कुसुम वृष्टि अरचे तिहां देवा, चउसठ इंद्रज मांगे सेवा । चामर छत्र सिरोविर सोहे, रूबिह जिनवर जग सहु मोहे ॥११॥ उपसम रस भर वर वर सन्ता. जो जन वाणि वखाण करन्ता । जाणवि वर्द्धमान जिण पाया, सुर नर किन्नर आवइ राया ॥१२॥ कन्त समोहिय जल हल कन्ता, गयण विमाणहि रणरण कन्ता । पेखिव इन्द्र भूइ मन चिन्ते, सुर आवे अम यज्ञ हुवन्ते ॥१३॥ तीर तरण्डक जिम ते बहिता समवसरण पुहता गहगहिता। तो अभिमाने गोयम जंपे, इण अवसर कोपें तण कम्पे ॥१४॥ मूढा लोक अजाण्यू बोले, सुर जाणंता इम कांइ डोले। मो आगल कोई जाण भणीजे, मेरु अवर किम उपमादीजे ॥१५ वस्तु॥ वीर जिनवर वीर जिनवर नाण सम्पन्न पावापुर सुरमहिय, पत्त नाह संसार तारण, तिहिं देवइ निम्महिय, समवसरण बहु सुक्ख कारण। जिणवर जग उज्जोय करे, तेजिह कर दिनकार । सिंहासण सामी ठच्यो हुओ ते जय जयकार ॥ १६ भास ॥ तो चढियो घणमाण गजे, इन्द्रभूइ भूयदेव तो । हुंकारो कर संचरिय, कवणसु जिनवरदेव तो ॥ जोजन भूमि समवसरण, पेखवि प्रथमारंभ तो । दह दिस देखे विबुध वधू, आवंती सुररंभ तो ॥१७॥ मणिमय तोरण दंड ध्वज, कोशीशे नवघाट तो । वहर विवर्जित जंतुगण, प्राती हारज आठ तो ॥ सुरनर किन्नर असुरवर, इन्द्र इन्द्राणी राय तो । चित्त चमिक्कय चितव ए, सेवंतां प्रभु पाय तो ॥१८॥ सहस किरण सामी वीर जिण, पेखिअ रूव विसाल तो । एह असंभव संभव ए, साचो ए इन्द्रजाल तो ॥ तो बोलावइ त्रिजग गुरु इन्द्रभूइ नामेण तो । श्री मुख संसय सामी सवे फेडे वेद पएण तो ॥१९॥ मान मेल मद ठेल करे, भगतिहिं नाम्यो सीस तो । पंच सयांसूं व्रत लियो ए गोयम पहिलो सीस तो ॥ बंधव संजम सुणवि करे, अगनिभूइ आवेय तो । नाम छेई आभास करे ते पण प्रतिबोधेय तो ॥२०॥ इण अनुक्रम गणहर रयण,

इग्यार तो । तो उपदेशे भुवन गुरू संयमस्ं वत बार तो ॥ बिहुं उपवासे पारणो ए. आपणपे विहरंत तो । गोयम संयम जग सयल, जय जयकार करंत तो ॥ २१ ॥वस्तु ॥ इंद्रभूइ इंद्रभूइ चढियो बहु सान, हुंकारो करि कंपतो । समवसरण पहुतो तुरंततो जे संसा सामि सवे ॥ चरमनाह फेडे फुरंत तो, बोधि बीज संजाय मनें। गोयम भवहि विरत्त, दिक्खा लेई सिक्खा सही गणहर पय संपत्त ॥२२ ॥भास॥ आज हुओ सुविहाण आज पचेलिमा पुण्य भरो । दीठा गोयम सामि, जो निय नयणे अमिय झरो ॥ समवसरण मझार, जे जे संसय ऊपज ए। ते ते पर उपगार, कारण पूछे मुनि पवरो ॥२३॥ जिहां जिहां दीजें दीख, तिहां तिहां केवल ऊपज ए। आप कनें अणहुंत, गोयम दीजें दान इम ॥ गुरु ऊपर गुरु भक्ति, सामी गोयम ऊपनिय । अणचल केवल नाण, रागज राखे रंग भरे ॥२॥॥ जो अष्टापद सैल, वंदे चढ चउवीस जिन । आतम लिब बसेण, चरम सरीरी सोज मुनि ॥ इम देसणा निसुणेह, गोयम गणहर संचरिय । तापस पन्नरसएण, तो सुनि दीठो आवतो ए ॥२५॥ तप सोसिय निय अंग, अम्हां सगति न उपज ए। किम चढ़से दृढ़ काय, गज जिम दीसे गाजतो ए ॥ गिरुओ ए अभिमान, तापस जो मन चिंतव ए । तो मुनि चढियो वेग, अलंववि दिनकर किरण ॥२६॥ कंचण मणि निप्फन्न, दंड कलस ध्वज वड सहिय । पेखवि परमानन्द, जिणहर भरतेसर महिय ॥ निय निय काय प्रमाण, चिहुं दिसि संठिय जिणह बिंब। पणमवि मन उल्लास, गोयम गणहर तिहां वसिय ॥२७॥ वयर सामीनो जीव, तिर्यक् जुंभक देव तिहां प्रतिबोध्या पुंडरीक । कंडरीक अध्ययन ्मणी, बलता गोयम सामि ॥ सवि तापस प्रतिबोध करे, लेई आपण साथ । चाले जिम जूथा-धिपति ॥२८॥ खीर खांड घृत आण, अमिय वूठ अंगूठ ठवे। गोयम एकण पात्र, करावे पारणो सवे ॥ पंच सयां शुभ भाव, उज्जल भरियो खीर मिसे । साचा गुरु संयोग कवल ते केवल रूप हुए ॥२९॥ पञ्च सयां जिननाह समवसरण प्राकारत्रय । पेखवि केवल नाण, उप्पन्नो उज्जोय करे ॥

जिनवि पीयूष, गाजंती घन मेघ जिम । जिनवाणी निसुणेवि, नाणी हुआ पंच सया ॥३०॥ वस्तु ॥ इण अनुक्रम इण अनुक्रम नाण संपन्न । पन्नरेसे परिवरिय, हरि दुरिय जिणनाह वंदइ ॥ जाणेवि जग गुरु वयण, तिहि नाण अप्पण निंदइ। चरम जिनेसर इम भणे, गोयम मकरिस खेब, छेह जाय आपण सही होस्यां तुछावेव ॥३१॥भास॥ सामियो ए वीर जिनन्द,पूनमचंद जिम उल्लिसिय। विहरियो ए भरहवासिम वरस बहुत्तर संविसय॥ ठवतो ए कणय पउमेण, पाय कमल संघे सिहय । आवियो ए नयणानन्द, नयर पावापुर सुरमहिय ॥३२॥ पेसियो ए गोयम सामि, देव समा प्रतिबोध करे । आपणो ए तिसला देवि, नंदन पहुतो परमपए ॥ बदतो ए देव आकाश. पेखवि जाण्यो जिण समो ए। तो मुनि ए मन विषवाद, नाद भेद जिम ऊपनो ए ।।३३।। इण समे ए सामिय देखि आप कनासूं टालियो ए। जाणतो ए तिहुअण नाह, लोक विवहार न पालियो ए ॥ अति भलो ए कीघलो सामि, जाण्यो केवल मांगसे ए। चिंतन्यो ए बालक जेंम, अहवा केडे लागसे ए ॥३४॥ हूं किम ए वीर जिनंद, भगतिहि भोले मोलव्यो ए। आपणो ए ऊचलो नेह, नाह न संपे सांचव्यो ए॥ साचो ए बीतराग, नेह न हेजेंछाछियो ए । तिणसम ए गोयम चित्त, राग बैरागें वालियो ए ॥३५॥ आवतो ए जो उल्लट, रहितो रागे साहियो ए । केवल ए नाण उप्पन्न, गोयम सहिज उमाहियो ए॥ तिहुअण ए जय जयकार, केवल महिमा सुर करे ए। गणधरु ए करय बखाण भविया भव जिम निस्तर ए ॥ ३६॥ वस्तु ॥ पढम गणहर पढम गणहर बरस पचास गिहवासे संवसिय । तीस बरस संयम विभूसिय, सिरि केवल नाण पुण ॥ बार बरस तिहुअण नमंसिय, राजगृही नयरी ठव्यो । बाणवाइ बरसाओ सामी गोयम गुण नीलो होसे शिवपुर ठाओ ॥३७॥ भास ॥ जिम सहकारे कोयल टहुके जिम कुसुमावन परिमल महके। जिम चन्दन सोगंध निधि, जिम गंगाजल लहिरचा लहके॥ जिम कणयाचल तेजे झलके, तिम गोयम सोमाग निधि ॥३८॥ जिम मान सरोवर निवसे हंसा, जिम सुरतरु वर कणय

वतंसा । जिम महुयर राजीव वनें, जिम रयणायर रयणें विलसे ॥ जिम अंबर तारागण विकसे तिम गोयम गुरु केवल घर्ने ॥३९॥ पूनम निसि जिम ससियर सोहे, सुरतरु महिमा जिम जग मोहे, पूरब दिस जिम सहस करो ॥ पञ्चानन जिम गिरिवर राजे, नर वई घर जिम मयगल गाजे । तिम जिन शासन मुनि पवरो ॥४०॥ जिम गुरु तरुवर सोहे साखा, जिम उत्तम मुख मधुरी भाषा । जिम वन केतिक महमहे ए, जिम भूमीपित भुयवल चमके ॥ जिम जिन मन्दिर घण्टा रणके, गोयम लब्बे गहगह्यो ए ॥४१॥ चिन्तामणि कर चढियो आज, सुरतरु सारे वंछिय काज । काम कुम्म सह विश हुआ ए, कामगवी पूरे मन कामी ॥ अष्ट महासिद्धि आवे धामी, सामी गोयम अणुसरि ए ॥४२॥ पणवक्खर पहिलो पमणीजे, माया वीजो श्रवण सुणी जे । श्रीमति सोमा संभवो ए, देवां घर अरहिंत नमी जे ॥ विनय पहु- उवझाय थुणी जे, इण मन्त्रे गोयम नमो ए ॥४३॥ पर घर वसतां काय करीजे, देश देशांतर काय भमी जे । कवण काज आयास करो. प्रह ऊठी गोयम समरी जे ॥ काज समग्गल ततिखण सीजे, नव निधि विलसे तिहां घरे ए ॥४४॥ चवदय सय बाहोत्तर वरसे, गोयम गणहर केवल दिवसे । कियो कवित उपगार करो, आदिहिं मंगल ए पभणी जे ॥ परव महोच्छव पहिलो दीजे, ऋदि वृद्धि कल्याण करो ॥४५॥ धन माता जिण उयरे धरियो, घन्य पिता जिन कुल अवतरियो। धन्य सुगुरु जिन दीखियो ए विनयवन्त विद्या भण्डार तसु गुण पहुवि न लन्मइ पार ॥ वड़ जिम साखा विस्तरो ए, गोयम स्वामि नो रास भणीजे । चडिवह संघ रिखयायत कीजें, ऋष्टि वृद्धि कल्याण करो ॥४६॥ कुंकुम चन्दन छडो दिवरावो, माणक मोतीना चौक पुरावो । स्यण सिंहासण बेसणो ए, तिहां बेसी गुरु देसना देसी ॥ भविक जीवना काज सरेसी, नित नित मङ्गल उदय करो ॥४७॥

<sup>#</sup> यह गौतम रास जं॰ यु॰ प्र॰ वृ॰ महारक श्री दादाजी श्री जिन कुशल स्रिजी महाराज के शिष्य उपाध्याय विनय प्रभजी महाराज ने सम्वत् १४७२ में वनाया है।

राग प्रमाती जे करे, प्रह ऊगमते सूर । भूखां भोजन संपजे, कुरला करे कपूर ॥१॥ अंगूठे अमृत बसे, लिब्ब तणा मंडार । जे गुरु गौतम समरिये, मन वंछित दातार ॥२॥ प्राम तणे पैशाल डे, गुरु गौतम समरंत। इच्छा भोजन घर कुशल, लच्छी लील करंत ॥३॥ पुण्डरीक गोयम पमुहा, गणधर गुण सम्पन्न । प्रह ऊठीनें प्रणमतां, चवदेसे बावन्न ॥४॥ खन्ति-खमंगुणकलियं, सुविणियं सव्वलिद्ध सम्पण्णं । वीरस्स पढम सीसं, गोयम सामी नमंसामी ॥५॥ सर्वारिष्ट प्रणाशाय, सर्वाभिष्टार्थदायिने । सर्वलिब्ब निधानाय, गौतमस्वामिने नमः ॥६॥

#### गणधर तपस्या स्तवन

वीर जिनेसर केरो शीश, गौतम नाम जपो निशदीश। जो कीजे गौतम नो ध्यान, ते घर विलसे नवे निधान ॥१॥ गौतम नामे गिरिवर चढे, मन वंछित छीछा संपजे । गौतम नामे नावे रोग, गौतम नामे सर्व संयोग ॥२॥ जे वैरी विरुक्षा वंकडा, तस नामे नावें ढूकडा । भूत प्रेत निव मंडे प्राण, ते गौतम ना करूं वखाण ॥३॥ गौतम नामे निरमल काय, गौतम नामे बाघे आय । गौतम ज़िन शासन सिणगार, गौतम नामे जय जयकार ॥४॥ शाल दाल सदा घृत घोल, मन वंक्रित कप्पड तंबोल। घरे सुघरणी निरमल चित्त, गौतम नामे पुत्र विनित्त ॥५॥ गौतम उदयो अविचल भांण, गौतम नाम जपो जग जाण। मोटा मंदिर मेरु समान, गौतम नामे सफल विहाण ॥६॥ घर मयगल घोड़ा नी -जोड़, बारू विल-सत बंछित कोड़ । महियल मां ने मोटा राय, जो पूजे गौतमना पाय॥॥॥ गौतम प्रणम्यां पातिक टले, उत्तम नारनी संगत मिले । गौतम नामे निर-मल ज्ञान, गौतम नामे वाघें वान ॥८॥ पुण्यवंत अवधारो सहू, गुरु गौतम ना गुण छे बहू । कहे लावण्य समय करजोड़ि, गौतम पूजा संपत को कोडि ॥९॥

# श्री शत्रुञ्जय रास

#### ॥ दोहा ॥

श्री रिसहेसर पाय नमी, आंणी मन आनंद। रास भणूं रिख्या मणो, शत्रुखय सुखकंद ॥१॥ संवत् चार सतोतरे, हुए घनेश्वर सूरिं। तिण शत्रुखय महातम कियो, शिला दित्य हजूर ॥२॥ वीर जिनंद समवसरचा, शत्रुखय जपर जेम। इन्द्रादिक आगल कह्यो, शत्रुखय महातम एम ॥३॥ शत्रुखय तीरथ सारिखो, नहीं छे तीरथ कोय। स्वर्ग मृत्यु पाताल में, तीरथ सगला जोय ॥४॥ नामे नव निधि संपजे, दीठा दुरित पुलाय। मेटंता भव भय टले, सेवंता सुख थाय ॥५॥ जम्यू नामे दीपए, दक्षिण भरत मझार। सोरठ देश सुहामणो, तिहां छे तीरथ सार ॥६॥

#### ॥ राग रामगिरी ॥

रात्रुझय ने श्री पुण्डरीक, सिन्दक्षेत्र कहूं तहतीक। विमलाचलने करं परणाम, ए रात्रुझयना इकवीस नाम ॥१॥ सुरिगरने महागिरि पुण्य राश, श्री पद पर्व्वत इन्द्र प्रकाश। महा तीरथ पूरवे सुख काम ए० ॥२॥ सासतो पर्वतने दृढ़ शक्ति, मुक्ति निलो तिण कीजे भक्ति। पुण्यदन्त महापद्म सुठाम ए० ॥३॥ पृथ्वी पीठ सुभद्र कैलाश, पाताल मूल अकर्मक ताश। सर्व काम कीजे गुण ग्राम ॥४॥ श्री रात्रुझयना इकवीस नाम, जपेजे बैठा अपने ठाम। रात्रुझय यात्रानो फल लहे, महावीर भगवंत इम कहे ॥५॥

#### ॥ दोहा ॥

शत्रुझय पहले अरे, अस्सी जोयण परिमान । पिहुलो मूल ऊंचोपणे छव्वीस जोयण जांण ॥१॥ सत्तर जोयण जांणवो, बीजे अरे विसाल । वीस जोयण ऊंचो कह्यो, मुझ बंदना त्रिकाल ॥२॥ साठ जोयण तीजे अरे, पहिलो तीरय राय । सोल जोयण ऊंचो सही, ध्यान घरूं चित लाय ॥३॥ पचास जोयण पिहुलपण, चौथे अरे मझार । ऊंचो दस जोयण अचल, नित प्रणमें नरनार ॥४॥ बार जोयण पंचम अरे, मूल तणे विस्तार । दो

<sup>া</sup> यह रास सं० ४७० मे श्री पूज्यजी श्री जिन धनेश्वर सूरिजी ने वनाया है।

LLINGS TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT

जोयण ऊंचो अछे, रात्रुखय तीरथ सार ॥५॥ सात हाथ छहे आरे, पिहुलो परवत एह । ऊंचो होसी सौ धनुष, सासतो तीरथ एह ॥६॥

#### ॥ ढाल ॥

केवल ज्ञानी प्रमुख तीर्थंकर, अनंत सीघा इण ठांम रे । अनंत वली सिझस्ये इण ठामे, तिन करूं नित परनाम रे॥ १॥ शत्रुखय साधु अनंता सीधा, सीझसी वलिय अनंत रे। जिन रात्रुखय तीरथ नहिं भेट्यो, ते गरभावास कहन्त रे॥श॰ २॥ फागुन सुदि आठमने दिवसे, ऋषभदेव सुखकार रे । रायणरूंख समवसरचा स्वामी, पूर्व निनाणूं वार रे ॥३॥ भरत पुत्र चैत्री पूनम दिन, इण रात्रुखय गिरि आय रे। पांच कोडी सूं पुण्डरीक सीधा, तिन पुण्डरीक कहाय रे ॥४॥ निम विनमी राजा विद्याधर, बे बे कोडी संघात रे। फागुन सुदि दशमी दिन सीघा, तिण प्रणमूं परभात रे॥५॥ चैत्र मास वदि चौदसने दिन, निम पुत्री चउसिंह रे। अणसण कर शत्रु-झय गिरि ऊपर, ए सहु सीधा एकहि रे ॥६॥ पोतरा प्रथम तीर्थंकर केरा, द्रावडने वारिखिछ रे। काती सुदि पूनम दिन सीघा, दश कोडी सूं मुनि सह रे ॥७॥ पांचे पांडव इण गिर सीधा, नव नारद ऋषिराय रे। संब प्रज्जून्न गया इहां मुगते, आठूं कर्म खपाय रे ॥८॥ नेमि बिना तेवीस तीर्थंकर, समनसरचा गिरि श्टङ्गे रे। अजित शान्ति तीर्थंकर बेहूं, रह्या चौमासे सुरङ्ग रे ॥९॥ सहस साधु परिवार संघाते, थावचा सुत साथ रे। पांच से साधु सो सेलग मुनिवर, रात्रुखय शिवसुख लाघ रे ॥१०॥ असं-ख्याता मुनि शत्रुझय सीघा, भरतेसरने पाट रे। राम अने भरतादिक सीधा, मुक्ति तणी ए वाट रे ॥११॥ जालि मयालीने उवयाली, प्रमुख साधुनी कोडि रे। साधु अनंता रात्रुखय सीघा, प्रणमूं बे करजोड़ि रे ॥१२॥

#### ॥ ढाल ॥

शत्रुखयना कहुं सोल उद्धार, ते सुणज्यो सहुको सुविचार। सुनतां आनंद अंग न माय, जनम जनमना पातक जाय।।१॥ ऋषभदेव अयोध्यापुरी, समवसरचा स्वामी हित करी। भरत गयो बन्दनने काज,

ये उपदेश दियो जिनराज ॥२॥ जग मांहे मोटा अरिहन्त देव, चौसठ इन्द्र करे जम्रु सेव । तेहथी मोटो संघ कहाय, जेहने प्रणमें जिनवर राय ॥३॥ तेहथी मोटो संघवी कह्यो, भरत सुनीने मन गह गह्यो । भरत कहे ते किम पांमिये, प्रभु कहे रात्रुखय यात्रा किये ॥४॥ भरत कहे संघवीपद मुझ, थे आपो हूं अंगज तुझ । इन्द्रे आण्या अक्षत वास, प्रमु आपे संघवी पद तास ॥५॥ इन्द्रे तिण बेळा ततकाळ, भरत सुभद्रा बिहुंने माळ। पहिरावी घर संपेडिया. सकल सोनाना रथ आपिया ॥६॥ ऋषभदेवनी प्रतिमा वली, रत्न तणी दीधी मन रली। भरते गणधर घर तेडिया, शांतिक पौष्टिक सहु तिहां किया ॥७॥ कंकोत्री मूकी सहु देस, भरत तेडायो संघ असेस । आयो संघ अयोध्यापुरी, प्रथम थकी रथयात्रा करी ॥८॥ संघ भक्ति कीघी अति घणी, संघ चलायो रात्रुक्षय भणी। गणधर बाहुबलि केवली, मुनिवर कोड साथे लिया वली ॥९॥ चकवर्त्तिनी सघली ऋदि, भरते साथे लीधी सिन्ह । हयगय रथ पायक परिवार, ते तो कहतां नावे पार ॥१०॥ भरतेसर संघवी कहवाय, मारग चैल उघरतो जाय । संघ आयो शत्रुक्षय पास, सहुनी पूगी मननी आस ॥११॥ नयने निरख्यो शत्रुक्षय राय, मणि माणिक मोत्यांस्ंबधाय। तिण ठांमें रहि महोच्छव कियो, भरते आनंद पुरवासियो ॥१२॥ सेंघ शत्रुंजय ऊपर चढ्यो, फरसन्ता पातक झड़ पड़्यो । केवल ज्ञानी पगला तिंहां, प्रणम्यां रायण रूंख छे जिहां ॥१३॥ केवलज्ञानी स्नात्र निमित्त, ईशानेन्द्र आणी सुपवित्त । नदी शत्रुखय सीहामनी, भरतें दीठी कौतुक भणी ॥१४॥ गणघर देव तने उपदेश. इन्द्रे विल दीघो आदेश । श्री आदिनाथ तनो देहरो, भरत करायो गिरि-सेहरो ॥१५॥ सोनानो प्रासाद उत्तंग, रतनतणी प्रतिमा मनरंग। भरते श्री आदीसरतणी, प्रतिमा थापी सोहामणी ॥१६॥ मरुदेवानी प्रतिमा वली, माही पूनम थापी रली । व्राम्ही सुन्दरि प्रमुख प्रासाद, भरते थाप्या नवला नाद् ॥१७॥ इम अनेक प्रतिमा प्रसाद, भरत कराया गुरु सुप्रसाद । भरत तणो पहिलो उद्धार, सगलोही जाने संसार ॥१८॥

<sub>化的毛头</sub>上去去来的人名英格兰人名 计数据数据数据数据数据 计记录记录 计记录记录 计记录记录 医电影 医电影 医电影 医电影 医克格特氏病 医克格特氏病 医克格特氏病 医克格特氏病 医克格特氏病 医克格特氏病 医多克格特氏病

#### ॥ राग सिन्धूडो आशावरी ॥

भरत तने पाट आठमें, दंडवीरज थयो रायोजी । भरत तनी पर संघ कियो, रात्रुखय संघवि कहायोजी ॥१॥ रात्रुंजय उद्धार सांमलो, सोल मोटा श्री कारोजी । असंख्यात बीजा वली, तेन कहूं अधिकारोजी ॥२॥ चैत्य करायो रूपातणो, सोनानो बिम्ब सारोजी। मूळ गो बिम्ब भण्डारियो, पिन्छमदिसि तिण बारोजी ॥३॥ शत्रुंजयनी यात्रा करी, सफल कियो अव-तारोजी । दण्डवीरज राजातणो, ए बीजो उद्धारोजी ॥४॥ सो सागरोपम व्यति क्रम्या, दण्डवीरज थी जीवाडोजी। ईशानेन्द्र करावियो, ए तीजो उद्धारोजी ॥५॥ चौथा देवलोकनो धणी माहेन्द्र नाम उदारोजी। तिण शत्रुझयनो करावियो, ए चौथो उद्धारोजी ॥६॥ पांचमा देवलोकनो धणी ब्रह्मेन्द्र समिकत धारोजी । तिण शत्रुखय करावियो, ए पांचमो उद्धारोजी ॥७॥ भुवनपति इन्द्रनो कियो, ए छहो उद्धारोजी । चक्रवर्ति सगरतणो कियो, ए सातमो उद्धारोजी ॥८॥ अभिनन्दन पासे सुन्यो, शत्रुंजय नो अधिकारोजी । व्यन्तर इन्द्र करावियो, ए आठमो उद्धारोजी ॥९॥ चन्द्र प्रमु स्वामिनो पोतरो, चन्द शेखर नाम मल्हारोजी । चन्द्रयशराय करावियो ए नवमो उद्धारोजी ॥१०॥ शान्तिनाथनी सुणि देशना, शान्तिनाथ सुत सुविचारोजी । चक्रधर राय करावियो, ए दशमो उद्धारोजी॥११॥ दशरथसुत जगदीपतो, मुनि सुव्रत स्वामी वारोजी। श्रीरामचन्द्र करावियो, ए ग्यारमो उद्धारोजी ॥१२॥ पाण्डव कहे हमे पापिया, किम छूटे मेरी मायोजी, कहे कुन्ती शत्रुंजय तणी, यात्रा कियां पाप जायोजी ॥१३॥ पांचे पांडव संघ करी शत्रुंजय, भेट्यो अपारोजी । काष्ठ चैत्य बिम्ब लेपना ए बारमो उद्धारोजी ॥१४॥ मम्माणी पाखाणनी, प्रतिमा सुन्दर सरूपोजी । श्री रात्रुंजयनो संघ करी, थापी सकल सरूपोजी ॥१५॥ अहोत्तर सौ बरसां गयां, विक्रम नृपति जिवारोजी। पोरवाड जावड करावियो, ए तेरमो उद्धारोजी ॥१६॥ सम्वत् बार तिडोतरे श्रीमाली, सुविचारोजी । बाहडदेह मुहतें करावियो, ए चवदमो उद्धारोजी ॥१७॥ सम्वत तेरे इकोत्तरे देसल्हर

是对他们的特别的特别的自己的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人,他们也不是一个人的人的人,他们也不会不会一个人的人的人的人的人的

अधिकारोजी । समरे साह करावियो, ए पनरमो उद्धारोजी ॥१८॥ सम्वत् पनर सत्यासिये, बैशाख विद शुभ वारोजी । करमे डोसि करावियो, ए सोलमो उद्धारोजी ॥१९॥ सम्प्रति काले सोलमो, ए वरते छे उद्धारोजी । नित नित कीजे वन्दना, पांमीजे भव पाराजी ॥२०॥

#### ॥ दोहा ॥

विल शत्रुंजय महातम कहूं, सांमलो जिम छे तेम । सूरि धनेसर इम कहे, महावीर कह्यो एम ॥१॥ जेहवो तेहवो दर्शनी, शत्रुंजय पूजनीक । भगवन्तनो वेष मानतां, लाम हुए तहतीक ॥२॥ श्री शत्रुंजय ऊपरे, चैत्य करावे जेह । दल परमांन समो लहे, पल्योपम सुख तेह ॥३॥ शत्रुझय ऊपर देहरो, नवो नीपावे कोय । जीणींद्धार करावतां, आठ गुणो फल होय ॥॥ सिर ऊपर गागर घरी, स्नात्र करावे नार । चक्रवर्च नी स्त्री थई, शिव सुख पामे सार ॥५॥ काती पूनम शत्रुझय, चिंहने करे उपवास । नारकी सौ सागर समो करे करमनो नास ॥६॥ काती परब मोटो कह्यो, जिहां सीधा दश कोड़ । बहा स्त्री बालक हत्या, पापथी नाखे छोड़ ॥७॥ सहस लाख श्रावक भणी, भोजन पुण्य विशेष । शत्रुंजय साधु पिहला भतां अधिको तेहथी वेष ॥८॥

#### ॥ ढाल ॥

शतुंजय गयां पाप छूटिये, लीजे आलोयण एमो जी। तप जप कीजे तिहां रही, तीर्थंकर कहाो तेमो जी ॥१॥ जिण सोनानी चोरी करी, ए आलोयण तासोजी। चैत्रे दिन शतुंजय चढी, एक करे उपवासोजी ॥२॥ वस्तुतनी चोरी करी, सात आंबिल शुद्ध थायोजी। काती सात दिन तप कियां रतन हरन पाप जायोजी ॥३॥ कांसी, पीतल, तांबा रजतनी, चोरी कीधी जेणो जी। सात दिवस पुरिमहु करे, तो छूटे गिरी एणोजी ॥४॥ मोती, प्रवाला, मूंगिया, जिण चोरचा नर नारोजी। आंबिल कर पूजा करे, त्रिण टक्क शुद्ध आचारोजी ॥५॥ धान, पानी रस चोरिया, ते भेटे सिद्ध क्षेत्रोजी। शतुंजय तलहटी साधु ने, पिललामे सुध चित्तोजी ॥६॥ वस्त्राभरण जिने

हरचा, ते छूटे इण मेलोजी।आदिनाथ नी पूजा करे, प्रहऊठी बहु बेलोजी ।।।।। देव गुरु नो धन जेहरे, ते शुद्ध थाये एमोजी। अधिको द्रव्य खरचे तिहां, पात्र पोषे बहु प्रेमोजी ।।८।। गाय मेंस घोड़ा मही, गज ग्रह चोरन हारोजी। देते वस्तु तीरथे, अरिहन्त ध्यान प्रकारोजी ।।९।। पुरतक देहरा पारका, तिहां लिखे आपनो नामोजी। छूटे छम्मासी तप कियां सामायिक तिन ठामोजी ।।१०।। कुंवारी परित्राजका, सधव, विधव गुरु नारोजी। व्रत मांजे तेहने कह्यो, छम्मासी तप सारोजी ।।११॥ गो, विप्र, स्त्री, बालक, ऋषि, एहनो घातक जे होजी। प्रतिमा आगे आलोवतां, छूटे तप कर तेहो जी।।१२॥

#### ॥ ढाल ॥

सम्प्रति काले सोलमो, ए वरते छे उद्धार । शत्रुंजय यात्रा करूं ए, सफल करूं अवतार ॥१॥ छहरी पालतां चालिये ए, शत्रुंजय केरी वाट। पालीताणे पंहुचिये ए, संघ मिल्या बहु थाट ॥२॥ लिलत सरोवर पेखिये ए, विल सत्तानी वावि । तिहां विसरामो लीजिये ए, वड़ने चौतरे आवि ॥३॥ पाळीताणे पाजड़ी ए, चढ़िये उठ परभात । शत्रुझय नदिय सोहामणि ए, दूर थकी देखंत ॥४॥ चढ़िये हिङ्गलाजने हडे ए, कलि कुंड़ निमये पास । बारी मांहे पेसिये ए, आनी अंग उल्लास ॥५॥ मरुदेव ट्रंक मनोहरु ए, गज चढ़ि मरुदेवी माय । शान्तिनाथ जिन सोलमो ए, प्रणमी जे तसु पाय ॥६॥ वंश पोरवाडे परगड़ो ए, सोमजी साहमलार । रूपजी संघवी करावियो ए, चौमुख मूल उद्धार ॥७॥ चौमुख प्रतिमा चरचिये ए, भमती मांहे भला बिम्ब । पांचे पाण्डव पूजिये ए, अद्भुत आदि प्रलम्ब ॥८॥ खरतर वसही खंतसूं ए, बिम्ब जुहारूं अनेक। नेमनाथ चवरी नमूं ए, टालूं अलग उदेग ॥९॥ धरम दुवार मांहिं नीसरूं ए, कुगति करूं अति दूर । आऊं आदिनाथ देहरे ए, करम करूं चकचूर ॥१०॥ मूल नायक प्रणमूं मुदा ए, आदिनाथ भगवंत । देव जुहारूं देहरे ए, भमती मांहे भमंत ॥११॥ शत्रुखय ऊपर कीजिये ए, पांचे ठाम स्नात्र। कलश अठोत्तर

स्ंकरिये ए, निरमल नीरस्ं गात्र ॥१२॥ प्रथम आदीसर आगले ए, पुण्डरीक गणधार । रायण तल पगला नम्ं ए, शान्तिनाथ सुलकार ॥१३॥ रायण तल पगला नमुं ए, चौसुल प्रतिमा चार । वीजी भूमि बिम्बावली ए, पुण्डरीक गणधार ॥१४॥ सूरज कुण्ड निहालिये ए, अति वली उलका झोल । चेलण तलाई सिन्ध शिला ए, अंग फरस्ं उल्लोल ॥१५॥ आदि पुर पाजें उत्तरूं ए, सिन्ध व डलूं विसराम। चैल्य प्रवाडी इण पर करी ए, सीधा वंखित काम ॥१६॥ यात्रा करी शत्रुख्य तणी ए, सफल कियो अवतार । कुशल क्षेम सूं आवियो ए, संघ सहू परवार ॥१७॥ शत्रुख्य रास सोहामणो ए, सांमलज्यो सहु कोय । घर बैठां भणे भाव सूं ए, तसु यात्रा फल होय ॥१८॥ संवत् सोल बयासिये ए, आवण विद सुलकार । रास रच्यो शत्रुख्य तणो ए, नगर नागोर मझार ॥१९॥ गिरुवो गच्छ खरतर तणो ए, श्री जिनचन्द सूरीस । प्रथम शिष्य श्री पूजना ए, सकल्चन्द सुजगीस ॥२०॥ तास सीस जग जांणिये ए, समय सुन्दर उवझाय । रास रच्यो तिण रूवडो ए, सुणतां आनन्द थाय ॥२१॥

# सम्मेत शिखरजी का रास

#### ॥ दोहा ॥

वांदी वीस जिनेसरू, रचस्यूं रास रसाछ। तीर्थ शिखर सम्मेतनी, महिमा बड़ी विशाल ॥१॥ मोटो तीरथ महियले, प्रगट्यो शिखर समेत। कोड़ा कोड़ी मुनिवरूं, सिद्ध गए इह खेत ॥२॥ तीरथ शिखर समेत ए, फरस्या पाप पुलाय। भविजन भेटो भाव सूं, ज्यूं सुख संपद थाय ॥३॥ महिमा शिखर समेतनी, किह न सके किव कोय। गुण अनन्य भगवंतना, तिम ए तीरथ होय ॥४॥

#### ॥ ढाल ॥

गिरिवर शिखर समो नहिं कोय, एहनी महिमा सब जग होय। बीस जिनेसर मुगतें गया, मुनिजन ध्यान धरीने रह्या ॥१॥ प्रथम अयोध्या नगरी भली, तिहां जित शत्रु नरेसर वली। विजयारानीने सुत जांण,

अजित कुमार सहु गुणनी खाण ॥२॥ जसु इन्द्रादिक सेवा करे, इन्द्राणी उच्छव धरे । तीर्थंकरनी पदवी लही, अन्तर अरि जिन साध्या सही ॥३॥ अनुक्रम इम भोगवतां भोग, पुण्य प्रसाद मिल्यो सहु जोग । अवसर दे संवत्सरी दान, संजम छीनो आप सुजांन ॥१॥ कर्म खपावी पाम्यो ज्ञान, केवल दर्शन लह्यो प्रधान । विचरे पुह्वी मंडल मांहि, भव्य जीव प्रति-बोधन तांहि ॥५॥ सिंह सेनादिक गणधर भया, पंचाणवे संख्या सहु थया। एक लाख मुनिवर परिवरचा, श्रावक श्रावकणी सहु करचा ॥६॥ तीन लाख बलि तीस हजार, साधवियां जाणी सुविचार । श्रावक सहस अहाणूं सही, दोय लाख संख्या गह गही ॥७॥ पांच लाख पैतालीस हजार, श्रावकणी संख्या सुविचार । बहुत्तर लाख पूरबनो आय, कंचनवरण शरीर सुहाय ॥८॥ साढ़े चार सै धनुष शरीर, मान लह्यो प्रमु गुण गंभीर। गज लांछन प्रभुजी ने जांन, अमृत सम जसु मीठी वांन ॥९॥ अनुक्रम प्रभु जी शिखर समेत, गिरिवर पर आव्या निज हेत । सहस मुनिवरने परिवार, मास खमण अणसण कर सार ॥१०॥ चैत्री सुदि पूनमने दिने, मुक्ति गया प्रभु तीरथ इणे । भूचर खेचर किन्नर सुरी, इन्द्रादिक सहु उच्छव करी ॥११॥ थाप्यो तिण मोटो मही, अठाइ महोच्छव कियो सही। ए तीरथनी यात्रा करे, ते भवियण अक्षय सुख वरे ॥१२॥

॥ दोहा ॥

श्री संभव जिनराज जी, गए इहां निर्वाण । शिखर समेत सुहामणो, प्रगट्यो तीरथ जांण ॥१॥

॥ ढाल ॥

सावत्थी नगरी भरी, धन संपद बहु थोक । जितारि नृप राज करे, सुखिया सब लोक ॥ सेना राणी मीठी वाणी, गुणनी खान । जेहने सुत श्री संभव, जनम्या सकल सुजान ॥१॥ कंचर्न वरण शरीर, मनोहर प्रभुनो जांन । लंखन अञ्च तणो सोहे, प्रभुनो परधान ॥ साठ लाख प्रबनो, प्रभुनो आयु प्रमाण । धनुष चार सै उच्च पणे, प्रभु देह वखाण ॥२॥ एकसौ दोय संख्या ए, प्रभुने गणधर होय । दोय लाख मुनि जेहने, गुण

वरता जग जोय ॥ तीन लाख श्रमणी वली, ऊपर सहस छत्तीस । भूमंडल विचरे प्रभु, श्री संभव जगदीस ॥३॥ तीन लाख विल सहस, त्रयाणूं श्रावक लोक । षट् लख सहस छत्तीस, श्रावकणी संख्या थोक ॥ त्रिमुख यक्ष अरु दुरिता, देवी सांनिध कार । विचरंता प्रभु सकल, संघ में जय जयकार ॥४॥ सहस श्रमण परिवारे, प्रभुजी शिखर समेत । एक मास संलेखना, कीनी निज पद हेत ॥ इण गिरि ऊपर पायो, प्रभुजी पद निरवाण । तीरथ महिमा महियल, मोटी थइय सुजाण ॥५॥

॥ दोहा ॥

अभिनन्दन जिन बंदिये, पायो पद निरवाण । शिखर समेत सोहामणो, भेटो तीर्थ सुजाण ॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

नगरी अयोध्या सुरपुरि सम भली, संबर राजा सोहे मन रली। सिद्धार्थी राणी प्रभु तसु नन्द ए, अभिनन्द जिन प्रगट्या चन्द ए ॥उह्यालो॥ चन्द ए सोवन वरण सोहे, धनुष साढ़े तीन से। सुन्दर शरीर प्रमाण द्युति कर, कपि लंछन ते नित वसे ॥ पूर्व लाख पचास आयु, गणधर एकसौ सोल ए। तीन लाख मुनि छ लाख आर्या, सहस ॥ १॥ सहस अठ्यासी दो लख. चउ लख सत्तावीसनी श्रावक ण्यारी संख्या जाण ए। यक्ष कलिका ठाण ए ॥ उल्लालो ॥ ठाण ए शिखर मास एक संलेखणा । इक सहस साधु परवरचा प्रमु, मुक्ति पहुंचे पेखणा ॥ इमही अयोध्या मेघ नरवर, देवी मात सुमंगला । श्री सुमति जिनवर भए नन्दन, सदा होत समंगला ॥२॥ सोवन वरण धनुष तसु तीन से, लंछन कौंच सोहे सुभगेह से। पूरव लाख पच्यासी आउ ए, इक सौ गणधर गुण गण भाउ ए॥ उल्लालो ॥ भाउ ए मुनि त्रिण लाख सोहे, सहस वीस प्रमाण ए । पण लक्ष तीस हजार साध्वी, श्रावक दोय लक्ष जाण ए ॥ संख्या इक्यासी सहस ऊपर, श्राविका इण आनिये। पण लक्ष सोले सहस

तुम्बरु, महाकाली मानिये ॥ श्री शिखर ऊपर सात संख्या, सहस साधु सुरंग ए। कर मास की संलेखणा प्रमु, मुक्ति पुहता चंग ए॥ ३ चाल ॥ इम कोसंबी नगरी तात ए, घर नृप तात सुसीमा मात ए। पद्म प्रभु तसु अंगज नाथ ए, लंछन कमल तणो सुम हाथ ए॥ उछालो ॥ हाथ ए धनुष प्रमाण, पूरा अढाई से तनु कहो। तीन लाख पूरब थित कहावे, एक सौ गणघर लहो॥ लक्ष तीन तीस हजार साधु, वीस सहस लक्ष च्यार ए। साधवी दोय लख सहस लिहचर, श्रावक संख्या सार ए॥ ४ चाल ॥ पांच लाख विल पांच हजार ए, श्रावकन्यांरी संख्या सार ए। कुसुम देव श्यामा देवी कही, लाल वरण तन प्रभु सोहे सही॥ उछालो ॥ सोह ए शिखर समेत ऊपर, आठ से त्रिण मुनिवरा। कर मास संलेखन प्रभुनी, सेवा करे हैं सुरवरा॥ श्री पद्म प्रभुजी मुक्ति पहुता, गिरि शिखर महिमा मई। तसु चरण पंकज वालवंदे, हदय आनन्द गह गही॥ ।।।।।

श्री सुपास जिनन्दना, पद पंकज आराम। भविजन भ्रमर सूं सेवतां, पावें वंछित काम ॥१॥ ॥ ढाल ॥

नगर वणारसी सोभता, राजा तात प्रतिष्ट छाछ रे। देवी पृथवी माता जी, स्वस्तिक छंछन सिष्ट छाछ रे॥१॥ श्री सुपार्क्व जिनन्द जी, वीस पूरव छस्व आयु छाछ रे। घनुष दोय सै देहनी, कंचन वरण सुहाय छाछ रे॥२॥ पचाणवे गणधर कह्या, साधू त्रिण छाख होय छाछ रे। चार छाख तीस ऊपरे, सहस साधिवयां जोय छाछ रे॥३॥ सहस सतावन छक्षनी, श्रावक संख्या पाय छाछ रे। चार छाख वछी त्रयाणवे, सहस श्रावकणी भाय छाछ रे॥४॥ मातंग यक्ष शान्ता सुरी, पांच सै सुनि परिवार छाछ रे। करि अनसन सुगते गया, नाम छियां निस्तार छाछ रे॥५॥ नगर चन्द्रपुर इण परे, राजा तात महेस छाछ रे। देवी माता छक्ष्मणा, सुतं चन्द्रा प्रभु वेस छाछ रे॥६॥ श्रीचन्द्रा प्रभु वन्दिये, चन्द्र वरण तन्न जेह छाछ रे। छंछन चन्द्र तणो भछो, धनुष डेढ सै देह छाछ रे॥७॥

भविक कमल प्रतिबोधतां, सेवे सुरनर यक्ष लाल रे। दस लाख पूरब आउखो, तेणवे गणधर यक्ष लाल रे ॥८॥ दोय लाख सहस पचाणवे, सुनि श्रमणी तीन लक्ष लाल रे। असी सहस संख्या कही, श्रावक बलि दोय लक्ष लाल रे॥९॥ लाख पचास ऊपर बली, श्राविका चड लक्ष धार लाल रे। सहस इकाणवे ऊपरे प्रभु जीवा परिवार लाल रे॥१०॥ विजयदेव भृकुटी सुरी, सहस साधु परिवार लाल रे। संलेखन एम मासनी, पुहता मुक्ति मझार लाल रे॥११॥

#### ॥ दोहा ॥

जय श्री सुविधि जिनेसरू, जगपति दीन द्याल । समेत शिखर सुगते गया, भविजन के प्रतिपाल ॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

THE PERSONAL PROPERTY OF THE P

नयर काकन्दी नरपित, एम पिता सुत्रीव। देवी रामा माता सुत, भय सुविध सुभ जीव ॥१॥ रजत वरण सम तन्न सत, धनुष एक परिमांण। दोय लाख पूरव कह्यो, प्रमुनो आयु सुजांण ॥२॥ अठ्यासी संख्या भए, गणधर परम प्रधान। लख दो सुनि विंशति सहस, इक लख श्रमणी जांन॥३॥ दोय लक्ष श्रावक कह्या, अरु गुणतीस हजार। एकहत्तर चौ लख सहस, श्रावकणी सुविचार ॥४॥ सुरी सुतारा सुर अजित, श्री संघ सांनिधकार। सहस साधु परिवार सूं, आए शिखर सुचार ॥५॥ मास संलेखण कर प्रभु, मुक्ति गए इह ठोर। तीरथ महिमा महियले, प्रगटी चारूं ओर ॥६॥ इम हिज शीतलनाथनो, हिव सुणज्यो अधिकार। भिद्दलपुर दृद्रथ पिता, माता नन्दा सुखकार॥७॥ लंछन सुभ श्री वत्सनो, श्री शीतल जिनचन्द। कंचन वरण नेउ धनुष, मान शरीर अमंद ॥८॥ एक लाख पूरव कह्यो, प्रभुनो आयु प्रमांण। इक्यासी गणधर कह्या, मुनि इक लाख सुजांण॥९॥ एक लाख चालीस सहस, श्रमणी संख्या ओर। सहस तयांसी दोय लख, श्रावक संख्या जोर ॥१०॥ सहस अठावन लक्ष चउ, श्रावकणी सुविचार। देवी अशोका ब्रह्म यक्ष, सहु संघ सांनिधकार॥१॥ शिखर समेत सहस्र

एक, साधूने परिवार । मुक्ति गए प्रमु मास की, संलेखन कर सार ॥१२॥ ॥ ढाल ॥

सिंहपुरी नगरी तिहां राजा, विष्णु नरेसर तात जी। कंचन वरण श्रेयांस प्रभूजी, उपज्या विष्णु सुमात जी ॥१॥ नमो रे नमो श्री त्रिभुवन राजा, खडग लंछन प्रमु पाय जी । धनुष असी देह मांन चौरासी, लाख वरसना आयु जी ॥२॥ गणधर बहुत्तर सहस चौरासी, मुनि श्रमणी तीन लक्ष जी। तीन सहस विल सहस गुण्यासी, श्रावक पुण दो लक्ख जी ।।३।। अड़तालीस सहस विल चौ लख, श्राविका जाणो सार जी। जक्ष अमर सुरी मांनवी जांणो, श्री संघ सांनिधकार जी ॥४॥ सहस मुनीसरने परिवारे, प्रभुजी शिखर समेत जी। मास संलेखण कर प्रभु पहुंता, मुक्ति महल सुख हेत जी ॥५॥ हिव कंपिलपुर तात भूपति, श्री कृतवर्म सुमात जी। रयामा देवी अंगज ऊपना, विमलनाथ जग तात जी ॥६॥ सूकर लंछन सोवन काया, साठ धनुष देह मांन जी । साठ लाख वच्छरनो आयु, शिष्य सतावन जान जी ॥७॥ साठ सहस मुनि अडसय इक लख, श्रमणी श्रावक जांण जी। आठ सहस दोय लक्ष श्राविका, चौ लक्ष संख्या आण जी ॥८॥ सन्मुख सुरवर विदिता देवी, प्रमुजी शिखर समेत जी । षट् हजार साधु परिवारे, मुक्ति गए सुख हेत जी ॥९॥ नगरी नाम अबोध्या नरवर, सिंहसेन जग सार जी। सुयसा मात तिणे सुत जाया, प्रमुजी अनन्त कुमार जी॥१० लंछन स्येन सोवन सम काया, घनुष पचास प्रमाण जी । तीस लाख बच्छरनो आयु, गणधर पचवीस आंण जी ॥११॥ छासठ सहस मुनिवर सोहे, बासठ श्रमणी हजार जी। छ हजार लाख दोय श्रावक, श्रावकणी इम धार जी ॥१२॥ चार लाख बलि चवद हजार, ए अंकुशा देवी होय जी। पाताल यक्ष श्री संघ के सांनिध, कारी नित प्रति जोय जी ॥१३॥ आठ सै मुनिवर ने परिवारे, शिखर समेत प्रधान जी। मास संलेखन कर गिरि ऊपर, पुहता पद निखान जी ॥१४॥

#### ।। दोहा ॥ ऐसे धर्म जिनेसरू, पहुंता पद निर्वाण । शिखर समेत गिरिन्द पर, नमो नमो जग भाण ॥ ॥ ढाल ॥

रत्नपुरी नगरी भणी जी, भानुराय सुजान । रानी सुत्रत मातने जी, घर्मनाथ गुण खान ॥१॥ जगतपति धर्म जिनेसर सार, धनुष पैतालीस तनु कह्यो जी, वज्र लंछन सुखकार ॥२॥ चौतीस गणघर मुनि कह्या जी, 'चौसठ सहस प्रमान । श्रमणी बासठ सहस स्यूं जी, श्रावक दोय रुक्ष मान ॥३॥ चार सहस बिल ऊपरां जी, चौ लख एक हजार । श्रावकणी संख्या कही जी, दश लक्ष आयु विचार ॥४॥ किन्नर पुर कन्दर्भ पुरीजी. एक सहस परिवार । सम्मेत शिखर मुगतें गया जी, बंदू बार हजार ॥५॥ हस्तिनापुर विक्वसेननाजी, अचिरा मात उदार । शान्ति जिनेसर जनमिया जी, त्रिमुबन जय जयकार ॥ ज॰ ६ ॥ मृग लांछन सोवन समो जी, देह घनुष चालीस । आयु वरष इक लाखनो जी, छत्तीस गणधर सीस ॥७॥ बासठ सहस मुनि छ से जी, इगसठ श्रमणी हजार। दोय लाख श्रावक कह्या जी, ऊपर नेऊ हजार ॥८॥ सहस त्रयाणूं श्राविका जी, तीन लाख परिवार । गरुड़ यक्ष निरबाणी सुरीजी, श्रीसंघ सांनिधकार ॥९॥ नव सै सुनि परिवार स्यूं जी, आया शिखर समेत । मास खमण कर मुगति में जी, पहुंता निज पद हेत ॥१०॥ ऐसे हस्तिनापुर भलो जी, राजा सूर सुतात। कुन्थुनाथ जिन जनमियां जी, कंचन तनु श्री मात ॥ जगतपति कुन्थु जिनेसर सार ॥११॥ छाग छंछन पैतीसनो जी, धनुष देहनो मान । सहस पच्याणवे वरसनो जी, आयु प्रभुनो जान ॥१२॥ पैतीस गणधर दीपता जी, साठ सहस मुनि जान । छ से साठ सहस बली जी, श्रमणी संख्या मान ॥१३॥ सहस गुणियासी लक्षनी जी, श्रावक संख्या होय। सहस इक्यासी तीन छाखनी जी, श्राविका संख्या जोय ॥१४॥ सात सै साधु परवरचा जी, देवी बला गन्धर्व। कुन्थुनाथ मुगते गुया जी, मास संलेखना

"我们是我们的人们是是是是什么,我们是是是是是一个的人,我们是他们的一个,我们是我们的,我们是这一个,我们们是这一个,我们是这一个,我们是这一个,我们是这一个的

#### ॥ दोहा ॥

श्री अरनाथ जिनन्दनो, कहिस्यूं अब अधिकार। श्रोता सुणज्यो प्रेम घर, थास्ये लाभ अपार॥१॥

#### ॥ ढाल ॥

हारे लाला श्री अरनाथ जिनेसरू, तिहां नगरी अयोध्या चन्द् रे छाछा । तात सुदर्शन मात जी, नन्दा देवी नन्द रे छाछा ॥१॥ छंछन नन्या वर्त्तनो, तीस धनुष देहनो मान रे छाछा । कंचन वरण सुहामणो. आयु सहस चौरासी प्रमान रे लाला ॥२॥ इक लाख श्रावक ऊपरे वलि, संख्या अधकी ध्यान रे लाला । सहस बहुत्तर तीन लक्ष, श्राविका संख्या जांन रे लाला ॥३॥ देव देवी सांनिध करे, इक सहस मुनि परिवार रे लाला । मुक्ति गए इण गिरि प्रमु, कर मास संलेखण सार रे लाला ॥**१॥** मिथिला नगर प्रभावती मात, पिता श्री कुम्भ राय रे लाला। लंबन कलश पचीसनो वपु, घनुष सोवन सम काय रे छाछा ॥ श्री मह्हिनाथ जिनेसरू॥५॥ सहस पचावन वर्षनी, थिति गणधर अहावीस रे लाला । भविक कमल प्रतिबोधता, जगनायक श्री जगदीस रे लाला ॥६॥ चालीस सहस मुनीसरू, श्रमणी पचावन सहस रे लाला । सहस त्रयासी लक्षनी, श्रावकनी संख्या सार रे लाला ॥७॥ श्राविका सत्तर सहसनी, लक्ष तीन संख्या सुविचार रे लाला । सहस मुनि परवार स्यूं, गये मुक्ति संलेखन घार रे लाला ॥८॥ राजगृही राजा पिता सुम्रीव, पद्मावती मात रे लाला। स्याम वरण तनु शोभतां, जे कच्छप लंछन विख्यात रे लाला, श्रीमुनि सुव्रत खामिजी॥९॥ घनुष वीस देही तणो,आयु बच्छर तीस हजार रे लाला। अष्टादश गणधर थया, तीस सहस मुनीसर सार रे छाला॥१०॥ श्रमणी सहस पचवीसनी, संख्या बहुत्तर हजार रे लाला । इक लक्ष ऊपरि श्राविका, तीन लक्ष पचास हजार रे लाला ॥१॥ वरुण यक्ष देवी भली, नरदत्ता सांनिधकार रे लाला। सहस मुनि परिवार से गए, मुक्ति महल सुख सार रे लाला ॥१२॥ विजय पिता विप्रा मात जी, सोवन सम श्री निमनाथ रे लाला। नील कमल लंछन

कह्यो वपु, धनुष पनर आयु साथ रे लाला ॥ श्री निमनाथ जिनेसक ॥१३॥ दस हजार वरस तणो, गणधर सत्तर परिमाण रे लाला । वीस इकतालीस सहस कम, साधु साधवी संख्या जाण रे लाला ॥१४॥ इक लख सत्तर सहसनी, तीन लक्ष सहस विल होय रे लाला । श्रावक संख्या श्राविका, अनुकम करि संख्या जोय रे लाला ॥१५॥ विचरंता भूमंडले, आया शिखर समेत मझार रे लाला । भृकुटी यक्ष गान्धारी सुरी, इक सहस सुनि परिवार रे लाला ॥१६॥

#### ॥ दोहा ॥

परमेसर श्री पासनी, महिमा जगत विख्यात। शिखर शिरोमणि सहस फण, जग जीवन जग तात।।

#### ॥ ढाल ॥

जय जय परम पुरुष पुरुषोत्तम, पारस पारस नाथ जी। सांवरिया साहित्र जग नायक, नाम अनेक विख्यात जी ॥१॥ जय जय शिखर समेत शिरोमणि, श्री सांवरिया पास जी। ध्यावे सेवे जे नर तेहनी, पूरे वंछित आस जी ॥२॥ काशी देश बनारिस नगरी, श्री अश्वसेन निरन्द जी। वामा माता जग विख्याता, तेहना सुत सुखकन्द जी ॥३॥ पन्नग छंछन नील वरण छिव, देही शुम नव हाथ जी। आयु एकसौ बरस प्रमाणे, गणधर दस प्रमु साथ जी ॥४॥ सोल सहस मुनिवर अरु, श्रमणी किह अड़तीस हजार जी। स्मंडल विचरे भविजन कृं, बोध बीज दातार जी॥५॥ चौसठ सहस लाख इक श्रावक, गुणचालीस हजार जी। तीन लाख श्रावकणी संख्या, पार्श्व यक्ष सुर सार जी॥६॥ बीस जिनेसर सुगते पहुंता, महिमा थइय अपार जी। तिण ए तीरथ प्रगट्यो जगत में, मुक्ति तणो दातार जी॥७॥ छहरी पाले जे नर भावे, भेटे शिखर गिरिन्द जी। ते नर मन वंछित फल पावे, ए सुरतरुनो कन्द जी॥८॥ बहुविध संघ तणी करे भक्ति, संघ पित नाम धराय जी। सफल करे संपद निज पांमी, जेहनो सुयश सवाय जी॥९॥ परमव सुरनर संपद पामे, यात्रा करे गह-

步,是是是不是是不是是不是不是不是不是不是不是,他们是这样,他们是这样,他们是这样,他们是这样的,他们是这样的,他们就是这一个,他们就是这样的,他们就是这样的,

गार जी। साधमीं वच्छल मुनि भक्ति, पूजा उच्छव थाट जी॥१०॥ टूंक टूंक पर चरण प्रभूना, पूजो मविजन भाव जी। ध्यान धरो जिनवरनो मनमें, आनन्द अधिक उच्छाव जी॥११॥ रास रच्यो श्री शिखर गिरीनो, सुणतां नवनिध थाय जी। तिण ए भविजन भाव धरीने, सुणज्यो मन थिर लाय जी॥१२॥ खरतरगच्छपति महिमा धारी, कीरत जग विख्यात जी। जय श्री जिन सौभाग्य सुरीखर, अमृत वचन सुगात जी॥१३॥ तासु पसायें रास रच्यो ए, अमृत समुद्रने सीस जी। बालचन्द्र निज मित अनुसारे, सोधो विद्युध जगीस जी॥१४॥ संवत् उगणी सै सितहोत्तर, सुदि वैशाख सुढाल जी। रास\* अजीमगंज मांहे कीना, भणतां मंगल माल जी॥१४॥

॥ इति रास विभाग ॥

### सज्माय

# इग्यारे अंग की सन्माय

अंग इग्यारे में गुण्या सहेली ए, आज थया रङ्गरोल की। नन्दीस्त्र मांहि एहनो सहेली, माख्यो सर्व निचोल की ॥१॥ सहेली ए आज वधामणा, पसरी अङ्ग इग्यारनी। मुझ मन मंडप वेल की, सींचू ते हरखे करि अनुमव रसनी रेल की॥ स॰ २॥ हेज घरी जे सांमले सहेली, कुण बूढ़ा कुण बाल की। तो ते फल लहे फूटरा सहेली, स्वादें अतिहि रसाल की॥ सा॰ ३॥ हरख अपार घरी हिये सहेली, अहमदाबाद मझार की। मास करी ए अङ्गनी सहेली, वरत्या जय जयकार की॥ स॰ ४॥ संवत सतर पचानवें सहेली, वरषाऋतु नम मास की। दसमी दिन सुदि पक्ष मां सहेली, पूरण थई मन आस की॥ स॰ ५॥ श्री जिनधर्म सूरि पाटवी सहेली, श्री जिनचन्द्र सूरीश की। खरतरगच्छना राजिया सहेली, तसु राजे सुजगीस की॥ स॰ ६॥ पाठक हरख निधानजी सहेली, ज्ञान तिलक

स० ४७० में श्री घनेश्वर सूरिजी रचित शत्रुखय माहात्म्य से १६८२ में समय सुन्दरजीने शत्रुखय रास बनाया है ! \* सं० १९७७ में अमृतसागरजी के शिष्य वालचन्दजी ने यह रास बनाया है।

सुपसाय की । विनयचन्द्र\* क हे मैं करी सहेली, अंग इग्यार सज्झाय की ॥ स॰ ७ ॥

#### आचारांग सज्भाय

पहिलो अंग सुहामणो रे, अनुपम आचारांग रे ॥ सुगुण नर ॥ वीर जिनन्दे माखियो रे लाल, उववाई जास उवंग रे ॥ सु॰ १ ॥ विल्हारी ए अङ्गनी रे, ट्रं जाऊं बारम्बार रे । विनवे गोचरी आदर रे लाल, जिहां साधु तणो आचार रे ॥ सु॰ २ ॥ सुय खंघ दोय छै जेहनारे, प्रवर अध्ययन पचवीस रे । उद्देशादिक जाणिये रे लाल, पिचासी सुजगीस रे ॥ सु॰ ३ ॥ हेतु जुगत कर सोमता रे, पद अढार हजार । अक्षर पदने छेहडे रे लाल, संख्याता श्रीकार रे ॥ सु॰ ४ ॥ आगम अनन्ता जेहमां रे, विल अनन्त पर्याय रे । त्रस परिचो छे इहां रे लाल, थावर अनन्त कहाय रे ॥ सु॰ ५॥ निवद निकाचित सासता रे, जिन प्रणित ए भाव रे । सुणतां आतम उद्धसे रे लाल, प्रगटे सहज स्वभाव रे ॥ सु॰ ६ ॥ सुगुण श्रावकवारू श्राविका रे, अंगे घरिय उद्धास रे । विधिपूर्वक तुमें सांमलो रे लाल, गीतारथ गुरु पास रे ॥ सु॰ ७ ॥ ए सिद्धान्त महिमा निलो रे, कतारे भव पार रे । विनयचन्द्र कहे माहरे रे लाल, एहिज अंग आघार रे ॥ सु॰ ८ ॥

才是是是人人,我们是是是是什么,我们也是是是是是是是是是是是,我们们的,我们们是是我们的,我们们是是是是是是是是是是,我们们的,我们们们的是是是是是一个的人,我

सुयगडांग सूत्र सज्भाय

वीजो अङ्ग तुमे सांभलो, मनोहर श्रीसुयगडांग। मोरा साजन त्रिण सै त्रेसठ पांखडी तणो, मत खंड्यो घर रंग ॥मोरा साजन १॥ मीठी रे लागी वाणी जिन तणी, जागी जेहथी रे सुज्ञान। ए वाणी मन माणी माह रे, मानूं सुघा रे समान ॥ मो॰ २ ॥ राय पसेणी उपांग छे, जेहनो ए सूत्र गम्भीर। बहु श्रुत अरय जाणे सहू, क्षीर नीर घनु तीर ॥ मो॰ ३ ॥ एहना रे सुयखंद दोय छे, बिल अध्ययन तेवीस। उद्देसा समुद्देसा जिहां भला संख्याये रे तेत्रीस ॥ मो॰ ४ ॥ नय निक्षेप प्रमाण भरचा, पद छन्तीस

थे ग्यारह अंगोंकी सज्माय सं० १७६६ में श्री विनयचन्द्जी ने बनाई है।

हजार । संख्याता अक्षर पद मांहे, कुन छहे तेहनो रे पार ॥ मो॰ ५॥ अगम अनंता परियाय वली, भेद अनंत जिन मांही । गुण अनन्त त्रस परित्त कहाा, थावर अनंत छे याही ॥ मो॰ ६॥ निबद्ध निकाचित्त जे सासय कडा, जिन पनत्ता रे भाव । भासी रे सुन्दर एह प्ररूपणा, चरण करणनो रे जाव ॥ मो॰ ७॥ करिये भक्त जगत ए सूत्रनी, निश्चय लहिये रे मुक्ति। विनयचन्द्र कहे प्रगट, ए थी आत्म गुणनी रे शक्ति ॥ मो॰ ८॥

### ठाणांग सूत्र सन्भाय

त्रीजो अङ्ग मलो कह्यो रे जिनजी, नामें श्री ठाणांग । मेरो मन मगन थयो हारे देखि देखि भाव, हारे जीवाजीव स्वभाव ॥ मेरो मन मगन थयो, सबल जगत करि छाजता रे । जिनजी जीवामिगम उपांग, मेरो मन मगन थयो ॥१॥ एह अङ्ग मुझ मन वस्यो रे जिनजी, जिम कोकिल दल अंब । गुहिर भाव कर जागतो रे जिनजी, आज तो एह आलंब ॥ मो॰ २ ॥ कूट शैल शिखरे शिला रे जिनजी, कानन में विल कुंड । गह्वर आगर द्रह नदी रे जिनजी, जेह में अले रे उद्दंड ॥ मो॰ ३ ॥ दश ठाणा अति दीपता रे जिनजी, गुण पर्याय प्रयोग । परित्त जेहनी बांचना रे जिनजी, संख्याता अनुयोग ॥ मो॰ ४ ॥ वेष्ट शिलोक निजुत्त सूं रे जिनजी, संगहणी पिंड मित्त । ए सहु संख्याता जिहां रे जिनजी, सुणतां उलसे चित्त ॥ मो॰ ५ ॥ सुयखंघ इक राजतो रे जिनजी, दश अध्ययन उदार । उद्देशादिक बीस छे रे जिनजी, पद बहुत्तर हजार ॥ मो॰ ६ ॥ रागी जिन शासन तणो रे जिनजी, सुणें सिद्धान्त वखान । विनयचन्द्र कहे ते हुवे रे जिनजी, परमारथरा जान ॥ मो॰ ७ ॥

### समवायांग सूत्र सन्भाय

चौथो समवायांग सुणो श्रोता गुणी हो लाल, पन्नवणा उपांग करी सोमावणी हो लाल । अरघ मागधी माषा साखा सुरतणी हो लाल, सम-कित माव कुसुम परिमलन्यापी घणी हो लाल ॥ परि॰ १॥ जीव अजीव ने जीवाजीव समासथी हो लाल, लहिये एहथी भाव विरोध कांइनथी हो लाल । भांगा तीन से समयादिकना जाणिये हो लाल, लोक अलोकने लोकालोक वखाणिये हो लाल ॥ लोका॰ २ ॥ एक थकी छे सत समवाय प्ररूपणा हो लाल, कोडाकोडि प्रमाणक जीव निरूपण हो लाल। विहगणी पिटकतणी संख्या कही हो छाछ, सासता अरथ अनन्त की छे एहना सही हो लाल ॥ ए॰ ३ ॥ सुयखंघ अध्ययन उद्देसादिके मला हो लाल. संख्यायें एक एक प्रत्येके गुण निला हो लाल। पद चौमाल, सहस तेउत्तरा हो लाल ॥ स॰ ४ ॥ भाष्य चूर्णि निर्युक्ती, कर सोहे सदा हो लाल, सुणतां भेद गम्भीर विपत न होय कदा हो लाल। जेह नमावे अंगकी अन्तरगत हसी हो लाल, जल वरसते जोर, कुण न हुवे खुसी हो लाल ॥ कुण॰ ५ ॥ जाग्यो घरम सनेह जिनंदस्ं माहरो हो छाल, तजिया शास्त्र मिथ्यात सूत्र जाण्यो खोटो हो लाल । जिम मालती लहे भृङ्ग करीनेन विरहे हो लाल, ईश्वर शिर सुरगंग तभी परि नवि बहे हो लाल ॥ तमी॰ ६ ॥ ए प्रवचन नियन्थ तणी जुगते बडी हो लाल, साकर सेलडी द्राख, थकी पिण मीठडी हो लाल । स्यूं कहिये बहु बात विनय चन्द्र इम कहे हो लाल, एहना सुणने भाव श्रोता अति गहगहे हो लाल ॥ श्रोता**॰** ॥

2000年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年

### भगवती सूत्र सज्भाय

पंचम अंग भगवती जानिये रे, जिहां जिन वरना वचन अथाह रे। हिमवन्त परवत सेती निकल्या रे, मानूं पर तिख गंग प्रवाह रे॥१॥ सूरपन्नची नामे परगरी रे, जेहनी छै उद्दाम उवांग रे। सूत्रतणी रचना दिखा जिसी रे, मांहिला अरथ ते सजल तरंग रे॥२॥ इहां तो धुयलंघ एक अति मले। रे, एकसो ए अध्ययन उदार रे। दश हजार उद्देसा जेहना रे, जिहां कीन प्रश्न छचीस हजार रे॥३॥ पद तो दोय लाख अरथे मरचा रे, ऊपर सहस अठ्यासी जान रे। लेकालेक स्वरूपनी वर्णना रे, विवाह पन्नची अधिक प्रमान रे॥४॥ करिये पूजा अने पर भावना रे, धरिये सद्गुरु ऊपर राग रे, धनिये भगवती सूत्र रागसूं रे, तो होय भवसागर नो

त्याग रे ॥५॥ गौतम नामे द्रव्य चढ़ाइये रे, सम्यज्ञान उदय होय जेम रे। कीजे साधु तथा साहमी तणी रे, भगति युगति मन आणो प्रेम रे ॥६॥ इण विधसूं ए सूत्र आराधतां रे, इण भव सीझे वंछित काज रे। परभव विनय चन्द कहे ते छहे रे, मोहन सुगति पूरीनो राज रे॥७॥

#### ज्ञाता सूत्र सन्भाय

छठो अंग ते ज्ञाता सूत्र बखाणियेजी, जेहना छे अरथ अनेक उद्दण्ड् हो । म्हारा सुणज्यो धरि नेह सिद्धान्तनी वातडीजी ॥ श्रवणे सुणतां गाढो रस ऊपजेजी, मधुरता तर्जित जिम मधुखण्ड हो ॥१॥ जंबूदीव पन्नची उपांग छे जेहनोजी, इण मांहे जिन पूजानी विधि जोर हो ॥ म्हा॰ ॥ अर्चित सुण परम शान्ति रस अनुभवेजौ चर्चित सुणि करे सम सोर हो ॥२॥ नगर उद्यान चैत्य वनखंड सोहामणोजी, समवसर राजानो मात ने तात हो ॥ म्हा॰ ॥ धरमाचारज धर्म कथा तिहां दाखतीजी, इहलेक परलेक शुद्धि विशेष सुहात हो ॥२॥ भोग परित्याग प्रव्रज्या पर्यवाजी, सूत्र परि-ग्रहवारू तप उपघान हो ॥ म्हा॰ ॥ संस्रेहण पच्चक्खाण पादोप गमनता जी, स्वर्ग गमन शुभ कुल उतपत्ती हो ॥४॥ बोधिलाभ विल तंत ते अनन्तित्रया कहीजी, धर्म कथाना दोय छे खंघ हो ॥ म्हा॰ ॥ पहिलाना उगणीस अध्ययन ते आज छे जी, बीजाना दस वर्ग महा अनुबन्ध हो ॥५॥ ऊंठकोड़ि तिहां सबल कथानक भाषियाजी, भाष्या वलि उगणीस उद्देस हो ॥ म्हा॰ ॥ संख्याता हजार भला पद एहनाजी, एह थकी जाये कुमति कलेश हो ॥६॥ विनय करे जे गुरुनो बहु परेजी, तेहने श्रुत सुणतां बहु फल होय हो ॥ म्हा॰ ॥ ते रिसया मन विसया विनयचन्दनेजी, सो मांहे मिले जोया एकके दोय हो ॥७॥

<u>经过最后的被告后,是让了我们的成功的,只是对话的,只是对话的,不是的</u>,有一种不断的不同,可以是这种人的,是是一种的人,我们也是这种的人,我们也是是这种的人,我们是这种的人,

## उपासकद्शा सूत्र सन्भाय

हिवे सातमो अङ्ग ते सांभलो, उपासगदशा नामे चंग रे। श्रमणो पासकनी वर्णना, जसु चन्द्रपञ्चत्ती उपांग रे ॥१॥ मन लागो मोरो सूत्रथी, ए तो भव वैराग तरंग रे। रस राता ज्ञाता गुण लहे, परमारथ सुविहित संग रे ॥२॥ इण अंगे सुयलंघ एक छे, अध्ययन उद्देस विचार रे। दस दस संख्यायें दाखव्या, पद पिण संख्यात हजार रे ॥३॥ आनन्दादिक श्रावक तणो, गुणतां अधिक रसाल रे। रस लागे जागे मोहनी, श्रोताजनने ततकाल रे ॥४॥ श्रोता आगल तो वांचतां गीतारथ पामे रीझ रे। जे अर्द्धदग्घ समझे नहीं, तेसूं तो करवी धीज रे ॥५॥ दस श्रावक तो इहां भाखिया, पिण सूत्र भण्यो निहं कोय रे। ते माटे शुद्ध श्रावक मणी, एक अरथनी घारणा होय रे ॥६॥ साचो हो ते प्ररूपिये, निस्संक पणें सुजगीस रे। कवि विनयचन्द्र कहर्स्यू थयो, जो कुमती करस्ये रीस रे ॥७॥

### अंतगढ़दशा सन्भाय

आठमो अङ्ग अंतगढ़दशा जी, सुनि करो कान पित्र । अंतगढ़ के वली जे यया जी, तेहना इहां चिरत्र ॥१॥ कर्म कठिन दल चूरतां जी, पूरता जग तणी आस । जिनवर देव इहां भासता जी, सासता अर्थ सुविलास ॥२॥ सकल निक्षेप नय मंगयी जी, अंगना भाव अमंग । सिहज सुख रंगनी किल्पका जी, किल्पका जास उवंग ॥३॥ एक सुयखंघ इण अंगनो जी, वर्ग के आठ अभिराम । आठ उद्देसा के वली जी, संख्याता सहस पद ठाम ॥१॥ आठमा अंगना पाठमें जी, एहवो अकेरे मिठास । सरस अनुभव रस ऊपजे जी, संपजे पुण्यनी रास ॥५॥ विषय लंपट नर जे हुवे जी, निरविषयी सुण्यां थाय । जिम महाविष विषयर तणो जी, नाग मंत्रे सुण्या जाय ॥६॥ अमृत वचन सुख वरसती जी, सरस्वती करो रे पसाय । जिम विनयचंद इण सूत्रना जी, तुरत लहे अमित्राय ॥७॥

# अणुत्तरोववाई सन्भाय

नवमो अङ्ग अणुत्तरोववाई, एहनी रुच मुझने आई हो। श्रावक सूत्र मुणो, सूत्र मुणो हित आणी, ए तो वीतरागनी वाणी हो॥ श्रा॰ १॥ जसु कल्पावतंसिका नामे, सोहे उपांग प्रकामे हो। एतो आगमने अनुकूला,

मांनू मेर शिखरनी चूळा हो ॥श्रा॰२॥ ए तो स्त्रणो नाम सुणीजे, तिम तिम अन्तरगित भीजे हो । प्रगटे नवळ सनेहा एहथी, उळसे मोरी देहा हो ॥श्रा॰३॥ अणुत्तर सुरपद पाया, तेना गुण इणमें गाया हो । नगरादिक भाव वखाण्या, ते तो छड़े अङ्गे आण्या हो ॥श्रा॰॥। इहां एक सुयखंध वारू, त्रिण वर्ग वळी मनोहारू हो । उद्देसा त्रिण सनूरा संख्यात सहस पद पूरा हो ॥ श्रा॰ ५॥ सूत्र सुणावां अमे तेहनें, साची श्रद्धा हुय जेहने हो । श्रोताथी श्रीत बढ़ाऊं, निन्दकने मुंह न लगाऊं हो ॥श्रा॰६॥ जे सुणतां करे बकोरे, ते तो माणस निहं पिण ढोरे हो । किव विनयचन्द्र कहे साचो, श्रुत रंगे सहु को राचो हो ॥ श्रा॰ ७॥

#### प्रश्नव्याकरण सन्भाय

दशमो अंग सुरंग सुहावे, प्रश्नव्याकरण नामे। सूत्र कल्पतर सेवे ते तो, चिदानन्द फल पामे।। आवो आवो गुणना जाण, तुमने सूत्र सुणाऊं।।१॥ पुष्फ कली ज्यूं परिमल महके, गुरु परागने रागे। तिम उपांग पुष्पिका एहनो, जोर जुगति करि जागे॥ आवो॰ २॥ अंगुष्टादिक जिहां प्रकारमा, प्रश्नादिक अति रूडा। ते छे अष्टोत्तर सत ए तो, सूत्र मध्य मणि चूडा॥ आवो॰ ३॥ आश्रव द्वार पांच इहां आण्या, पांचे संबर द्वारा। महामंत्र वाणीमां लहिये, लबिंघ मेद सुखकारा॥ आवो॰ ४॥ सुयखंघ एक छे दसमें अंगे, पणयालीस अज्झयणा। पणयालीस उद्देस वली पद, सहस संख्यातनी रयणा॥ आवो॰ ५॥ जे नर सूत्र सुणे निहं काने, केवल पोखे काया। माया मांहि रहे लपटाणा, ते नर इम हिज आया॥ आवो॰ ६॥ सुत्र मांहि तो मार्ग दोय छे, निश्चय नय व्यवहारा। विनय चन्द्र कहे ते आदिरये, जन मन मदन विकारा॥ आवो॰ ७॥

### विपाक सूत्र सज्भाय

सुणो रे विपाक सूत्र अंग इग्यारमो, तजो विकथा वृथा जे अनेरी। लिलत उपांग जसु प्रवर पुष्फ चूलिका, मूलिका पाप आतंक केरी॥१॥ अशुभ विपाक सम दुष्कृत फल भोगवी, नरक में गरक थया जेह प्राणी। सुकृत फल भोगवी स्वर्गमां जे गया, तास वक्तव्यता इहां आणी ॥२॥ दोय श्रुतखंधने वीस अध्ययन विल, वीस उद्देस इहां जिन प्रयुंजे। सहस संख्यात पद कुन्द मचकुन्द जिम, बहुल परिमल भ्रमर चित्त गुंजे॥३॥ सरस चम्पकलता सुरिम सहुने रुचे, अन्य उपगारनी खुद्धि मोटे। सूत्र उपगार तेह्यी सबल जाणिये, जेहयी पुरुष सुख अचल खोटे॥४॥ बंधने मोक्षना बेउ कारण अले, दुकृतने सुकृत जीवो विचारी। दुकृतने परिहरी सुकृतने आदरी, जिन वचन धारिये गुण संभारी॥५॥ मकर रे मकर निद्या निगुण पारकी, नारकी तणे गित कांइ बांधे। नारकी प्रकृत तज सहज संतोष भज, लाग श्रुत सांमली धरम धंधे॥६॥ सुखने दुःख विपाक फल दाखन्या, अंग इग्यारमें वीतरागे। चिरजयो वीर शासन जिहां सूत्रथी, किव विनयचन्द्र गुण ज्योति जागे॥७॥

#### प्रतिक्रमण सज्भाय

कर पडिक्कमणो भावसूं, दोय घड़ी शुभ ध्यान छाछ रे। परमव जातां जीवनें, संबछ सांचूं जांन छाछ रे॥ कर॰ १॥ श्रीमुख वीर समुचरे, श्रेणिकराय प्रतिबोध छाछ रे। छाख खण्डी सोना तणी, दिये दिनप्रति दान छाछ रे॥ कर॰ २॥ छाख बरस छग ते बछी, एम दीये द्रव्य अपार छाछ रे। इक सामायिकनी छुछा, नावे तेह छगार छाछ रे॥ कर॰ ३॥ सामायिक चडिवसत्यो, भलूं वन्दन दोय दोय बार छाछ रे। वत संभारो रे आपणा, ते भव कर्म निवार छाछ रे॥ कर॰ ४॥ कर काउसगा शुभ ध्यान थी, पच्चक्खाण सुधूं विचार छाछ रे। दोय सज्झायें ते बछी टाछी, टाछो सर्व अतीचार छाछ रे॥कर॰ ५॥ सामायिक परसाद्यी, छिहयें अमर विमान छाछ रे। घरमसिंह मुनिवर कहे, सुगति तणूं ए निदान छाछ रे॥ कर॰ ६॥

### कर्म सज्भाय

देव दानव तीर्थंकर गणघर, हिर हर नरवर सघला। करम तणे वस सुख दुख पाया, सबल हुआ जब निबला॥रेप्राणी कर्म समो निहं कोई॥१॥

आदीसरजी ने करम अटारचा, वरस दिवस रह्या भूखा। वीर ने बारे बरस दुख दीधा, ऊपना ब्राह्मणी कूखा ॥ रे॰ २ ॥ साठ सहस सुत मारवा एकण दिन, जोध जवान नर जैसा। सगर हुओ महा पुत्रनो दुखियो, कर्मतणा फल ऐसा ॥ रे॰ ३ ॥ बत्रीस सहस देसांरो साहिब, चकी सनत कुमार । सोले रोग शरीर में ऊपना, कर्में कियो तनु छार ॥ रे॰ ४॥ कम्म हवाल किया हरिश्चन्दके, बेची सुतारा रांणी। बारे वरस लग माथे आण्यो, नीच तणे घर पाणी ॥ रे॰ ५ ॥ दिघ वाहन राजारी बेटी, चावी चन्दन बाला । चौपद ज्यूं चहुटा में बेची, करम तणाए चाला ॥ रे॰ ६॥ सुभूम नांमे आठमो चक्री, कम्में सायर नाख्यो। सोले सहस यक्ष ऊमा देखे, पिण किणही नहिं राख्यो ॥ रे॰ ७ ॥ ब्रह्मदत्त नामे बार्मो चक्री, कम्में कीघो आघो । इम जाणीने अहो भवि प्राणी, कर्म्म कोइ मत बांघो ॥ रे॰ ८ ॥ छपन्न कोड जाद्वरो साहिब, कृष्ण महाबल जांणी। अटवी मांहि मूंओ एक लो, बिल बिल करतो पाणी ॥ रे॰ ९॥ पांडव पांच महा झूझारा, हारी द्रौपदी नारी। बारे बरस लग वन रडवडिया, भिमया जेम भिखारी ॥ रे॰ १० ॥ बीस भुजा दस मस्तक हुंता, छखमण रावण मारचो । एक छड़े जग सहु नर जीत्या, ते पिण कर्म्म सूंहारचो ॥ रे॰ ११ ॥ लखमण राम महा बलवंता, अरु सतवंती सीता । कर्म प्रमाणे सुख दुख पांम्या, वीतक बहु तस वीता ॥ रे॰ १२ ॥ समकितघारी श्रेणिक राजा, बेटे बांध्यो मुसके । धरमी नर ने कर्म धकाया, करमसूं जोरन किसके ॥ रे॰ १३ ॥ सतिय शिरोमणि द्रौपदि कहिये, जिन सम अवर न कोई। पांच पुरुषनी हुई ते नारी, पूरब कर्म्म विगोई॥ रे॰ १४॥ आमा नगरीनो जे खामी, साचो राजा चन्द । मांयें कीघो पंखी कूकडो, कर्मों नाख्यो फन्द ॥ रे॰ १५ ॥ ईसर देव पारवित नारी, करता पुरुष कहावे । अहनिस महिल मसांण में वासो, भिक्षा भोजन खावे ॥ रे॰ १६॥ सहस किरण सूरज परतापी, रात दिवस रहें अटतो। सोल कला संसिधर जग चावो, दिन दिन जाये घटतो ॥ रे॰ १७ ॥ इम अनेक खंड्या नर

करमें, भांज्या ते पिण साजा । ऋषी हरष करजोड़ि ने विनवे, नमो नमो कंम्मे महाराजा ॥ रे॰ १८॥

# इला पुत्र की सन्भाय

नाम इला पुत्र जानिये, धनदत्त सेठनो पूत । नटवी देखी रे मोहियो जे राखे घर सूत ॥१॥ करम न छूटे रे प्राणिया, पूरब नेह विकार । निज कुल छंडी रे नर थयो, नाणी सरम लिगार ॥२॥ इक पुर आयो रे नाचवा, ऊंचो वंस विवेक । तिहां राय जोवा रे आवियो, मिलिया लोक अनेक ॥३॥ दोय पग पहरी रे पावड़ी, वंस चढ्यो गजगेल । निरघारा ऊपर नाचतो खेले नवनवा खेल ॥४॥ ढोल बजावे रे नाटकी, गांवे किन्नर साद । पायतल घूघर घन घने, गांजे अम्बर नाद ॥५॥ तिहां राय चितेरे राजियो, लुबघो नटवी रे साथ । जो पड़े नटवो रे नाचतो, तो नटवी मुझ हाथ ॥६॥ दान न आपे रे भूपती, नट जाणे नृप बात । हूं घन बंखू रे रायनो, राय बंछे मुझ घात ॥७॥ तिहांथी मुनिवर पेखियो, धन धन साधु निराग । धिग् घिग् विषया रे जीवड़ा, मन आण्यो वैराग ॥८॥ संबर मावे रे केवली, ततिखण कर्म खपाय । केवलि महिमा रे मुर करे समय मुन्दर गुण गाय ॥९॥

# मेचकुमार मुनि सन्माय

वीर जिनन्द समोसरचोजी, वन्दे मेघकुमार सुण देशन वैरागियोजी। ए संसार असार रे मायड़ी, अनुमति द्यो मुझ आज। संयम विषम अपार रे मांशाशा वछ तू केणे मोलच्यो रे, श्रेणिक तात नरेश कांद्र ऊणो किण दहन्यो रे। हूं निव द्यूं आदेश रे जाया, संयम विष किम निरबाहसी मार रे जाया हूं। ॥२॥ आदि निगोदेहूं रुल्योजी, सहिया दुक्ख अनंत। सासोश्वासे मव पूरियाजी, तेह न जाणू अन्त हे मां।।३॥ हिवगा तू बालक अछे जी, जोवन भरचो रे कुमार। आठ रमणि परणाविया रे मोगवि सुक्ख अपार रे जाया ॥४॥ जनम मरण निरयातणोजी, दुक्ख न सह्यो जाय। वीर जिणंद बखाणियोजी, ते मैं सुनियो कान हे मायड़ी ॥५॥

वछ कांछलीयेजी जीमणोजी, अरस विरस आहार। भुंइ पाला नित हींडणोजी, जाणिस तुझ कुमार रे जाया ॥६॥ भमतां जीव अनंत मम्योजी, धरम दुहेलो होय । जरा व्यापे जीवन खिसेजी, तब किम करणो होय रे मायड़ी ॥७॥ मृगनयणी आठे रमेजी, ताड़े नवसर हार । जीवन भर छोड़ं नहींजी, कांइ मूको निरधार कुमारजी ॥८॥ हंस तूलिका सेजड़ीजो, रूप रमणि रस भोग अतिहि सुंहाली देहड़ीजी। किम हुए संयम जोग रे जाया ॥९॥ स्वारथनो सहू ए सगोजी, अरथ पखे सहु कोय । विषय विषम सहुरा कह्याजी, किम भोगविये सोय रे मायड़ी ॥१०॥ खिम खिम माउ पसाय करीजी, मै दीधूं तुझ दुक्ख । दियो आदेस जिमहूं सुखीजी, बीर चरणें ल्यूं दिक्ख है ॥११॥ तन फाटे लोयण झरेजी, दुक्ख न सहया जाइ । बच्छ सुखी हुवो तिम करोजी, मैं दीघो आदेश रे जाया ॥१२॥ मणि मांणक मोती तज्याजी, तोड्यो नव सर हार । मृगनयणी आठे रड़ेजी, हिव अम्ह कवण आधार नरेसर ॥१३॥ कुमर भणे सुकुली थियाजी, बहु दुख ए संसार । नेह तुमारो जानियोजी, जोल्यो संयम भार रे नारी ॥१४॥ इम सिविका तब सझी करीजी, कुंवर घारणी माइ। श्रेणिकराय उच्छव करें जी, चारित्रख्यो रिषिराय रे जाया ॥१५॥ इम जाणी वैरागियोजी, वरजे जे नर नारि । करजोड़ी पूनो भणेजी, ते तरस्ये संसार हे माय ॥१६॥

# प्रसन्नचन्द राजा की सज्भाय

राज छंड़ी रिलयामणो रे, जानी अधिर संसार । वैरागे मन वालियों कांड़ लीघो संजम भार । प्रसन्नचन्द प्रणमूं तुम्हारा पाय, तुम्हें मोटा मुनि-राय ।।१॥ वन माहे काउसग्ग रह्यों रे, पग ऊपर पग ठाय । बांह बेंडं ऊंची करी, सूरज सांमी हष्टी लगाय ।।२॥ श्रेणिक वन्दन नीसरचों रे, वीरजीने वन्दन जाय । देई तीन प्रदक्षिणा, त्रिविध त्रिविध खमाय ॥३॥ दुरमुख दृत वचन सुनी रे, कोप चढ्यो ततकाल । मनसूं संप्राम मांडियों जीव पड्यों जंजाल ।।।।। श्रेणिक प्रक्न पूछियों रे, एहिक सी गति पाय ।

भगवन्तं कहे हिवणां मरे तो, सातमी नरके जाय॥५॥ खिणइक अन्ते पूछियो रे, सरवारथ सिन्ध विमान । वाजी देवनी दुंदुमी मुनि पांम्या केवल ज्ञान ॥६॥ प्रसन्नचन्द मुनि मुगते गया रे, श्री महाबीरना शिष्य । रिन्धि हरष कहे धन्य ते, जिण दीठा रे परतक्ष ॥७॥

#### ढंढण ऋषि सज्भाय

THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF T

ढंढण ऋषिजी ने वन्दना हूं वारी छाछ उत्कृष्टो अणगार रे हूं छाछ। अमिग्रह छीघो एहवो, छेस्यूं शुद्ध आहार रे ॥हूं॰ १॥ नितप्रति उठे गोचरी, न मिछे शुद्ध आहार रे । मूछ न छे अणस्झतो, पद्धर कीघो गात रे ॥ हूं॰ २ ॥ हरि पूछे श्री नेमसे, मुनिवर सहस अढार रे । उत्कृष्टो कुण एहमें, ढंढण अधिको दाखियो ॥ हूं॰ ३ ॥ श्री मुख नेम जिनंद रे, कृष्ण ऊमाह्यो वांदवा । धन यादव कुछ चन्द रे ॥ हूं॰ ४ ॥ गिछयारे मुनिवर मिख्या, बांघा कृष्ण नरेस रे । किणही मिध्यात्वी देखने, आण्यो भाव विसेस रे ॥ हूं॰ ५ ॥ मुझ घर आवो साघ जी, ख्यो मोदक छे शुद्ध रे । मुनिवर विहरीने पांगुरचा, आया प्रमुजीने पास रे ॥ हूं॰ ६ ॥ मुझ छबघे मोदक मिख्या, कहोने तुम्हें किरपाछ रे । छबध नहीं बच्छ ताहरी, श्रीपति छबधि निधान रे ॥ हूं० ७ ॥ ए छेबा जुगतो नहीं, चाल्या परठन काज रे । इंट निवाहे जायने, चूरे कर्म कुं आज रे ॥ हूं० ८ ॥ आणी चढ़ती भावना, पांम्यो केवछ नांण रे । ढंढण ऋषि मुगते गया, कहे जिन हर्ष सुजांण रे ॥ हूँ० ९ ॥

#### श्रावक करणी सज्भाय

श्रावक उठ तूं बड़ी परमात, चार घड़ी रहे पिछळी रात। मन में समरो श्री नवकार, जिससे होय भवसागर पार ॥१॥ कौन देव कौन गुरु घर्म, कौन हमारा है कुळ कर्म। कौन हमारो हैं व्यवसाय, ऐसा चिंतन कर मन मांय ॥२॥ सामायिक को छेना है शुद्ध, धर्म तणी मन राखो खुद्ध। प्रतिक्रमण राई कीजिये, निज प्रायश्चित्त आछोइये ॥३॥ काया शक्ति करो पचखाण, सूधी पाछो जिनवर आण। पढ़िये गुनिये स्तवन national designations of the contraction of the property of th

सज्झाय, जिससे भव निस्तारा पाय ॥४॥ चौदह नियम चिंतवन करो, दया पाली जीवन सुख भरो । मन्दिर जा जुहारो देव, द्रव्य भाव से करना सेव ॥५॥ पूजा करते लाभ अपार, प्रभु बड़े मोक्ष दातार । जो उत्थापे जिनवर देव, ताहि न शब्द कान में लेव ॥६॥ उपाश्रये गुरु वन्दो जाय. सुनो वखान सदा चित लाय । निर्दूषण कर शुद्ध अहार, साधुन को दीजे सुविचार ॥७॥ स्वामीवत्सल कीजे घना, हेत बड़ा है स्वामी नता । दुखिया हीन दीन को देख, करिये उनपर दया विशेष ॥८॥ शक्ति देख निज देना दान, बड़न सो नहीं कीजे मान। लेहु प्रतिज्ञा गुरु के पास, धर्म अवज्ञा करहु न वास ॥९॥ और करो तुम शुद्ध व्यापार, कमती ज्यादे का परिहार । मत भरना तुम झूठी साख, झूठे जन से बात न भाख ॥१०॥ अनन्तकाय कहे बत्तीस, अभक्ष बाईस विश्वा वीस । ये भक्षण मत करना तीम, कच्चे खट्टे फल मत जीम ॥११॥ रात्रि भोजन का बहु दोष, समझ गख दिल में संतोष । सज्जी साबुन लोह और गुली, मधु गूंद मत बेचो बली ॥१२॥ और रंगाई कर्म न करो, दृषण उनमें अति सांभरो। पानी छानो दो दो बार, अनछाने में दोष अपार ॥१३॥ यह करो जीवाणी तणा, यत्ने पुण्य बंघे अति घना । छाणा इन्घन मही जोय, वावरिये जिम पाप न होय ॥१८॥ घृत सम वापरना तुम नीर, अनछाने में मत घो चीर। बारह व्रत तुमे सुध पालो, अतिचार उनके सभी टालो ॥१५॥ कहे पंद्रह कमी दान, पाप तणी परिहरिये आन । माथे मत ले अनरथ दंड, मिध्या मेल मत भरजो पिंड ॥१६॥ समिकत दिल में राखो शुद्ध, बोल विचारी माखिये बुद्ध । पंच तिथि मत कर आरंभ, पालो शील तजो मन दंभ ॥१७॥ तेल तक घृत पय अरु दही, उघाड़ा मत राखो सही। श्रेष्ठ कार्य में खरचो वित्त, पर उपकार करो शुभ चित्त ॥१८॥ दिन प्रतिदिन करो चौविहार, चारों आहार तणा परिहार । दिवस के आलोओ पाप, जिससे भागे सब संताप ॥१९॥ संध्यांयें आवश्यक सांचवे जिनवर चरण सरण भवभवें। चारों सरना कर दृढ़ हो, सागारी अणसण हे सो॥२०॥

सद्विचार को मन में धार, जाऊं सिद्धाचल गिरनार । सम्मेत शिखर आवू तारंग, घन्य घड़ी कब भेटूं उमंग ॥२१॥ श्रावक तणी क्रिया है एह, इसमें होता है भव छेह । अप्ट कर्म दल पातला, पाप तणा छूटे आमला ॥२२॥ बहुरि लीजिये अमर विमान, अनुक्रमे पावे शिवपुर ठाम । कहे जिन हर्ष घणो ससनेह, करणी दु:ख हरणी है येह ॥२३॥

### मन भमरा वैराग्य सज्भाय

भूलो मन भमरा तूं क्यों भम्यो, भिमयो दिवस ने रात । मायारो वांध्यो प्राणियो, भमे परिमल जात ॥ भूलो॰ १ ॥ कुम्म काचो रे काया कारमी, तेहनां करो रे जतन्न । विणसतां वार लागे नहीं, निर्मल राखो रे मन्न ॥ भूछो॰ २ ॥ केना छोरू केना वाछरू, केना माय ने बाप । अन्ते जाऊं छे एकलूं, साथ पुण्य ने पाप ॥ भूलो॰ ३ ॥ आशा तो डुंगर जेवडी, मरवं पगलां रे हेठ । धन संची संची कांइ करो, करो दैवनी वेठे ॥ भूलो॰ ॥१॥ घन्धो करि धन मेळव्यूं, लाखां ऊपर कोड । मरणनी वेला मानवी, लियों कन्दोरों तोड ॥ भूलों॰ ५ ॥ मूरल कहे धन माहरूं, धोले धान न खाय । वस्त्र विना जइ पोढवूं, लखपति लाकडा मांय ॥ भूलो॰ ६ ॥ भवसागर रे दुःख जल भरचो, तरवो छे रे तेह । विचमां भय सबलो थयो, कर्म वायरना मेह ॥ भूलो॰ ७ ॥ लखपति छत्रपति समि गया, गया लाखों के लाख । गर्व करी गोखे बेसता, सर्व थया वली राख ॥ भूलो॰ ॥८॥ घमण घखन्ती रे रहि गई, बुझ गई लाल अंगार । एरण को ठबको परचो, ऊठ चल्यो रे लोहार ॥ भूलो॰ ९ ॥ ऊबट मारग चालतां, जावृं पेले रे पार। आगल हाट न वाणियो, संबल ले जो रे सार ॥ भूलो॰ १०॥ परदेशी परदेश में, कुण सूं करो रे सनेह । आया कागल ऊठ चल्या, न गणे आंधी न मेह ॥ भूलों॰ ११ ॥ केई चाल्यो रे केई चालशे, केई चालणहार । कई चाल्या रे वूढा बापढा, जाये नरक मझार ॥ भूलो॰ १२॥ जे घर नौवत वाजती, गाता छत्तीशे राग । खंडर थइ खाली पड्यां, बेठण लाग्या छे काग ॥ भूलो॰ १३॥ भमरो आंव्यो रे कमलमां, लेवा कमलन्

फूछ । कमलनी वांछाये मांहे रह्यो, जिम आयमते सूर ॥ भूलो॰ १८॥ रातनो भूल्यो रे मानवी, दिवसे मारग आय । दिवसनो भूल्यो रे मानवी, फिर फिर गोतां खाय ॥ भूलो॰ १५ ॥ सद्गुरु कहे वस्तु बोरिये, जे कांइ आवे रे साथ । आपणो लाम उगारिये, लेखूं साहिब हाथ ॥ भूलो॰ ॥ १६॥

गुरु स्तुति

खोवत क्या जग में नांदान, सभी के मन में हैं गुरु ध्यान।
मैल तू मन का घोले, हृदय प्रेम से अमृत घोले। श्वांस श्वांस और रोम
रोम में, बसते दया निधान ॥ सभीके॰ १ ॥ ये जीवन मृत्यू का सपना,
आंख खुली कोई नहीं अपना। भगवन का तू नाम सुमरले जिससे
हो कल्यान ॥ सभीके॰ २ ॥ ज्ञानचन्द\* दर्शन का प्यासा, पूरी कर मन
की अभिलासा। पागल मन तू छोड़ मोह को, धरले गुरुका ध्यान ॥स॰३॥

।। इति रास तथा सङ्काय विभाग ।।



# स्तोत्र-विभाग

# श्री नन्दीषेण सूरि विरचितं अजितशान्ति नामकं त्रथमं स्मरणम्

अजिअं जिअ सन्व भयं, संति च पसंत सन्व गय पावं। जयगुरु संति गुण करे, दोवि जिणवरे पणिवयामि ॥१॥ ( गाहा ) बवगय मंगुल मावे, तेहं विउल तव णिम्मल सहावे। णिरुवम महप्प भावे, थोसामि मुदिह सन्भावे ॥२॥ ( गाहा ) सन्त्र दुक्ख प्यसंतीणं, सन्त्र पाव प्यसंतीणं। सया अजिअ संतीणं णमो अजिअ संतीणं ॥३॥ (सिलोगो ) अजिअ जिण ! सुह पवत्तणं तव पुरिसुत्तम ! णाम कित्तणं । तह य धिइ मइ प्यवत्तणं, तव य जिणुत्तम ! संति ! कित्तणं ॥४॥ ( मागहिआ ) किरिआ विहि संचिअ कम्म किलेस विमुक्खयरं, अजिअं णिचिअं च गुणेहिं महा-मुणि सिन्धि गयं।अजिअस्स य संति महा मुणिणो वि अ संति करं, सययं मम णिव्वृङ्क कारणयं च णमं सणयं ॥५॥ ( आर्लिगणयं ) पुरिसा जङ्क दुक्ल वारणं, जइअ विमग्गह सुक्ल कारणं। अजिअं संति च भावओ, अभय करे सरणं पवज्जहा ॥६॥ ( मागहिआ ) अरइ रइ तिमिर विरहिअ मुवरय जर मरणं, सुर असुर गरुल भुयग वइ पयय पणिवइयं। अजिअ मह मिव अ सुणय णय णिउणमभयकरं, सरणमुवसरिअ भुवि दिविज महिअं सययमुवणमे ॥७॥ (संगययं ) तं च जिणुत्तम मुत्तम सत्तघरं, अज्जव मद्दव खंति विमुत्ति समाहि णिहिं। संतिअरं पणमामि दमुत्तम तित्ययरं, संति मुणी मम संति समाहि वरं दिसउ ॥८॥ ( सोवा-णयं ) सावित्य पुत्रव पत्थिवं च वर हित्य मत्थय पसत्य वित्थिणा संथियं, थिर सरित्य बत्यं मयगल लीलाय माण वरगंध हत्यि पत्थाण पत्थियं संयवारिहं। हत्यि हत्य बाहु घंत कणग रुअग णिरुवहय पिंजरं पवर लक्लणो विचय सोम्म चारु रूवं, सुइ सुह मणामिराम परम रमणिज्ज वर णिणाय महुरयर मुह गिरं॥९॥ (बेड्डओ )अजियं जिआरि

गणं, जिअ सन्व भयं भवोह रिउं। पणमामि अहं पयओ पावंपसमेउ में भयवं ।।१०।। (रासालुङओ ) कुरु जणवय हत्थिणाउर णरीसरो पढमं तओ महा चक्कवट्टि भोए महप्पभाओ जो बावत्तरि पुरवर सहस्स वर णगर णिगम जणवय वई बत्तीसा राय वर सहस्साणुआय मग्गो । चउदस वर रयण णव महा णिहि चउसिंड सहरस पवर जुवईण सुंदर वई चुलसी हय गय रह सय सहस्स सामी छण्णवइ गाम कोडि सामी आसीजो भारहम्मि भयवं ॥११॥ ( वेडुओ ) तं संति संति करं संतिण्णं सव्व भया। संति थुणामि जिणंसंति विहेउ मे ॥१२॥ (रासाणंदियं ) इक्खाग विदेह णरीसर णर वसहा मुणि वसहा णव सारय सिस सक्छाणण विगय तमा विह्य रया। अजिउत्तम तेअ गुणेहिं महा मुणि अमिय बला विउलकुला पणमामि ते भव भय मूरण जग सरणा मम सरणं ॥१३॥ (चित्तलेहा) देव दाणविंद चंद सूर वंद हट तुह जिह परम लह रूव, धंत रुप पृष्ट सेय सुद्ध णिद्ध धवल दंति पंति संति सत्ति कित्ति सुत्ति जुत्ति गुत्ति पबर, दित्त तेअ वंद घेअ सञ्बलोअ भाविअ प्पमाव णेअ पइस मे समाहि ॥१४॥ ( णारायओ ) विमल सिस कलाइरेअ सोम्मं वितिमिर सूर कलाइरेअ तेअं। तिअस वइ गणाइरेअ रूवं, घरणिघर प्यवराइरेअ सारं ॥१५॥ ( कुसुमलया ) सत्तेअ सया अजियं, सारीरेअ बले अजिअं। तव संजमे य अजिअं, एस थुणामि जिणमजिअं ॥१६॥ ( भूअगपरिरंगिअं ) सोम्म गुणेहिं पावइ ण तं णव सरय ससी, तेअ गुणेहिं पावइ ण तं णव सरय रवी । रूव गुणेहिं पावइ ण तं तिअसगणवई, सार गुणेहिं पावइ ण तं धरणिधर वई ॥१७॥ ( खिज्जिअयं ) तित्य वर पवत्तयं तम रय रहिअं, धीर जण युअचिअं चुअकलि कलुसं । संति सुह प्यवत्तयं ति गरण पयओ, संतिमहं महासुणि सरण मुवणमे ॥१८॥ ( लिल्झं ) विणओ णय सिरि रइअंजलि रिसिगण संयुअं यिमिअं, विषुहाहिव घणवइ णरवइ युअ महिअच्चियं बहुसो। अइ रुग्गय सरय दिवायर समिहिअ सप्पमं तवसा, गयणं गण विअरण समुइय चारण वंदिअं सिरसा ॥१९॥ ( किसलय माला ) असुर गरुल परिवंदिअं,

किण्णरोरग णमंसिअं । देव कोडि सय संयुअं, समण संघ परिवंदिअं ॥२०॥ सुमुहं अभयं अणहं, अरयं अरुअं। अजिअं अजिअं पयओ पणमे ॥२१॥ ( विञ्जुविलिसिअं ) आगया वर विमाण दिव्य कणग रह तुरय पहकर सएहिं हुलिअं । ससंभमो अरण खुमिअ ल्लिअ चल कुण्डलं गय किरीड सोहंत मउलि माला ॥२२॥ (वेड्डओ ) जं सुर संघा सासुर संघा वेर विउत्ता भत्ति सुजुत्ता, आयर भूसिअ संमम पिंडिअ सुद्दू सुविम्हिअ सब्व बलोघा । उत्तम कंचण रयण परूविअ मासुर भूसण भासुरि अंगा, गाय समोणय मत्ति वसागय पंजिल पेसिक्ष सीस पणामा ॥२३॥ ( रयणमाला ) वंदिऊण थोऊण तो जिणं, तिराणमेव य पुणो पयाहिणं। पणिमऊण य जिणं सुरासुरा, पमुइया स भवणाइं तो गया ॥२४॥ ( खित्तयं ) तं महा-मुणि महंपि पंजली, राग दोष भय मोह विज्जर्भ । देव दाणव णरिंद वंदिअं, संति मुत्तम महातवं णमे ॥२५॥ ( खित्तयं ) अंबरंतर वियारणिआहिं, लिख हंस बहु गामिणिआहिं। पीण सोणि त्यण सालिणिआहिं, सकल कमल दल लोअणिआहिं॥२६॥ ( दीवयं ) पीण णिरंतर थण भर विणमिअ गायलयाहि, मणि कंचण पिस दिल मेहल सोहिअ सोणि तडाहि। वर खिखिणि णेउर सतिलय बलय विभूसणियाहि, रइकर चउर मणोहर सुंदर दंसणियाहि ॥२७॥ ( चित्तक्खरा ) देव मुन्दरीहि पाय वन्दिआहिं, वंदिआ जस्स ते सुविक्कमा कमा अप्पणो णिडालएहिं मंडणोदुण पगारएहिं केहिं केहिं वि अवंग तिलय पत्त लेह णामएहिं चिल्लएहिं संगयंगयाहिं, भत्ति सिष्णविद्व वंदणा गयाहिं हुंति ते वंदिआ पुणो पुणो ॥२८॥ (णारायओ ) तमहं जिणचंद, अजिअं जिअ मोहं। घुअ सव्य किलेसं, पयओ पणमामि ॥२९॥ ( णंदिअयं ) युअवंदिअस्सा रिसि गण देव गणेहिं, तो देव बहूहिं पयओ पणिमअस्सा जस्स जगुत्तम सासणअस्सा, भत्तिवसागय पिंडिअआहिं। देव वरच्छरसा वहुआहिं, सुरवर रइ गुण पंडिआहिं ॥३०॥ ( भासुरयं ) वंस सद तंति ताल मेलिए, तिउक्लराभिराम सद मीसए कइ अ, सुइ समाणणे असुद्ध सञ्ज गीअ पाय जाल घंटिआहिं, बलय मेहलाकलावणे

1

उरामि राम सद मीसए कए अ देवणट्टि आहिं। हाव माव विन्मम प्पगारएहिं, णिचऊण अंग हारएहिं वंदिआ य जस्स ते सुविक्रमा कमा. तयं तिलोय सव्व सत्त संतिकारयं, पसंत सव्व पाव दोस मेस हं णमामि संति मुत्तमं जिणं ॥३१॥ (णारायओ ) छत्त चामर पडाग जूअ जव मंडिआ, ज्झय वर मगर तुरग सिरिवच्छ सुलंछणा। दीव समुद्द मंदर दिसागय सोहिआ, सत्थिअ वसह सीह रह चक्क वरंकिया ॥३२॥ (ललिअयं) सहावलडा समप्पइडा अदोसदुडा गुणेहिं जिहा । पसाय सिंहा तवेण पुडा सिरीहिं इडा रिसीहिं जुडा ॥३॥ ( वाणवासिआ ) ते तवेण धुअ सच्च पावया, सब्ब लोअ हिय मूल पावया । संयुआ अजिअ संति पायया, हुंत्ं मे सिव सुहाण दायया ॥३४॥ ( अपरांतिका ) एवं तव बल विउलं, युअं भए अजिअ संतिजिण जुयलं। ववगय कम्म रय मलं, गइं गयं सासयं विउलं ॥३५॥ ( गाहा ) तं बहु गुणप्पसायं, मुक्ख सुहेण परमेण अविसायं नासेउमे विसायं, कुणउ अ परिसाविअ पसायं ॥३६॥ ( गाहा ) तं मोएउ अ णंदि, पावेउ अणंदिसेणमभिणंदि । परिसाविअ सुहणंदि मम य दिसउ संजमे णंदिं ॥३७॥ ( गाहा ) पक्लिय चाउम्मासे, संवन्छरिए अ अवस्स भणिअव्वो । सोअव्वो सव्वेहिं उवसग्ग णिवारणो एसो ॥३८॥ जो पढ़इ जो अ णिसुणइ, उभओ कालं पि अजिय संति थयं। णहु हुंति तस्स रोगा, पुन्वुप्पण्णा विणासंति ॥३९॥ जइ इच्छह परम पयं, अहवा किर्ति सुवित्यडां सुवणे । ता तेलुक्कुदरणे, जिण वयणे आयरं कुणह ॥४०॥

# जिन वल्लभ सूरि कृतं द्वितीयं छघु अजितशान्ति स्मरणम्

उल्लासि कम णक्खण णिग्गय पहा दंडच्छ लेणंगिणं, वंदारूण दिसंतइच्य पयडं णिच्चाण मग्गाविल । कुंदिंदुऽजल दंत कंति मिसओ णीहंत णाणं कुरुकेरे दोषि दुइज्ज सोलस जिणे थोसामि खेमंकरे ॥१॥ चरम जलहि णीरं जोम णिज्जंजलीहिं, खय समय समीरं जो जणिज्जा गईए। सयल णहयलं वा लंघए जो पएहिं, अजिअ महव संतिं सो

समत्थो थुणेऊ ॥२॥ तहवि हु बहु माणुह्णास भत्तिन्मरेण, गुण कणमवि कित्तेहामि चिंतामणि व्य । अलमहव अचिंताणंत सामत्य ओसिं, फलि हइ लहु सन्वं वंछिअं णिन्छिअं मे ॥३॥ सयल जय हिआणं णाम मित्तेण जाणं, बिहडइ लहु दुडाणिह दोघह घट्टं। णिसर सुर किरीड्गिघह पायार-विंदे, सययमजिअ संती ते जिणंदे भिवंदे ॥॥ पसरइ वर कित्ती बहुए देहदित्ती, विलसइ भुवि मित्ती जायए सुप्पवित्ती । फुरइ परम तित्ती इोइ संसार छित्ती, जिण जुअ पय भत्ती हीय चिंतोरु सत्ती ॥५॥ लिलय पय पयारं भूरि दिव्वंग हारं, फुड गण रस भावोदार सिंगार सारं। अणि मिस रमणिज्जं दंसणच्छेय भीया, इव पुण मणिबंधा कास णट्टोबयारं ॥६॥ शुणह अजिअ संती ते कयासेस संती, कणय रथ पसंगा छज्जए जाणि मुत्ती। सरमस परिरंभा रंभि णिव्वाण लच्छी, घण थण घुसिणिक्कुप्पंक पिंगीकयव्य ॥७॥ वहु विह णय भंगं वत्यु णिच्चं अणिच्चं सदसदणभिल्पालप्पमेगं अणेगं । इय कुणय विरुद्धं सुप्पसिन्धं च जेसि, वयणमवयणिज्जं ते जिणे संभरामि ॥८॥ पसरइ तिय लोए ताव मोहंधयारं, भमइ जयमसण्णं ताव मिच्छत्त छण्णं । फुरइ फुड फलंताणंत णाणंसुपूरो, पयडमजिअ संतिज्झाण सूरो ण जाव ॥९॥ अरि करि हरि तिण्हुण्हं बु चोराहि वाहि, समर डमर मारी रुद खुदोवसग्गा । पलयमजिअ संती कित्तणे झत्ति जंती, णिविडतर तमोहा भक्खरालुंखि अव्य ॥१०॥ णिचिअ दुरिअ दारू दित्त झाणिग जाला परिगयमिव गोरं, चितिअं झाण रूवं। कणय णिहस रेहा कंति चोरं करिज्जा, चिर-थिर मिहलच्छि गाढ संथंमि अव्व ॥११॥ अडवि णिवडि-याणं पत्यियुत्तासिआणं, जलहि लहिर हीरंताण गुत्ति हियाणं। जलिअ जरुण जाला लिंगिआणं च झाणं जणयइ लहु संति संतिणाहाजिआणं ॥१२॥ हरि करि परिकिणां पक्क पाइक पुण्णं, सयल पुहवि रज्जं छिड्डअं आणसञ्जं। तणमिव पडिलग्गं जे जिणा मुत्ति मग्गं, चरण मणुपवण्णा हुंतु ते मे पसण्णा ॥१३॥ छण ससि वयणाहिं फुछ णित्तुप्पलाहिं, थण भर णिमरीहिं मुद्दि गिज्जोदरीहिं । लिख सुअलयाहिं पीण सोणित्यणीहिं,

सय सुर रमणीहिं वंदिआ जेसि पाया ॥१४॥ अरिसिकिडिम कुहगांठिकासाइ सार, खय जर वण लूआसास सोसोदराणि । णह मुह दसणि कुच्छि कण्णाइ रोगो, मह जिण जुअ पाया सुप्पसाया हरन्तु ॥१५॥ इअ गुरु दुह तासे पिक्खए चाउमासे, जिणवर दुग युत्तं वच्छरे वा पिवत्तं । पढ़ह सुणह सिज्झाएह झाएह चित्ते, कुणह मुणह विग्धं जेण घाएह सिग्धं ॥१६॥ इय विजयाजिअ सत्तु पुत्त ! सिरि अजिअ जिणेसर ! तह अइरा विस सेण तणय ! पंचम चक्कीसर ! तित्यंकर सोलसम ! संति ! जिणबळ्ळह संयुअ ! कुरु मंगल मवहरसु दुरिय मखिलंपि युणंतह ॥१७॥

# श्रीमानतुङ्गाचार्य कृतं णमिऊण नामकं तृतीयं स्मरणम्

णमिऊण पणय सुरगण, चूडामणि किरण रंजिअं सुणिणो । चलण जुअलं महाभय, पणासणं संथवं वुच्छं ॥१॥ सडिय कर चरण णह मुह णिबुड्ड णासा विवण्णलावण्णा । कुह महा रोगाणल, फुलिंग णिइड्ड सव्वंगा ॥२॥ ते तुह चलणा राहण, सिललंजिल सेअ वुड्डिय च्छाया। वण दव दड्डा गिरि पाय यव्व पत्ता पुणोलचिंछ ॥३॥ दुव्वाय खुभिय जलणिहि, उब्भड कल्लोल भीसणारावे । संभंत भय विसंदुल, णिज्जामय मुक्कवावारे ॥४॥ अविद्लिय जाणवत्ता, खणेण पावंति इच्छिअं कूळं। पास जिण चलणजुअलं, णिञ्चं चिअ जे णमंति णरा ॥५॥ खर पवणु दुय वणदव, जालाविल मिलिय सयल दुम गहणे। डज्झंत मुद्दमिय बहु, भीसण ख मीसणिम्म वणे ॥६॥ जग गुरुणो कम जुअलं, णिव्वविय सयल तिहुअणा-मोअं। जे संभरंति मणुआ, ण कुणइ जलणो भयं तेसि ॥७॥ बिलसंत भोग भीसण, फुरिआरण णयण तरल जीहालं। उग्गमुअंगं णव जलय, सन्छहं भीसणायारं ॥८॥ मण्णंति कीडसरिसं, दुर परिन्छूढ़ विसम विस-वेगा । तुह णामक्खर फुड सिन्द, मंत गुरुआ णरा लोए ॥९॥ अडवीसु भिछ तक्कर, फुलिंद सदूल सद भीमास्। भय विहुर वुण्ण कायर, उल्लूस्अ पहिअ सत्थासु ॥१०॥ अविलुत्त विहवसारा, तुह णाम । पणाम मत्त वावारा। ववगय विग्घा सिग्घं, पत्ता हिय इच्छियं ठाणं ॥११॥ पञ्जलि आणल

णयणं, दूर विआस्य मुहं महाकायं। णह कुलिस घाय विअलिअ, गइंद कुंमत्यं लामोअं ॥१२॥ पणय ससंमम पत्यिव, णह मणि माणिक्क पिटय पिट-मस्स । तुह वयण पहरणघरा, सिंहं कुद्धंपि ण गणंति ॥१३॥ सिसघवलदंत मुसलं, दीह करुद्धाल विट्ठ उच्छाहं। महु पिंग णयण जुअलं, ससलिल णव जलहरारावं ॥१४॥ भीमं महा गइंदं, अच्चासण्णंपि ते णिव गणंति। जे तुम्ह चलणजुअलं मुणिवइ! तुंगं समझीणा ॥१५॥ समरिम तिक्ख-खंगा, मिग्घाय पिव्ड उद्धुय कवंघे। कुंत विणिमिण्ण करि कलह, मुक्क सिक्कार पउरिम्म ॥१६॥ णिञ्जिय दप्पुद्धरिठ, णिरंद णिवहा महा जसं घवलं। पावंति पाव पसमिण! पास जिण! तुह प्यमावेण ॥१७॥ रोग जल जलण विसहर, चोरारि मइंद गय रण भयाइं। पास जिणणाम संकिचणेण, पसमंति सव्वाइं॥१८॥ एवं महाभयहरं, पास जिणिदस्स संयव-मुआरं। भविय जणाणंद्यरं, कल्लाण परंपर णिहाणं ॥१९॥ राय मय जक्ख रक्खस, कुमुमिण दुस्सउण रिक्ख पीडामु। संज्ञामु दोमु पंथे, उवसग्गे तह य रयणीमु॥२०॥ जो पढ़इ जो अ णिसुणइ, ताणं कइणो य माण-तुंगस्स। पासो पावं पसमेठ, सयल मुवणिच्यअ चल्लणो॥२१॥

# श्री जिनदत्त स्रिकृतं तंजयउ चतुर्थं स्मरणम्

तं जयउ जए तित्यं, जिमत्य तित्यहिवेण वीरेण । सम्मं पवित्तयं भव्व, सत्त संताण सुह जणयं ॥१॥ णासिय सयछ किलेसा, णिहय कुलेसा पसत्य सुह लेसा । सिरि वद्धमाण तित्यरस, मंगलं दिंतु ते अरिहा ॥२॥ णिइड्ड कम्म बीआ, बीआ परमेहिणो गुण सिमदा । सिद्धा तिजय पिसदा, हणंतु दुत्थाणि तित्यरस ॥३॥ आयारमायरंता, पंच पयारं सया पयासंता । आयिरआ तह तित्यं, णिहय कुतित्यं पयासंतु ॥४॥ सम्म सुअ वायगा वायगाय, सिअवाय वायगा वाए। पवयण पदणीय कए, वण्णंतु सव्वरस संघरस ॥५॥ णिव्वाण साहणुङ्जय, साहूणं जिणय सव्य साह्ङ्जा । तित्थप्पमावगा ते, हवंतु परमेहिणो जहणो ॥६॥ जेणाणुगयं णाणं, णिव्वाण फलं च चरण-मित्र हवई । तित्थस्स दंसणं तं, मंगुलमवणेउ सिद्धियरं ॥७॥ णिच्छम्मो मित्र हवई । तित्थस्स दंसणं तं, मंगुलमवणेउ सिद्धियरं ॥७॥ णिच्छम्मो

सुअधम्मो, समग्ग भव्वंगि वग्ग कय सम्मो । गुणसुडिअस्स संघस्स, मंगलं सम्ममिह दिसं ।।८।। रम्मो चरित्तधम्मो, संपाविअ भव्व सत्त सिव सम्मो। णिसेस किलेसहरो, हवउ सया सयल संघस्स ॥९॥ गुण गण गुरुणो गुरुणो, सिव सुह मइणो कुणंतु तित्थस्स । सिरि वद्धमाण पहु पय,डिअस्स कुसलं समग्गस्स ॥१०॥ जिय पडिवक्खा जक्खा, गोमुह मायंग गयमुह पमुक्ला। सिरि बंभ संति सहिआ, कय णय रक्ला सिवं दिंतु ॥११॥ अंबा पडिहय डिंबा, सिद्धा सिद्धाइआ पवयणस्स । चक्केसरि वइरुट्टा, संति सुरा दिसउ सु<del>व</del>खाणि ॥१२॥ सोलस विज्ञा देवीउ, दिंतु संघरस मंगलं विउलं । अच्छुत्ता सहिआओ, विस्सुअ सुयदेवयाइ समं ॥१३॥ जिणसासण कय रक्खा, जक्खा चडवीस सासण सुरावि । सुहभावा संतावं, तित्यसा सया पणासंतु ॥१४॥ जिण पवयणिम्म णिरया, विरया कुपहाउ सव्वहा सन्त्रे । वेआवच्चकरावि अ, तित्थरस हवंतु संतिकरा ॥१५॥ जिण समय सिद्ध सुमग्ग, वहिय भव्वाण जणिय साहज्जो । गीयरई गीअजसो सपरिवारो सुहं दिसउ ॥१६॥ गिहि गुत्त खित्त जल थल, वण पव्ययवासी देव देवीउ । जिण सासणिहआणं, दुहाणि सन्वाणि णिहणंतु ॥१७॥ दस दिसिपाला सक्खित्तपालया, णवग्गहा स णक्खत्ता। जोइणि राहु ग्गह, काल पास कुलिअन्द पहरेहिं ॥१८॥ सहकाल कंटएहिं, सिव्विडि वन्छेहिं कालवेलाहिं । सन्वे सन्वत्थ सुहं, दिसंतु सन्वस्स संघस्स ॥१९॥ भवणवई वाणमंतर, जोइस वेमा णिआ य जे देवा । धरणिंद सक सहिआ, दलंतु दुरियाइं तित्यस्स ॥२०॥ चक्कं जस्स जलंतं, गच्छइ पुरओ पणा सिय तमोहं । तंतित्यस्स भगवओ, णमो णमो वद्यमाणस्स ॥२१॥ सो जयउ जिणो वीरो, जस्सञ्ज वि सासणं जए जयइ। सिद्धि पह सासणं, कुपह णासणं सन्व मय महणं ॥२२॥ सिरि उसभसेण पमुहा, ह्य भय णिवहा दिसंतु तित्थस्स । सन्व जिणाणं गणहा,रिणोऽणहं वंछियं सन्वं ॥२३॥ सिरि वद्माण तित्था, हिवेण तित्थं समप्पियं जरस । सम्मं सुहम्म सामी, दिसड सुहं सयल संघरस ॥२४॥ पयईए भिदया जे, भदाणि दिसंतु सयल संघरस ।

THE REPORT OF A SECTION OF THE SECTI

इयर सुरा वि हु सम्मं, जिणगणहर कहिय कारिस्स ॥२५॥ इय जो पढ़ड़ तिसंज्झं, दुरसज्झं तस्स णत्यि किंपिजए। जिणदत्ता णाय द्विओ, सुणिहि अहो सुही होई ॥२६॥

# श्री जिनदत्त सूरि कृतं गुरु पारतन्त्र्य नामकं पंचमं स्मरणम्

मय रहियं गुण गण रयण, सायरं सायरं पणमिऊणं । सुगुरु जण पारतंतं, उवहिच्व थुणामि तं चेव ॥१॥ णिम्म हिय मोह जोहा, णिहय विगेहा पण्ड संदेहा। पणयंगि वग्ग दाविअ, सुह संदोहा सगुण गेहा ॥२॥ पत्त सुजइत्त सोहा, समत्त परितत्थ जिणय संखोहा। पिडभग्ग मोह जोहा. दंसिय सुमहत्य सत्योहा ॥३॥ परिहरिअ सत्त वाहा, हय दुह दाहा सिवंब तरु साहा । संपाविअ सुह छाहा, खीरोदहिणुच्च अग्गाहा ॥१॥ सुगुण जण जणिय पुरजा, सञ्जो णिखा गहिय पवन्जा । सिव सुह साहण सज्जा, भव गिरि गुरु चूरणे वञ्जा ॥५॥ अञ्ज सुहम्म प्पमुहा, गुण गण णिवहा सुंरिंद विहिअ महा । ताण तिसंझं णामं, णामं ण पणासइ जियाणं ॥६॥ पडिवज्जिअ जिणदेवो, देवायरिओ दुरंत भवहारी । सिरिणेमि चंद सूरी, उज्जोअण सूरिणो सुगुर ॥७॥ सिरि बद्धमाण सूरी, पयडीकय सूरि मंत माहप्पो । पडिहय कसाय पसरो, सरय ससंकुव्व सुह जणओ ॥८॥ सुह सील चोर चप्परण, पचलो णिचलो जिण मयम्मि । जुगपवर सुद्ध सिद्धंत, जाणओ पणय सुगुणजणो ॥९॥ पुरस्रो दुछह अणहिल्लवाडए पयडं । मुक्कावि आरि ऊणं, सीहेणव दव्वलिंगि गया ॥१०॥ दसमच्छरेय णिसि विफ्फुरंत, सच्छंद सूरि मय तिमिरं। सूरेणव सूरिजिणे, सरेण हय महिय दोसेणं ॥११॥ सुकइत्त पत्त कित्ती, पयडिअ गुत्ती पसंत सुह मुत्ती । पह्य परबाइ दित्ती, जिणचंद जईसरो मंती ॥१२॥ पयडिअ णवंग सुत्तत्य, रयणकोसो पणासिअ पओसो। भव भीय भविअ जण मण, कय संतोषो विगय दोसो ॥१३॥ जुगपवरागम सार, प्यरूवणा करण बंधुरो धणिअं । सिरी अभयदेवसूरी, मुणि पवरो परम पसम धरो ॥१४॥

The interpretability of the telebrated of telebrated of the telebr सावय सत्तासो, हरिव्व सारंग भग्ग संदेहो । गय समय दृष्प दलणो, आसाइअ पवर कव्व रसो ॥१५॥ भीम भवंकाणणिम अ, दंसिअ गुरु वयण रयण संदोहो । णीसेस सत्त गुरुओ, सूरी जिणवछहो जयइ ॥१६॥ उवरिद्धिअ सचरणो, चउरण् ओगप्पहाण संचरणो । असम मयराय महणो, उड्ड मुहो सहइ जस्स करो ॥१७॥ दंसिअ णिम्मल णिचल, दंत गणो गणि अ सावउत्थमओ। गुरु गिरि गुरुओ, सरहुव्व सूरी जिणवह्नहो होत्या ॥१८॥ जुग पवरागम पीउस, पाण पीणिय मणा कया भव्वा । जेण जिणबह्धहेणं, गुरुणा तं सञ्बहा वंदे ॥१९॥ विष्फुरिय पवर पवयण, सिरोमणी वूढ़ दुव्बह खमोय । जो सेसाणं सेसुव्व, सहइं सत्ताण ताणकरो ॥२०॥ सचरिआण महीणं, सुगुरुणं पारतंतमुब्बहइ। जयइ जिणदत्त सूरी, सिरि णिल्ओ पणय मुणि तिल्ओ ॥२१॥

# श्री जिनदत्तसूरिकृतं सिग्घमवहरउ नामकं षष्ठं स्मरणम्

सिग्घमबहरउ विग्घं, जिण वीराणाणुगामि संघस्स । सिरि पास जिणो थंमण, पुरहिओ णिहिआणिहो ॥१॥ गोयम सुहम्म पसुहा, गणवङ्गो विहिअ भव्व सत्त सुहा । सिरि वद्धमाण जिण तित्थ, सुत्थयं ते कुणंतु सया ॥२॥ सकाइणो सुरा जे, जिण वेयावच कारिणो संति । अव हरिय विग्घ संघा, हवंतु ते संघ संतिकरा ॥३॥ सिरि थंभणयद्विय पास सामि, पय पउम पणय पाणीणं । णिद्दलिय दुरिय विंदो, घरणिदो हरउ दुरियाई ॥४॥ गोमुह पमुक्ख जक्खा, पडिहय पडिपक्ख पक्खलक्खा ते । कय सगुण संघरक्खा, हवंतु संपत्त सिव सुक्खा ॥५॥ अप्पडिचका पमुहा, जिण सासण देवया य जण पणया । सिन्दाइया समेया, हवंतु संघस्स विग्घहरा ॥६॥ सक्का-एसा सच्चउर, पुरद्विओ वद्धमाण जिणभत्तो । सिरि बंम संति जक्खो, रक्खउ संघं पयत्तेण ॥७॥ खित्त गिह गुत्त संताण, देस देवाहिदेवया ताओ । णिव्बुइ पुर पहिआणं, भव्याण कुणंतु सुक्खाणि ॥८॥ चक्केसरि चक्कघरा विहिपह रिउ च्छिण्ण कंघरा घणियं। सिव सरण लग्ग संवस्स, सन्बहा हरउ विग्घाणि ॥९॥ तित्थवइ वद्धमाणो, जिणेसरो संगओ सुसंघेण। जिणचंदो

भय देवो, रक्खउ जिणबद्धहो पहुमं ॥१०॥ सो जयउ वद्धमाणो, जिणेसरो दिणेसरोन्व हय तिमिरो । जिणचंदाऽभयदेवा, पहुणो जिणबद्धहा जे अ ॥११॥ गुरु जिणबद्धह पाए, अभयदेव पहुत्त दायगे वंदे । जिणचंद जिणेसर, बद्धमाण तित्थस्स बुड्डिकए ॥१२॥ जिणदत्ताणंसम्मं, मण्णंति कुणंति जे य कारिति । मणसावयसावउसा, जयंतु साहम्मिआ ते वि ॥१३॥ जिणदत्त-गुणे णाणाइणो, सया जे घरंति घारिति । दंसिअ सिअ वाय पए, णमामि साहम्मिआ ते वि ॥१४॥

## मद्रबाहु स्वामी विरचितं उवसग्गहर नामकं सप्तमं स्मरणम्

उवसग्गहरं पासं, पासं वंदामि कम्म घणमुक्कं। विसहर विस णिणासं, मंगल कल्लाण आवासं ॥१॥ विसहर फुलिंगमंतं, कंठे घारेइ जो सया मणुओ। तस्सग्गह रोग मारी, दुइ जरा जंति उवसामं ॥२॥ चिहउ दूरे मंतो, तुज्झ पणामोवि बहुफलो होइ। णर तिरिएसुवि जीवा, पावंति ण दुक्खदोगञ्चं ॥३॥ तुह सम्मते लद्धे, चितामणि कप्पपाय वन्महिए। पावंति अविग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ इस संयुओ महायस! भिक्तिमर णिव्मरेण हिस्रएण। ता देव दिज्ज बोहिं, भवे भवे पास जिणचंद ॥५॥

# तिजय पहुत्त स्तोत्र

तिजय पहुत्त पयासय, अहमहापाडिहेर जुत्ताणं । समय क्लित हियाणं, सरेमि चक्कं जिणिंदाणं ॥१॥ पणवीसा य असीआ, पणरस पण्णास जिणवर

वनगय कि कछुसाणं, वनगयणिद्धंत राग दोसाणं। वनगय पुणक्यवाणं, णमोत्यू देवाहि देवाणं॥ सन्त्रं पसमइपानं, पुण्णं वहूइ णमस माणस्स। संपुण्णचंद वयणस्सिकत्तणं अजिय-संतिस्स॥

वनसमातिकमठा, सुरिम्म भाणाव जोण संचिलको। सुरणर किण्णर जुनहि, सथुको जयव पास जिणो।। ६ अस्समज्मत्यारे, अहारस अक्खरेहिं कोमंतो। जो जाणइ सो मायह, परम पयत्यं फुडं पासं। पासह समरण जो कुणइ संतुह्वे हिययेण। अहूत्तर सथवाहि भयणासह तस्स दूरेण।।

क्यर की दो गाथायें अजित शान्ति स्मरण में और नीचे की तीन गाथायें णिमडण स्मरण में। ये गाथायें कहएक पुस्तकों में पायी जाती है पाठकों के विचारार्थ यहा दे दी गयी है। LANDER CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR INCOMES IN

समूहो। णासेउ सयङ्कुरिअं, भविआणं भत्ति जुत्ताणं ॥२॥ वीसा पणयाला विय, तीसा पणहत्तरी जिणवरिंदा। गह भूअ रक्ख साइणि, घोरुवसग्गं पणासंत ॥३॥ सत्तरि पणतीसावि य, सडी पंचेव जिणगणो एसो । वाहिजलजलण-हरिकरि, चौरारिमहाभयं हरउ ॥४॥ पणपण्णा य दसेव य, पण्णिह तह य चेव चालीसा । रक्लंतु मे सरीरं, देवासुर पणिमआ सिद्धा ॥५॥ ॐ हरहुं हः सरसुं सः हरहुं हः तह य चेव सरसुं सः । आलिहिय णाम गब्मं, चक्कं किर सव्वओ भद्दं ॥६॥ ॐ रोहिणि पण्णत्ती, वज्जसिंखला तह य वज्ज अंकु-सिया । चक्केसरि णरद्त्ता, काली महाकालि तह गोरी ॥७॥ गंधारी महज्जाला, माणवि वइरुट्ट तह य अच्छुत्ता । माणिस महामाणिसआ, विज्ञा देवीओ रक्खंतु ॥८॥ पंचदसकम्मभूमीसु, उप्पण्णं सत्तरी\* जिणाण सयं । विविहरयणाइवण्णो, वसोहिअं हरउ दुरिआइं ॥९॥ चउतीस अइसय-जुआ, अह महापाडि हेर कय सोहा । तित्थयरा गर्येमोहा, झाए अव्वापयत्तेणं ।।१०।। ॐ वरकणयसंखिवदुम, मरगयघणसिण्णहं विगयमोहं । सत्तरिसयं जिणाणं, सन्वामरपूइअं वंदे स्वाहा ॥११॥ ॐ भवणवइ वाणवंतर, जोइस-वासी विमाणवासी अ। जे केवि दुइ देवा, ते सब्वे उवसमंतु ममं स्वाहा ।।१२।। चंदणकप्रूरेणं, फलए लिहिउण खालिअं पीअं। एगंतराइगहभूअ साइणिभूअं पणासेई ॥१३॥ इअ सत्तरिसयं जंतं, सम्मं मंतं दुवारि पडिलिहिअं । दुरिआरि विजयवंतं, णिब्मंतं णिचमच्चेह ॥१४॥

# दोसावहार स्तोत्र

दोसावहारदक्खो, णाळीयायर विया सिगोपसरो । स्यणत्तयसाजणओ, पासजिणो जयउ जयचक्खू ॥१॥ कयकुवलय पिडबाहो, हरणं कियविग्गहो कलाणिलओ । विहियार विंद महणो, दियराओ जयउ पास जिणो ॥२॥

<sup>\*</sup> एक सौ सत्तर तीर्थंकरों का प्रमाण पांच महाविदेह में १६० विजय है उनमें एक एक इस तरह १६० पांच भरतमे और पांच ऐरवतक्षेत्र में इस तरह १७० तीर्थंकर एक समय में विचरण करते हैं। देवचन्द्रजी महाराज ने भी स्तोत्र पूजा में छिखा है। सुंदर सय इगसत्तरि तित्थंकर इक समय विहरंत।

कंतीइणिज्जिणंतो, सिंदुरं पुह्विणंदणो कूरो । जयजंतुअ मयवक्को, सुमंगलो जयउ पहुपासो ॥३॥ उप्पलदलणीलरुइ, हिर्रमंडल संयुओ इलाणंदो । रयणीयरदारओ मह, वूहोपसीइज्ज पासिजणो ॥४॥ णाहियवाय वियहो, णायत्योणायरायकयपूओ । सिरिपासणाहदेवो, देवाय रिओ सुहंदिसड ॥५॥ रायावट समुज्जलं, तणुप्पहा मंडलोमहाभूई । असुरेहिं णिमज्जंतो, पासिजणंदो कवीजयउ ॥६॥ तिमिरासि समारूढो, संतो दुक्लावहोज्यंमिथिरो । बहुल तमासिरसिसिरी, जयचक्खुसुओ जयउपासो ॥७॥ कवलीकयदोसायर, मायंडरहं अहो तणुविमुक्कं । लोआभरणीभूयं, पासिजणं सत्तमंसरह ॥८॥ दुरिआइं पासणाहो, सिहावमाली णहो भवणकेऊ । दूरतमरासीओ, सत्तम-ठाणिहओ हरउ ॥९॥ इय णवगह पुद्दग्वमं, जिणपहसूरीहिं गुंफिअं थवणं । तुह्रपास पढइ जोतं, असुहावि गहा णपीडंति ॥१०॥

# वृद्ध णमोक्कार स्तोत्र

,这种人,是是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,我们就是一个,

किं कप्पत्तर रे अयाण, चिंतउ मणिमंतिर । किं चिंतामणि कामधेनु, आराहो बहुपरि ॥ चित्तावेली काज किसे, देसांतर लंघउ। रयणरासि कारण किसे, सायर उल्लंघउ ॥१॥ चवदे पूरब सार, युग लब्ड ए णवकार । सयल काज मिह्यल सरे, दुत्तर तरे संसार ॥ केविल मासिय रीत जिके, नवकार आराहे । भोगिव सुक्ख अणंत, अंत परम प्पय साहे ॥२॥ इण झाणे सुर ऋदि पुत्त, सुह विलसे बहु परि । इण झाणे सुरलोक इंद, पद पामे सुंदिरा। एह मंत्र सासतो जपे, अचिंत चिंतामणि एह। समरण पाप सवे टले, ऋदि सिद्धि णियगेह ॥३॥ णिय सिर ऊपर झाण, मज्झ चिंतवे कमल नर । कंचणमय अठदल सिहत, तिहां मांहे कनकवर ॥ तिहां बैठा अरिहंत देव, पउमासण फिटकमणि । सेय वत्य पहरेवि पढम पय चिंते णियमणि ॥३॥ णिव्वारय चउ गइ गमण, पामिय सासय सुक्ख। अरिहंत झाणे तुम लहो, जिम अजरामर मुक्ख। पनर भेय तिहां सिद्ध बीय पद जे आराहे । राते विद्रुमतणे वणणिय सोहग साहे ॥५॥ राती धोवत पहर जपें, सिद्धिं पुन्ते दिसि । सयल लोय तिह नर ही होइ ततिबण

the kinetic than the contraction of the contraction

सेंवसि ॥ मूलमंत्र वसीकरण, अवर सहू जगघंघ । मणमूली ओषध करे मुद्धिहीण जाचंघ ॥६॥ दक्षिण दिसि पंखड़ी जपे नमो आयरिआणं। सोवणवण्हं सीस सहित उवए सहिणाणं ॥ ऋद सिद्ध कारणे लाम, जपर जे ध्यावे । पहरे पीलावत्य तेह, मण वंछिय पावे ॥७॥ इण झाणे णवणिधि हुवे, ए रोग कदे णिव होय । गय रह हय वर पालखी, चामर छत्त सिर जोय ॥ णीलवण्ण उवझाय, सीस पाढंता पिन्छम । आराहिज्जे अंग पुळ धारंत मणोरम ॥८॥ पिन्छम दिस पंखडीय कमल ऊपर सुहझाण। जोवौ परमाणंद तासु गय देवविमाण ॥ गुरु लघू जे रक्खे विदुर, तिहां नर बहु फल होइ। मन सूघे विण जे जपे, तिहां फल सिन्द ण जोइ॥९॥ सव्व साधु उत्तर विभाग सामला बइठा । जिण धर्म लोय पयासयंत चारित्र गुण जिहा ॥ मण वयण काएहिं जपे जे एके झाणे । पंचवण्ण तिहां णाण झाण गुण एह पमाणे ॥१०॥ अनंत चौवीसी जग हुए होसी अवर अणंत । आदि कोइ जाणी नहीं, इण णवकारह मंत ॥ एसो पंच णमुकारों, पद दिसिअ गणेहिं। सन्व पावप्पणासणो, पद जपणेरेहिं ॥११॥ वायव दिसि झाएह,मंगलाणं च सञ्बेसि । पढमं हवइ मंगलं ईसाण पएसि ॥ चिहुं दिसि चिहुं विदिसे मिलिय, अठ दल कमल ठवेइ। जो गुरु लघु जाणी जपे, सो घण पाव खवेइ ॥१२॥ इण प्रभाव घरणिंद हुओ, पायालह सामी । समली कुमर उपण्ण भिल्ल, सुर लोयह गामी ॥ संबल कंबल वे बलद पहुता देवा कप्पे। सूली दीघो चोर देव थयो णवकारहि जप्पे ॥१३॥ शिवकुमार मण वंछिय करे, जोगी लियो मसाण । सोणापुरसो सीघलो, इण णवकार पमाण ॥ छींके बैठो चोर एक आकासेगामी । अहि फिट्टि हुइ फूल माल णवकारह णामी ॥१४॥ वाछरुआ चारंत बाल, जल नदी प्रवाहे । बीध्यों कंटहि उयर मंत्र, जिपयो मनमांहे ॥ चिंत्या काज सबे सरे, ईरत परत विमास । पालित सूरितणी परे, विद्या सिन्द आकास ॥१५॥ चोर घाड संकट टले, राजा विस होवे। तित्थंकर सो होइ,लाख गुण विधिसूं जोवे॥ साइण डाइण भूत प्रेत, वेताल न पोहवे । आधि व्याधि प्रहतणी पीडते, किमहि न होवे ॥१६॥ कुड जलोदर

रोग सवे नासे एणही मंत । मयणासुंदरितणी परे, णव पय झाण करंत ॥ एक जीह इण मंत्रतणा, गुण किता बखाणूं । णाणहीण छउमत्य एह, गुण पार न जाणूं ॥१७॥ जिम सत्तुंजय तित्थराय, महिमा उद्वंतो । सयल मंत्र घुरि एह मंत्र, राजा जयवंतो ॥ तित्यंकर गणहर पणिय, चवदह पूरव सार । इण गुण अंतन को कहे, गुण गिरुवो णमोक्कार ॥१८॥ अडसंपय नव पय सहित, इगसठ लहु अक्खर । गुरु अक्खर सत्तेव, इह जाणो परमक्खर ॥ गुरु जिण बछह सूरि भणे, सिव सुक्खह कारण । णरय तिरय गय रोग सोग, वहु दुक्ख णिवारण ॥१९॥ जल यल महियल वणगहण, समरण हुवे इक चित्त । पंच परमेष्ठि मंत्रह तणी, सेवा दीजो नित्त ॥२०॥

### श्री भक्तामर स्तोत्र

भक्तामर प्रणत मीलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् । सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॥१॥ यः संस्तुतः सकलवाङ्गमय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोक नाथै: । स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्त हरै रुदारै:, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥ २ युग्मम् ॥ शुद्ध्या विनाऽपि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोऽहम् । बालं विहाय जल संस्थितमिन्दु बिम्ब, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् ॥३॥ वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशाङ्क कान्तान्, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या । कल्पान्त काल पवनोद्धत नक चकं, को वा तरीतु मलमम्बु निधि भुजाभ्याम् ॥४॥ सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः । प्रीत्याऽऽत्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रं, नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम् ॥५॥ अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास घाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलन्माम् । यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति, तचारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः ॥६॥ त्वत् संस्तवेन भव सन्तिति सन्निबद्धं, पापं क्षणात क्षयमुपैति शरीर भाजाम् । आक्रान्त छोक मिल नील मशेषमाशु, सूर्यों शु मिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥७॥ तव संस्तवनं मयेद, मारम्यते तनुधियाऽपि तव प्रमावात् ।

चेतो हरिष्यति सतां निलनी दलेषु, मुक्ताफल चुतिमुपैति नन्द बिन्दुः॥८॥ आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्त दोषं, त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति । दुरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जि॥९॥ नात्यद्भुतं भुवन भूषण ! भूतनाथ ! भूतैर्गुणैभूवि भवन्तमिष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति ॥१०॥ दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः । पीत्वा पयः शशि कर द्युति दुग्धसिन्धोः, क्षारं जलं जलिधेरिशतं क इच्छेत ॥११॥ यैः शान्तराग रुचिभिः परमाण्भिरतं, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत । तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं न हि रूप मस्ति ॥१२॥ वक्त्रं क ते सुर नरोरग नेत्र हारि, निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् । बिम्बं कलङ्क मलिनं क निशाकरस्य, यद् वासरे भवति पाण्डुपलाश कल्पम् ॥१३॥ सम्पूर्ण मंडल शशाङ्क कलाकलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति । ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकं, कस्तान्निवारयति सञ्चरती यथेष्टम् ॥१४॥ चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि, नींतं मनागपि मनो न विकार मार्गम्। कल्पान्त काल मरुता चलिता चलेन, किं मन्दराद्रि शिखरं चलितं कदाचित ॥१५॥ निर्धुमवर्ति रपवर्जित तैलपूरः, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोषि । गस्यो न जातु मस्तां चलिता चलानां, दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः॥१६॥ नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः, स्पष्टी करोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्मोघरोद्दर निरुद्ध महाप्रवाहः, सूर्योऽतिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र लोके ॥१७॥ नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं, गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानम्। विभाजते तव मुखान्जमनस्प कान्ति, विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्क बिम्बम्॥१८॥ किं शर्वरीषु शशिनाऽह्नि विवस्वता वा, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्मुनाय। निष्पन्न शालि वन शालिनि जीव लोके, कार्य कियज्जलघरैर्जल भार नम्रै: ॥१९॥ ज्ञानं यथा त्विय विभाति कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । तेज स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं, नैवं तु काच शकले

किरणाकुलेऽपि ॥२०॥ मन्ये वरं हरि हरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृद्यं त्विय तोषमेति । किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ॥२१॥ स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वा दिशो दधित भानि सहस्र रिहम, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम् ॥२२॥ त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्य वर्णममलं तमसः परस्तात् । त्वामेव सम्यगुपलम्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥२३॥ त्वामव्ययं विभुमचिन्त्य-मसङ्खमाद्यं, ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्ग केतुम् । योगीश्वरं विदितयोगमनेक-मेकं, ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥ बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित युद्धि वोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धाताऽसि धीर शिवमार्ग विधेविधानात्, व्यक्तं त्वमेव मगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥ तुभ्यं नमस्त्रिभुवनात्तिहराय नाथ ! तुभ्यं नमः क्षितितला मल भूषणाय । तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन ! भवोद्धि शोषणाय ॥२६॥ को विरमयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै, स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश ! दोपें रुपात्त वियुधाश्रय जात गर्वैः, खप्नान्तरेऽपि न कदाचिद पीक्षितोऽसि ॥२७॥ उच्चेर शोक तरु संश्रितमुन्मयूख, माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् । स्पप्टोल्लसिकरणमस्त तमो वितानं, बिम्बं रवेरिव पयो-धर पार्च वर्त्ति ॥२८॥ सिंहासने मणि मयूल शिला विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् । विम्बं वियद्विलसदंशु लता वितानं, तुङ्गो दयाद्रि शिरसीव सहस्ररभेः ॥२९॥ कुन्दावदात चलचामर चारु शोमं, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कान्तम् । उद्यच्छशाङ्क शुचि निर्झर वारिघार, मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्त काम्मम् ॥३०॥ छत्र त्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त, मुच्चैः स्थितं स्थिगित भानु कर प्रतापम् । मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्धशोभं, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ॥३१॥ उन्निद्र हेम नव पङ्कज पुञ्ज-कान्ति, पर्युद्धसन्नख मयूख शिखामिरामा । पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३२॥ इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र ! धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य । याद्दक् प्रभा

,我们是我们的人,我们也是是一个人,我们是我们的,我们是我们的,我们是我们的,我们的,我们的,我们也是我们的,我们的,我们的,我们也是我们的,我们的一个人的,我们

प्रहतान्धकारा, तादक् कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोऽपि ॥३३॥ श्च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमद् भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम्। ऐरावताभिममुद्धतमापतन्तं, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदा श्रितानाम् ॥३॥। भिन्नेभ कुम्भ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिमागः। बद्धक्रमः क्रम गतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामित क्रम युगाचल संश्रितं ते ॥३५॥ कल्पान्त काल पवनोन्दत विद्व कल्पं, दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्सु-लिङ्गम् । विश्वं जिघत्युमिव सम्मुखमापतन्तं, त्वन्नाम कीर्त्तन जलं शमयस शेषम् ॥३६॥ रक्तेक्षणं समद कोकिल कण्ठ नीलं, कोघोन्दतं फणिनमुत्फण मापतन्तम् । आकामति कम युगेन निरस्त शङ्क, स्वन्नाम नाग दमनी हृदि यस्य पुंसः ॥३७॥ वल्गत्तुरङ्ग गज गर्जित भीम नाद, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् । उद्यदिवाकर मयुख शिखा पविद्धं त्वत्कीर्तनात् तम इवाशुमिदामुपैति ॥३८॥ कुन्ताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुरयोध भीमे । युद्धे जयं विजित दुर्ज्य जेय पक्षा, रत्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते ॥३९॥ अम्मोनिघौ क्षुमितमीषण नक चक्र, पाठीन पीठ भयदोल्वण वाडवामौ । रङ्गत्तरङ्ग शिखर स्थित यान पात्रा, स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥४०॥ उद्भृत भीषण जलोदर भार मुमाः, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः। त्वत्पादपङ्कज रजोऽमृत दिग्ध देहा, मत्त्वी भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः ॥४१॥ आपाद कण्ठमुरु श्रृङ्खल वेष्टिताङ्गा, गाढं बृहन्निगड कोटि निघृष्ट जङ्घाः। त्वन्नाममन्त्र मनिशं मनुजाः स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगत बन्धभया भवन्ति ॥४२॥ मत्त द्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि, संग्राम वारिधि महोदर बन्धनोत्थम् । तस्याशु नारामुपयाति भयं भियेव, यस्तावकं स्तवमिमं मितमानधीते ॥४३॥ स्तोत्र स्त्रजं तब जिनेन्द्र ! गुणैनिबद्धां, भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम् । धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं, तं मान तुङ्गमत्रशा समुपैति लक्ष्मीः ॥१४॥

नोट—भक्तामर स्तोत्र की उत्पत्ति—उङ्जियनी नगरी में भोज नाम के राजा राज्य करते थे। उनको सभा में मयूर तथा बाण नामके दो विद्वान् पंडित थे उनमें से मयूर ने सूर्यदेव को प्रसन्न करके स्वकुष्ट रोग को मिटाया, तथा बाण ने चंडी देवी को प्रसन्न करके

## श्री कल्याण मन्दिर स्तोत्र

कल्याणमन्दिर मुदारमवद्यमेदि, भीताभय प्रदमनिन्दित मङ्घिपद्मम्। संसार सागर निमञ्जदशेष जन्तु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥१॥ यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमास्बुराशेः, स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर्न वि भुविधातुम् । तीर्थेश्वरस्य कमठ समय धूमकेतो, स्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२युग्मम्॥ सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं खरूप, मरमादृशाः कथमधीश ! मवन्त्यधीशाः । धृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्येद वा दिवाऽन्धो, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्म रक्मे ॥३॥ मोहक्षयादनुभवन्नपि नाय ! मत्यों, नूनं गुणान् गणियतुं न तव क्षमेत । कल्पान्त वान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मा, न्मीयेत केन जलघेर्नेनु रत्नराशिः ॥४॥ अम्युचतोऽस्मि तव नाथ ! जडाशयोऽपि, कर्तुं स्तवं लसद सङ्ख्य गुणाकरस्य । वालोऽपि किं न निज बाहु युगं वितत्य, विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाऽम्बुराशेः ॥५॥ ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः । जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं, जलपन्ति वा निज गिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥६॥ आस्तामचिन्स महिमा जिन ! संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । तीव्रातपोपहत पान्थ जनान्निदाघे, प्रीणातिपद्म सरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥७॥ हद्वर्तिनि त्वयि विभा ! शिथिली भवन्ति, जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्म बन्धाः । सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मन्यागते वन शिखण्डिनि चन्दनस्य॥८॥ मुच्यन्त

于大学的一个主义的,他们也是一个人的人的人,他们也是是一个人的,他们也是这个人的,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们也是一个一个,他们的

अपने कटे हुए हाथों को जुड़वाया। ये देखकर राजा ने आश्चर्यान्वित होकर वैदिक धर्म की प्रशंसा करने छगे। मन्नी ने श्री मानतुंगाचार्य को मिछने की प्रार्थना की। प्रार्थना स्वीकार करके राजा ने आचार्य को बुछा कर अपना मन्तव्य प्रगट किया। राजा का मन्तव्य सुन के आचार्य महाराज ने धर्यपूर्वक उत्तर दिया कि "हमारा प्रत्येक कार्य आत्म-धर्म के छिये हैं, चमत्कार के छिये नहीं।" ये सुनकर राजा ने क्रोधावेश में आचार्य को गले से पैर तक ४८ सांकरों से जकड़ कर अधेरी क्रोठरी में चन्द कर दिया।

कोठरी के अन्दर बैठे हुए आचार्य महाराज ने "भक्तामर स्तोत्र" रूप भगवान् ऋषभदेन की स्तुति की रचना की और चक्रेश्वरी देवी ने स्वयं प्रगट होकर बंधन तोड़ दिये।

इस स्तोत्र की ४ गाथायें भण्डार कर दी गई है। जो कि उपलब्ध नहीं होतीं और जो उपलब्ध होती है वे नूतन है।

एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र ! रौद्रै रुपद्रव शतैस्त्विय वीक्षितेऽपि । गोस्वामिनि स्फूरित तेजसि दृष्ट मात्रे, चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः ॥९॥ त्वं तारको जिन ! कथं भविनां त एव, त्वामुद्रहन्ति हृद्येन यदु-त्तरन्तः । यद्वा दृतिस्तरित यञ्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलाऽनु-भावः ॥१०॥ यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावाः, सोऽपि त्वया रति पतिः क्षपितः क्षणेन । विध्यापिता हुतभुजः पयसाऽथ येन, पीतं न किं तदपि दुर्धर वाडवेन ॥११॥ स्वामिन्ननल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना, स्त्वां जन्तवः कथमहो हृद्ये द्वानाः। जन्मोद्धं लघु तरन्त्यति लाघवेन, चिन्लो न हन्त महतां यदि वा प्रमावः ॥१२॥ क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वत कथं किल कर्म चौराः । प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नील द्रुमाणि विपिनानि न कि हिमानी ? ॥१३॥ त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे । पूतस्य निर्मल रुचेर्यदि वा किमन्य, दक्षस्य संभवि पदं ननु कर्णिकायाः ॥१४॥ ध्याना-जिजनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति । तीवा-नलादुपल भावमपास्य लोके, चामीकरत्व मचिरादिव घातु भेदाः ॥१५॥ अन्तः सदैव जिन ! यस्य विभाव्यसे त्वं, भव्यैः कथं तद्पि नाशयसे शरीरम्। एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्त्तिनो हि, यद् विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥१६॥ आत्मा मनीषिभिरयं त्वद भेदबुद्ध्या, ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रमावः। पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं, किं नाम नो विष विकार मपाकरोति ॥१७॥ त्वामेव वीत तमसं पर वादिनोऽपि, नूनं विभो हरिहरादि घिया प्रपन्नाः । किं काचकामिलिभिरीश सितोऽपि शङ्को, नो गृह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण ॥१८॥ धर्मोपदेश समये सविधानुभावा, दास्तां जना भवति ते तरुरप्यशोकः । अभ्युद्गते दिनपतौ स महीरुहोऽपि, किं वा विबोध-मुपयाति न जीवछोकः ॥१९॥ चित्रं विमो कथमवाङ्मुख वृन्तमेव, विष्वक् पतत्य विरला सुर पुष्प बृष्टिः। त्वद्रोचरे सुमनसां यदिवा मुनीश, गच्छन्ति नूनमघ एव हि बन्धनानि ॥२०॥ स्थानेगमीर हृद्योद्धि

संभवायाः, पीयूपतां तव गिरः समुदीरयन्ति । पीत्वा यतः परम सम्मद सङ्गभाजां, भन्या वजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् ॥२१॥ स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तां, मन्ये वदन्ति शुचयः सुर चामरीघाः । येऽस्मैः नर्ति विद्धते मुनि पुड़वाय ते नून मूर्ध्व गतयः खलु शुद्ध भावाः ॥२२॥ स्थामं गभीर हेम रत्न, सिंहासनस्थमिह मव्य शिखण्डिनस्त्वाम्। आलोकयन्ति रमसेन नदन्तमुच्चै, श्रामीकराद्रि शिरसीव नवाम्बुवाहम् ॥२३॥ उद्गच्छता तव शितिद्युति मंडलेन, लुप्तच्छदच्छिवरशोक तरुर्वभूव। सान्निध्यताऽपि यदि वा तब वीतराग, नीरागतां ब्रजति को न सचेतनोऽपि ॥२४॥ भो भोः प्रमाद मवधूय भजध्वमेन, मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्थवाहम् । एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय, मन्ये नदन्निमनभः सुर दुन्दुभिस्ते ॥२५॥ उद्योपितेषु भवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः । मुक्ता कलाप कलितोच्छ्वसितातपत्र, व्याजात्त्रिधा धृत तनुर्भूवमम्युपेतः ॥२६॥ स्वेन प्रपूरित जगत् त्रय पिण्डितेन, कान्ति प्रताप यशसामिव सञ्चयेन । माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन. साल त्रयेण दिव्यस्रजो जिन नमन्त्रिदशाधिपाना, भगवन्नभितो विभासि ॥२७॥ मुत्रुज्य रत रचितानिप मौलि वन्धान् । पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र, त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव ॥२८॥ त्वं नाय जन्म जलघेर्वि-पराङ्मुखोऽपि, यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान् । युक्तं हि पार्थिव निपस्य सतस्तवैव, चित्रं विमो यदसि कर्म विपाक शून्यः ॥२९॥ विक्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं, किं वाऽक्षर प्रकृतिरप्य लिपिस्त्वमीश । अज्ञान वत्यपि सदैव कथिबदेव, ज्ञानं त्विय रफुरति विश्व विकाश हेतुः ॥३०॥ प्राग्भार सम्भृत नभांसि रजांसि रोषा, दुत्थापितानि कमठेन सठेन यानि । छायाऽपि तैस्तव न नाथ हता हताशो, प्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥३१॥ यद्गरुर्जदुर्जित घनौघमद्भ्रमीमं, भ्रश्यचिडनमुसलमां-सलघोरधारम् । दैत्येन मुक्तमथ दुस्तर वारि दुघे, ते नैव तस्य जिन दुस्तरवारि कृत्यम् ॥३२॥ ध्वस्तोध्वंकेश विकृताकृति मर्त्यमुण्ड, प्रालम्ब-भृद्भयद्वक विनिर्यद्धिः। प्रेतव्रजः प्रति भवन्तमपीरितो यः, सोऽस्याभव-

त्प्रतिमवंभवदुःख हेतुः ॥३३॥ धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्य, माराधयन्ति विधिवद्विधुतान्य कृत्याः। भक्त्योद्धसत्पुलक पक्ष्मल देहदेशाः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाजः ॥३४॥ अस्मिन्नपारभव वारिनिधौ मुनीश, मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि । आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मन्त्रे, किं वा विपद्धिषधरी सविधं समेति ॥३५॥ जन्मान्तरेऽपि तव पाद युगं न देव, मन्ये मया महितमीहित दानदक्षम्। तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवानां, जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम् ॥३६॥ नूनं न मोह तिमिरावृत लोचनेन, पूर्व विमो!सकृद्पि प्रविलोकितोऽसि । मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः, प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते १ ॥३७॥ आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि, नूनं न चेतिस मथा विघृतोऽसि भक्त्या । जातोऽस्मि तेन जनबान्धव ! दुःखपात्रं, यस्मात्क्रियाः प्रतिफल्लि न भावशून्याः ॥३८॥ त्वं नाथ ! दुःखिजनवत्सल हे शरण्य ! कारुण्यपुण्य-वसते विशानां वरेण्य । भक्त्या नते मिय महेश दयां विधाय, दुःखाङ्कुरोद्दलन तत्परतां विधेहि ॥३९॥ निःसङ्ख-चसार शरणं शरणं शरण्य मासाद्य सादित-रिपुप्रियतावदातम् । त्वत्पादपङ्कज मपि प्रणिधान वन्ध्यो, वध्योऽस्मि चेद भुवनपावन ! हा हतोऽस्मि ॥४०॥ देवेन्द्र वन्य विदिताखिल संसारतारक ! विमो ! भुवनाधिनाथ । त्रायस्व देव करुणाह्नद मां पुनीहि, सीदन्तमद्य भयद्व्यसनाम्बुराशेः ॥४१॥ यद्यस्ति नाथ भवदंघि सरोरुहाणां, भक्तेः फलं किमपि सन्तति सञ्चितायाः । तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य भूयाः,

नोट—इस स्तोत्र के रचयिता श्री सिद्धसेन दिवाकर उपनाम कुमुदचन्द्राचार्य थे। एकदा वृद्धवादीजी से, गोवालियों के सन्मुख शास्त्रार्थ में पराजित होने पर इन्होंने वृद्धवादीजी से दीक्षा ली। अपनी कवित्व शक्ति की योग्यता से ये उज्जयिनी के राजा विक्रमादिस के यहां राजगुरु पद से विभूषित किये गये।

राजा विक्रमादित्य को जैनधर्म मे प्रविष्ट कराने के छिए राजा के साथ मंदिर में जाकर 'कल्याणमंदिर स्तोत्र'' की ४८ गाथायें रचना करके शिविषिष्ट में से भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा प्रगट करी। इस महिमा को देखकर राजा पूर्णक्षेण जैनधर्म का अनुवायी हो गया।

इसकी ४ गाथायें भण्डार कर दी गयी हैं जोकि उपलब्ध नहीं होती और जो उपलब्ध होती हैं वे नूतन हैं।

स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥ इत्यं समाहितिघयो विधि विज्ञिनेन्द्र, सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागाः । त्वद् बिम्ब निर्मल मुखा-म्युज बद्धलक्षाः, ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः ॥४३॥ जननयन 'कुमुद चन्द्र'\* प्रभास्वराः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा । ते विगलितमल निचया, अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते ॥४४॥ युग्मम् ।

### जिनपञ्जर स्तोत्र

ॐ हीं श्रीं अहं अहंद्ग्यो नमो नमः । ॐ हीं श्रीं अहं सिद्धेन्यो नमो नमः ॥ ॐ हीं श्रीं अहँआचार्येभ्यो नमोनमः। ॐ हीं श्रीं अहँ उपाध्यायेभ्यो नमो नमः ॥ ॐ हीं श्रीं अईं श्री गौतम स्वामी प्रमुख सर्वसाधुम्यो नमो नमः ॥१॥ एष पञ्चनमस्कारः, सर्व पाप क्षयंकरः । मङ्गलाणां च सर्वेषां, प्रथमं भवति मङ्गलम् ॥२॥ ॐ हीं श्रीं जये विजये, अहे परमात्मने नमः। कमल प्रभ सूरीन्द्रो, भाषते जिनपञ्जरम् ॥३॥ एक भक्तोपवासेन, त्रिकालं यः पठेदिदम् । मनोऽभिल्लितं सर्वं, फलं स लभते ध्रुवम् ॥ ।।। भूशच्या ब्रह्मचर्य्येण, क्रोध लोभ विवर्जितः । देवताग्रे पवित्रात्मा, षण्मासैर्लभते फलम् ॥५॥ अर्हन्तं स्थापयेद् मूर्घि, सिन्दं चक्षुर्ललाटके । आचार्य श्रोतयो-र्मध्ये, उपाध्यायं तु घ्राणके ॥६॥ साधुवृन्दं मुखस्यात्रे, मनः शुद्धं विघाय च । सूर्य वन्द्र निरोघेन, सुधीः सर्वार्थ सिद्धये ॥७॥ दक्षिणे मदनद्वेषी, वाम पार्श्वें स्थितो जिनः । अङ्ग संघिषु सर्वज्ञः, परमेष्ठी शिवङ्करः ॥८॥ पूर्वाशां श्री जिनो रक्षे, दाग्नेयीं विजितेन्द्रियः। दक्षिणाशां परब्रह्म, नैऋर्तीं च त्रिकालवित् ॥९॥ पश्चिमाशां जगन्नाथो, वायवीं परमेश्वरः । उत्तरां तीर्थकृत सर्वामीशाने च निरक्षनः ॥१०॥ पातालं भगवानहैन्नाकाशं पुरु-षोत्तमः । रोहिणी प्रमुखा देव्यो, रक्षन्तु सकलं कुलम् ॥११॥ ऋषमो मस्तकं रक्षे, दिजतोऽपि विलोचने । संभवः कर्णयुगलं, नासिका चामि-नन्दनः ॥१२॥ ओष्टौ श्री सुमती रक्षेद्, दन्तान् पद्मप्रमो विभुः । जिह्ना

भक्तामर स्तोत्र के बनाने वाछे आचार्यों का विक्रमीय सम्वत् ६३१ के करीब है। \* कल्याणमन्दिर स्तोत्र के बनाने वाछे आचार्य का समय इतिहासकारों ने विक्रम सम्वत्

<sup>%</sup> कल्याणसन्दिर स्तित्र के बनान वाळ आचाय का समय शतहासकारा न विक्रम सर् १०० के करीब माना है।

सुपार्ख देवोऽयं तालु चन्द्र प्रमामिघः ॥१३॥ कंठं श्री सुविधि रक्षेद्, हृद्यं च श्री शीतलः । श्रेयांसो बाहु युगलं, वासुपूज्य कर द्वयम् ॥१४॥ अंगुली-विमलो रक्षेद्, अनन्तोऽसौ स्तनावपि। सुधर्मोऽप्युदरास्थीनि, श्री शांतिनीमि-मण्डलम् ॥१५॥ श्री कुन्थुर्गुह्मकं रक्षे, दरो रोम कटी तटम् । मिक्क रू पृष्ठ वंशं, जङ्घे च मुनि सुवतः॥१६॥ पादांगुलीर्नमी रक्षेत्, श्री नेमिश्वरण द्वयम् । श्री पार्श्वनाथ सर्वोङ्ग, वर्द्धमानश्चिदात्मकम् ॥१७॥ पृथ्वी जल तेजस्क, वाय्वाकाश मयं जगत्। रक्षेदशेष पापेभ्यो, बीतरागो निरक्षनः ॥१८॥ राजद्वारे इमशाने वा, संग्रामे शत्रु संकटे । व्याघ चौराम्नि सर्पादि, भूत प्रेत मयाश्रिते ॥१९॥ अकाल मरणे प्राप्ते, दारिद्र्यापत्समाश्रिते । अपुत्रत्वे महादोषे, मूर्खत्वे रोग पीडिते ॥२०॥ डाकिनी शाकिनी प्रस्ते, महाप्रह गणार्दिते । नद्यत्तारेऽध्व वैषम्ये, व्यसने चापदि स्मरेत ॥२१॥ प्रातरेव समुत्थाय, यः स्मरेजिनपंजरम् । तस्य किंचिद् भयं नास्ति, लभते सुख सम्पदम् ॥२२॥ जिनपञ्चरनामेदं, यः स्मरत्यनुवासरम् । कमल प्रम राजेन्द्र, श्रियं स लभते नरः ॥२३॥ प्रातः समुत्थाय पठेत् कृतज्ञो, यः स्तोत्र मेतिञ्जिनपञ्जराख्यम् । आसादयेच्छ्री कमल प्रभाख्यं, लक्ष्मी मनोवाञ्छित पूरणाय ॥२४॥ श्री रुद्रपञ्चीय वरेण्य गच्छे, देवप्रभाचार्य पदान्ज हंसः। वादीन्द्र चूड़ामणिरेष जैनो, जीयाद् गुरु श्री कमल प्रभाख्यः ॥२५॥

# श्री क्षमाकल्याणोपाध्याय विरचितं ऋषिमण्डलं स्तोत्रम्

आचन्ताक्षर संलक्ष्य, मक्षरं न्याप्य यत स्थितम्। अग्निज्वाला समं नादं, विन्दु रेखा समन्वितम् ॥१॥ अग्निज्वाला समाकान्तं, मनो मल विशोधकम्। देदीप्यमानं हृत्पद्मे, तत्पदं नौमि निर्मलम् ॥२॥ अर्हमिलक्षरं ब्रह्म, वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्ध चक्रस्य सद्बीजं, सर्वतः प्रणिद्धमहे ॥३॥ ॐ नमोऽर्हद्भ्य ईशेम्य, ॐ सिद्धेभ्यो नमो नमः। ॐ नमः सर्व स्र्रिभ्य, उपाध्यायेभ्य ॐ नमः ॥४॥ ॐ नमो सर्व साधुभ्य, ॐ ज्ञानेभ्यो नमो नमः। ॐ नमस्तत्त्वदृष्टिभ्य, श्चारित्रेभ्यस्तु ॐ नमः॥५॥ श्रेयसेऽस्तु श्चियेऽस्त्वेत, दर्ह-द्याद्यकं शुभम्। स्थानेष्वष्टसु विन्यस्तं, पृथम्बीजसमन्वितम् ॥६॥ आद्यं

पदं शिखां रक्षेत्, परं रक्षतु मस्तकम् । तृतीयं रक्षनेत्रे हे, तूर्यं रक्षेच नासिकाम् ॥७॥ पञ्चमं तु मुखं रक्षेत्, षष्ठं रक्षेतु घण्टिकाम् । नाम्यन्तं सप्तमं रक्षेद्, रक्षेत् पादान्तमप्टमम् ॥८॥ पूर्वं प्रणवतः सान्तः, सरेको द्व-चिषपञ्चषान् । सप्ताप्टदशसूर्योङ्कान्, श्रितो बिन्दु स्वरान् पृथक् ॥९॥ पूज्य नामाक्षरा द्यास्तु, पञ्चातो ज्ञानदर्शन । चारित्रेभ्यो नमो मध्ये, हीं सान्तसमलंकृतः ॥१०॥ ॐ हां, हीं, ह्रं, हं हें हैं हों हः, आसिआउसा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। जम्बूबृक्ष घरो द्वीपः, क्षारोद्धिसमावृतः॥ अर्हदाचप्टकैरप्ट,काष्टाधिष्टै रलंकुतः॥११॥ तन्मध्येसंगतो मेरुः, कूटलक्षेरलंकुतः। उच्चैरुच्चैस्तरस्तार, तारामण्डलमंडितः ॥१२॥ तस्योपरि सकारान्तं, बीज मध्यस्य सर्वगम् । नमामि बिम्ब माईत्यम् छछाटस्यं निरञ्जनम् ॥१३॥ अक्षयं निर्मलं शान्तं, बहुलं जाड्य तांज्झितम् । निरीहं निरहङ्कारं, सारं सारतरं घनम् ॥१४॥ अनुद्धतं शुभं रफीतं, सात्विकं राजसं मतम् । तामसं चिरसम्युद्धं, तेजसं शर्वरी समम् ॥१५॥ साकारं च निराकारं, सरसं विरसं परम्। परापरं परातीतं, परम्परपरापरम् ॥१६॥ एकवर्णं द्विवर्णं च, त्रिवर्णं तूर्यवर्णकम् । पञ्चवर्णं महावर्णं, सपरं च परापरं ॥१७॥ सकलं निष्कलं तुष्टं, निर्भृतं भ्रान्तिवर्जितम्। निरक्षनं निराकारं, निर्लेपं वीत संश्रयम् ॥१८॥ ईश्वरं ब्रह्म सम्बुद्धं, बुद्धं सिद्धं मतं गुरुम् । ज्योति रूपं महादेवं, लोकालोक प्रकाशकम् ॥१९॥ अर्हदाख्यस्तु वर्णान्तः, सरेफो बिन्दुमण्डितः । तूर्य स्वर समायुक्ता, बहुधा नाद मालितः ॥२०॥ अस्मिन् बीजे स्थिताः सर्वे. ऋषभाद्या जिनोत्तमाः । वणैं निजैनिजैर्युक्ता, ध्यातव्यास्तत्र संगताः ॥२१॥ नादश्चन्द्र समाकारां, विन्दुनींल समप्रभः । कलारुण समासान्तः, स्वर्णीमः सर्वतोमुखः ॥२२॥ शिरः संलीन ईकारो, विनीलो वर्णतः स्मृतः । वर्णानुसार संलीनं, तीर्थकृन्मण्डलंस्तुमः ॥२३॥ चन्द्रप्रभ पुष्पदन्तौ, नाद-रियति समाश्रिता । बिन्दुमध्यगता नेमि, सुव्रती जिनसत्तमी ॥२४॥ पद्म प्रभ वासुपूज्यो, कलापदमधिश्रिता । शिरसि स्थिति संलीनौ, जिनेश्वरी ॥२५॥ शेषास्तीर्थकृतः सर्वे, हरस्थाने नियोजिताः । मायाबीजा-क्षरं प्राप्ता, क्वतुर्विशतिरहिताम् ॥२६॥ गत राग द्वेष

المال المال

katerates and states to the states of the st

विवर्जिताः। सर्वदा सर्वकालेषु, ते भवन्तु जिनोत्तमाः॥२७॥ देवदेवस्य यचकं, तस्य चकस्य या विमा। तयाच्छादित सर्वाङ्गं, मा मां हिंसन्तु डाकिनी ॥२८॥ देवदेवस्य यच्चकं॰ मा मां निमन्तु राकिनी॥२९॥ देवदेवस्य यचकं॰ मा मां निमन्तु लाकिनी ॥३०॥ देवदेवस्य यचकं॰ मा मां हिंसन्तु काकिनी ॥३१॥ देवदेवस्य यच्चकं॰ मा मां हिंसन्तु शाकिनी ॥३२॥ देव देवस्य यच्चकं॰ मा मां निमन्तु हाकिनी ॥३३॥ देवदेवस्य यच्चकं॰ मा मां निव्नन्तु याकिनी ॥३४॥ देवदेवस्य यच्चकं॰ मा मां हिंसन्तु पन्नगाः ॥३५॥ देव दे॰ य॰ मा मां हिंसन्तु हस्तिनः ॥३६॥ देव दे॰ य॰ मा मां निमन्तु राक्षसाः ॥३७॥ देव दे॰ य॰ मा मां निम्नन्तु बह्नयः॥३८॥ देव्दे॰ य॰ मा मां हिंसंतु सिंहकाः ॥३९॥ देव दे॰ य॰ मा मां निझन्तु दुर्ज्जनाः ॥४०॥ देव दे॰ यच्चकं॰ मा मां निघ्नन्तु भूमिपाः ॥४१॥ श्री गौतमस्य या मुद्रा, तस्या या मुवि लब्धयः । तामिरम्युद्यत ज्योति, रहं सर्व निधीखराः ॥४२॥ पाताल-वासिनो देवाः, देवा भूपीठवासिनः । स्वर्वासिनोऽपि ये देवाः, सर्वे रक्षन्तु मामितः ॥४३॥ येऽवधिलञ्घयो ये तु, परमावधिलञ्घयः । ते सर्वे मुनयो देवाः, मां संरक्षन्तु सर्वदा ॥४४॥ दुर्जना भूत बेतालाः, पिशाचा मुद्गला-स्तथा । ते सर्वेऽप्युपशाम्यन्तु, देव देव प्रभावतः ॥४५॥ ॐ हीं श्रीश्र धृतिर्रुक्ष्मीः, गौरी चण्डी सरस्वतो । जयाम्बा विजया नित्या, क्किन्नाजिता मद द्रवा ॥४६॥ कामाङ्गा कामबाणा च, सानन्दा नन्दमालिनी । माया माया-विनी रौद्री, कला काली कलिप्रिया ॥४७॥ एताः सर्वो महा देव्यो, वर्त्तन्ते या जगत्त्रये । मह्यं सर्वाः प्रयच्छन्तु, कान्ति कीर्ति धृति मितम् ॥४८॥ गोप्यः सदुष्प्राप्यः, ऋषिमण्डलसंस्तवः। भाषितस्तीर्थनायेन, जगत्त्राणकृतेऽनघः ॥४९॥ रणे राजकुले वह्नौ, जले दुगें गजे हरौ। स्मशाने विपिने घोरे, स्मृतो रक्षति मानवम् ॥५०॥ राज्य अष्टा निजं राज्यं, पद-भ्रष्टा निर्ज पदम् । लक्ष्मी भ्रष्टा निर्जा लक्ष्मीं, प्राप्नुवन्ति न संशयः ॥५१॥ भार्यार्थी लभते भार्यां, पुत्रार्थी लभते सुतम्। विचार्थी लभते विचं, नरः स्मरण मात्रतः ॥५२॥ स्वर्णे रूप्ये पटे कांखे, लिखित्वा यस्तु पूजयेत । तस्यैवेष्टमहासिष्टि, गृहे वसति शाक्वती ॥५३॥ भूर्जपत्रे लिखित्वेदं, गलके

<u>የመመመተ መመመን የመመመ መደንተ ተታሪ የተተረተ ዜዩ የሚያተ ጉፅ የሕጉ። ጉዳ የተተረተ ተላ የተቀር የተተረተ የተተረተ የተተረተ የተሰር የተረተ የተረተ የተረተ የተረተ የተ</u>

मूर्शि वा भुजे। घारितं सर्वदा दिव्यं, सर्व भीति विनाशकम् ॥५१॥ भूते भेंतैर्प्रहैर्यक्षैः, पिशाचैर्मृद्गलेर्मलेः। वात पित्त कफोद्रेके र्मुच्यते नात्र संशयः ॥५५॥ भूमृवः स्वस्त्रयीपीठ, वर्तिनः शास्त्रता जिनाः। तैः स्तुर्त्विन्दितेष्ट्टै. र्यत् फलं तत्फलं श्रुतौ ॥५६॥ एतद्गोप्यं महास्तोत्रं, न देयं यस्य कस्य-चित्। मिथ्यात्ववासिनो दत्ते, वालहत्या पदेपदे ॥५७॥ आचाम्लादि तपः कृत्वा, पूजियत्वा जिनावलीम्। अष्टमाहिरित्रको जापः, कार्यस्तिसिद्धिहेतवे ॥५८॥ शतमप्टोत्तरं प्रात, यें पठित्त दिने दिने। तेषां न व्याधयो देहे, प्रभवन्ति न चापदः ॥५९॥ अष्टमासावधि यावत्, नित्यं प्रातस्तु यः पठेत्। स्तोत्रमेतद् महातेजो, जिनिवम्बं स पश्यिति ॥६०॥ दृष्टे सत्यर्हतो विम्बे, भवे ससमके ध्रुवम्। पदं प्राप्तोति शुद्धात्मा, परमानन्द निन्दतः ॥६१॥ विश्ववन्द्यो भवेद् ध्याता, कल्याणानि च सोऽश्चते। गत्वा स्थानं परं सोऽपि, भूयस्तु न निवर्त्तते ॥६२॥ इदं स्तोत्रं महास्तोत्रं, स्तवानामुत्तमं परम्। पठनात्सरणाज्ञापाञ्चभ्यते पदमुत्तमम् ॥६३॥

## श्री मिल्लनाथ जिन स्तोत्र

المايل ال

जन समुद्रय हंसे क्ष्वाकु वंशा वतंसी, बुध जन मत कुम्म श्री प्रभा-वत्यपत्यम् । शशि सित दल मार्गेकाद्शी लच्च जन्मा, स जयित जन वन्द्यो मिल्लनाथो जिनेन्दुः ॥१॥ मद्यित मिथिला यज्जन्म सम्प्राप्त कीर्तिः, शत कर वर मानं श्यामलं यस्य देहम् । कलश किलत जानु भानुमाँहोक नेता, स जयित जनवन्द्यो मिल्लनाथो जिनेन्दुः ॥२॥ सहिस चरम शिक्षा येन दीक्षा गृहीता, सित दल हिर तिथ्यां कार्त्तिके ज्ञान मासम् । अनल शत गणानां नायको यस्य कुम्मः, स जयित जन वन्द्यो मिल्लनाथो जिनेन्दुः ॥३॥ अधिक दश सहस्रे णेह लक्षेण सम्यक्, कृत पद युगलाचों जैन सन्यासिमियों । सकल सुर सुरस्त्री ज्ञान सन्दोह दाता, स जयित जन वन्द्यो मिल्लनाथो जिनेन्दुः ॥॥॥ युग वसु युत लक्ष श्रावकः श्राविकािमः, युगल नग समेतैर्विह लक्षेश्रलच्यः । जिन वचन विवेको येन यः प्जितस्तैः, स जयित जन वन्द्यो मिल्लनाथो जिनेन्दुः ॥५॥ सुर वरुण कुबेराकान्त सम्मेत शृङ्गे, शितिद्छ नव शुक्छे येन निर्वाण माप्तम् । वर मित नरद्त्ता यक्षिणी दुःखहारी, स जयित जनवन्द्यो मिळ्ळिनाथो जिनेन्दुः ॥६॥ पूज्यपाद गुरुश्रेष्ठो रत्नसूरि स्व संधकम्। अपायात्सर्वदापायान्मोतीचन्द्रोऽहमर्थये ॥७॥

## वृहत् शान्ति

भो भो भव्याः ! शृणुत वचनं, प्रस्तुतं सर्व मेतद् । ये यात्रायां त्रिमुवनगुरो, रार्हतां मक्ति माजः॥ तेषां शान्तिर्भवतु मवता मर्हदादि प्रभावा । दारोग्य श्री धृतिमति करी क्लेश विध्वंस हेतुः ॥१॥

भो भो भव्यलोका ! इहि भरतैरावतिवदेहसम्भवानां समस्ततीर्थकृतां जन्मन्यासन प्रकम्पानन्तरमविधना विज्ञाय सौधमीधिपतिः सुधोषाघण्टा चालनानन्तरं सकल सुरासुरेन्द्रैः सह समागत्य सिवनयमहिद् भट्टारकं गृहीत्वा गत्वा कनकादिश्युङ्गे विहित जन्माभिषेकः शान्तिमुद्घोषयित यथा ततोऽहं कृतानुकारमिति कृत्वा "महाजनो येन गतः स पन्थाः" इति भव्य जनैः सह समागत्य स्नात्र पीठे स्नात्रं विधाय शान्ति मुद्घोषयामि, तत्प्जायात्रा-स्नात्रादि महोत्सवानन्तरमिति कृत्वा कर्ण दत्वा निशम्यतां निशम्यतां स्वाहा।

ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयन्तां प्रीयन्तां भगवन्तोऽर्हन्तः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिन स्त्रिलोकनाथा स्त्रिलोकमहिता स्त्रिलोकपूज्या स्त्रिलोकेश्वरा स्त्रिलोकोद्योतकराः ।

ॐ श्री केवलज्ञानि, निर्वाणि, सागर, महायश विमल सर्वानुभूति श्रीघर दत्त दामोदर सुतेज स्वामि मुनिसुत्रत सुमित शिवगति अस्ताग नमीश्वर अनिल यशोधर कृतार्थ जिनेश्वर शुद्धमित शिवकर स्यन्दन सम्प्रति एते अतीत चतुर्विशति तर्थङ्कराः।

ॐ श्री ऋषभ अजित सम्भव अभिनन्दन सुमित पद्मप्रभ सुपार्श्व चन्द्रप्रम सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमल अनन्त धर्म शान्ति कुन्थु अर मिल्ल सुनिसुवत निम नेमि पार्श्व वर्द्धमान एते वर्तमान जिनाः।

ॐ श्री पद्मनाम शूरदेव सुपार्श्व ख्वयंप्रम सर्वानुभूति देवश्रुत उदय पेढ़ाल पोटिल शतकीत्ति सुन्नत अमम निष्कषाय निष्पुलाक निर्मम चित्रगुप्त समाधि सम्बर यशोधर विजय मिल्ल देव अनन्तवीर्ध्य भद्रङ्कर एते भावि तीर्थंकराः जिनाः शान्ताः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा ।

是他的,这个人的人,我们的一个,我们的一个,我们是不是不是不是不是不是不是不是一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们也不会会会会会会会会会

ॐ मुनयो मुनिप्रवरा रिपुविजय दुर्मिक्षकान्तारेषु दुर्गमागेषु रक्षन्तु वो नित्यं खाहा। ॐ श्री नामि जितरात्रु जितारि सम्वर मेघ घर प्रतिष्ठ महसेन सुग्रीव दृढ़रथ विष्णु वासुपूज्य कृतवर्म सिंहसेन भानु विश्वसेन सूर सुदर्शन कुम्भ सुमित्र विजय समुद्र विजय अश्वसेन सिद्धार्थ इति वर्तमान चतुर्विराति जिन जनकाः।

ॐ श्री मरुदेवी विजया सेना सिद्धार्थी सुमङ्गला सुसीमा पृत्रिवी माता लक्ष्मणा रामा नन्दा विष्णु जया स्थामा सुयशा सुत्रता अचिरा श्री देवी प्रभावति पद्मा वप्ना शिवा वामा त्रिशला इति वर्त्तमान जिन जनन्यः।

ॐ श्री गोमुख महायक्ष त्रिमुख यक्षनायक तुम्बरु कुसुम मातङ्ग विजय अजित ब्रह्मा यक्षराज कुमार षण्मुख पाताल किन्नर गरुड गन्धर्व यक्षराज कुवेर वरुण भृकुटि गोमेघ पार्ख्न ब्रह्मशान्ति इति वर्त्तमान जिन यक्षाः।

ॐ चक्रेश्वरी अजितबला दुरितारी काली महाकाली श्यामा शान्ता भृकुटि सुतारका अशोका मानवी चण्डा विदिता अंकुशा कन्दर्ग निर्वाणी वला धारिणी धरणित्रया नरदत्ता गान्धारी अम्बिका पद्मावती सिद्मियका इति वर्तमान चतुर्विशति तीर्थंकर शासन देव्याः शान्ताः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा।

THE POST OF THE PO

ॐ हीं श्रीं धृति मति कीत्तिं कान्ति बुद्धि लक्ष्मी मेघा विद्या साधन प्रवेश निवेशनेषु सुगृहीतनामानो जयन्तु ते जिनेन्द्राः ।

ॐ रोहिणी प्रज्ञित वज्रश्रङ्खला वज्रांकुशा अप्रतिचका पुरुषदत्ता काली महाकाली गौरी गान्धारी सर्वास्नमहाज्वाला मानवी वैरोट्या अच्छुमा मानसी महामानसी एता पोड़श विद्या देव्यो रक्षन्तु मे स्वाहा।

ॐ आचार्योपाध्यायप्रमृतिचातुर्वर्णस्य श्री श्रमणसंघस्य शान्तिर्भवतु ॐ तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ।

ॐ ग्रहाश्चन्द्रसूर्याङ्गारक बुद्ध बृहरपति शुक्र शनैश्चर राहु केतु सहिताः सलोक पालाः सोम यम बरुण कुबेर वासवादित्य स्कन्द विनायका ये चान्येऽपि ग्राम नगर क्षेत्र देवतादयस्ते सर्वे शीयन्तां, शीयन्तां अक्षीण कोष कोष्टागारा नरपतयश्च भवन्तु खाहा।

ॐ पुत्र मित्र भ्रात् कलत्र सुहृत स्वजन सम्बन्धि बन्धुवर्ग सहिता नित्यं

चामोद प्रमोदकारिणः।अस्मिश्च भूमंडलेआयतन निवासिनां साधुसाध्वीश्रावक श्राविकाणां रोगोपसर्ग व्याधि दुःख दुर्भिक्ष दौर्मनस्योपशमनाय शान्तिर्भवतु।

ॐ तुष्टि पुष्टि ऋदि बृद्धि माङ्गल्योत्सवाः सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शाम्यन्तु दुरितानि शत्रवः पराङ्मुखा भवन्तु स्वाहा ।

श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्ति विधायिने । त्रैलोकस्यामराधीश मुकुटान्यिन्तिङ्घये ॥१॥ शान्तिः शान्तिकरः श्रीमान, शान्ति दिशतु मे गुरुः । शान्तिरेव सदा तेषां, येषां शान्तिर्गृ हे गृहे ॥२॥ ॐ उन्मृष्ट रिष्ट दुष्ट श्रह गति, दुःस्वप्त दुर्निमित्तादि । सम्पादित हित सम्पन्नाम श्रहणं जयित शान्तेः ॥३॥ श्रीसंघ जगञ्जनपद, राजाधिपराजसन्निवेशानाम् । गोष्ठिक पुर मुख्याणां न्याहरणैर्न्याहरेच्छान्तिम् ॥४॥

एषा शान्ति प्रतिष्ठा यात्रा स्नात्राद्यवसानेषु शान्ति कलशं गृहीत्ना कुङ्कुम चन्दन कर्पूरागुरुधूपवास कुसुमाञ्जलि समेतः स्नात्र (पीठे) चतुष्किकायां श्री संघसमेतः शुच्चि शुच्चवपुः पुष्पवस्त्र चन्दनाभरणाऽलंकृतः पुष्पमालां कण्ठे कृत्वा शान्तिमुद्धोषयित्वा शान्तिपानीयं मस्तके दातव्यमिति।

नृत्यन्ति नृत्यं मणिपुष्पवर्षं, सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि । स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान्, कल्याणमाजो हि जिनामिषेके ॥१॥ अहं तित्थयरमाया, सिवादेवी तुम्ह णयर निवासिणी । अम्ह सिवं तुम्ह सिवं, असिवोवसमं सिवं मवतु ॥२॥ शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितनिरता मवन्तु भृत्गुणाः । दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखीमवन्तु लोकाः ॥३॥ उपसर्गाः क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विझ ब्रह्मयः । मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥४॥

बृहत् शान्ति के बनाने वाले आचार्य वृद्धवादीजी का विक्रमीय सं० ११०० के करीब है।

### गौतमाष्ट्रक

श्रीइन्द्रभृतिं वसुभूति पुत्रं, पृथ्वीभवं गौतम गोत्र रत्नम् । स्तुवन्तिदेवा सुर मानवेन्द्राः, सगौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे ॥१॥ श्रीवर्धमानस्त्रिपदीम-वाप्य, मुहूर्त्त मात्रेण कृतानि येन । अङ्गानि पूर्वाणि चतुर्दशापि, स गौ०॥१॥ श्रीवीर नाथेन पुरा प्रणीतं, मन्त्रं महानन्द सुखाय यस्य । घ्यायन्त्यमी सूरिवराः समग्राः, स गौ०॥३॥ यस्याभिधानं मुनयोऽपि सर्वे, गृह्णन्ति भिक्षां अमणस्य काले । मिष्टान्नपानाम्बर पूर्णकामाः, स गौ०॥१॥ अष्टापदादौ गमने स्वशक्त्या, ययौ जिनानां पद्वन्दनाय । निशम्य तीर्थातिशयं सुरेभ्यः, स गौ०॥५॥ त्रिपञ्च संख्या शत तापसानां, तपः कृशानामपुनर्भवाय । अक्षीण लब्ध्या परमान्नदाता, स गौ०॥६॥ सदक्षिणं भोजनमेव देयं, स्वधार्मिकं संघ समर्पयेति । कैवल्य वस्त्रं प्रददौ मुनीनां, स गौ०॥७॥ शिवङ्गते भर्तरि वीर नाथे, युग प्रधानत्विमहैव मत्वा । पद्टाभिषेको विद्धे सुरेन्द्रः, स गौ०॥८॥ त्रैलोक्य बीजं परमेष्ठि बीजं, सञ्ज्ञान बीजं जिनराज वीजं। यन्नाम चोलं विद्धाति सिद्धिं, स गौ०॥९॥ श्रीगौतमस्याष्टक माद्रेण प्रवाधकाले मुनिपुङ्गवाय । पठन्ति ते सूरि पदं सदैवानन्दं लभन्ते स्तरां क्रमेण ॥

#### भजन

तेरे दरशन से भगवान, कटेगा कर्मका पाप महान् । तू मोक्ष गामी कहलाता, तेरे दरशन को सब आता ॥ तेरी पूजन से भगवान, कटेगा कर्म का पाप महान् ॥ तेरे॰ १ ॥ तुम जगके पालनहारे, बहुतों के दुःख तुमने टारे । तेरी शरण पड़े जो आन, कटेगा कर्म का पाप महान् ॥ तेरे॰ २ ॥

नोट—ये वृहत् शान्ति वादिवेताल श्रीशान्तिस्रिजी की वनाई हुई है। यह कोई स्वतन्त्र स्तोत्र नहीं है। किन्तु उक्त आचार्य के रचे हुए 'अई द्विपेक विधि' नामक प्रन्थ में 'शान्तिपर्व' नाम का सातवां हिस्सा है। इसके सबूत मे "इति शान्तिस्रि वादिवेतालीयेऽ ई द्विपेकविधी सप्तमं शान्तिपर्वकं समाप्तमिति" यह उल्लेख मिलता है। इसमें मुख्यवया शान्तिताथ सगवान् की स्तुति की गई है। मागलिक महोत्सवों की शान्ति के लिए तथा विशेष कर पाक्षिक, चातुर्मासिक तथा सावत्सरिक प्रतिक्रमणों के अन्तभाग मे बोला जाता है।

जब कोई महोत्सव आवे, नर नारी खुस हो जावे। वे तो करते धर्म और ध्यान, कटेगा कर्म का पाप महान् ॥ तेरे॰ ३॥ मण्डल महावीर ये गावे, मौका बार बार निहं आवे। कर लो धरम ध्यान और ज्ञान, कटेगा कर्म का पाप महान् ॥ तेरे॰ ४॥

### भजन

मन्दिर के बीच बैठ के गावें, प्रमू का ध्यान लगावें। सोने की झारी गङ्गाजल पानी, प्रमू को उससे नहलावें ॥ मन्दिर॰ १ ॥ घिस घिस केशर भर भर प्याले, प्रमू की अंगिया रचावें। चुन चुन कलियां फूल सजाकर, प्रमू के खूब चढ़ावें ॥ मन्दिर॰ २ ॥ दीया भर भर घी का लेकर, प्रमु की आरती उतारें। सब सज्जन हिल मिलकर गावें, दिल से शीश नवावें ॥ मन्दिर॰ ३ ॥

॥ इति स्तोत्र विभाग ॥



नोट—यह भजन मिरजापुर निवासी ज्ञानचन्द सीपाणी का बनाया हुआ है । नोट—यह भजन हीराछाछ बदछिया बी० ए० की तरफ से मेट स्वरूप आया है।

# परिशिष्ट

### स्याद्वादश्च सप्तभंगी

संसार में जितने भी मत-दर्शन और जातिया है सभी सत्य की खोज करती है। उसके सम्मान्य विद्वानोंने अथाक प्रयत्न कर तत्त्वरूपेण सत्य को प्राप्त कर, अनुभव से अपने अपने अनुभव दुनियाके सामने रक्ते हैं। उसके वाद्के अनुयायिओं ने. उनकी मान्यता को समक्त कर उसका अनुसरण कर येन केन प्रकारण उमे मिद्ध करने की कोशिश को है। सत्य तो स्वयं जेसा है वैसा शुद्ध है, पर उसे प्राप्त करने के साधनों में विभिन्नता है, सत्य को स्वयं समक्ते में अविकाधिक मतमेद हैं। जितने मतमेद हैं और जिन्होंने इस विपयका गहरा विचार अपने अपने निराले तरीकों से किया है, उतने ही दर्शन आज मौजूद हैं। तत्त्व ज्ञान के विपय में जितने जितने प्रमाण हो सकते हैं, सभी ने टेकर अपनी अपनी मान्यता को सिद्ध करने की कोशिश की है। यों बुद्धि की कसौटी ज्यों ज्यों अधिक होने छगी त्यों त्यों यह विपय फैलने छगा, अब अल्प विपय वाला शास्त्र न्याय शास्त्र कहलाता है। प्रत्येक दर्शन मत की जो मान्यतायं हैं उनको प्रमाणाटि से जिस शास्त्र में मिद्ध किया जाय वह न्याय शास्त्र कहलाता है। परमत का निरूपण और उसका खंडन भी इस में रहता है।

संसार के टर्जनों में जन दर्शन का विशेष स्थान है। प्रत्येक पदार्थ पर स्वतंत्रता से गहरा विचार इस दर्शन में किया हुआ है। उसमें भी इसकी गास खासियत स्याद्वाद है। सभी तत्त्व विचारक जब एक दूसरा या एक ही नरफ मुक जाते हैं, एक ही वस्तु के प्रतिपादन में दूसरी को भूळ जाते हैं, भूळ ही नहीं जाते वरन् खंडन कर देते हैं अपने माने हुए, कल्पे हुए विषय ही को एकान्त सत्य कहकर दूसरा सारा मूठा वताते हैं तब जन दर्शन प्रत्येक विषय का सम्यक्हिण्ट से विचार करता है और वह स्याद्वाद के जिये स्याद्वाद ही इस दर्शन का मूळ म्नंभ है।

स्याद्वाट का पृसरा नाम है—अनेकान्तवाट या इसे अपेक्षावाट भी कह सकते हैं। एक ही वस्तु को एक ही दिन्द से देखकर इसे एक ही तरह का प्रमाणित करना, एकान्त है। जोसे आप एक सिपाही देखते हैं, आप जब एक ही वात पर उतर पहते हैं तो आप यही कहेंगे बस यह सिपाही ही है। यह हुआ एकान्त पर नहीं, सिपाही नहीं, यह और भी बहुत कुछ है, सिपाही के अलावा वह आदमी भी है, वह किसी का चाचा है, किसी का भाई, किसी का मामा ब्योर किसी का कुछ। इस तरह से इसका अनेक अवस्थाओं का जो प्रमाण भूत कथन है वह हैं अनेकान्त। चूकि यह भिन्न भिन्न विषयों की अपेक्षा से प्रतिपादित होता है, इसीलिये इसे अपेक्षावाद कह देते हैं।

इसल्यि अगर एक ही वात को एक ही अवस्था से देखकर उस पर निर्णय दिया जायगा तो वह गलत होगा। दर्शनों का मतमेद गहरे विपयों में पड़ता है। आत्मा के गुण धर्म उसका स्वभाव आदि

<sup>\*</sup> इसी स्याद्वाद साप्त भगीको श्री शहराचार्य जी खण्डन करने लगे थे किन्तु खण्डन कर नहीं सके कारण सत्यता का खण्डन हो नहीं सकता।

मुख्य हैं। अगर इनको एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य ही मान लिया जाय तो कोई भी बात साबित नहीं होती। एकान्त नित्य माना जायगा तो वह सदा एक स्वभाव में स्थित रहेगा, उसकी अवस्था में मेद न होगा। अवस्था मेद हुए बिना संसार और मोक्ष भी न होंगे। यों सारी गड़बडी मचेगी, अगर संसार और मोक्ष को कल्पित कहा जाय तो उसकी उपलब्धिका भी भभाव हो जायगा। अतः एकान्तरूप से आत्मा नित्य नहीं हो सकती। और एकान्त अनित्यत्व तो कोई तरह से घटना नहीं। क्योंकि इसमें तो असद् की उत्पत्ति और सद् का अभाव का प्रसंग आता है जो सर्वथा असंभव है। है किन जब उसे अनेक धर्मों की अपेक्षा से नित्य और अमुक की अपेक्षा से असत्य मानते हैं तो कोई मगहा खडा नहीं होगा।

सद् असद् का विचार भी इस में हो जाता है। सद् वही है जो उत्पन्न होता हो, नष्ट होता हो, स्थिर भी रहता हो। आपने सुनार को सोने का कड़ा दिया और कहा अंगूठी बना हो। अब देखिये, सोने की दृष्टि से सोना तो कायम ही रहता है और कडा नष्ट हो जाता है और अंगूठी की उत्पत्ति हो आती है। संसार में जितने पदार्थ आप देखते हैं सभी में आप ये लक्षण पायेंगे। जिन में ये लक्षण न हों उसका प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता। इसिंखेये ये हुआ सत्का लक्षण। और इसकी सिद्धि अपेक्षा से होती है। जिस मूळ रूप में वस्तु सदा स्थित रहती है वह द्रव्य कहळाता है और जिस रूप में इसका एक तरह से नाश और दूसरी तरह से उत्पत्ति होती है वह पर्याय कहलाता है। द्रव्य की दृष्टि से देखा जाय तो सभी घटपटादि पदार्थ नित्य हैं, अर्थात् वे किसी न किसी मुळ रूप में अवश्य स्थित हैं। और पर्याय रूप से देखा जाय तो सभी अनित्य हैं। वेदान्त औपनिषद-शांकरमत सत् को केवल नित्य मानते हैं। बौद छोग सभी वस्तुओं को अनित्य क्षणस्य भी मानते हैं। सांख्य दर्शनवाले चेतन तत्त्वरूप सत् को केवल ध्रुव नित्य और प्रकृति तत्त्व रूप सन नित्यानित्य मानते हैं। जब जैन दर्शन की मान्यतानुसार जो सार वस्तु है वह पूर्ण रूप से फकत नित्य या उसका अमुक भाग अनित्य या अमुक परिणाम नित्य और अमुक अनित्य नहीं हो सकता। चाहे जीव हो या अजीव, रूपी हो या अरूपी, सूक्ष्म हो या स्यूछ सभी सत कहलानेवाली वस्तुएं इन तीन धर्मों मे युक्त होंगी।

इन सब धर्मों की विवक्षा अच्छी तरह से समक में आ सके इसिंखें इस के सात रास्ते बताये है जो जैन तत्त्वज्ञान में सप्तभंगी (सत् भग मेद ) के नाम से प्रसिद्ध है।

स्यादस्ति, 8

कुछ (अमुक दृष्टि से) है।

२ स्यान्नास्ति,

क्छ नहीं है।

स्याद्स्तिनास्ति ।

कुछ है कुछ नहीं। एक साथ में—

४ स्याद्वत्तन्यम्।

एक तरह से अवाच्य है। कुछ है कुछ अवाच्य है।

स्यादस्ति अवक्तन्यम्।

कुछ नहीं है और कुछ अवाच्य है।

स्याद्नास्ति अवक्तन्यम्।

कुछ है कुछ नहीं है और कुछ अवाच्य है।

स्याद्स्ति नास्ति अवक्तन्यम्।

प्रश्न वशात् एकस्मिन् वस्तुनि अविरोधेन विधि प्रतिषेघ कल्पना-सप्तमगी। अर्थात् एक वस्तु के भिन्न-भिन्न धर्मो का निरूपण विधि निषेध की कल्पना से करना सप्त भंगी है। सत् कं तीन छक्षण बताये है। उत्पात, व्यय, और ध्रुव। दूसरे उदाहरण के तौर पर आप तीन अंक १-२-३ को छीजिये। इनको प्रकारान्तर में लिखे जांय। १२३, २३१, ३२१, २१३, ३१२, १३२ ये छ रूप हुए सातवां नहीं का। इससे ज्यादा रूप नहीं हो सकते। इसे आप कोई भी वस्तु में घटा सकते हैं।

वस्त है। यह पहला भंग है। इसमें अन्य धर्मों की गौणता है। वस्त नहीं है—अर्थात् जब कुछ भी दूसरी वस्तु पर ध्यान दिया जाय तो उस समय वस्तु का अभाव माठूम होगा तब कहा जायगा—स्यान्नास्ति। पर दर असल में वह वस्तु है पर ध्यान से चूके हैं इसलिये एक ही समय में अस्ति नास्ति का मेंद लागू होगा। जब वस्तु अस्तित्व और नास्तित्व इन दोनों धर्मों से वस्तु युक्त है। यह बात तो विवक्षित हो, परन्तु दोनों का क्रमसे वर्णन करना विवक्षित न हो उस वक्त उस वस्तु को न सत् कह सकते हैं और न असत् तब उसे स्याद्वक्त्य कहते हैं। शेप भग विकल्पों के सयोग हम में हैं।

सप्तमंगी के दो भेद हैं। एक सकलादेश दूसरा विकलादेश। सकलादेश — जैसा नामसे स्पष्ट है यह वस्तु के अन्य धर्मों का भी बोध कराता है। और समूची वस्तु का विचार करने के कारण ये द्रव्यका विचार करता है। जब विकलादेश में वस्तु के अमुक अंश का विचार होता है।

१-२-४ ये भंग सकला देश के हैं शेप विकला देश के।

संक्षेप मे कहा जाय तो वस्तु के गुण धर्मों को अच्छी तरह सममले के छिये स्याद्वाद ही ऐसा सिद्धान्त है जिसमें पूर्णता पाई जाती हैं। कई मानते हैं—कहते हैं—अजी यों भी हां, और त्यों भी हां। ये भी कोई मान्यता है। ऐसा कहनेवाछे ही एक तरफ मुक जाते हैं। जब प्रत्यक्ष है कि वाप बेटे की टिप्ट से वाप है और ख़ुद के वाप की टिप्ट से तो बेटा ही है फिर क्यों कर मूठ माना जाय। तो अपेक्षा टिप्ट से वस्तु का सम्पूर्ण विचार करना ही उसका पूरा विचार है। और इसिक्ष्ये जैन दर्शन का स्याद्वाद अनेकान्त सिद्धान्त सर्वथा ठीक है।

#### सप्त नय

प्रत्येक चीज की सिद्धि के लिये प्रमाण चाहिये। और वे भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष और परोक्ष दो तरह के माने गये हैं। उनके भी भेड प्रमेद चलते हें। पर सभी का मतलब बस्तु परीक्षण से ही है। प्रमाण बस्तु को सारी वाजुओं से देखता है यह वात भी सच है कि अनेक चीजों के विपयक एक या अनेक व्यक्तियों के अनेक तरह के विचार होते हैं। अगर एक ही वस्तु के विपयक भिन्न भिन्न विचारों की गणना की जाय तो वे अपरिमित मालूम होंगे। और इससे वस्तु का बोध करना ही अशक्य हो जायगा। प्रमाण जब सर्व प्राही होने से वस्तु का समय विचार करता है जब अति विस्तृत मार्ग को छोड़कर वस्तु का निरूपण नयों द्वारा होता है। या नयों का अर्थ हम यों कर सकते हैं—नय अर्थात् भिन्न भिन्न पढ़ार्थ एक दूसरे में मिश्रित न हो जायें इस तरह के सिद्धि के वचनों को सिद्ध करने का साधन। वस्तु के मृल में पहुंच कर उनके एक अंश को लेकर उस पर पूरा विचारने का, साधन। या स्पष्टार्थ यह होगा कि नय याने विचारों का वर्गी करण। विचारों की मीमांसा।

कई दफा एक ही वस्तु के विषयक अमुक अमुक विषयों के भिन्न भिन्न अभिप्राय होते हैं—देखने में वे भिन्न मालूम होते हैं पर एक या दूसरी तरह से उस पर गीर किया जाय तो उसमें विशेष अंतर मालूम नहीं होता। नय ये ही काम करते हैं, जो विचार भिन्न दिखाई देते हैं पर वास्तव मे भिन्न नहीं है, उनका एकी करण करते हैं। नय सात है। नै गम, संप्रह, न्यवहार, मृजु सूत्र, शब्द, समिसहढ़, और एवं भूत। इनके दो विभाग हैं, पहले तीन द्रन्यार्थिक नय कहलाते है—बाद के चार पर्यायार्थिक ?

दुनिया के सभी पदार्थ उनकी जातीयता की दृष्टि से प्रायः सामान्य होते हैं—और उनके व्यक्तित्व की दृष्टि से वे अपनी अपनी विशेषता रखते हैं। अर्थात् वस्तु मात्र सामान्य विशेषात्मक है। इन्सान के विचार भी कभी मात्र सामान्य ही की तरफ भुकते हैं—कभी मात्र विशेष की तरफ। जब पदार्थों का सामान्य दृष्टि से विचार किया जाता है तो वह द्रव्यार्थिक नय कहलाता है और जब विशेष पर विचार किया जाता है तो वह पर्यायार्थिक नय कहलाता है।

इन सामान्य और विशेष दिष्टियों में एक समानता नहीं रहती कुछ फरक रहता है। इसी का मार्ग दर्शन करने को फिर इनके भिन्न भिन्न विभाग किये हैं। जो हम उपर छिख चुके हैं। साथ में द्रव्य का विचार करते वक्त विशेष अर्थात् पर्याय और विशेष-पर्याय का विचार करते वक्त द्रव्य-सामान्य का विचार भी गौण रूप में रहता है। कपड़े की मीछमें इजारों तरह का कपड़ा निकछता है जब आप उसे कपड़े की दृष्टि से देखते है तो वह द्रव्यार्थिक नय होगा पर जब आप उनकी भिन्न जातियों-रंग-आदि। पतछा आदि का विचार करेंगे तो वह वस्तु की विशेषता का विचार होने से पर्यायार्थिक नय कहछायेगा। दृश्य अदृश्य सूक्ष्म स्थूछ कोई भी पदार्थ पर चाहे भूत भविष्य और वर्तमान सम्बन्धी क्यों न हो यह घटाया जा सकता है।

पहला नय नैगम है। शब्द और वाच्य पदार्थों के एक विश्व और अनेक सामान्य अंशों को प्रकाशित करने की अपेक्षा रखकर सामान्य विशेषात्मक अध्यवसाय को जिसका कि व्यवहार परस्पर विमुख अमान्य विशेष द्वारा हुआ करता है नैगम नय है। या दूसरा अर्थ होगा नैगम अर्थात् देश- छोक, और छोक में रुढ़ि अनुसार या सस्कार अनुसार जो उत्पन्न है वह होगा नैगम। देश काल और छोक सम्बन्धी मेदों की विविधता से नैगम नय के भी अनेक मेद प्रमेद हो सकते हैं।

कभी सुना जाता है इस दफा की मंदीमें हिन्दुस्तान खळास हो गया या कुछ के व्यापार में हिन्द माळामाळ हो गया। इन शब्दों से मतळब हिन्दुस्तान के छोगों के आदिमयों का ही रहता है।

महावीर जन्मोत्सव चैत्र सुदि १३ को मनाया जाता है उस वक्त हम यही कहते हैं—महावीर स्वामी का आज जन्म है हार्छों कि उन्हें हुए २५०० वर्ष हो चूके पर उस दिन वे ही बातें याद करी जाती हैं छोग भी उसकी वास्तविकता सममे होते हैं।

इत्यादि जो बातें छोक रूढ़ि में जैसे कही जाती हैं या मानी जाती हैं उनका वास्तविक शब्दार्थ पर ध्यान नहीं देकर प्रसिद्ध अर्थ ही प्रहण होता है और यह सब नैगम नयान्तरगत है।

(२) जो सामान्य ज्ञेय को विषय करता है साथ में गोत्वादिक सामान्य और खंड मुंडािद विशेष में प्रवृत्त होता है वह संग्रह नय है। सत्ता रूपी सामान्य तत्त्व संसार के सभी जड चेतन पदार्थों में मौजूद है और दूसरे पदार्थों पर विशेष छक्ष्य न देकर केवल सामान्य पर दृष्टि रखना संग्रह नय का विषय है। काग्रज के माल में हजारों काग्रजों की ओर ध्यान न देकर उन्हें काग्रज की तौर पर ही सामान्य रूप में देखने से यह नय है। वैसे तो सामान्य को छोड़ विशेष और विशेष को छोड सामान्य नहीं रह सकता। इसलिये सामान्य रूप में दोनों का ग्रहण करता है।

संग्रह नय में भी तरतम भाश से अनेक उदाहरण हो सकते हैं। जितना छोटा सामान्य होगा संग्रह नय भी उतना ही छोटा और जितना बड़ा सामान्य होगा संग्रह नय भी उतना ही बड़ा होगा। गीया मतलव यह कि सामान्य तस्व का आश्रय लेकर विविध वस्तुओं के एकीकरण के जो विचार है वे सभी संग्रह नय में अंतरगत होते हैं।

- (३) संग्रह नय में जो सद्रूप सामान्य कहा है उसे महा सामान्य समम्मना चाहिये। तब महा सामान्य का विशेष रूप से वोध करना पड़ता है या व्यवहार में उपयोग करना पड़ता है तब उनका विशेष पृथक् करण करना पड़ता है। जल कहने मात्र से भिन्न भिन्न जलों का वोध नहीं होता। जिसे खारा पानी चाहिये वह खारे मीठे का वोध हुए विना उसे नहीं पा सकता। इसी लिये खारा पानी मीठा पानी इत्यादि भेद भी करने पड़ते हैं। मतलब यह कि सामान्य के जो भेद करने पड़ते हैं। वे व्यवहार में आते है।
- (४) व्यवहार नय के विषय किये हुए पदार्थ का केवल वर्तमान विषयक विचार भृजु सूत्र नय करता है। हम भूत भविष्य की उपेक्षा अलबता नहीं कर सकते फिर हमारी वृद्धि वर्तमान काल की तरफ पहले और अधिक मुक जाती है। क्योंकि उसी का उपयोग है भूत भावि काये साधक तो है नहीं इसी-लिये उनका होना न होना वरावर है निकम्मा है। कोई मनुष्य बैभव शाली था या बैभव शाली होगा इससे कोई मतलब नहीं, वर्तमान मे बैभव शाली होना ही बैभव का उपयोग रखता है। ऐसे जो केवल वर्तमान विषयक विचार रखता है वह भृजु सुत्र नय कहलाता है।
- (१) व्यवहार नय में से भृज सूत्र में आकर हम केवल वतमान विषयक विचार करते हैं पर कई दफा बुद्धि और भी सूक्ष्म हो जाती है और शब्दों के उपयोग की तरफ पूरा ध्यान देती है। अर्थात् जब वर्तमान काल, भूत और भविष्य से भिन्न है तो काल लिंग आदि को लेकर शब्दों का अर्थ भी अलग अलग क्यों न माना जाय ? जब कि तीनों कालों मे कोई सूत्र रूप एक वस्तु नहीं है तो लिंग संल्या कारक उपसर्ग काल आदि से युक्त शब्दों द्वारा कही जाने वाली वस्तुएँ भी भिन्न भिन्न है।

किसी ने कहा हिन्दुस्तान की राजधानी देहली में थी तव उसमे भूत काल का क्यों प्रयोग हुआ क्योंकि दिल्ली तो अब भी है पर कहने वाले का मतलब पुरानी दिल्ली से है न कि नयी से। और पुरानी दिल्ली नयी दिल्ली से भिन्न भी है। यह हुआ काल से अर्थ भेद।

गढ़ और गढ़ैया। ये भी छिग मेद से अपने अपने अर्थ मे फरक रखते हैं। उपसर्ग छगने से अर्थ भेद हो जाता है जैसे आगमन, वहिर्गमन, निर्गमन। प्रस्थान, उपस्थान, आराम, विराम, प्रताप, परिताप आदि मे बातु एक होने पर भी उपसर्ग छगने से अर्थ मेद हो जाता है। यही शब्द नय भी शुक्आत करता है।

इस तरह केवल शब्दी पर आधार रखने वाला शब्द नय है।

(ह) समिम रूढ़, शब्द नय से एक कदम आगे और यहना है अर्थात् जब लिंग संख्या काल आदि से शब्दार्थ में मेद होता है तो व्युत्पत्ति से क्यों नहीं अर्थात् एकार्थक जितने भी शब्द लोक में प्रचलित है उन की व्युत्पत्ति व्याख्या के अनुसार उनके अर्थ में भी मेद हैं। साधु वाचक कई शब्द साधु, मुनि, यित भिक्षु कृपि आदि लोक में प्रचलित है और साधारण व्यवहार में उनसे साधु का मतलव के लिया जाता है फिर वे सब अलग अलग अर्थ के अनेक होने से मिन्न मिन्न हैं यह करे वहीं यित। भिक्षा मांगे तो वहीं भिक्षक मौन करे वहीं मुनि इलादि। इस तरह व्युत्पत्ति से अर्थ मेद वताने वाला समिन्द्द नय है। पर्याय मेद से अर्थ मेद की सभी कल्पनार्ये इसी श्रेणी की है।

(७) जब एक आदमी एक ही बाजू मुकता है तो वह गहरा उतरता ही जाता है और व्युत्पित से अर्थ मेद से भी वह संतुष्ट नहीं होता और कहता है जब व्युत्पित्त से अर्थ भेद मानें तब तो ऐसा क्यों न मानना चाहिये जब व्युत्पित्त सिद्ध अर्थ घटित होता है। तभी वह शब्द सार्थक है अन्यथा नहीं ऐसा अर्थ लेने पर हम साधु को मुनि नहीं कह सकते अर्थात् जिस समय वह मौन किया में प्रवृत्त होगा तभी वह मुनि कहलायेगा। जब भिक्षा छे रहा होगा तभी भिक्षक कहायेगा। जिस समय नौकरी करता हो उसी वक्त नौकर कहायेगा। सार यह है कि तात्कालिक सम्बन्ध रखने वाले विशेष और विशेष्य नाम का व्यवहार करने वाली मान्यतायें एवं भूत नयान्तरगत आती हैं।

इस-तरह सार्तों नयों का स्वरूप है। यह बात सहज ही समक मे आ जाती है कि ये एक दूसरे से स्टूमाति सूक्ष्म होते जाते हैं फिर भी एक दूसरे से अवश्य संबंधित हैं। अत: एक दूसरे से सामान्य और एक दूसरे से विशेप हैं। ऐसी परंपरा से नैगम से संग्रह और संग्रह से व्यवहार विशेष को ग्रहण करता है तो उसे पर्यायार्थिक कहना होगा पर ऐसा नहीं क्योंकि किसी न किसी रूप में यह जाति को ग्रहण करते हैं काल को भी ग्रहण करते हैं इस लिये यह तो अवश्य है कि एक दूसरे की अपेक्षा से विशेष अवश्य है पर वैसे ये द्रव्यार्थिक ही है और शेष चार वर्तमान विषयक ही विचार करते हैं इससे पर्यायार्थिक हैं।

इस तरह प्रमाण सिद्ध वस्तु के अंशों का सूक्ष्म विवेचन नथों द्वारा ही होता है।

## निक्षेप

संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसमें चार निक्षेप न हों। निक्षेप शब्द का अर्थ तो व्याकरणा-जुसार दूसरा होता है, जिसके फळस्वरूप निक्षेप वस्तु का स्वधर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 'नि' क्पसर्ग पूर्वक 'क्षिप' प्रेरणे धातु से 'निक्षिप्यते अन्यत्र' इस व्युत्पत्ति से निश्चय रूप से क्षेपण किया जाय अन्य वस्तु मे, उसका नाम निक्षेप है। यद्यपि व्युत्पत्ति को छेकर यह अर्थ ठीक है, पर यह कृत्रिम अर्थ में ही ऐसा माना जायगा स्वामाविक अर्थ में तो संकेत के अनुसार निक्षेप वस्तु का स्वधर्म ही सिद्ध होता है।

निश्चेप शब्द के अर्थ पर प्राचीन व्याख्याताओं का यही शंका समाधान है, पर विचार करने पर व्युत्पत्ति मेद से भी समाधान होता है, जैसे—'निश्चिप्यते ज्ञातुरमें दीयते पदार्थों डेनेनेति निश्चेपः' अर्थात् 'वोद्धा के सामने पदार्थ जिस (धर्म) के द्वारा छाया जाता है, वही निश्चेप हैं'। ऐसी व्युत्पत्ति और 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'श्चिप' प्रेरणे धातु से 'हल्करच' इस सूत्र से करणार्थक वज् प्रत्यय करके अगर निश्चेप शब्द बना छेते हैं तो निश्चेप का अर्थ सीधा धर्म ही होता है। फिर दूसरा समाधान खोजने की आवश्यकता ही नहीं।

निश्चेप चार होते हैं। नाम निश्चेप, स्थापना निश्चेप, द्रन्य निश्चेप, और भाव निश्चेप। यदि वस्तुओं के ये चार स्वधर्म रूप निश्चेप न माने जाय तो ज्यावहारिक कार्यक्षेत्र में बड़ी ही संकट पूर्ण परिस्थिति उपस्थित हो जायगी। प्रत्येक पदार्थ का अपना अलग नाम होता है और उसके जरिये उस पदार्थ की पहिचान होती है। अगर नाम न हो तो किसी पदार्थ की पहिचान ही असम्भव है। किसी ने सच कहा है—

देखिय रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान निह नाम विहीना ॥ रूप विशेष नाम विनु जाने । करतल गत न परिह पहिचाने ॥

इसिंछिये नाम वस्तुओं का स्वधर्म है। दूसरा स्थापना निक्षेप है। स्थापना आकार का पर्याय

है। किसी वस्तु की जानकारी में आकार भी सहायता प्रदान करता है। क्योंकि कोई किसी पदार्थ को उसके आकार के द्वारा ही निश्चित करता है अतएव स्थापना भी वस्तु का स्वधमें है। तीसरा द्रव्य निश्चेप है। द्रव्य शब्द आकार गत गुण का वोधक है। पदार्थ के निश्चय करने में आकार गत गुण भी निश्चयात्मक होते हैं। अगर कोई काळी गौ ळाने के ळिये कहता है तो ळानेवाळा 'गौ' इस नाम और छोम, ळाडू छ, शृङ्ग प्रभृति अंगों से समन्वित आकार के साथ-साथ उसके आकारगन काळापन को देख कर ही ळा सकता है। इसळिये द्रव्य भी वस्तु का स्वधमें है। चौथा भाव निश्चेप है। भाव का अर्थ है उपयोग। दूध के ळिये गो ळाने को कहा जायगा तो ळानेवाळा दुग्धदायिनी प्रकृति की भी जानकारी कर छेगा, तब कहीं गो छा सकेगा। इसळिये मानना पढ़ेगा कि भाव भी वस्तु का स्वधमें है।

एक और उदाहरण छी जिये कि किसी मनुष्य ने किसी से कहा कि तुम भण्डार से घड़ा है आओ। छानेवाला 'घडा' यह नाम सुन कर चला गया और भण्डार में अनेक चस्तुओं के होते हुए भी आकार-प्रकार से घड़े को पहिचान लिया। याद में द्रव्य भी पहिचाना कि घडा कथा है या पक्का, लाल है या काला। फिर उसने इस बात की भी जानकारी प्राप्त की कि इस के द्वारा पानी भरा जा सकेगा। इस भाति चारों स्वधमों के द्वारा निश्चय करके ठीक-ठीक घड़े को उठा लाया।

इसी तरह जिन भगवान् की हमलोग मूर्त्त वनवाते है और उस मूर्त्त का नाम कहा करते हैं 'जिन भगवान्'। यद्यपित्रह मूर्त्तिपापाग काष्ठधात्त्रादिकागन और रंगोंके सित्रायऔर कुछ नहीं है, फिर भी हमलोग उस मूर्त्तिका नाम करण करते हैं 'जिन भगवान'। यह आकार जिन भगवान का है, ऐसा समक्ष कर स्थापना करते हैं। तदनन्तर उस मूर्त्ति में जिन भगवान् की आत्मा का अनुभव करते हुए हम उनके दया, दान, क्षमा, तपस्या आदि गुणों को अपने स्मृति-पथ के पान्थ वनाया करते हैं, उनकी शान्त मुद्रा पद्मासन योग प्रभृति स्वरूपों का हमारे मानस पर शनैः शनैः सफल असर पड़ता है और हम सोचते हैं कि हममें भी किसी दिन भगवान् के ये गुण आ जायगें और हम मुक्त हो जायगें। अन्त में फल भी वही होता है जो कि होना चाहिये। किसी ने सच कहा है—

जाको जा पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिले न कल्लु सन्देहू॥ यही कारण है कि हमलोग वडी भक्ति और श्रद्धा से मूर्तियों को वन्दन नमन किया करते हैं।

#### नाम निक्षेप।

नाम निक्षेप के दो मेद हैं। एक अनादि एवं स्त्राभाविक दूसरा सादि तथा छित्रम। अनादि स्वाभाविक के भी दो मेद हैं, अनादि स्वाभाविक दूसरा अनादि संयोग सम्बन्ध जन्य। अनादि स्वाभाविक का उदाहरण छीजिये, जीव और अजीव। चेतनात्मक (चेतनास्वरूप) ज्ञान से वंचित होने के ही कारण 'ससारी जीव' ऐसा नाम पड़ा है। इस जीव को ही कोई 'आत्मा' कोई 'ब्रह्म' कोई परमात्मा कह कर पुकारा करता है। पर यह नाम कव पड़ा १ किसने रखा १ यह कोई नहीं वता सकता। इसछिये यह अनादि स्वाभाविक नाम निक्षेप है।

इसी तरह आकारा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और पुद्रल परमाणु ये सब अजीव है। और इन सबों के ये नाम अनादिकालिक तथा स्वाभाविक हैं; क्योंकि इनके सादित्व और कृत्रिमता के निश्चायक कोई आधार नहीं है। दूसरा है अनादि संयोग सम्बन्ध जन्य। जीवों का कमों से अनादि काल से लेकर सुदृढ़ सम्बन्ध है। जिसके फल स्वरूप जीव चौरासी लाख योनियों मे चक्कर काटा करते हैं और उस उस योनि में भिन्न भिन्न जातिवाचक नाम से सम्बन्धित हुआ करते है। यहां यह कोई नहीं बता सकता है कि इन चौरासी छाख योनियों के नाम किसने रखे ? और वे नाम कव से व्यवहृत हुए। इसीलिये अनादित्व (अर्थात् जिसकी आदि नहीं है) और कमों के सम्बन्ध से संयोग सम्बन्ध जन्यत्व अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है। कृत्रिम नाम के भी दो मेद है। एक तो सांकेतिक दूसरा आरोपक। सांकेतिक नाम वह है जो माता, पिता या गुरु कुत होता है। अथवा किसी न्यक्ति विशेष के द्वारा रखा गया होता है। उस नाम का उद्देश्य व्यवहार सम्पादन मात्र होता है। किसी गुण या योग्यता की हैसियत से वह नाम निर्वाचित नहीं होता है। कोई जन्म सिद्ध दिख अपने लड़के का नाम प्रेम से 'राजकुमार' रखता है। बाद में वह छड़का बदनसीवी से चिथड़ों में छिपटे हुए मी-काफी सूरत से भूत की तरह होते हुए भी आम जनता में 'राज कुमार' नाम से ही पुकारा जाता है। कार्य क्षेत्र में कोई अड्चन नहीं आवी है। प्रत्युत उस नाम से सम्बन्धित सभी काम खुशी से सम्पादित हुआ करते हैं। इसी तरह इम छोग पाषाण, काष्ठ, मिट्टी बगैरह की मूर्ति छाते हैं और उसका नाम रख छेते है—'जिन भगवान' फल स्वरूप उसी मूर्त्ति के सांकेतिक नाम से अपनी इष्ट सिद्धि भी कर छेते हैं। सांकेतिक नाम से किसी गुण या योग्यता का सम्बन्ध नहीं है। सांकेतिक नाम अपेक्षाकृत स्थायी होता है। आरोपक नाम वह है जो सीमित एवं अटप कालके लिये स्थायी हो। जैसे कोई अपनी गाय मैंस वगैरह का नाम प्यार से गंगा, सरयू आदि कहा करता है। पर वह नाम उसी के परिवार तक सीमित होता है, दूसरी जगह जाने पर उस गाय या भेंस का वह नाम नहीं कहा जाता । वह तो तभी तक था, जब तक कि नामी वहां था। छड़के छोग सड़क पर छकड़ी के कुन्दे को दोनों पैरों के बीच में रखकर और जमीन में हाथ से दवाकर दौड़ते हैं और कहते है-हटो! हटो ॥ घोडा आता है। यहां यह कुन्दा रूपी घोड़ा क्षण भर के लिये है और उसी लड़के तक वह नाम ज्यवहृत हुआ है। उपर्युक्त उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आरोपक नाम सीमित एवं अपेक्षाकृत अस्थायी होता है।

यही कारण है कि शिल्पी छोग मिट्टी आदि खपादानों से रामकृष्ण, छक्ष्मी, गणेश, साधुसन्त, महात्मा, दयानन्द प्रभृति देवी देव महापुरुषों की मूर्तियां बनाकर बाजार में छाते हैं और छोग पैसा खर्च करके छे जाते हैं और अपनी अपनी रुचि के अनुसार पूजते तथा इच्ट प्राप्ति किया करते हैं। इसमें बस्तुतः सचाई है, जो कि दुरामह रहित बुद्धि से देखी जा सकती है।

### स्थापना निक्षेप।

किसी वस्तु में, या निराधार, जो किसी के आकार का आरोप होता है, वह स्थापना निक्षेप है। यह दो तरह से होता है एक तो साहरय से दूसरा ज्यक्तिगत विचारानुकूछ । जो आधार गत आकार का आरोप होगा, वह कहीं साहरय से होगा और कहीं ज्यक्तिगत विचारानुकूछ होगा। एवं जो निराधार स्थापना होगी, वल केवल वैयक्तिक विचारानुकूछ ही होगी। आप देखेंगें कि किसी चित्र में, चाहे वह स्थापना होगी, वल केवल वैयक्तिक विचारानुकूछ ही होगी। आप देखेंगें कि किसी चित्र में, चाहे वह हाथी का हो या घोड़े का, देवता या मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, किसी का क्यों न हो, इल साहरय को हाथी का हो या घोड़े का, देवता या मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, किसी का क्यों न हो, इल साहरय को हेकर असली वस्तु के आकार को स्थापना की जाती है। "यह घोड़ा है" ऐसा ज्यवहार होता है; क्यों ? लेकर असली वस्तु के आकार को स्थापना की जाती है। "यह घोड़ा है" ऐसा ज्यवहार होता है; क्यों ? हस लिये कि उस चित्र में घोड़े के समान कान, नाक, मुंह बगैरह सभी अङ्ग लिखे गये है। इसी तरह इस लिये कि उपासक अपने अपने उपास्य देव की मूर्तियों में शास्त्रवर्णित गुण और महत्ता के स्मारक लक्षणों मूर्तियों के उपासक अपने अपने उपास्य देव की मूर्तियों में शास्त्रवर्णित गुण और महत्ता के स्मारक लक्षणों मूर्तियों के उपासक अपने अपने उपास्य देव की मूर्तियों में शास्त्रवर्णित गुण और महत्ता के स्मारक लक्षणों मूर्तियों के उपासक हो थे राम हैं। ये मगवान जिन हैं इस तरह की मावना रखते हैं एवं उनकी हार्दिक उपासना के बदौलत ही थे राम हैं। ये मगवान जिन हैं। इस तरह की मावना रखते हैं एवं उनकी हार्दिक उपासना

किया करते हैं। अगर कोई यह शंका करता है कि मूर्ति तो पापाण, काष्ठ या और किसी जह पदार्थ की होती है, उसकी उपासना से इप्ट सिद्धि कैसी ? तो मैं कहूंगा कि अगर तुम पक्षपात शून्य हृद्य से विचार करोगे तो मालूम पड जायगा कि जब किसी मुन्दरी नव युवती औरत को कोई सिनेमा की तस्वीर में या कागज वगैरह के चित्र मे देखता है तो प्रत्यक्ष उसकी सुप्त आसक्ति जाग पडती है एवं स्त्री विपयक नया प्रेम मानस मेदान मे चकर काटने छग जाता है। अगर संघर्ष बढ़ता गया तो वह धीरे धीरे मन को कार्य रूप मे परिणत करने की ओर खींच छे जाता है। नतीजा यह होता है कि अन्त मे पथ श्रष्ट होकर रहता है। यही कारण है कि 'चित्त भित्तं ण णिजाए' अर्थात् चित्र में वनाई गई स्त्री को भी मत देखो इस भाति साधुओं को मनाई की गई है। कहने का मतलव यह है कि जब इस तरह सीन्द्र्यवान चित्र से पतन होता है तो जिन भगवान् की मूर्ति के अवलोकन पूजन नमन के अभ्यास से उनके मोक्ष साधक गुणों की ओर खींचकर हम लोग एक रोज निर्वाण पद प्राप्त करेंगे-अपने स्क्रूय स्थल पर पहुंचेंगे, यह कोई भी सहदय स्त्रीकार करेगा। अस्तु, कोई अगर अपने पिता का तैल चित्र वना रखा है तो उसे देखकर वह कह उठता है कि ये पिताजी है। यह सब स्थापना साहरय गुण से आधार गत हुई। यह कोई नियम नहीं कि यह स्थापना निर्जीव मात्र में ही हुआ करती है। किसी ब्राह्मण को श्राद्ध में प्रेत बनाकर सनातनी लोग श्राद्ध कर्म किया करते हैं, वहा तो जीव में ही आकार का आरोप होता है। कही यह स्थापना आधार गत बैयक्तिक विचार के अनुसार हुआ करती है। र्जन बैप्णव मत में, विवाह में मिट्टी की डली को पूजक अपने विचार मात्र से गणेश मान कर पूजा करते हैं। वहा मिट्टी की इलो ही गणेश होता है। वैष्णव लोग शालिमाम पत्थर को ही विष्णु समक्त कर पूजा करते हैं। कहीं स्थापना निराधार होगी - व्यक्तिगत विचारानुकूछ (अर्थात् पूजक के अपने विचार के मुताबिक ) होगी। जैसे जैन मत मे यति साधु छोग शंख, चन्दन, गोमती चक्र प्रभृतियों का विना किसी आधार के आकार का आरोप करते हैं। इसी तरह सनातनी छोग कटोरे में विना किसी शक्त को आधार बनाये, लक्ष्मी, सरस्वती, राम, कृष्ण आदि देवताओं का आकार मान कर पूजा किया करते हैं। यह सब निराधार वेयक्तिक विचारानुकूल स्थापना है।

उपर्युक्त स्थापना प्राचीन दृष्टिकोण से दो प्रकार की होती है। एक सङ्गत, दूसरी असद्भूत मिट्टी की ढळी को गणेश मान छेना असजूत स्थापना है। विना आकार के शंख, चन्दन, गोमती चक्र प्रभृतिकी स्थापना भी असङ्गत स्थापना है। क्योंकि यहा उन पदार्थों की कुछ समानता नहीं है। सज़्त स्थापना भी कृत्रिम और अकृत्रिम मेद से दो तरह की होती है। कृत्रिम वह है जो मनुज्यों के द्वारा वनायी गई जिन भगवान् की प्रतिमायं इस छोक में पूजी जाती है। अक्रुत्रिम वे है जो नन्दीश्वर मेरपर्वन द्वीप, या देवलोक आदि मे जिन भगवान् की प्रतिमार्थे हैं।

उपर्युक्त विचारों से यह सिद्ध होता है कि पापाण, काष्ठ मिट्टी आदियों से बनी हुई मूर्तियों में दंवत्त्व बुद्धि से पूजा उपासना करना वस्तुतः युक्ति संगत है। और उपासकों को अपने छक्ष्य स्थल तक छे जाने का यह एक युन्दर तरीका है।

द्रव्य निक्षेप

जिसका नाम, आकार गुण और रुक्षण मिलते हों पर आत्म उपयोग न मिले तो वही द्रव्य निक्षेप है। जीव अपने असली स्वरूप को जब तक नहीं पहिचानता है, तब तक द्रुव जीव है। क्योंकि उपयोग रहित जो पदार्थ होगा, यह द्रव्य है। "अनुयोग द्वार सूत्र" में कहा है- "अणुवओगो दव्वं" अर्थात् डपयोग के बिना जो चीज होगी, वही द्रव्य है। किसी ने सच कहा है—"ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः" अर्थात् ज्ञान के विना मतुष्य पशु के समान हैं।"

इस द्रव्य निक्षेप के दो मेद है। आगम विषयक (अर्थात् आगम से) दूसरा आगम मिला विषयक (अर्थात् नो आगम से) आगम से वह होता है कि शास्त्र तो पढ़ा, पर शास्त्र का मतल्य नहीं सममा। अतएव उपयोग के बिना वह आगम विषयक द्रव्य निक्षेप है। इसी तरह "परोपदेशे पाण्डि-त्यम्" अर्थात् दूसरों को उपदेश देने में तो बड़ी योग्यता है, व्याख्यान कला के द्वारा आम जनता में तो खूब वाहवाही है, पर स्वयं अपने मे उपदेश का क्रियातमक उपयोग नहीं है। ऐसी स्थित में भी आगम विषय द्रव्य निक्षेप है।

दूसरे नो आगम से होने वाले द्रव्य निक्षेप के तीन मेद हैं, एक द्रव्य शरीर, दूसरा भव्य शरीर और तीसरा तद्व्यतिरिक्ताझ शरीर वह है कि तीर्थंकर निर्वाण पदवी प्राप्त कर चुके है, उनका मृत शरीर पड़ा है। अग्नि संस्कार होने वाला है तो जब तक अग्नि संस्कार नहीं हुआ है, तब तक वह झ शरीर कहाता है। श्रेली में रुपये थे, खर्च हो गये। श्रेली खाली पड़ी है जरूरत पड़ने पर आप कहते हैं रुपये की श्रेली ले आओ। यहां पर यह श्रेली झ शरीर। दूसरा मेद भव्य शरीर है। तीर्थंकर भगवान अपनी माता के पेट से जन्म लेने के बाद बचपन अवस्था में जबतक रहे, उनके उस शरीर को भव्य शरीर कहा जायगा। आप किसी बिह्नये को देखकर कहेंगे, यह बड़ी दुग्धवती गौ होगी तो वह तात्कालिक बिह्नये का शरीर भव्य शरीर है। तद्व्यतिरिक्त अर्थात्झ शरीर और भव्य शरीर अतिरिक्तद्रव्य निक्षेपके अनेक उदाहरण हैं, जो कि तीसरे मेदमें आ जाते हैं। जसे—"झान हीन मनुष्य है" ऐसा कहा गया है, क्योंकि मनुष्य तो है पर मनुष्यत्व जो झान है उसका उपयोग नहीं है। इसिल्ये वह आगम भिन्न नृतीय मेद वाले द्रव्य निक्षेप के उदाहरण में आ जाता है। इसी तरह और भी हच्टान्त अन्वेष्टव्य है।

उपर्युक्त विचार विमर्शोंका सारांश यह है कि लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, काली, भवानी, तीर्यंकर भगवान् आदियों की मूर्तियां उपयोग रहित हैं, इसिलये द्रव्य निक्षेप में आ जाती है। एवं अपने अपने उपासकों से किसी नय की अपेक्षा से वन्दनीय हैं।

भाव निक्षेप

जिसका नाम, आकार और लक्षण गुण के साथ-साथ मिलते हों, वही भाव निक्षेप के उदाहरण है। क्यों कि अनुयोग द्वार में कहा है—"उवओगो भाव" अर्थात् जिसमें उपयोग हो, वही भाव निक्षेप का आवास स्थल है। इसीलिये दान, शील, तपस्या, क्रिया, ज्ञान ये सभी भाव निक्षेप से समन्वित होने पर हो लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अगर कोई निर्विवेकी मनुष्य बुद्धि की विचक्षणता से यह साबित करने की चेष्टा करे कि मन के परिणाम को सुदृद्ध करके जो कुछ काम किया जायगा, वह भाव युक्त होगा तो वह उसकी गलती है। क्योंकि ढोंग रचने वाले भी अपने स्वार्थ साधन के लिये मन को स्थिर बना कर तपध्यान आदि किया करते हैं, ताकि लोग उसकी माया में फंसा करें और वह अपना उत्लू सीधा किया करे। कमठने पश्चामि तपस्या की जो कि वस्तुतः खूब कठिन थी, पर थी उसकी तपस्या दम्म-पूर्ण, तो क्या वह काम भावयुक्त माना जा सकता है ? नहीं ! कभी नहीं !!

यहां सूत्रानुसार विधि और वीतराग की आज्ञा में हेय और उपादेय का वर्णन हुआ है। उसकी असलियत को समक्त कर अजीव, आश्रव, और बन्ध के ऊपर हेय अर्थात त्यागमाव और जीवका स्वगुण, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष उपादेय अर्थात श्राह्म हैं। रूपी गुण है, इसलिये उसे द्रव्य समक्त कर छोड़

दे। जैसे मन, वचन, काय, लेखादिक सभी पुष्पालीक रूपी गुण समक्ष कर छोड़ दे और हान, दर्शन, चारित्र, चीर्य, ध्यान प्रशृति जीव के गुणों को अरूपी समक्ष कर संगृहीत करे। यही भाव निक्षेप है। सूत्रों में वयालीस मेद निक्षेप के कहे गये है। हमने सक्षेपमें वर्णन किया है। बुद्धिमान मनुष्य उपर्युक्त तरीके से हरेक वस्तु मे चारों निक्षेपों को उतार सकते है।

इसी तरह जिन भगवान् की प्रतिमाओं में इमलोग "ये जिन भगवान् है" ऐसी आस्था रखते हैं और यह सोचते हैं कि जैसे मूर्तियों में पद्मासन योग शान्त मुद्रा आदि भाव हैं और इन्हीं भावों के द्वारा इनकी भन्य आत्मायें मोक्ष पदवी प्राप्त कर चुकी हैं; वैसे ही हमलोग भी इन्हीं भावों की प्राप्ति से निर्वाण पद् गन्ता चनेंगे, ऐसी भावना निज मनमें हमलोग किया करते हैं। अतएव भावयुक्त प्रतिमायें माननीय हैं— वन्दनीय हैं, इसमें कोई शक सन्देह नहीं।

मूर्तिवाद

दिवाल पर टंगे हुए या लिखे हुए स्त्रियों के चित्र भी साधुओं को नहीं देखने चाहिये, क्योंकि मानसिक वृत्तिया विकृत होकर—विकारयुक्त होकर ब्रह्मचर्य से च्युत कर देती है। — दशवैकालिक सूत्र

[सूत्र मे जो कुछ कहा गया है, वह हूवहू सच है, इसमें अत्युक्ति को यू तक नहीं है। क्यों कि कोई भी सहृदय सिनेमा वगैरह के चित्रों को देखकर अथवा यों ही सुन्दरी खियों के चित्रों को देख कर इसकी प्रत्यक्ष सचाई को महसूस कर सकता है। ऐसी हालत मे यह प्रश्न उठना स्वामाविक है कि जब चित्रों के अवलोकन से प्रहाचर्य से अप्ट होने की गुआइश है, तव सन्मार्ग के प्रवर्त्तक भगवान तीर्थं इर देव की मूर्त्ति को वन्दन, नमन, और दर्शन करके हमछोग सन्मार्गके सुदृद्ध पन्था क्यों नहीं बन सकते ? अगर वन सकते तब मूर्त्ति पूजा की अवहेलना क्यों ? ]

मही राजकुमारी के साथ छ राजकुमार, जो कि राजकुमारी के पूर्वजन्म में मित्र थे और स्वयं राजकुमारी भी उस जन्म में पुरुप ही थी, शादी करना चाहते थे। राजकुमारी ने सोचा कि जबतक प्रभाव पूर्ण तरीफ सं काम नहीं लिया जायता, तब तक ये राजकुमार लोग मूठी शादी से विरक्त नहीं हो सकते। यही सोच कर उसने एक सोने की मूर्त्त वनवाई और उस मूर्त्त के उदर गर्भ में एक-एक प्रास मोजन नित्य प्रति डालने लगी। नतीजा यह हुआ कि पूर्त्ति का मुख डक्कन खोल देने पर भोजन के सड़ जाने के कारण वडी बद्यू आने लगी थी। बाद में जब राजकुमारी से शादी कृरने के लिये छहाँ राजकुमार आये तो राजकुमारी ने छहाँ राजकुमारों को विवाह मण्डप में बुलाया और स्वयं उस मूर्त्ति के मुल डक्कन को खोल कर खडी हो गई। जब राजकुमार लोग आये तो बद्यू के मारे वे सब बेहद घवड़ाने लगे, राजकुमारी ने कहा, महाराज! इस सोने की मूर्त्ति में मैं छुछ ही दिनों से एक-एक प्रास भोजन डालवी रही हूं, जिसका फल यह हुआ है कि अभी आपलोग इस मूर्त्ति के पास उहरने में भी असमर्थ हो रहे हैं, फिर आपलोग जिस मुफ्तो, जो कि मैं केवल हाड मास की मूर्त्ति के सिवाय और छुछ नहीं हूं, पाने के लिये पागल हो रहे हैं उसमे तो कितने प्रास भोजन रोज डाले जाते हैं, तब उससे आखिर जो गन्ध आयेगी, उससे आपलोगों की क्या दशा होगी, क्या यह भी सोचते हैं ? इस प्रकार मूर्ति के हन्दान्त से राजकुमार लोग — ज्ञाता सूत्र

[ यदि नकछी सोने की मूर्ति से असछी विराग प्राप्त हो सकता है तो भगवान् वीतराग को मूर्तियों से हमे वह सच्चा विराग क्यों प्राप्त नहीं होगा ? इस सवाछ का कोई मुनासिव जवाव नहीं, िकर मूर्ति पूजा की सार्थकता से इनकार क्यों ? ] आर्द्रेकुमार को उपदेश देने के छिये अभयकुमार ने कोई मूर्त्तिमान् पदार्थ मेजा। जिसे देखकर आर्द्रे कुमारके मानस पट पर पूर्व जन्म के सारे ज्ञान चित्रित हो आये। --आचारक सव

[ जब आर्द्र कुमार के पूर्व जन्म का झान, जिस पर काल के अन्तराय से अज्ञान का परदा पह गया था, किसी मूर्तिमान पदार्थ को देखने से उसके मानस विचार तरङ्गों पर छहराने छगा, जो कि आखिर मोक्ष का कारण बना तो हमें भी उम्मीद करनी चाहिये कि हमारी आत्मा का छिपा हुआ ज्ञान, जिस पर अनेक जन्मों का परदा पड़ गया है, भगवान वीतराग की मूर्ति के वन्दन नमन और मूर्तिमान पदार्थ के दर्शन से निरन्तर अनेक गुणों के संस्मरण से एक न एक दिन मेघ निर्मुक्त चन्द्रमा की तरह चमक उठेगा और हम संसार बन्धन से छूट सकेंगे, इसमें कोई भी आश्चर्य जनक वात नहीं है।

एक समय श्रेणिक राजा ने नरक के कच्टों से सयसीत होकर भगवान महावीर से पूछा, महात्मन्। ऐसा कोई उपाय बतछाइये कि मुक्ते नरक न जाना पहें। भगवान् ने कहा, अगर तुम अपने नगर के काछ कसाई को एक दिन के छिये भी दैनिक पांच सो मैंसों की हत्या से रोक सको तो तुम्हे नरक न जाना पहें। श्रेणिक ने काछ कसाई को बुछाया और समभाया कि तुम एक दिन के छिये भी हिंसा छोड़ दो। पर वह दुष्ट क्यों मानने वाछा था, उसने तो पांच सौ मैंसों को नित्य प्रति मारने का संकल्प छे रखा था। आखिर राजा ने उसे दोनों पर वांधकर कूएें मे छटका दिया, जिससे कि उसे हिंसा करने का मौका ही न मिछे। राजा को अब पक्ती धारणा थी कि उस कसाई ने आज हिंसा न की होगी। अत-एव भगवान महावीर से राजा ने जाकर सुनाया कि भगवन् ! सुने अब तो नरक जाना न पहेगा, क्योंकि काछ कसाई ने हिंसा नहीं की। भगवान् ने कहा, नहीं, उसने हिंसा की है। अगर विश्वास न हो तो द्रयापत कर छो। राजा के पता छगाने पर माळूम हुआ कि उसने तो पाच सो मैसों की चित्र के द्वारा मूर्त्तियां बनाकर काटी हैं। राजा सन्य रह गये। आशा पूरी न हो सकी। क्योंकि उन काल्पनिक मूर्त्तियों से हिंसा पूरी हो गई थी।

[ यहां पर प्रश्न उठता है कि जब चित्रित मैंसों के मारने से हिंसा हो गई, क्यों कि कसाई के मन का भाव वैसा ही था जैसा कि असली मैंसों के मारने के चक्त रहा करता था, तब भगवान वीतराग की मूर्ति को भावावेश से साक्षात भगवान समक कर अगर कोई पूजा या दर्शन करता है तो कटाल पात क्यों ? यह निश्चित बात है कि यि श्रद्धा और भक्ती से भगवान की दर्शन व पूजा की जायगी तो अपना अभीन्द सिद्ध होकर रहेगा।

एकल्ब्य नामक भिल्ल द्रोणाचार्य से शख विद्या सीखने गया। पर द्रोणाचार्य ने भिल्ल को पढ़ाने से इनकार कर दिया। आखिर उस भिल्ल नें द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर बढ़े प्रेम से उस मूर्ति में प्राण प्रतिप्ठा की। और अच्छी तरह उसी मूर्ति के द्वारा शख विद्या सीखी। —महाभारत

इस उदाहरण से मूर्ति पूजा की असिछियत पर विश्वास करना चाहिये।

अमूितं पूजक जैन खेताम्बर साधु लोग नरक में होने वाली दुर्दशाओं को चित्र द्वारा दिखाकर लोगों को पापों से विरक्त करने की चेष्टा करते हैं। वस्तुत उन चित्रों का प्रभाव भी पड़ता है, यह कोई भी सहदय मान सकता है।

् जब नारकीय चित्रों का प्रभाव मनुष्यों के हृद्य पर पड़ता है, तब भगवान् तीर्थह्नर देव की मूर्ति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता है, उनकी शान्त मुद्रा, योग पद्मासन आदि उक्षण और उनके सद्गुण छोगों के हृद्य पर क्यों प्रभाव नहीं डाउ सकते, यह वात समभ में नहीं आती । अगर हृदय पर हाथ रखकर सोचा जाय तो कोई भी हृद्यवान मूर्ति पूजा की महत्ता को स्वीकार करेगा।

अप्रेजी सरकार ने अरछीछ चित्रों को इसिछये वन्द कर दिया है कि उनके देखने से जनता का मानसिक पतन होगा। यही कारण है कि कोक शास्त्र के चौरासी आसन आज कछ नहीं निकाले जासकते।

[ जन अभद्र चित्रों के द्वारा मानसिक पतन अवश्यम्भावी है तव भद्र पूज्य जनक तीर्थं द्वरों की मूर्त्तियों से मानसिक उत्थान क्यों नहीं होगा ? फिर मूर्त्ति पूजा से दिमाग में खुजली क्यों ? ]

कुछ दिन पहिले की बात है, इल्लाहाबाद के मासिक 'चांद' ने फासी अङ्क निकाला था। अंग्रेजी सरकार ने उसे जब्त कर लिया। क्यों ? इसलिये कि उसमें अंग्रेजी हुकूमत मे जितने देश भक्त फासी पर लटकाये गये हैं, उन सभी के चित्र और चरित्र निकाले गये थे। और उन चित्रों एवं चरित्रों के हारा अंग्रेजी सरकार के प्रति जनता की सामृहिक घृणा उठ खड़ी होती और अशान्ति फैल जाती।

[ इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि छोगों के सामने जैसे चित्र आते हैं, वैसा ही प्रभाव द्रष्टाओं के दीमाग पर पडता है, तब क्या कारण है कि धर्म-प्राण तीर्थं द्वरों की प्रभावोत्पादक मूर्तियों द्वारा मूर्ति पूजकों के दीमाग पर तदनुकूछ प्रभाव न पड़े।]

अनुत्तरोप पातिक सूत्र में स्थानकवासी अमूर्त्ति पूजक उपाध्याय श्री आत्मारामजी ने अपना फोटो दिया है और उस फोटो के नीचे छिख दिया गया है कि यह फोटो परिचय के छिये है।

[ जब चित्र से परिचय प्राप्त किया जाता है, तब मूर्तिपूजक सम्प्रदाय भी तो तीर्थद्वर मगवान् की -मूर्ति से परिचय ही प्राप्त करना चाहती है, उनके सहक्षणों, शुभ गुणों से अपने हृदय को परिचित ही कराना चाहता है, फिर इसमे आपित क्यों ? क्या इसी का नाम असूया नहीं है ? ]

र्जन रवेताम्बर सम्प्रदाय, स्थानकवासी, तेरापन्थी भी सामायिक करने के समय श्री सीमन्बर स्वामी का वन्डन नमन किया करते हैं सीमन्धर स्वामी महा विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ऐसा माना जाता है।

[ जय जिस वक्त सीमन्धर स्वामी का बन्दन नमन होता है, उस वक्त अगर सीमन्धर स्वामी का निर्याण हो जाय, तय वन्दन नमन किसको होगा ? क्योंकि सीमन्धर स्वामी की सत्ता तो रहेगी नहीं तय तो मानना पड़ेगा कि वन्दन नमन काल्पनिक सीमन्धर स्वामी को छक्ष्य करके किया जाता है। फिर काल्पनिक तीर्थहरा की मूर्त्ति यों से एतराज क्यों ? ]

इपर्युक्त प्रमाणों और युक्तियों से यह सिद्ध हो जाता है कि मूर्त्त पूजा युक्ति युक्त है। कोई भी धर्म कोई भी सम्प्रदाय ऐसा नहीं है, जो प्रकारान्तर से मूर्त्त पूजा न करता हो, चाहे वह अपने को अमूर्त्त पूजक धनावे चाहे मूर्त्त पूजक। वैदिक धर्मावलिक्ष्यों के मन्दिरों मे मूर्त्त या है ही। मूर्त्त पूजा के विरोधी आर्य समाजियों में भी द्यानन्त्र की मूर्त्त आद्र सद्भाव की दृष्टि से रक्ष्ती ही जाती है उस मूर्त्त के प्रति अगर कोई दूसरा आद्र अपमान जनक तरीके से पेश आये तो आर्य समाजी भी मर मिटेंगे। क्या यह मूर्त्त पूजाका द्योतक नहीं है १ किसी समय सनातिनयों ने द्यानन्द की मूर्त्त के लिये भरी सभा में अपमान जनक तरीका अख्तियार किया था, जिसके लिये आर्य समाजियों की तरफ से खूच मुकदमा बाजी हुई थी।

मुसलमान लोग अपने को मूर्त्त पूजक नहीं मानते, पर विचार करने पर मालूम होगा कि वे लोग भी काल्पनिक मूर्त्ति को मानते ही हैं। मुसलमान लोग पश्चिम दिशा की ओर मुह करके नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानी रियासतों में पिल्लम तरफ पैर रखकर सोना या ट्टी पेशान करना कानूनन मना है। क्यों १ इसलिये कि मक्का मदीना पिल्लम में ही है। मक्का मदीना में कभी मोहम्मद साहेब थे, अभी तो नहीं हैं, तब फिर यह अनर्थक आवेश क्यों ? मानना पड़ेगा कि मानसिक कल्पना के द्वारा मोहम्मद साहेब की सत्ता (मौजूदगी) वहां मान कर ही वैसा आदर प्रदर्शित किया जाता है, फिर मूर्त्ति पूजा हुई कि नहीं ? कबर की पूजा, ताजिया रखना क्या मूर्त्तिका द्योतक नहीं है ?

ईसाई छोग भी गिरजे में शूछी का चिन्ह बनाते हैं, ताकि उनके उपासकों में उनके कर्त्तव्य की यादगारी का भाव बना रहे यह भी प्रकारान्तर से मूर्त्ति पूजा ही है। अगर इन छोगों में पूजा भाव की मौजूदगी नहीं है तो बड़े आदमी (जो कि कोई महत्त्वपूर्ण काम कर चुके हैं) का तेछ चित्र (प्रस्तर मूर्त्ति) क्यों बनाया जाता है ? सैकड़ों प्रस्तरे मूर्त्तियां (Images) तो कछकत्ते में ही दीख पड़ती है। इसी तरह देखा जाय तो प्रत्येक धर्म या सम्प्रदाय में मृत्ति की पूजा किसी न किसी रूप में हुआ करती है।

कट्टर अमूर्ति पूजक कहते हैं कि अगर प्रस्तर मूर्त्ति पूजनेसे मुक्ति मिलती है तो सिलकी ही पूजा क्यों न की जाय १ पर उन्हें सोचना चाहिये कि मूर्त्ति और सिल दोनों पत्थर जरूर है, पर दोनों में भाव मिन्न मैन्न है, इसीलिये उसके फल भी मिन्न २ हुआ करते हैं। लड़की और पत्नी दोनों स्नी जाति ही है, पर दोनों पर भिन्न दिल्कोण पड़ते हैं, सिल जिस काम के लिये है, उस काम के लिये उसका आदर है ही कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा के मुदद सिद्धान्त पर कोई कीचड़ उद्घालकर अपने मलिन इदय का ही परिचय देता है; इसमें कोई शक सन्देह की गुआइश नहीं।

# मूर्ति पूजा

जैन धर्म विनय मूळक धम है, जैन धर्म का सार विनय ही है। इसीलिये कहा गया है कि ' विणय मूळे धम्मे पण्णते''। इसिछिये तीर्थङ्कर भगवान् की मूर्ति का जितना भी विनय किया जाय जीव को उतना ही उच कोटिका आत्म कल्याण प्राप्त होगा। फलतः विनय करना या कराना महाधर्म है। इस विनय धर्म की तह में ऐसा विलक्षण रहस्य छिपा है, जिसकी बदौलत जीव एक दिन तीर्थं इसकी उपाधि धारण कर सकता है, यही कारण है कि मूर्त्ति की पूजा द्रव्य और भाव के जरिये अनादि काल से होती चली आ रही है। अगर कोई शंका करता है कि द्रव्य पूजा अच्छी नहीं है, द्रव्य के द्वारा पूजा नहीं करनी चाहिये तो उसे सममाना चाहिये कि द्रव्य के विना भाव का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है, यह शुद्ध सिद्धान्त है। किसी भी व्यवहारिक या धार्मिक कार्य में पहिले द्रव्य क्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद साब का उदय होता है। उदाहरण लीजिये कि अगर कोई वूकानदारी करना चाहता है तो पहिले उसे दूकान खरीदनी पड़ेगी या भाड़े पर लेनी होगी अथवा अपने पैसों से बनानी पड़ेगी। बाद में दूकान को प्रभावो-स्पादक वनाने के लिये खूब सजाना पड़ता है। फिर खाता बही रखता है और दूकान का एक नाम रख कर विशुद्ध भाव से काम शुरु कर दिया जाता है अर्थात् छोगों में छेने देने का व्यवहार जारी हो जाता है। एक चाल दूकान के आधार पर तमाम काम होने छगते हैं। अगर दुकान ही नहीं हो, वही खाते ही नहीं हों तो देन छेन ही किसके नाम हो ? इसी तरह पहिले जीव को व्यवहार शुद्धि के लिये द्रव्य किया करनी पड़ती है, बाद में भाव का उदय होता है। सामायिक करने वाले को पहिले द्रव्य सामायिकके लिये आसन, पूंजनी, मुंहपत्ति, क्षेत्र से स्थान, उपाश्रय वा शुद्ध स्थान, काल से जितना लगाने की इच्छा हो, उतना समय ग्रहण करना पड़ता है। इसी को द्रव्य सामायिक कहा जाता है। अगर कोई चाहे कि भाव सामायिक ही आये, द्रव्य सामायिक न करना चाहिये तो वह उसकी गलती है। अनाहि अनन्तकाल गुजर गया, अवतक भाव सामायिक का प्रादुर्भाव न हुआ और कब होगा, यह भी निर्णीत नहीं है। इसिंखये हुन्य सामायिक करना ही चाहिये ताकि आधार पर एक दिन आधेय आ ही जायगा। (दीवार) रहेगी हो

'चित्र भी छिसा जायगा। पर भित्ति के विना चित्र कैसा ? इसी भांति साधु चारित्र छेने के समय गृहस्य का वेष छोड़ कर साधु का द्रव्य वेष अर्थात् द्रव्य चारित्र, चोलपट्टा, चहर पागरनी, ओघा, मुंहपत्ति आदि साधु छोग धारण किया करते हैं। इसी का नाम द्रव्य चारित्र अथवा सामायिक चारित्र है। इसी द्रव्य चारित्र के द्वारा साधु वर्न्द पूजे जाते हैं भाव चारित्र तो यथाख्यात चारित्र के आने के बाद आता है और वह यथाख्यात चारित्र जम्यू स्वामी के बाद विच्छिन हो गया अब यदि द्रव्य चारित्र मी छोग न छें तो साधु धर्म या साध्ती धर्म का विच्छेद हो जायगा। और यदि तीर्थहर भगवान् का संघ ही नहीं रह सकेगा तब जैन धर्म का अस्तित्व कहां से रहेगा ? इसलिये द्रव्य चारित्र लेना परमावश्यक है। भाव चारित्र आयेगा भी तो द्रव्य चारित्र के आधार पर ही आयेगा। क्योंकि द्रव्य करणी से ही भाव करणी का बदय होता है। इसी तरह मूर्ति पूजक छोग मूर्त्ति की द्रव्य पूजा करते हैं। भाव पूजा का आविर्भाव मनुष्याधीन नहीं है। वह तो कमी की निर्जरा के जपर निर्भर है। परन्तु जब कभी भाव पूजा मानस पट पर आकी जायगी द्रव्य पूजा की महत्ता से ही, द्रव्य पूजा के चिराम्यास से ही, अतएव द्रव्य पूजा करना परम आवश्यक है। पर द्रव्य पूजा विवेक, विचार एवं शास्त्रासुसार ही करनी चाहिये। कोई शंका कर सकता है कि द्रव्य पूजा से तो पहिले पाप ही होता है, तब वह क्यों की जाय ? पर उसको सोचना चाहिये कि प्रत्येक द्रव्य किया में पहिले थोड़ा पाप ही हुआ करता है, वाद में धर्म होता है। कोई एक धर्मशाला बनाता है तो उसमें कीट पतझों के नाश जन्य पहिले कुछ पाप ही होता है. पर वाद में साधु महात्मा, दीन, दुःखी, पथिक वगैरह की तेवा ही से अपार धर्म सचित होता है। ठीक इसी तरह सामायिक, पोसह, प्रति क्रमण, व्याख्यान सुनना या देना, आहार पानी देना या हेना, इन सभी कामों में पहिले कुछ पाप होता है, बाद में असीम धर्म होता है। मूर्त्ति पूजा में भी यही बात छागू है। फिर अगर धोड़े पाप के डर से अनन्त धर्म का छाभ नहीं किया जाता है तो इसे अज्ञानता छोड़कर क्या कहा जा सकता है। अगर किसी के सौ रुपये खर्च करने पर हजारका छाभ मिलता है तो वह क्या सी का व्यय नहीं करेगा ? यही कारण है कि मूर्त्ति पूजक छोग द्रव्य पूजा को छाभ का हेतु मानते हुवे और भावी लाभ की वलवती आशा से मूर्ति की जल चन्दनादि उपकरणों से अब्ट प्रकारी पूजा किया करते हैं। यही कारण है कि ज्ञाता सूत्र में "ट्रीपदी ने सम्यक्तु पाने के बाद पूजा की थी" ऐसा **उल्लेख मिलता है। प्रम व्याकरण में संवर द्वार और आश्रव द्वार का वर्णन चला है, जिसमें मृत्तिं पूजा** को संवर द्वार में माना है। राय पसेणी सुत्र में लिखा है कि प्रदेशी राजा के जीवने अवती होते हुए भी सम्यक्तु सिंहत मूर्ति पूजा की। आवश्यक सूत्र में कहा गया है कि 'कित्तिश्च वंदिश्च महिला' नर्थात् तीर्थद्भर सगवान् वन्दन करने योग्य हैं, कीर्त्तन करने होग्य हैं। और द्रव्य व मानसे पूजन करने के योग्य हैं इसी तरह और धर्मों में भी मूर्ति पूजा के प्रवूर प्रमाण मौजूद हैं। अतएव मूर्त्ति पूजा करना प्रत्येक गृहस्थ श्रावक का परम कर्च व्य है। विश्लेषु किमधिकम्। ईश्वर कर्तृत्व और जैन धर्म

ईश्वर ही की छुपा है कि हमारी आज दुनियां में इस्ती कायम है। वही सारे संसार का कर्णधार है, यही सुल दुल देता है, और उसीके आधार से सारा घटना चक्र चलता है। ईश्वर ही सब जानता है। वहीं हमें उसकी इच्छानुसार हमारे कर्मानुसार हमें मिन्न भिन्न परिस्थित में रख सकता है। कितना ही पापी पाप कर उसकी आराधना उसका जप कर उसे प्रसन्न कर सकता है। उससे चरदान छे उसी के सामने अपने स्वेच्छित कर्म कर सकता है। सारी दुनिया का खयाल उसे हर वक्त रहता है। इतने वहे ब्रह्मांड का वह अपने अकेले हाथों संचालन करता है। यह उसकी परम शक्ति है। वह खुद मन माना रूप ले सकता है और मन मानी जगह पर जा सकता है। संक्षेप में वह सर्वगामी है, सर्व-व्यापी है, सर्व शक्तिमान् है और है सर्वज्ञ। धर्म से उसे प्रेम है दुनिया में अधर्म का फैलना उसे नापसंद है और इसीलिये जब अधर्म फैलता है तो स्त्रयं उत्पन्न होकर पुनः धर्म की स्थापना करता है।

क्या ये वार्ते सच नहीं है ? क्या दुनिया को कोई बनाने वाळा नहीं है ? यह नहीं हो सकता। क्योंिक बगैर बनाए कोई चीज नहीं बनती। दुनियां भी एक कार्य है और कोई भी कार्य जब तक उसका कोई कर्ता न हो वहां तक नहीं बन सकता आखिर कुंभार घड़ा बनाएगा तभी तो बनेगा। बरना तो कहां से बनेगा जब दुनियां में नाना चीजें हैं पैदा होती हैं तो अवश्य उनका बनाने वाळा कोई न कोई है। और वह सर्व शक्तिमान केवळ ईश्वर ही है। दूसरा नहीं।

दुनियां के कई दर्शन मत धर्म इस वात में सहमत है। कई उसे ज्ञानमय वताकर अग्रुक वंश में उसे सर्जक स्वीकार करते हैं। पर दर असल में यह रचना शक्ति क्या है इसका कुछ पता नहीं लगता। मनुष्य जब अपनी कल्पना की दौड़ को नहीं दौड़ा सकता वहां पर वह जाकर ईश्वराधीन होकर रक जाता है पर हमें देखना है कि इस मान्यता में कितना सल है।

पहले प्रश्न उठता है ईश्वर एक हैं या अनेक। ईश्वर कर्तृ त्व की मान्यता वाले एक ही ईश्वर मानते हैं। क्योंकि नाना ईश्वर मानें तो वैमनस्य उत्पन्न होने की सम्भावना है और फिर कौन सा काम कौन करे, किस पर किसकी सत्ता चले इत्यादि सब गड़ बड़ मच जाती है। अतः उनका मानना ठीक है कि ईश्वर एक है। जब हम यह स्त्रीकार कर लेते है कि ईश्वर एक है तो प्रश्न उठता है वह क्या उत्पन्न करता है और क्या नहीं ? सभी वह उत्पन्न करता है, ऐसा तो मानना पड़ेगा। अच्छा भी और बुरा भी। केवल अच्छे का उत्पादक मानते हैं तो बुरे का उत्पादक दूसरे को मानना पड़ता है अधर्म का नाशक और धर्म का प्रचारक मानते हैं तो अधर्म का उत्पादक और धर्म का नाशक दूसरे को मानना पड़ता है। दूसरे को स्त्रीकार करलें तो वड़ी गड़वड़ी मच जाती है अतः दोनों का उत्पादक भले भिन्न भिन्न परिस्थित में हो पर केवल वही एक है।

ईश्वर का स्वभाव दयालु है, महान् करुणा का यह महासागर है तो फिर दुनियां में दुःल क्यों दीख पड़ता है। यह दुःल की कल्पना किस लिये सूभी। अपने करुणा सागर में यह दुनियां का खारापन कहां से आया। स्वर्ग से यह दुःल का वरसात क्यों बरसा ? और फिर से यह वात कि दुनियां में जब अधर्म फैलता है तो मैं उत्पन्न होकर धर्मकी स्थापना करता हूं, कहां तक ठीक है। दुनियां के नाना प्राणियों को पहले जमाकर उत्पर से शान्ति के लिये तेल लगाने वाली वात ईश्वर करे यह कैसे माना जाय वह किस लिये प्रपंच करेगा ?

तव कई यह कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है वह ऐसे ही कर्म करता है इससे उसे दुःख उठाना पड़ता है, तव तो हम वही वात पूछते हैं, कि उसका ऐसा स्वभाव किसने बनाया ? तो एक मान्यता और आती है कि माया है जो उसे सत्य के रास्ते से घेर कर छे जाती है। जैसे रस्सी को देख कर सांप का श्रम हो जाता है। तो यह श्रम माया द्वारा ही होता है, यह माया उसमें दुष्ट स्वभाव उत्पन्न करती है और सत्याचरण से उसे विमुख करती है। पर माया को ईश्वर से भिन्न माना जाय

अध्यदा यदाहि धर्मस्य, ग्लानिर्मवित भारत । अभ्युत्यानमधर्मस्य, तदात्मानं स्जाम्यहम्॥

या अभिन्त । अगर अलग मार्ने तो दो चीजें सावित होती है और दूसरी चीज सावित होने पर वही दोष आ जायगा। ईश्वर की एक मात्र सत्ता नहीं रहेगी। और अभिन्त मार्ने तो ईश्वर माया मय सावित होता है। तब फिर माया को मानने का मतलब ही क्या १ अतः ईश्वर का माया द्वारा पाप फैलाना, और पुनः आकर उसका उद्धार करना यह तो केवल प्रपंच ही है। और जब हम माधारण संसारी भी ठोक पीटकर थणा करने के कार्य को ही कारण की नजरों से देखते हैं तो इतने वड़े ईश्वर का यह कार्य कैसे ठीक माना जाय।

दूसरी वात जब दुनियां एक कार्य है तो उसका बनानेवाला कोई न को कोई अवश्य है। अर्थात् कारण वगेर कोई कार्य होता नहीं। पर हम पूलते हैं कि ईश्वर कैसा कारण है। घड़े को बनानेमें कुँभार कारण अवश्य है पर वह उपादान कारण नहीं, केवल निमित्त कारण है। ईश्वर को कैसा कारण माना जाय ? दोनों कारण तो स्वयं हो नहीं सकते। शंकराचार्यके मत से ईश्वर दोनों कारण है, पर हम माया द्वारा फंसाये गये हैं इससे स्पष्ट देख नहीं सकते, माया विषयक हम ऊपर विवेचन कर चुके हैं। माया को मानन से ईश्वर का एकत्य और उसका सर्व सत्ता सिद्ध नहीं होती। एक कारण मानते है तो दूसरे की उत्पत्ति कहा से हुई। अतः यह बात भी सिद्ध नहीं हो सकती।

फिर एक प्रश्न उठता है कि जितनी भी चीजें जिसकी रचना अमुक न्यक्ति या शक्ति द्वारा हुई है, उन सबका आदिकाल अवश्य है। जब वे नहीं बनी थी, और अमुक आदमी ने उसे बनाई उसके पहले क्या था आखिर विश्व की ईश्वर ने रचना की, उसके पहले की क्या कल्पना है ? विश्वका पूर्व रूप क्या था ?

"प्रयोजनमनुद्दिरय न मूढोऽिंघ प्रवर्तते" वगैर किसी खास हेतु के मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता है। ईरवर का इतनी वडी सृष्टि रचने का क्या प्रयोजन था १ उसे क्या जरूरत पडी १ क्या उसे किसी ने प्रेरणा की २ क्या किसी ने आजा की १ नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि वह खुद स्वतन्त्र है, उसपर किसी की सत्ता नहीं। अगर कहा जाय कि यह उसका स्वभाव है तो स्वभाव जन्य दोप उसमे आ गया वह स्वभाव से वाधित हुआ, और उसकी स्वतन्त्रता नष्ट हुई। उस पर प्रकृति की सत्ता कायम हुई।

सृष्टि रचना के पहले ईश्वर का क्या कार्य था, वह कहा रहता था। किन साधनों से उसने दुनियां चनाई। उसके परम कार्कणिक होते हुए भी यह दुनिया दुःखमयी क्यों। उसकी एक मात्र सत्ता होते हुए भी यह नाना विधि गति विधि और प्रपंच क्यों ? इत्यादि प्रश्नों का कहा कुछ जवाव है।

एक और भी वात कि ईश्वर स्वयं कहा से आया ? अगर ईश्वर की उत्पत्ति नहीं मानते हैं तो वह भी कुछ नहीं रह जाता है, आखिर तुमही तो कह रहे हो जो चीज है, कार्य है उसका कोई न कोई कर्ता अवश्य है, तो ईश्वर क्या कोई चीज नहीं, केसा भी उसका स्वरूप क्यों न हो पर कुछ न कुछ है तो अवश्य तो वह कहां से आया ? यह कहा जाय कि वह अनादि है तो फिर इस दुनिया को भी अनादि क्यों न मान छिया जाय ईश्वर के जिम्में यह सारा प्रपंच रचकर उसे दुनियावी क्यो बनाया जाय ?

ईश्वर का स्वरूप और आकार कैसा माने ? अगर यह कहा जाय कि वह सचिदानद मय है तो प्रत्यक्ष नहीं दिखता। जो सचिदानद मय होगा वह प्रपंच में क्यों पड़ेगा, तो दोनों चीज भी परस्पर भिन्न हैं। जो दुनियादारी को सममेतगा वह अपने उस वक्त के स्वभाव से दृष्टि से सचिदानन्द मय नहीं हो सकता। उससे भिन्नत्व मानने से स्वरूप दोप जाहिर है। ईश्वर का आकार भी तो मानना

हागा। क्योंकि आकार नहीं मानें तो अरूपी सावित होगा और स्वयं अरूपी रूपी पदार्थों का निर्माण कर ही नहीं सकता। निश्चित आकार मानते है तो उसका स्थान क्या! क्योंकि रूपी पदार्थ कहीं न कहीं अवश्य स्थित है। अगर उसका भी स्थान है और निश्चित है तो वह कहा ? ऐसा मानने से उसके सर्व ज्यापकत्व में दोप आ ही जाता है।

अब जो यह कहा जाता है कि ईश्वरको मनमाने रूप धारणकर हैना है तो जब वह अपनी पूर्वावस्था को छोड़ दूसरे रूप में आता है तो एक अंश से आता है या सर्वांश से। एक अंश से आता है तो वह शक्ति नहीं। सर्वांश से आता है तो दूसरी बाजू कौन ध्यान देता है।

इस तरह जो ईश्वर कर्मृत्व में जो हेतु इस मान्यता वाले बनाते हैं वे कैसे भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस दुनिया का वास्तव में कोई बनाने बाला नहीं है। यह अनादि है अनन्त समय तक इसकी यही एफ्तार रहेगी। उनकी मान्यता मूजव ईश्वर करता है तो वह केवल विचार मात्र, जैसे सोने के नाना रूप देकर वह भिन्न भिन्न जेवर बना देता है, दर असल में वह सुवर्ण को उत्पन्त नहीं कर सकता। एक बात और है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ मूल भूत विद्यमान है उनका नाश नहीं हो सकता और जो पदार्थ नहीं है उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। "नासतो जायते भावः, न भावोऽसद जायते।" सत् पदार्थों में नाना विकार होकर उनका कितनी ही तरह से रूपान्तर हो जायगा, पर परमाणु रूप में भी वह चीज कायम रहकर अपने असली पन में स्थित रहेगी। और रूपान्तर पर रूपान्तर लेनेके बाद भी वह कभी न कभी अपने रूप को प्रहण कर लेगी। अर्थात् उसका विनाश नहीं होगा। और जो चीज है ही नहीं, उसे कोई पेदा नहीं कर सकता इसलिये जैन दर्शन की यह मान्यता कि इस जगत् का कोई बनाने वाला संचालन करने वाला नहीं है विलक्ष ठीक है। ईश्वर तो ज्ञान दर्शन और चारित्र की पूर्णवा को पाकर कर्म रहित हो आत्मतत्त्व का चिन्तन करता हुआ सिद्यानन्द मय है। उसे दुनिया के साथ कोई मतलब नहीं। ईश्वर को भी यह सब प्रपंच रहे तो फिर क्यों ईश्वर माना जाय वह तो मुक्त है।

# आत्म निन्दा

है जीत ! तेरा जिन धार्मिक कियाओं का सम्पादन करके निर्वाण प्राप्ति करने के लिये आना हुआ है, क्या जन कियाओं में तू अपना सारा समय लगा रहा है ? तुमें इसका घ्यान कहां ? तू तो उन खोटी श्रद्धाओं के सिकब्जे में फंसता जा रहा है जो तुमें एक दिन सर्वनाश की भीषण परिस्थित में खड़ा होने के लिये वाघ्य कर हेंगी। तू उन कायों को कर छेने की हिम्मत बटोरा करता है एवं प्रवृत्ति वड़ा रहा है जो करने लायक या होने लायक नहीं हो सकते। तुमें पट्रसों की नित्य नयी चाह पैदा होती रहती है। तेरी काम वासनाओं को अविज्ञिन्न धारा उत्ताल तरक्षों को माला से मुसज्जित होतो हुई दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है उसका कहीं अवसान नहीं दीखता। है आत्मन्। ध्या तू इन कामों से अपनी भलाई सोचता है ? तू सच सममः; अगर तेरी यही रफ्तार रही तो इसमें शक करने की कोई गुष्ताइस नहीं कि इस दुर्लभ मनुष्य चीले में आकर भी तू आहम कल्याण प्राप्त करने से विश्वत ही रहेगा। जो बढ़ा ही खेद जनक विषय है।

<sup>ः</sup> न कर्तृत्वं नकर्माणि, लोकस्य सजित प्रमुः । नकर्म फल संयोग, स्वामावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ परमात्मा किसी मनुष्य का न करनेवाला है न कर्म और न वह कर्ता को फल देनेवाला है यह सब स्वभाव से ही है । गीता अ॰ ५ ।

वड़े दु.ख की वात है कि तू सामायिक पोसह और देसाव गासिक में भी दुनियावी चिन्तनाओं को भली भांति छोड़कर मन नहीं लगा सकता है। सम्यक्त मोहिनी, मिश्र मोहिनी एवं मिथ्यात्व मोहिनी के चमकीले सौन्द्र्य पर तू अपने को न्योछ।वर करने के लिये तुल रहा है। काम राग, स्तेह राग और हिन्दराग से तृ ने वड़ी दोस्ती जोड रफ्ली है। तुमे कुदेवों मे भक्ति, कुगुरुओं मे श्रद्धा, कुधर्म में आस्था करने की वात जरूरी जचने लग जाती है। किसी समय तू ज्ञान विराधना दर्शन विराधना, और चारित्र विराधना मे तहीन हो जाता है। जब तेरे शिर कठिनाइयों का जबर्दस्त वोका आ जाता है तत्र तू मन दण्ड, वचन दण्ड, काय दण्ड, हास्य, रति, अरति, भय, शोक और दुगंछा का आश्रय बन जाता है। फलतः कृष्ण, नील, कापीत लेश्यायें भी दुःखों के घक्के देने लग जाती है। ऋद्विगारव, रस गारव. शाला गारव तेर सामने अकड कर खड़े हो जाते हैं। माया शल्य, नियाणा शल्य और मिध्यात्व दर्शन शल्य भी तैरह काठियों की सेना बटोर कर मैदान मे उत्तर आते हैं। अठारह पाप स्थानकों ने तुमे अपनी अभेग किरेबन्दी में केंद्र कर रखा है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अन-न्नानुबन्धी माया, और अनन्तानुबन्धी छोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध, अप्रह्याख्यानी मान, अप्रत्याख्यानी माया और अप्रत्याख्यानी छोभ, प्रत्याख्यानी कोघ, प्रत्याख्यानी मान, प्रत्याख्यानी माया और प्रत्या-ख्यानी लोभ, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ, इन चार चौकडियों के आवर्त्त मे नृ हमेशा चढर काटता रहता है। जब तेरे सामने इतने विघन वाधायें है और तू स्वयं निच्चेप्ट निर्वाचात होकर पाप एवं ट्राचार के गहरे गर्त में उत्तरोत्तर फसता जा रहा है, तब भव बन्धन से मुक्त होकर तुमने अपने लक्ष्य पथ का पान्थ बनने की आशा कैसे की जा सकती है ? सच तो यह है कि तू अपने को-अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता ही नहीं। पहचाने भी कैसे ? इन्द्रियों का विज्वस्त गुलाम होने के कारण तुके मालिक के हुक्म बजाने से फुर्सत कहा ? निरन्तर दुराचारों की हुटड बाजी में शक्त चोट खाकर तेर हुद्य की आंखों नो सर्वाङ्गीण फोले पड़ गये है, फिर उसमें पहचान करने की शक्ति कहां से ?

यही कारण है कि तें गुणस्थान आज तक फल दे नहीं सके हैं, धेंथेगुण आ नहीं सका है, तृष्णा की यहनी ज्वाला शान्त नहीं हो सकी हैं, तृ अस्त व्यस्त हो रहा है। जैसे सागर में लहर पर लहर आया करनी है, उसी प्रकार तेरे मन में कामनाओं की हिलोरें अनवरत जारी रहती है। तृ बहे से बहे ओह दें के लिये लालांथित रहता है। ऐसी दशा में असली उदेश्य की सिद्धि की चेंद्रा तृ क्यों करने लगा ? एक तो तृ धार्मिक कियायें करता ही नहीं, अगर करता भी है तो शून्य मन से। और शून्य मन से की गई धार्मिक कियायें आकाश में चित्र लींचने की भाति व्यर्थ हो जाती है। जिनसे कोई लाभ नहीं, फेबल व्यवहार साधन सात्र है। व्यवहार भी जीव के लिये कल्याणकारी जरूर है किन्तु निश्चय शून्य वह भी अभिष्ट फल का प्रवायक नहीं हो सकता है। हे चेतन, व्यवहार मार्ग में बत उपवासादिक तपस्यायें नितान्त आवश्यक है, अन्यथा महान् पापों का संचय होता है। इसलिये स्थिर चित्त से बत व्यवासादि कायों का सम्पादन किया कर। पर याद रख, अगर मन की स्थिरता न होगी तो वह (चित्त) इन्द्र सिद्धि के विरुद्ध छुत्सित चिन्तनाओं में फॅसाकर तुभे पथभ्रष्ट वना देगा। क्योंकि शास्त्रकार ने खुला चेलेख है रखा है—

"मनएव मनुष्याणा कारणं बन्धमोक्षयोः"।

अंथीत् मनुष्यों का मन ही वन्धन और मोक्ष का कारण होता है। अंगर मनुष्य मेन को स्थिरता का संचा पाठ पढ़ाकर मुक्ति पथ का अन्वेषक पन्थ बनाता है तो निश्चय है कि वह उसे मुक्ति के हार तक पहुँचा देगा। और अगर विषयों के असमतल मैदान में तुरङ्गोपम मन की वागडोर छोड देता है तो कभी न कभी अपने मंजिल के विरुद्ध पतन के गम्भीर गर्त्त में फेंक देगा, जहां से उद्धार पाना दुश्वार हो जायगा। इसलिये सबसे पहले चित्त को स्थिर एवं विषय बिमुख बनाना तेरा एकान्त कर्त्तव्य है। इसी सिलिख में तुमे एक बात और समम लेनी चाहिये कि तप, संयम, आदि कार्यों का नहीं करने वाला तो पापी है ही, पर करके तोड़ देने वाला तो महा पापी है।

दें जीव ! तू भी महा पापी है, क्यों कि तू अपने संकल्प के प्रतिकूछ अनन्तकायों एवं अमध्यों से भोळा बना हुआ है । जर्दा, भांग, अफीम, तमाखू आदि मादक पदार्थों का सेवन करके "प्रमुक्ताण" नियम तू ने तोड़ डाळा है । बता कैसा भयङ्कर पाप कर रहा है १ शीछ और सन्तोप को तू अपने हृदय में स्थान ही नहीं देता । फिर तुम्ने वह सम्बा सुख आनन्द कैसे मिछेगा ! जिसके छिये कि तुम्ने कितने जन्म जन्मान्तर गुजारने पड़े हैं । पर आज तुम्ने उन सब बातों की सुध कहां १ तू तो पुत्र एदार्थ के पीछे अस्त ज्यस्त हो रहा है ।

तू समकता है कि मेरे पास बड़े बड़े रह है, बड़े बड़े निधान हैं, रसायनों से परिपूर्ण कोयल (येली) है। मेरे पास चित्रावेली और अमृत गुटिका है। मेरे पास ऐसे ऐसे मन्त्र हैं कि बड़े बड़े देवताओं को भी काबू में कर सकता हूं एव राजा, महाराजा, शाहंशाह जो चाहूं वन सकता हूं। या धनोपार्जन करके संसार में सबसे ऊंचे दर्जे का धनी मानी बन सकता हूं। ऐसी ऐसी विचार धारायें न जानें, कितनी तेरे हृदय में हिमांचल से हमेशा ही तरिङ्गत होती रहती हैं एवं उसके अनुसार तू प्रयन्नवान भी बनता रहता है। पर क्या तेरे ये सब विचार कभी भी पूरे हो सकते हैं। या पूर्ण होने पर ही लोभ शृंखलायें टूट सकती है। कभी नहीं; जब दशवें गुण स्थान पर पहुँचे हुवे जीव के भी लोभ की इति श्री नहीं होती, तब तेरी लोभ शृंखलता के टूटने की क्या आशा १ तुक्ते यह मालूम होना चाहिये कि—

न जातु कामः कामना मुपभोगेन शम्यति॥ त्रविसा कृष्ण वर्त्मेव भूयएवाभि वर्द्धते॥१॥

इच्छाओं की पूर्त्ति से वे शान्त नहीं होती, घृत डालने से आग की शान्ति नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही जाती हैं।

हे आत्मन् ! छोभ की शान्ति तो तब होगी, जब तू सन्तोष का अनुपूरण करेगा। किसी ने सच कहा है—

"जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूछ समान"।

हे चेतन। तू खूब सोचा करता है कि इस संसार में मेरे इतने कुटुम्ब है, कि मेरा इतना वहा परिवार है, मेरा ऐसा घर, मेरे ये पिता, माता, पुत्र, कलत्र प्रभृति है, यह मेरी धनदौलत है। पर इन्हीं विचारों के कारण तू ने अपनी संसार यात्रा में चौरासी लाख घर बना डाले, जिनमें कि तू अनवरत चक्कर काटता रहता है। फिर भी तेरी मृग तृष्णा आज तक शान्त न हुई। क्या तू अपने अतीत के कार्यों को कभी सोचता है ? तू संसार नाटक के रंगमंच पर मा, वाप, स्त्री पुत्र इत्यादि सम्बन्धों में

असंख्य भूमिकाओं को लेकर आ जा चुका है, पर तेरे वे ओर्ज कुटुस्व कहा है ? जरा हृद्य पर हाथ रखकर विचार करके तो देख।

एक ठग की छड़की ने, जो वश्वक वृत्ति के वह पर पैसा पैदा करती थी और अपने पितृ परिवार का भरण पोपण करती थी, अपनी मा से पूछा, मा मैं जो पाप करती हू उनके भोक्ता कौन कौन होंगे ? मा ने कहा, बेटी, जो करेगा वह भोगेगा। ठग की वेटी विस्मित रह गई उसने क्षुट्य होकर कहा, मा, यदि ऐसी ही बात है, तब सासारिक स्वार्थ को घिकार है। मूठी माया ममता को घिकार है। और धिकार है उस मृग तृष्णा की, जिसके वश में आकर मनुष्य वास्तविकता को मूछ जाता है। मा, मैं अब इस निश्चित सिद्धान्त पर जा चुकी यह भूठा संसार न किसी का है, तथा, न होगा।

हे जीव! तुमें भी उसी तरह सोचकर ठोस सिद्धान्त पर आना चाहिये। तू ने मनुष्य का दुर्छभ शरीर, आर्य देश, उत्तम कुछ, पूर्ण आयु, आवकपन और जिनेश्वर देव का धर्म, बड़े भाग्य से अत्यन्त पुण्य से प्राप्त किया है, पर तू इसका दुरुपयोग कर रहा है, सासारिक क्षण विनश्वर मुखों में छीन होकर इनका असछी उद्देश्य ही नष्ट कर रहा है। एक मूर्व ब्राह्मण ने जिस तरह कौवे को चड़ाने की गरज से दुर्छभ चिन्तामणि रन को फेक मारा और इच्छा की पूर्ति करने वाछी वस्तु की परवाह न की, ठीक यही हाछत अब तेरी है, पर मूर्व ब्राह्मण तो अपनी मूर्वता पर खूब शरमाया, पर क्या तुमें आज अपनी करनी पर तिनक भी शर्म आती है १ हे आत्मन । छोक परछोक होनों जगह मुख शांति देने वाछे जैन धर्म के पवित्र प्राह्मण में आकर भी तूने मन्द बुद्धि वाछे कुगुरुओं के बाह्माडम्बर में फंसकर उस (जैन धर्म) का स्वरूप ही विगाड़ डाछा, फछतः अपने छोक, परछोक, होनों को विगाड़ डाछा, वता, तेरे निस्तारे का अब क्या रास्ता होगा १

हे नित्यानन्द स्वरूप! मान रूपी पागछ हाथी के ऊपर चढ़कर वाहुवछ जी मुनि गौरवान्वित हो रहे थे, उन्हें संज्वालन मान का उदय था। निश्चय था कि उन्हें वह प्रमत्त इस्तो—अपनी अभिट मस्ती में कहीं न कहीं खतरे में गेर देता, उनका सर्वनाश हो जाता। पर संयोग वश ब्राह्मी मुन्दरी जी साध्वी जैसी उपदेष्ट्री मिल गई, फलतं: वे वाल बाल वच गये। पर तुम्में तो वैसा होने की भी आशा नहीं है, कारण एक तो सफल उपदेशक का मिलना ही आजकल के जमाने में असम्भव प्रतीत होता है। दूसरा तू स्वयं अत्यन्त गहरे कीचड़ में फंसा हुआ है गिरी अवस्था में है, जहा से उदार होना वडा कठिन है। तू महाक्रोधी, महामाची, महामाची महालोभी बना बैठा है। तू जानता है, शास्त्रकार ने क्या कहा है?

"कोहो पियं पणासेई माणो विणय णासणो॥ माया मित्ताणु णासेई छोहो सन्य विणासको॥१॥"

अर्थात् क्रोध चिर कालिक एवं स्थिर प्रीति को भी नष्ट कर देता है। अभिमान विनय धर्म का नाश कर देता है। कपट मित्रता का अन्त कर देता है और छोभ तो सारी कल्याण परम्परा को खतम कर ढालने वाला है।

इसिंखिये घीरे घीरे इन चारों का परित्याग करने ये ही तेरा कल्याण होगा। महाराजा भरत चक्रवर्त्तीं छः खण्ड के भोक्ता, चौदह रत्न के घारक चौसठ हजार राणियों के रसता, देवी देवताओं से प्राप्त साहाय्य थे। पर वह दुनिया की सम्पदाओं को तमाम अनथों की जड़ एवं अनित्य समक्त कर उससे दूर होने के लिये समय समय पर वड़ी चेष्टा करते रहते थे निरन्तर मानसतल पर विराग का अड्डर जमाकर उसे वढ़ाने की तरकीव सोचा करते थे। इसी ग्रुभ मावना के सहारे उन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण सम्पादन कर लिया। हे स्वप्रकाश! क्या तू उनकी वरावरी करने की हिम्मत रखता है। १ अगर रखता है तो तेरी गलती हैं तेरी हिम्मत पस्त हो जायेगी। जानता है १ वह त्रेसठ रालाका के पुरुष चौथे आरे के जीव थे, उनकी वरावरी करना एंचम काल के जीव के लिये सामर्थ्य से परे की चीज नहीं तो कठिन जरूर है। फिर भी उद्देश्य सिद्धि के लिये सफल चेष्टा तो होनी चाहिये, पर तुमे क्या फिकर है १

हे ज्ञान स्वरूप ! तू पूर्ण चैतन्यवान है और कर्म है चैतन्य शून्य । ऐसे वैषस्य के होते हुये भी तू किस के साथ संचय परिचय करता रहता है। क्या यह ठीक है ? संसार का निश्चित नियम है कि छोग बराबरी वाछे के साथ ही संचय परिचय, बैठना स्टना इत्यादि सांसरिक क्रियाएँ किया करते हैं, पर तेरी तो "ग्रुरारे स्तृतीयः पन्थाः" इस छोकोक्ति को चरितार्थ करने वाछी नीति ही निराछी है।

पर इस तेरी अज्ञानता का फल तेरे लिये ही बुरा हुआ है और होगा। तेरी अवस्था तेर स्वरूप की ठीक विपरीत दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। तू चेतन से जड़, ज्ञानी से अज्ञानी, बलवान से कमजोर हो गया, हो रहा है और अगर यही रफ्तार रही तो तेरा भविष्य नितान्त दुःल मय होगा। इन कमों ने चौदह पूर्वधारी मुनियों को गिराया। ग्यारहवें गुण स्थान पर चढ़े हुए मुवन भानु केवली जी महाराज श्री कमल प्रभाचार्य आदि कितपय जीव भी इसी कम की संगति से गिर चुके हैं। यहां तक कि महा विदेह क्षेत्र के मनुष्य भी इस कम के बुरे प्रभाव से अपनी दढ़ता के अभाव के कारण वरी न रह सके; तब तेरी क्या ताकत है कि इस कम की संगति करते हुए भी तू कल्याण पथ का पांथ बना रह सकेगा। सच वो यह है कि तू आठ कम और अष्टावन प्रकृतियों के जाल मे इस प्रकार जकड़ गया है कि तेरा छूटना अत्यन्त कठिन हो गया है।

इसी तरह ऐसा जबदस्त मोह कर्म तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जिसका जीतना बहुत मुश्किल है कारण, इस मोह कर्म की सत्तर कोड़ा कोड़ियां सागरोपम की स्थिति दुस्तर निद्यों को तरह अथाह एवं भयद्वर हैं, जिनका पार कर लेना आसान काम नहीं। तुमे तो न जानें कितने जन्म लग जायगे। पर तुमे तो इसका विचार करना परमावश्यक है कि इस मोह पिशाच के हाथ से झुटकारा केंसे होगा ? है चेतन ! तेरी रिहाई का तरीका जरूर है, पर करेगा तो वही ! अगर तू चारित्र धन का धनी होकर शाखों की प्राप्ति, सद्बुद्धि का अर्जन, सन्तोष का धारन और तृष्णा का मुतरां त्याग करे अपसर होता है तो निस्संदेह तेरे उद्धार का मार्ग मुप्रशस्त हो जायगा और तू अपने लक्ष्य तक वेशक पहुंच जायगा। यह महा पुरुषों के मस्तिष्क से मुप्रसूत अटल सिद्धान्त है।

धन्य थे वे साधु मुनिराज, जो पश्च मुमित, तीन गुप्ति से समन्वित झः कार्यों के पालक, सात महा-मयों से निर्भय, अष्टमदों के विकोता, नौ बाड़ से ब्रह्मवर्य के पालक, दश प्रकार के यित धर्मों के धारक, द्वादशांग वाणी के ज्ञाता, मिलाहारी, मलं मलीन गात्री, लुश्वन और मुण्डन पर समभावी, वयालीस दृष्ण को टाल कर आहार के प्राही, चरण सप्तित करण सप्तित चारित्र के पालक थे। धन्य होगा वह दिन. जिस दिन ऐसे महा पुरुषों का त्रिकाल कल्याणकारी दर्शन होगा।

हे आतमन् ! इस प्रकार के तेरे चारित्र कब उदित होंगे ? होंगे भी कैसे ? इनके छिये तू चित्रात् . ही कहां है ? तुमे तो संसार में अभी चक्कर काटना अभीष्ट है। हे जीव, अगर तुमसे ये सब काम न वन पड़े तो देश विरित संयम पाछन करके अपने कल्याण का साधन कर। प्रातःकाछ उठकर सामायिक, प्रित क्रमण, देव दर्शन द्वादराङ्गी वाणी का श्रवण, देव वन्दन, गुरु वन्दन, दानशीछ भावना इत्यादि नित्य क्रियायें अच्छी तरह किया कर। सायङ्काल मे देव सी प्रितक्रमण एवं पर्व तिथि में पौषध प्रेम पूर्वक किया कर। इन सब कामों का नतीजा यह होगा कि कभी तेरे परम कल्याण साधक सज्ज्ञान का उद्य होगा। पर तू यह सब क्यों करने छगा। तुमे तो बुरे कामों की ओर ही वह जाने की वान पड गई है। और बुरे कामों के परिणाम बुरे ही होते हैं। तब तेरी सुज्यवस्था कैसी १ इसिलये हे चेतनानन्द, तू जरा अपने स्वरूप को पहचान एवं सच्चे आनन्द की तछाश कर। इस दुनियाबी प्रतिपन्न नाशमान आनन्द की ओर से अपना मुंह मोड।

पढ़ने गुणने में प्रवृत्त होकर चित्त निरोध करने की आवश्यकता है। इसी ठोस नौका के सहारे भव-सागर पार करना होगा। तू ने श्रुत ज्ञान की भक्ति नहीं की। तब तुमे आत्म ज्ञान कैसे पैदा हो। जो जीव आत्म ज्ञान की भक्ति करते हैं और उस भक्ति की बदौछत केवछ ज्ञान केवछ दर्शन पाकर अष्ट कर्म बन्धनों से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं। यदि अब भी तेरा विचार मोक्ष प्राप्ति का है तो सच्चे हृदय से धार्मिक क्रिया कर।

सभी प्राणियों में समता का वर्ताव कर, जिससे तेरे सामायिक की सफलता में सहायता मिलेगी। क्यों कि कहा है—

"समता सन्व भूएसु तस्तस् थावरे सूग।। तस्स सामाइयं होई इमं केवली भासियं॥"

अर्थात् जो स्थावर जङ्गम सव मे अपनी आत्मा के समान मुख दुःख का ज्यान रखता है. उसकी सामायिक सिद्ध होती है। यह केवलीयों ने कहा है। और ज्ञानी पुरुषों ने आत्म कल्याण के लिये केवल एक सामायिक का सम्यक् सम्पादन करना पर्याप्त कहा है। हे स्वप्रकाश, तू ने अपने जीवन में सैकड़ों सामायिक की, फिर भी कुछ लाभ की मलक अब तक नहीं मिलो। वास्तविक सामायिक आनन्द, कामदंव, शंख, पुस्कली आदि उत्तम पुरुषों ने की थी। जिससे कि उनका उद्धार हो गया। उसका कारण क्या था? वे लोग अपनी आत्मा को समता में रखकर शान्त वृत्ति के साथ व्यावहारिक कार्य मे रहते हुए भी अन्तरात्मा काही ध्यान किया करते थे। तू ने समस्त जीवन में विहरात्मा का ध्यान करके अपने वल और पौरुप की अज्ञानता के अतुल कीचड मे फैसा दिया; फिर क्यों तेरी सामायिक सफल हो सकेगी है। कहा है—

काम काज घर का चिंतवे, निन्दा विकथा कर खिज रहे।। आरत रीद्र ध्यान मन धरे, क्यों सामायिक निष्फल करे॥१॥

वस्तुतः ऐसी सामायिक कभी नहीं करना चाहिये, क्यों कि इससे कुछ होने जाने का नहीं। असल सामायिक तो यह है—

अपना पराया सरखा गिनें, कश्वन पत्थर समवड घरें॥ साचो थोड़ो आतम भणें, ते सामायिक शुद्धे करें॥१॥

शुद्ध भाव से सम्पादित सामायिक वस्तुतः संसार के उछके वन्धन को काटने के छिये तीक्ष्ण तछवार है। पूनमिया सेठ को ऐसे ही सामायक की वदौछत आत्म कल्याण प्राप्त हुआ था। हे आत्मन्। तू किसी की बुराई चाहनाछोड़ दे, क्योंकि वह तेरे छिये ही दुःखदायी सिद्ध होगी। एवं उससे तेरी वह शक्ति नष्ट हो जायगी जो सहाय्य पाकर कभी न कभी तुमे छह्य की ओर अग्रसर करेगी। इसी तरह मिथ्या भाषण भी भयङ्कर पाप है—आत्म विनाश का प्रधान कारण हैं। इसिंख जो कुछ बोछना हो सचाई के साथ बोछ। कहा है—"सत्यपूर्त वदे द्वांक्यम्" अर्थात् सत्य से पवित्र वाक्य बोछ। सत्य भाषण आत्मोद्धार का सफछ सहायक और आत्मस्थ दोषों को प्रकट कर उनसे मुंह मोड़ छेने के छिंथे विवश कर देता है। हे आत्मन् ! यद्यपि तू निरीह, निस्थाप, नित्यशुद्ध, बुद्ध, अविनाशी अयोगी इत्यादि उपाधियों से विभूषित है, इसिंख कोई तेरा कुछ बना विगाड़ नहीं सकता है, फिर भी अब्द कर्म रूपी स्वाभाविक शत्रुओं के फन्दे में फंस कर अपने स्वरूप को छोड़कर पर स्वरूप में रमण कर रहा है, जिसका नवीजा यह हुआ कि निकट भवी से दूर भवी और अभवी तक पहुंच गया है यही कारण है कि संसार का प्राङ्मण बहुत छम्बा चौड़ा माछूम होता है। परन्तु अपने सच्चे स्वरूप को पाने के छिये तुम्मे शुद्ध अद्धा की आवश्यकता है। जब तक तुम्मे सची श्रद्धा नहीं आती है तव तक निर्वाण पद बहुत दूर है। कहा है—"सद्धा परम दुछहा" श्रद्धा बड़ी दुर्छभ है। श्रद्धा के बिना सम्यक् नहीं आ सकती और सम्यक् के बिना आत्म ज्ञान सम्भव नहीं। सम्यक् के स्वरूप का वर्णन शास्त्र ने यों किया है—

सर्घाई जिणेसर भासियाई वयणाई णण्हा हुंति।। इय बुद्धि जस्स भणे सम्मत्तं निश्चलं तस्स॥

अर्थात् जिनेश्वर देव ने जो वचन अपने मुखार विन्द से कहे हैं, उन वचनों को बिल्झल भूठ न सममने वाली बुद्धि जिस जीव के मन में हो, उसका सम्यक्तु निश्चल है।

इसिल्ये अच्छी तरह शोच विचार कर श्रद्धा को हृदय में स्थान दे, श्रद्धा से सम्यक्ष् का सम्पादन कर। सम्यक्ष्म से आत्म ज्ञान हो जायगा पर यह हमेशा याद रख कि दूसरे की निन्दा विकथा करना महा पाप है, इसिल्ये दूसरे की निन्दा करना छोड़कर अपनी निन्दा किया कर, जिससे तू दुई त और दूराचारों से मुद्द कर अपनी भलाई की राह पकड़ कर अग्रसर हो सकेगा।

आतम निन्दा आपनी ज्ञानसार मुनि कीन ॥ जो आतम निन्दा करे सो नर सुगुण प्रवीण ॥१॥

# बारह मास पर्वाधिकार

### चैत्र मास पर्व

चैत्र मास में चैत्र सुदि ७ से चैत्र सुदि १६ पर्यंत ये ६ दिन जैन शास्त्रानुसार अति उत्तम माने गये हैं। क्यों कि बारह मास में छः अट्टाई महोत्सव आते हैं जिसमें चैत्र और आसोज के दोनों अट्टाई महोत्सव शाश्वत है। चैत्र सुदि अप्टमी से चैत्र सुदि पूनम तक और आसोज सुदि अप्टमी से असोज सुदि पूर्णमाशी तक चारों निकायों के देवता सम्मिछित होकर आठवें नंदीश्वर द्वीप में जाते है। वहा जिन भगवान की अप्ट द्रव्य से पूजा रचाते है, मांगछिक, गान, वाद्य एवं नाटक आदि करते हैं, इस प्रकार अनेक प्रकार की भक्ति करते हुए नवमें दिन अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। तीसरा अट्टाई महोत्सव आपाढ़ चौमासे की चलदस (१४) से ४२ दिन बीतने पर मादों विद १२ से भादों सुदि ४ तक आती है। चूं कि इस पर्व में कई दफा चार निकायों के देवता नहीं भी जाते हैं अथवा आगे पीछे जाते हैं इसिंक्ये ये अट्टाई महोत्सव शाश्वत नहीं है।

ये नवपद ओड़ो शास्त्रत अट्टाई में कही जाती है। अतएव वड़ों की और सूत्रों की आज़ा मानते हुए इस अट्टाई में नवपद जी की ओड़ी विधि सहित अवश्य करनी चाहिये (विधि प्रकरण में उक्त विधि दे दी गयी हैं। पाठक गण देख होवें। )

इसकी प्रथा को श्री श्रुत केवली भद्रवाहु स्वामी जी ने विधि बाद सूत्र से बहुत कर भव्य जीवों को अनंत सुख की प्राप्ति के लिये प्रसिद्ध की है। अतएव ये तप अवश्य आद्रणीय है। ऐसा न कर जो पुरुप क्षुयुक्ति एवं अपनी क्षुयुद्धि से इसका खण्डन करते हैं उनको चौरासी लाख जीव योनियों मे अनंत काल तक श्रमण करना पड़ता है।

भगवान् महावीर ने स्वयं कहा है कि है गीतम! सर्वेझ के वचन सूत्रों में है और जो भी उन सूत्रों के अथों को तोड़ कर नये अथों की प्ररूपणा करते हैं वह अनंत संसारी होंगे। सूत्र किसको कहते हैं:—

> सुतं गण हर रह्यं, तहेत्र पत्ते य दुद्धि रह्यं च। सुय केत्रली णा रह्यं, अभिण्ण दस पुन्तिणा रहयं॥

अर्थात् गणधरों के रचे हुए, प्रत्येक बुद्ध के रचे हुए, श्रुत केवळी चीदह पूर्व धारियों के रचे हुए और सम्पूर्ण दश पूर्वभारी के रचे हुए को सूत्र की संज्ञा दी है।

### श्री वीर जन्म कल्याणक पर्व

चंत्र सुदि त्रयोदशी के दिन शासनाधिपति भगनान् महाबीर स्वामी का जन्म हुआ, अतएव इस दिन जलयात्रादि विधि के अनुसार भगनान् के सम्पूर्ण जन्म कल्याणक के महोत्सव करने चाहिये। अगर इतना न वन संके तो भगवान् के च्यवन कल्याणक से लेकर निर्वाण कल्याणक पर्यंत वर्ष में जिस दिन जो कल्याणक हो, उसी का महोत्सव करना चाहिये। इससे धर्म का उद्योत होता है। सकल संघ में शांति एवं आनंद रहता है।

#### वीर चरित्र

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले जब भगवान् महाबीर का जन्म नहीं हुआ था, भारत की सामाजिक एवं राजनेतिक परिस्थिति ऐसी थी जो एक विशिष्ट आदर्श को अपेशा रखती थी। देश में गूट्रों के साथ बड़ी निर्देशता का व्यवहार किया जाता था। उन्हें ज्ञान, ध्यान, शास्त-सध्ययन और मोक्ष प्राप्ति के अधिकारों से बंचित समका जाता था। उनके पास खड़ा होना भी पाप समका जाता था। हा, जिन शूट्रों से अपना निज्ञि काम हेते थे उन्हें तो हर कोई छूता था, लेकिन जो शूद्र और चंडाल निविचिकित्स भाव से घृणोत्पादक जीवन दशाओं में भी लोक की सेवा करते थे उन्हें अलूत कह कर अवनित के गढ़े में डाल दिया गया था। यज्ञादिकों में अनंत पशुओं का होम किया जाता था। लोग धर्म के असली अर्थ को भूल कर आडम्बर को ही धर्म मान बैठे थे। प्राह्मण तरह तरह की तामसिक तपस्थाएं करते थे और सर्वेसवां माने जाते थे। मांस का सर्वत्र प्रचार था। ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान् महाबीर का जन्म हुआ।

ईसवी की ७ वीं शतान्दी के पूर्व विहार प्रान्त में लच्छवाडा क्षत्रियों का राज संघ प्रसिद्ध था। इस संघ में आस पास के क्षत्रियों के प्रतिनिधि सिम्मिल्ति यें और वे मिल कर राज न्यवस्था करते थें। उन क्षत्रियों में कुण्ड प्राम के क्षत्रिय भी शामिल थें। उनके प्रमुख राजा सिद्धार्थ थ। उनकी पट्टरानी त्रिशला की पावन कोख से चेंत्र सुदि त्रयोदशी को भगवान का जन्म हुआ। भगवान के एक बड़ा भाई और एक बड़ी चहिन थीं। बड़े भाई का नाम नंदीवधंन एवं यहिन का नाम सुनंदा था। माता पिता के बहुत आग्रहकरने पर और उनके चित्त को संतोष देने के छिए भगवान् ने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनके एक कन्या भी हुई जिसका नाम प्रिय दर्शना था।

माता पिताके स्वर्गवास होने पर वर्धमान स्वामी ने दीक्षा छेनेकी पूरी तैयारी कर छी थी, इससे ज्येष्ठ बन्धु को कष्ठ होते देख उन्होंने गृहस्थ जीवन की अवधि दो वर्ष और बढ़ा दी। इन दोनों वातों से भग-वान् के स्वभाव के दो हब्य स्पष्ट रूप से विदित होते हैं। एक तो बड़े बूढों के प्रति आदर तथा बहुमान और दूसरे मौके को देख कर मूछ सिद्धान्त में वाधा न पड़ने देते हुए सममौता करने की उदारता।

इस प्रकार ३० वर्ष की तरण अवस्था में वर्धमान स्वामी ने गृह को सर्वथा त्या कर दीक्षा प्रहण की। १२ वर्षों तक अनेक उपसर्ग सहे उनके पांचों पर ग्वाले ने स्वीर पकाई, उनके कानों में कीले गाड़े गये। इतने भीषण एवं हृदय विदारक उपसर्गों को सहते हुए जब पूर्ण सत्य सामने आ गया और अज्ञान का नाश होकर केवल ज्ञान रूपी सूर्योदय का प्रकाश हुआ तब उन्होंने कहा:—

> न श्वेताम्बरत्वे न दिगाम्बरत्वे, न तत्त्ववादे न च तर्क वादे । न पक्षसेवा श्रयणेन सुक्ति, कषाय सुक्ति किछ सुक्ति रेव ॥

अर्थात् न श्वेताम्बर हो जाने से ही, न दिगम्बर हो जाने से ही और न तर्कवाद के आश्रय से ही मुक्ति होनी है प्रत्युत् सबी मुक्ति तो क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषायों से ह्युटकारा पाने से ही मुक्ती होती है। भगवान्की भावनाएं उदार थीं। उनका अन्तः करण विशाल था। उन्होंने किसी एक क्षेत्रमें नहीं, एक उपाश्रय एवं मंदिर में नहीं, वरन् जगह जगह पर जाकर उपदेश दिये उनके समवसरण में प्रत्येक जाति के लोग सम्मिलित होते थे। भगवान् के उपदेश तत्त्व पूर्ण थे। उनमें किसी तरह का आडम्बर अथवा मान पाने की इच्छा न थी यही वह धर्मोपदेश किसी वस्त्रधारी साधु या देश के लिये था प्रत्युत् सारे संसार के लिए था।

उन्होंने साम्यवाद (अर्थात् धर्म ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण व चंडाल सव बराबर हैं) के सिद्धांत को प्राणी मात्र के लिए व्यापक बना दिया।

भगवान् वीर ने छोगों को स्वावछम्बी बना कर उन्हें धर्मवीर, कर्मवीर, युद्धवीर और दानवीर बनाया। उन्होंने बताया कि संयम और तप के एक साथ मेछ का नाम अहिंमा है। तप के अन्दर निकाम प्रेम और द्या तथा संयम में सेवा का समावेश किया। उन्होंने समभाव से ब्राह्मण ख्रित्रय, वैश्य और शूद्ध को जैन बनाया और बताया कि प्राणी मात्र से प्रेम करना और कषायों का निरोध करना ही ईश्वर पद पाना है। सक्षेप से भगवान् का उपदेश आचार में पूर्ण अहिंसा एवं तत्त्व ज्ञान में अनेकात वाद, इन दो ही बातों में समभा जा सकता है।

श्रमण भगवान् ने साधु साध्वी एवं श्रावक श्राविका संघ की प्ररूपणा की। उनके १४००० साधु और ३६००० साध्वयों का परिवार था, इसके सिवाय छालों की संख्या में श्रावक श्राविकाएं थीं। गौतम गणघर आदि ब्राह्मण, उदायी एवं मेचकुमार आदि क्षत्रिय, शास्त्रिभद्र आदि वैश्य तथा हरिकेशी जैसे गूढ़ों ने भी दीक्षा प्रहण कर उच्च पद को प्राप्त किया था।

इस प्रकार आज से २४६६ वर्ष पूर्व राजगृही के पास पानापुरी नामक पवित्र स्थान में कार्तिक कृष्णा अमावस्था की रात्रि को इस शांति पूर्ण तपस्वी का ऐहिक जीवन पूर्ण हुआ अर्थात् उन्होंने निर्वाण पह प्राप्त किया और देवताओं के आगमन से संसार जगमगा उठा। उन्हीं की पुण्य स्मृति की छेकर हंम दीपावळी मनाते हैं।

+ + + +

चूकि चैत्र सुदि पूर्णिमा के दिन श्री आदिनाथ भगवान् के प्रथम गणधर श्री पुण्डरीक जी १०० साधुओं सिहत मोक्ष गये हैं इसीलिए श्री भरत चक्रवर्ती ने इस पर्व को आराधन करके चैत्री पूनम पर्व को सर्वत्र प्रसिद्ध किया।

इस पर्व के आराधना से इस भव में तथा पर भव में अनेक मुर्कों की प्राप्ति होती है। सियों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। और आधि, व्याधि, शोक, भय, दरिद्रता आदि दूर होकर परभव में देवादिक भृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पर्व को यथाशक्ति अवस्य करना चाहिये।

#### वैशाख मास पर्वाधिकार

वैशाख सुदि दूज का दिन अक्षय तृतीया पर्व के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है। भगवान् कृपभदेव स्वामीने दीक्षा छेकर मीन धारण कर एक वरस तक निराहार रह आर्थ और अनार्थ देशोंमें विहार किया। पारने के दिन प्रमु को कहीं से भी आहार न मिछा। अंत मे हस्तिनागपुर नगर में सोमयश राजा के पुत्र श्री श्रेयास कुमार ने जाति स्मरण ज्ञान से शुद्ध आहार की विधि जान कर प्रमु को इक्षुरस से पारना कराया। उत्तम दान के प्रभाव से देवताओं ने हिष्ति होकर १२॥ करोड़ सोनइयों की वर्षा की और देव दुन्दुभी वजाते हुए पाचों द्रव्य प्रगट किये। वैशाख सुदि ३ के दिन श्रेयास कुमार का दिया हुआ ये दान अक्षय हुआ, इससे ये दिन पर्व होकर अक्षय तृतीया कहळाने छगा। संसार में अन्य व्यवहार भगवान् श्री कृपभदेव जी ने चळाये परन्तु दान देने का व्यवहार श्रेयास कुमार ने चळाया और तभी से यितयों को आहार देने की विधि प्रचळित हुई।

इस दान के प्रभाव से श्रेयास कुमार को अक्षय मुख की प्राप्ति हुई अतः ये पर्व श्री संघ मे मंगळकारी है। इस दिन अच्छे वस पहन कर मंदिर जी में आना चाहिये। अब्द द्रव्य से प्रभु का पूजन कर अब्द प्रकारी, सत्तरहमेदी आदि पूजाय करानी चाहिये। गुरु के मुख से यथाशक्ति एकासन आदि का पश्चक्खाण महण कर इस पर्व की महिमा मुननी चाहिये।

साधु मुनिराजों को, वहरा कर, बुटुम्ब के सभी व्यक्ति सम्मिछित होकर भोजन करें। शुभ कर्मों के शुरू करने के दिये ये दिन अत्यन्त उत्तम है। और इस दिन शुरू किया हुआ कार्य उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा।

भगवान् आदिनाथ चरित्र

तीसरे आरे की समाप्ति में अब चौरासी छाख पूर्व और नवासी पक्ष वांकी रहे तव आपाढ़ छूजा चतुर्द्शी के दिन, नाभि कुछकर की पत्नी मरुदेवी की गर्भ में देवलोक से च्यव कर वज्र नाम का जीव आया और चेत्र बदी अप्टमी के दिन मरुदेवी ने युगल पुत्र को जन्म दिया। भगवान् की जंघा में ऋषम का चिह्न था और मरुदेवी माता ने स्त्रप्त में भी सर्व प्रथम ऋपम (वैछ) को ही देखा था इसिटिये भगवान् का नाम ऋपम रखा गया और कन्या का नाम सुमंगला रखा गया।

वंश-स्थापना के लिए इन्द्र जब प्रभु के पास आये और साथ में भगवान् को देने के लिये इक्षु (गन्ना) लाये। प्रभु ने सर्व प्रथम इक्षु हाथ मे प्रहण किया, इसलिये उनके वंश का नाम 'इक्ष्वाक़' हुआ। हस समय युगिलया अधर्म टूट चुका था क्योंकि पहले ही पहिले एक दिन ताड़ के वृक्ष के नीचे कैठे हुए वहन भाई युगिलये को जोड़े में, ताड़ वृक्ष के फल टूटनेसे भाईकी मृत्यु होगई इसिलये वह कन्या इधर उधर भटकने लगी। कई युगिलये उसको लेकर नामि कुलकर राजा के पास गये। नामि राजा ने पूर्ण वृतान्त सुन कर कहा कि ये अनुषम की धर्मपत्नी होवे। फिर उन्होंने उसको अपने पास रख लिया। उस की का नीम सुनंदा था।

युवावस्था में प्रवेश करने पर, अपने भोगोपभोग कर्मों को अवधिज्ञान के द्वारा जान कर, सौधर्मेन्द्र की प्रेरणा से बड़ी धूम धाम से सुमगला और सुनंदा के साथ भगवान् ने पाणी प्रहण किया और तभी से लोक में विवाह की रीति प्रचलित हुई।

उस समय में काउदोष से कल्प वृक्षों का प्रभाव कम हो चला था, युगिलयों में काषायिक माय और मगड़े वढ़ने लगे थे तब इन्द्र ने आकर राज्याभिषेक कर प्रमु को दिन्य अलंकारो से अलंकत किया क्यों कि युगिलिये राज्याभिषेक की विधि नहीं जानते थे। तब इन्द्र ने कुबेर को विनीता नगरी निर्माण करने का आदेश दिया। सर्व प्रथम ऋपभदेव ही राजा हुए इसीलिये उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। भगवान ने लोगों को असि, मसि, कृषि, वाणिक्य और शिल्प के काम सिखलाये।

विवाह के पश्चात् भगवान् ने कुछ वर्ष कम ६ छाख वर्ष तक सुमंगला और सुनंदा से सुखोपभोग किया। सुमंगला ने भरत ब्राह्मी को एक साथ जन्म दिया और ४६ युग्म पुत्रों को जन्मा। सुनन्दा ने बाहुबली और सुन्दरी के जोड़े को उत्पन्न किया।

अन्त में छोकांतिक देवों की प्रेरणा से, और पूर्व भव के सुखों को विचार कर, संसार को अनिल जान कर, भरत को राज्य दिया। एक वर्ष तक वर्षी दान देकर प्रभु ने चार हजार राजाओं के साथ चैत्र विद अप्टमी को दीक्षा प्रहण की। पारने के दिन प्रभु को कहीं भी निर्मे आहार नहीं मिला इस लिये वे निराहार ही विहार करने छगे।

हस्तिनागपुर में सोमप्रभ राजा के पुत्र श्रेयांस कुमार के हाथों से प्रभु का पारना हुआ और वह दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सो हम पहले लिख ही आये हैं।

प्रमु को अयोध्या नगरी में फागुन विद् एकादशी के दिन कैवल्यज्ञान की प्राप्ति हुई। देवों ने सम-वसरण की रचना की और भगवान् ने जीवों को भवसागर तार देने वाली धर्म देशना दी। उनके देशना को सुन कर भरत के ऋपभसेन मरीचि आदि ६०० पुत्रों ने, और ब्राह्मी आदि ने दीक्षा प्रहण की। उसी समय से ऋषभसेन आदि साधुओं, ब्राह्मी आदि साध्वियों, भरत आदि ब्रावकों और सुन्दरी आदि श्रावि-काओं से चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। गोमुख नामक यक्ष प्रमु का अधिष्ठायक और चक्रेश्वरी देवी शासन देवी हुई।

एक लाख पूर्व दीक्षा के पश्चात् जीतने पर, प्रभु अपना निर्वाण समीप जान कर अध्टापह पर्वत

<sup>\*</sup> प्राचीन समय में युगलिये जोड़े से उत्पन्न हुआ करते थें! जब तक वे युवावस्था को प्राप्त नहीं होते थे तब तक उनमें वह न माई का सम्बन्ध रहता था जब युवावस्था होती तब उनमें स्त्री पुरुष का सम्बन्ध हो जाता था उसी समय ऋषभदेव स्वामी तथा थुमगला युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे अचानक एक युगलिये की मृत्यु हो गई तब उसकी बहन ना ऋषभदेव स्वामी के साथ विवाह हुआ। जो युगलिया मरा था वह उस स्त्री का पतित्व रूप होकर नहीं मरा था इसलिये भगवान का विधवा विवाह नहीं हुआ था जो लोग ऋषभदेव स्वामी पर विधवा विवाह का मूठा लाइन लगा कर अपनी पप मनोवृत्ति को लोगों में अचिलत करते हुए भगवान को विधवा विवाह के प्रमाण स्वरूप जनता में प्रगट करते हैं यह उनकी बड़ी भारी भूल है। दूसरों के यहां से लड़की लाना उसी वक्त से चला है।

पर आये और अनशन महण किया और माघ विद त्रयोदशी को प्रातः काल चौरासी लाख पूर्व की आयु को पूर्ण कर भगवान मोक्ष को गये। भगवान २० लाख पूर्व कुमारावस्था में, ६३ लाख पूर्व राज्य के पालन और सुखसोग में में, १००० वर्ष क्यावस्था में और १००० वर्ष कम एक लाख पूर्व केवली अवस्था में रहे।

### ज्येष्ठ मास पर्वाधिकार

ज्येष्ठ विद त्रयोदशी के दिन सोछहवें तीर्थंकर श्री शान्तिनाथजी मोक्ष गये हैं इसीछिए ये दिन अति उत्तम माना जाता है। इस दिन समस्त श्री संघ सम्मिछित होकर मंदिर जी में जावे। विधि सिहत शाति पूजा करावे और उस शान्ति जल को अपने २ घर छे जाकर झींटे। इससे श्री संघ के सामूहिक वीमारी, हैजा आदि हरएक रोगों का कभी प्रकोप नहीं होगा।

कदाचित् किसी श्रावक के घर में कोई रोग हो अथवा अति चिन्ता फैली हुई हो तो शुभ दिन में शान्ति पूजा का महोत्सव कराना चाहिये। इससे आधि, क्याधि, दु.स, दरिद्रता आदि का अवश्य नाश होगा और आनन्द, मंगल की प्राप्ती होगी।

#### शांति नाथ चरित्र

इस जम्बुद्धीय के भरत क्षेत्र में हस्तिनागपुर नाम का नगर था। उस नगरी के राजा विश्वसेन थे। उनकी रानी अचिरा की कूल से ज्येष्ठ विद् द्वादशी के दिन भगवान् ने जन्म छिया। प्रभु का रंग सुवर्ण जैसा था और शरीर पर मृग का चिह्न था।

प्रमु के गर्म में आने से ही कुरुदेश में महामारी आदि उपद्रव शांत हो गये थे इसिंख माता पिता ने आपका नाम शांति नाथ रखा। युवावस्था को प्राप्त होने पर विश्वसेन राजा ने इनका अनेक राजकुमा-रियों से पाणि प्रहण कर दिया। और २५००० वर्ष की अवस्था में इनको राज्य मार सौंपा।

एक दिन आयुधशाला में चक्ररत्न के उत्पन्न होने पर, प्रमु ने प्रथ्वी के छहो खण्डों को जीता और चक्रवर्ती कहाये। भगवान् चौदह रत्नों, (जिनमें एक २ रत्नके १००० हजार यक्ष अधिष्ठायक थे) चौंसठ हजार क्रियों, ८४-८४ लाख हाथियों, घोड़ों, रथों, नव महानिधियों, ६६ करोड़ प्रामों के स्वामी थे।

लोकातिक देवों की प्रेरणा से प्रमु ने वर्षी दान देकर १००० राजाओं के साथ ज्येष्ठ विद चौवस को अपने पुत्र चक्रायुघ को राज्य सौंप कर, दीक्षा प्रहण की और दूसरे दिन मिदर पुर के राजा सुमित्र के घर पारना किया। एक वर्ष तक विहार कर प्रमु को पोप सुदि नवसी के दिन केवल ज्ञान हुआ।

उसी समय चारों निकायों के देवों ने समवसरण की रचना की और भगवान ने मधु क्षीरा मुख छिडिधवाछी तथा ३६ अतिशय वाणी में धर्म देशना कही। उस मोक्ष दायक देशना को सुन कर उनके पुत्र चकायुध ने भी ३६ राजाओं सिहत, अपने पुत्र को राज्य सौंप कर दीक्षा छे छी और ने प्रथम गणवर हुए।

इसप्रकार पृथ्वीपर विहार करते हुए प्रभुने वासठ हजार मुनियों और इकसठ हजार ६०० साध्वियोंको दीक्षा ही। गरुड़ नामक यक्ष प्रभु का अधिष्ठायक हुआ और विवाणी नाम की शासन देवी हुई। प्रभु ७५ हजार वर्ष गृहस्थानास मे, एक वर्ष छदास्थ अवस्था में और एक वर्ष कम प्रचीस हजार वर्ष केवछी अवस्था में रहे। सब मिछा कर प्रभु का आयु एक छाख वर्ष की थी। जिस २ देश में प्रभु विहार करते थे अवस्था में रहे। सब मिछा कर प्रभु का आयु एक छाख वर्ष की थी। जिस २ देश में प्रभु विहार करते थे वहां २ छोगों के सब उपह्न शांत हो जाते थे। अंत में अपना निर्वाण काछ समीप जान कर समीत शिखर

पर पधारे। वहां नौ सौ 'केविछियों के साथ प्रभु ने एक मास तक अनशन किया। ज्येष्ठ सास की कृषा प्रयोदशी के दिन, जब चन्द्रमा भरणी नक्षत्र में था, तब प्रभु ने मोश्च पद को प्राप्त किया।

"यस्योपसर्गाः स्मरणेन यांति, विश्वे यदीयाश्च गुणा न भाति। 'मृगांक स्थ्रन्या कनकस्य कांतिः, संघस्य शांति स करोत् शांतिः॥

अर्थात् जिनके स्मरण से सब उपसर्ग दूर होते हैं, जिनके गुण सारे विश्व में भी नहीं समाते, जिनके मृग का छांछन है, और जिनके शरीर की कांति सुवर्ण के समान है, वे श्रो शांतिनाय भगवात श्री संघ की शांति करें।"

### आषाढ़ मास पर्वाधिकार

आषाढ़ सुदि द से पूर्णिमा तक चातुर्गासिक अट्टाई के दिन अति उत्तम हैं। इसमें आषाढ़ सुदि १४, चौमासी चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कहा भी है कि—

सामायिकावश्यक पौषधानि, देवार्चनं स्नात्र विले पनानि। ब्रह्म क्रिया दान तपो मुखानि, भन्याश्चतुर्मासिक मंडनानि॥१॥

अर्थ सामायिक करना, पौषध छेना, देव पूजन करना, यथाशक्ति दान करना, तप करना आदि कृत्य चतुर्मास के अछंकार भूत हैं अर्थात् करने योग्य हैं।

अतएव इस अठाई में यथाशक्ति सामायिक, प्रतिक्रमण, पोसह आदि करना चाहिये। मंदिर जी में नाना प्रकार की पूजायें करवानी चाहियें। शील्ब्रत का पालन करना चाहिये। जहां तक बन सके सुपात्रदान देना चाहिये और तपस्या करनी चाहिये। मतलब ये है कि जहां तक भी हो सके धर्म का उद्योत एवं वृद्धि करनी चाहिये।

चतुर्दशी के दिन मिद्र जी में जाकर शक्रस्तव से देव वंदना करनी चाहिये। गुरु महाराज से चौमासिक पर्व का व्याख्यान सुनना चाहिये। सब चीजों का प्रमाण करना चाहिये अर्थात् श्रावक के चौदह नियम धारने चाहिये जितनी चीजों का त्याग हो सके उनकी सौगंध छेनी चाहिये। इसी प्रकार कार्त्तिक चौमासे और फागुन चौमासे का भी विधान समक्तना।

### जिनद्त्त सूरिजी चारित्र

, आबाढ़ सुदि एकादशी, को दादा जी का स्वर्गवास हुआ। इसिछये इस दिन जिनदत्त सूरि जी जर्यति मनाई जाती है क्यों कि इससे संघ में किसी तरह का उपद्रव नहीं फैछता और संघ में आनन्द मंगल का प्राहुर्भाव रहता है।

श्री महावीर स्वामी के शिष्य पांचवें गणधर श्री सुधर्मा स्वामी की पृष्ट परांपरा में शासन प्रभावक, चिरत्र नायक श्री जिनदत्त सूरि जी हुए। इन सूरि जी का गुजरात के धुंधुका नगर में संवत् ११३० में जन्म हुआ माता श्री का नाम 'वाहरदे' और पिता श्री का नाम (हुम्बड जातीय) चित्रग मंत्री था। आपका जन्म नाम सोमचन्द्र था। 'होनहार विरवान के होत चीकने पात' की कहावत आप में वचपन से ही हिन्द गोचर होने छगी। ५ वर्ष की उन्न में पढ़ने को मेंजे गये और शीघ्र ही अपनी तीक्ष्ण युद्धि से सव को आश्रयांन्वित कर दिया। संवत् ११४१ में जिनेश्वर सूरि जी के शिष्य उपाध्याय धर्म देव से हन्होंने ११ वर्ष की बाल सवस्था में दीक्षा ली।

रर पर का पाल जनरवा न पाला जा। २० वर्ष की अल्प अवस्था में ही सम्पूण शास्त्र-अभ्यास कर लिया और गीतार्थ जैन साहु बन गये। इसी अवसर पर सारंग पुर में इन्होंने कुमार पाल उपाध्याय को अन्त समय का अनशन करवा धर्मध्यान कराया जिससे मर कर वह देव हुआ। देवता ने अवधिज्ञान से इनको अपना उपकारी जान इनके पास आया और नमस्कार करके कहने लगा "हे मुनि। आप शीव ही आचार्य होंगे परन्तु कुछ उपयोग रिलयेगा आपके सूरि पद के तीन मुहुर्त्त निकलंगे प्रथम में मरणांत कृष्ट होगा। दूसरे में गच्छ मेद बहुत होंगे। इन कारणों से आप तीसरे मुहुर्त्त में सूरि पद प्रहण करें इससे शासन में उन्नित होगी। परन्तु होनहार बलवान् है। सबत् ११६८ वैशास बदि है शनिवार को दूसरेमुहुर्त्त में ही श्री देव भवाचार्य हारा सूरि पद दिया गया। आप का नाम जिनदत्त सूरि रखा गया। और उन्होंने प्रामानुप्राम विहार करके भव्यारमाओं को प्रतिवोध देना गुरु कर दिया।

एकदा गुरु महाराज ने तीन करोड माया वीज मंत्र के जाप का अनुष्ठान किया। परन्तु देव ने स्वित कर दिया कि ६४ योगनियां विन्न स्पस्थित करंगी।सूचना पानेके पश्चात गुरु महाराजने आवकोंसे कहा कि आज न्यास्थान में ६४ किया आनेंगी बनके सम्मानार्थ ६४ पट्टे रखो। और फिर उन पट्टों को गुरु महाराज ने मंत्रित कर दिया। जब ६४ योगनियां ६४ कियों के वेश में आई तब आवकों ने उन्हें वड़े सम्मान से बैठाया। ज्यास्थान समाप्त होने पर जब उन्होंने उठना चाहा तो वे उठ नहीं सकी, अर्थात् वहीं की वहीं स्तिमत हो गईं। ये चमत्कार देख सब आश्चर्य करने छगे। और योगनियों ने नम्न शीस होकर कहा 'महात्मन् इम तो आपको चलायमान् करने आई' थीं मगर आपने ही हमको निश्चल कर दिया। अब हम आपके आधीन है। भिन्य में हम आपकी आज्ञानुसार काम करेंगी। हमको गुरु की जिएगा' छोड़ने के पहले गुरु महाराज ने कहा कि 'अब से हमारे परम्परा के आचार्य तथा साधु को कभी दुःख न देना और घोसो में न छेना" योगनियों ने तथास्तु कहा और प्रसन्न होकर सात वर हिये:—

१ आपका आवक तेजस्वी होगा। २ प्रायः निर्धन न होगा। ३ अकाल मृत्यु न होगी। ४ अखड श्रह्मचारिणी साध्वी को श्रृतु नहीं आवेगा। ५ आपके नाम से विजली उपसर्ग दूर होंगे। ६ सिंघ देश मे गया आवक धनवंत होगा। ७ चतुर्विध संघ के आपको स्मरण से सब कट दूर होंगे परन्तु इनके साथ २ इतना और विशेष करना होगा तभी सात वरदान सफलीभूत होंगे।

१ आपका पहुंघर २००० सूरि मंत्र का जाप करे। २ साधु दो हजार नवकार गुने। ३ आवक प्रभात और संध्या को ७ स्मरण पढ़े या सुने। ४ एक नवकार व एक उबसत्गहर ऐसी १०८ वार ३ स्वीचड़ी की माला गुणे। ४ आवक एक मास में २ आयंबिल करे। ६ साधु निरन्तर यथाशक्ति एकासना करे। ७ आचार्य पंचनदी के अधिष्टायकों का साधन करे।

एकदा अजमेर में आवक पासिक प्रतिक्रमण करते छो। उस समय विज्ञ वहे वेग से चमकते छगी और सभी आवकों का डर से घ्यान भंग होने छगा। उस समय गुरु महाराज ने मंत्र वह से उसको आकर्षित कर अपने पात्र के नीचे दवा दिया। प्रतिक्रमण के बाद उसे छोड़ दिया। छोड़ने पर आवाज आई कि में आपके नाम स्मरण करने वाले पर कभी नहीं गिक गी।

परम कुषाछ गुरु महाराज विहार करते वह नगर में आये। उस समय उनकी अनुल वैभव और महिमा देख द्वेपियों ने एक मरी हुई गाय को जैन मन्दिर के द्वार पर डाल दिया। और गोहत्या वा द्वेप लगा कर घवराये हुए श्रावकों की विनती पर उन्होंने एक व्यंतर देव को गो के अन्दर प्रवेश कराकर उसकी जीवित कर द्वेपियों के मंदिर मेज दिया वहा वह गौ युत होकर शिव लिंग पर गिर पड़ी। फिर वे द्वेप

भाव को छोड़कर इनके चरणोंमें गिर पड़े और जैन धर्म को धारण कर लिया तब गौ छठ कर निकल गई।
एक देफा गिरनार पर्वत पर अंबड नाम के श्रावक ने अहम तप करके अम्बिका देवी का आराधन
किया। देवी के प्रत्यक्ष दर्शन देने पर नागदेव श्रावक ने शासन प्रभावक युग प्रधान का पता पूछा देवी ने
सुवर्णाक्षरों से उसके हाथ में एक रलोक लिख दिया और कहा कि इसके पढ़ने वाला ही शासन प्रभावक
युग प्रधान होगा। नागदेव ने अनेक आचार्यों को हाथ दिखाया मगर कोई पढ़ न सका। अनुक्रमसे वो
पाटण पहुंचा। सूरि जी को हाथ दिखाया। चूंकि रलोक उन्हीं से सम्बन्ध रखता था इसलिए गुरु महाराज ने उसके हाथ पर वासक्षेप कर अपने एक शिष्य को पढ़ने की आज्ञा दी उसमे लिखा था:—

दासानुदासा इव सव देवाः, यदीय पादाब्ज तले छुठंति। मरुस्थली कल्पतरः स जीयाद्, युग प्रधानो जिनदत्त सूरिः॥१॥

अर्थात् जिनकी सेवा में सब देव दासों की तरह सेवा करते हैं जो मरस्थळ की भूमि के ळिए करण वृक्ष के समान हैं ऐसे युग प्रधानाचार्य श्री जिनजत्त सूरिः जयवंता हों। इसी समय से इनको युग प्रधानाचार्य की पदवी दी गई। इसी तरह प्रामानुप्राम विहार करते हुए आप मुळतान पधारे। यहां के छोगों ने बड़ी भक्ति भाव से उनका स्वागत किया। देवयोग से आपकी इस कीर्त्त और मिहमा को देख कर अंवड ईथ्यों करने छगा। एक दिन घमंड से उसने कहा कि यदि आप मेरे पाटन में इस तरह महोत्सव से आवें तो में आपको चमत्कारी जानूं। गुरु महाराज ने अत्यन्त नमीं से उत्तर दिया कि 'हे श्रावक जिसका पुण्य प्रवळ होता है उसी को मान मिळता है।" काळान्तर में आप पाटन गये और आपका नगर प्रवेश बड़ी घूमधाम से किया गया। हो वी अंवड़ भी मौजूद था मगर काळ चक्र ने उसको निर्धन बना दिया था। किन्तु फिर भी उसने होष भाव को नहीं छोड़ा। कपट से गुरु महाराज से क्षमा मांगी और अपने आपको परम भक्त जितळाने छगा। सरळ परिणामी गुरु महाराज हस की चाळ में फंस गये, इस ने समय पाकर विष मिश्रित शक्तर का पानी उपवास के पारणे में बहरा दिया। थोड़ी ही देर में विष ने अपना असर दिखाया। परन्तु जाको राखे साइयां मार न सफके कीए, वाळी कहावत के अनुसार जब, श्री संघ को विष पान का पता चळा तब नगर सेठ आबुशाह ने विष अपहरण जड़ी मंगवा कर गुरु महाराज को सेवन कराई। श्री संघ ने अंबड़ को खूब ळळित किया। और वह मर व्यंतर देव हुवा।

एक समय विक्रमपुर में महामारी का उपद्रव हुआ। दादाजी ने जैन संघ में महामारी का उपद्रव दूर किया तब माहेश्वरी जाति के छोगों ने गुरु महाराज से प्रार्थना की हमें भी बचाइये। गुरुजी के उपदेश से वे माहेश्वरी जैनी हुए और बहुतों ने तो दीक्षा ही प्रहण कर छी और इस तरह महामारी के उपद्रव से बच गये।

इस प्रकार जीवों का उपकार करते हुए श्री जिनदत्त सूरिजी महाराज ७६ वर्ष की आयु पूर्ण करके विक्रम संवत् १२११ आषाढ़ सुदी ११, गुरुवार को अजमेर में अनशन करके स्वर्ग सिधारे। ये सीधर्म देवलोक में टक्कर नाम के विमान में चार पल्योपम की आयुज्य वाले देव हुए। वहां से च्यव कर महाविदेह में मोक्ष जावेंगे।

जिनदत्त सूरिजी के रचित प्रन्थ

१ संदेह दोहावली, २ उत्सूत्र पदोद्घाटन कुळक, ३ उपदेश कुळक, ४ अवस्था कुळक, ४ चैत्यवंदन कुळक, ६ गणधर साध शतक, ७ चरचरी प्रकरण, ८ पदस्थान विधि. ६ प्रबन्धोदय प्रन्थ, १० काळस्वरूप द्वार्त्रिशिका, ११ अध्यात्म दीपिका, १२ पट्टावली, १३ तंजय स्तोत्र। १४ गुरु पारतन्त्रय स्तोत्र, सिरघ-मवहरच स्तोत्र।

#### भाद्रपद मास पर्वाधिकार

भादव वदी ११-१२ या तेरस से पयुं पण पर्व आरभ होकर भादव धुदी ४ अथवा कभी पंचमी को समाप्त होता है। इस पर्व की मिहमा शाखों ने बहुत वर्णन की है और लिखा है कि जिस तरह आसमान में उगने वाले तारों को कोई नहीं गिन सकता, गगा नदी के रेत के कणों का हिसाब नहीं कर सकता, माता के स्नेह की सीमा नहीं देख सकता, वैसे ही इस पर्युपण पर्व की मिहमा का पार पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए यह सब पर्वों से उत्तम पर्व है।

पर्यु पण पर्व मे अवश्य करने योग्य ग्यारह द्वार व्रवलाये गये हैं। इनको अवश्य करना चाहिये— १ चतुर्विध श्री संघ मिछ कर वीतराग प्रभु की पूजा करना। २ यति महाराजों की भक्ति करना। ३ कल्प सूत्र श्रवण करना। ४ वीतराग प्रभु की अर्चना और अंग रचना नित्य करना। ५ चतुर्विध संघ मे प्रभावना करना। ६ सहधर्मियों से प्रेम प्रगट करना। ७ जीवों को अभय दान देने की घोपणा करना और करवाना। ८ अट्टम तप करना। ६ ज्ञान की पूजा करना। १० श्री सघ से क्षमा-याचना करना। ११ और संवत्सरी प्रतिक्रमण करना।

इसी प्रकार नित्य सामायिक, प्रतिक्रमण, पोसह आदि करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यथा-शक्ति दान देना, दया का भाव रखना, घर गृहस्थी के समस्त मंभट छोड़ देना, भूमि पर शयन करना सचित्त और सावद्य व्यापार से दूर रहना, रथयात्रा आदि महोत्सव कराना, इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि करना, मांगलिक गीत गाना आदि कृत्य श्रावकों को करने चाहियें। और धर्म कार्यों मे लग जाना चाहिये। जो मनुष्य ऐसा नहीं करते वे अपना जन्म वृथा हो गवाते हैं। जो भव्य प्राणी इसकी आराधना करते हैं वे इस लोक में श्रुद्धि, वृद्धि, सुख सम्पदा को प्राप्त करते हैं, परलोक में इन्द्र की पदवी पाते हैं और क्रम से तीर्थंकर पद प्राप्त कर मोक्ष पदवी प्राप्त करते हैं।

कल्पछता शास्त्र में पर्यु पण की मिहमा का वर्णन करते हुए छिखा है कि जैसे जगत् में नवकार के समान मंत्र नहीं है, तीथों में शत्रुंजय के समान कोई तीथे नहीं है, पाच दानों में अभयदान और सुपात्र दान के समान कोई दान नहीं है, गुणों में विनय गुण, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, नियमों में संतोष नियम, तपों में उपशम तप, दर्शनों में जैन दर्शन, जछ में गगा जछ, तेजवंतों में सूर्य, नृत्यकछा में मोर, गर्जों में ऐरावत, दैत्यों में रावण, वनों में नन्दन वन, काष्ठ में चन्दन, सितयों में सीता, सुगन्ध में कस्तूरी, खियों में रंमा, धातुओं में स्वर्ण, दानियों में कर्ण, गौ में कामधेनु, वृक्षों में कल्पइस के समान उत्तम कोई और नहीं है उसी तरह सब पर्वों में यह उत्कृष्ट पर्व है और इससे उत्तम कोई पर्व नहीं।

पर्यु पण पर्व में यतियों को सबत्सरी प्रतिक्रमण करना, बीच बीच में क्षमा प्रार्थना करना, कल्पसूत्र बाचना, सिर के वालों का लोच करना, तेले का तप करना, सर्व मंदिरों में भाव पूजा करना इत्यादि धार्मिक कृत्य करने चाहियें।

श्रावकों को अन्य धार्मिक कृत्यों के साथ ही साथ श्रुत ज्ञान की भी भक्ति करनी चाहिये। कल्प सूत्र जी को विधि सहित अपने घर में छे जावे। रात्रि जागरण करे। दूसरे दिन प्रभात समय नगर के सर्व श्री संघ को निमन्त्रित कर उनका यथायोग्य सन्मान करे। फिर कल्पसूत्र को छे जाने वाला आवक उत्तम वस्त एवं आभूषण पहन कर हाथी ऊपर अथवा पाछ की के ऊपर बैठे। अब्द मागछिक रचित थाछ में कलप सूत्र धर कर अपने दोनों हाथों में थाछ रखे। पाछकी अथवा रथ अथवा अम्बारी के दोनों और दो पुरुष चमर ढाछें। इस प्रकार अनेक तरह के बाजे गाजे, दुन्दिम, वाजों के साथ दान देते हुए मांगछिक गीत गाते हुए नगर की प्रदक्षिणा करके गुरु महाराज के पास आवे। गुरु महाराज भी खड़े होकर विनय सिहत पुस्तक को नमस्कार करके, श्री संघ की आज्ञा से बाचे। इस प्रकार जो श्रावक एक चित्त से इसको सुनते हैं और आराधन करते हैं व आठवें भव में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो भव्य जीव अहम आदि तप करके कल्प सूत्र को वांचते हैं, सुनने वाछे प्रमाद को छोड़कर, अहमादि तप करके, श्रुद्ध भाव से इक्कीस बार सुनते हैं वह देवगित को प्राप्त करके तीसरे भव में मुक्ति प्राप्त करते हैं।

# करुप सूत्र की महत्ता

यह कल्प सूत्र नवम पूर्व से उद्घृत किये हुए दशाश्रुत स्कंध का आठवां अध्ययन है। चौद्ह पूर्व-धारी श्री भद्रवाहु जी ने श्री संघ के कल्याण के लिए प्रसिद्ध एवं प्रचलित किया। जैसे अरिहंत से बढ़ कर कोई देव नहीं है, मुक्ति से बढ़ कर कोई उत्तम पद्वी नहीं है, किग्धों में घृत से बढ़ कर कोई उत्तम पदार्थ नहीं है वैसे ही कल्प सूत्र से बढ़ कर कोई सूत्र नहीं है। यह कल्प सूत्र पाप का बंधन काटने के लिए एक अनोखी वस्तु है। यह ठीक कल्पवृक्ष की भाति सुनने वालोंके सारे म्नोरथ पूर्ण करता है अतएव जो मन्य प्राणी शुद्ध मन से विधि सहित इसको अवण करेंगे वे श्रुद्ध और सुख सम्पदा को प्राप्त करेंगे।

# भाद्र पद कृष्ण १४ को श्री मणिधारी जिनचन्द्र स्र्रिजी का स्वर्गवास हुआ है अतः उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र लिखा जाता है।

आज से सात सौ वर्ष पहिले की बात है, जैन शासन में अत्यन्त सुप्रसिद्ध, खरतरगच्छ नायक जङ्गम युग प्रधान, बृहद् भट्टारक, मणिधारी जिनचन्द सृरि जी महाराज हो गये है। इनका जन्म ११६७ भाद्र सुदि ८ को ज्येष्ठा नक्षत्र में जेसलमेर के निकट विक्रम पुर के सेठ साहरासल के यहा देल्हण देवी के गर्भ से हुआ था। आप जन्म सिद्ध सुशील थे। माता पिता ने आपका नाम रासलनन्दन रखा था। आप बचपन में ही शुभ लक्षणों के बदौलत होनहार माल्म होते थे। एक समय की बात है कि आचार्य महाराज श्री जिनदत्त सूरि जी विचरते हुए आपके यहां आये। और उन्होंने ज्ञान बळ से जाना कि यह बालक मेरे उत्तराधिकारित्व को अच्छी तरह निभाने वाला होगा! आचार्य महाराज इनको अपने साथ छे अजमेर पधारे । वहां मगवान् पारवेनाथ स्वामी के मन्दिर में सं० १२०३ फालाुन सुदि ६ के दिन शुभ मुहूर्त्त में आपको सविधि दीक्षा दी गई। आप बढ़े बुद्धिमान् और मेधावी थे। केवछ २ वर्ष की पढ़ाई से आपकी योग्यता प्रातः कालीन सूर्य की तरह प्रस्फुटित हो उठी। आपकी कुशाप्र बुद्धि की वाह-वाही जनता में हवा की तरह दौड़ गई। किसीने सच कहा है-"होनहार विरवान के, होत चीकने पात"। सं० १२०५ वैशाख वदि ६ को विक्रम पुर नगरी में भगवान् महावीर स्वामी के मन्दिर में गुरु प्रवर श्री जिनदत्त सूरि जी ने आपको बड़े आनन्द से आचार्य पद प्रदान किया ! आचार्य पद देने के बाद आपका नाम 'श्री जिनचन्द सूरि' रखा गया। आचार्य पद का महोत्सव आपके पिता ने बड़े समारोह और धूमधाम से सम्पादन किया! इनकी योग्यता और नम्नता से इन पर गुरुदेव की असीम कृपा थी। फलतः इन्हें गुरुदेव ने स्वयं जैनागम, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, ज्योतिष आदि विद्याओं का उपदेश दिया, जिसके द्वारा आप योग्यतापूर्ण चतुरस्र विद्वान् और छोगों के दृष्टिकोण में बहुत ऊंचे वठ गये! ये

गुरुदैव की सेवा में सच्चे दिल से सदैव तत्पर रहा करते थे। आपको गुरुदेव गच्छ सञ्चालन की शिक्षी तथा आत्मोन्नति का भी पाठ पढ़ाया करते थे। पर गुरुदेव इन्हे दिल्ली जाने की मनाई हमेशा किया करते थें। सं० १२१४ मे हमारे चरित्र नायक श्रीमान् जिनचन्द्र सूरि जी महाराज त्रिभुवन गिरि पधारे। वहां दादा श्रीमान् जिनदत्त सूरि जी के हाथ से प्रतिष्ठापित, श्री शान्तिनाथ भगवान् के मन्दिर के ऊपर स्वणं दण्ड, कलश, और पताका इन्होंने वड़े महोत्सव के साथ चढ़वाई। इसके वाद साध्वी हेम गणवती देवी को प्रवर्त्तिनी पद दिया। वहा से विहार कर मथुरा आये। वहा सं० १२१७ में फाल्गुन वदि १० को पूर्णदेव गणि, जिनरथ, वीरभद्र, वीरनय, जगहित, जयशीलभद्र और नरपति आदिशों को श्री महावीर स्वामी के मन्दिर में दीक्षा दी। उसके बाद मरोठ आये। मरोठ मे चन्द्र प्रमु स्वामी के मन्दिर पर स्वणंदण्ड कल्रश, मीर ध्वजा चढ्वाई। मरोर्ठ से आचार्च महाराज स० १२१८ में सिन्ध प्रात की ओर चल पड़े। सिन्य प्रान्त में विनय शील, गुण वर्द्धन, भानुचन्द्र आदि साधुओं और जग श्री, सरस्वती, गुण श्री, नाम की तीन साध्वयों को दीक्षा दो। इसी तरह और मी साध्वया और साध समय समय पर दीक्षित होते रहे। सं० १२२१ में आप सागर पाडा गये। वहा से अजमेर जाकर आपने स्वर्गीय श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज के स्तूप की प्रतिष्ठा की। उसके वाद वट्नेरक गये जहां आपसे गणभद गणि, अभयचन्द्र, यशचन्द्र, यशोभद्र, देवभद्र और देवभद्रकी स्त्री को दीक्षा दी गई। हासी मे नागदत्तको उपाध्याय पद दिया गया महावन नामक स्थान मे श्री अजित नाथ स्वामी के मन्दिर की आपने विधि पूर्वक प्रतिष्ठा की। इन्द्र पुर में शान्तिनाथ भगवान् के मन्दिर पर स्वर्णदृण्ड कल्हरा और ध्वजा की प्रतिष्ठा की। लगता प्राप्त में वाचक गुण भद्र गणि के पिता महलाल श्रावक के वनवाये हुए अजित नाथ स्वामी के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। सं० १२२२ में बादली नगर के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के मन्दिर पर स्वर्ण दण्ड कलश, और पताका लगवाई, इसी तरह अस्विका देवी के मन्दिर पर भी। उसके वाद आचार्य महोद्य सदुपही गये। सदुपही से विहार करते हुए नरपाल पुर पधारे। वहा एक मानी ज्योतिषी आप से मिला। वहस छिड़ गई। आचार्य ने कहा, चर, स्थिर, और दिस्वभाव तीन तरह के छप्न होते हैं, तुम इनमें से किसी एक का भी स्वभावतः प्रभाव दिखाओ, तव मैं समम् कि तुम सच्चे ड्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हो। पर ज्योतिपी से हुझ भी जवाय देते न वना, क्योंकि छप्न के स्वभावातुकूल काम प्रत्यक्ष दिखा देना वडा ही कठिन था। अतएव उसको हार मान छेनी पडी। और आचार्य देव ने वृष (स्थिर) छप्र के १६ से ३० अंशों के अन्दर मार्गशीर्प महीने मे श्री पार्श्वनाथ स्वामी के मन्दिर के सामने एक शिला स्थापित की और कहा कि यह शिला १७६ वर्षों तक निरन्तर अविचल रहेगी। वहां से आचार्य देव रहपही आये, जहां पद्मचन्द्राचार्य से राज्य के सुप्रवत्य में शास्त्रार्थ हुआ। पद्मचन्द्राचार्य को अपने अध्य-यन का वडा ही गर्व था, पर शास्त्रार्थ में आचार्य देव से परास्त होना पड़ा। आचार्य देव को इस जीत से न हुर्प था, न विपाद। हो भी कैसे १ वे तो विनय और ज्ञान की साक्षात् मूर्ति थे उसके वाद श्रीमान ने सघ के साथ विहार करते हुए बोरसीदान श्राम में पड़ाव डाला, जहां म्लेच्लों की सेना आने वाली थी। आ भी गई। संघ के छोग डर गये और गुरु महाराज से कहा कि अब क्या किया जाय ? आचार्य ने कहा, आप छोग घवडाइये नहीं, जिनदत्त सृरि जी की दया से म्लेच्छ सेना कुछ नहीं कर सकती। बाप छोग अपने पशुओं को इकट्टे कर एक जगह हो जाइये। वैसा ही हुआ आचार्य प्रमु ने संघ के चारों तरफ ध्यान पूर्वक दण्ड से रेखा खींच दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि म्लेच्छ सेना की दिष्ट भी संघ पर कामयाव न हो सकी। पड़ाव वाले अदृश्य रहे; फिर भी ये लोग पास से ही गुजरती सेना को

अच्छी तरह देखते थे। इसके वाद दिल्ली के निकट विहार करते हुए आ पहुंचे, जहां आचार्य देव की पधा-रने की खबर पाकर ठक्कुर छोहट साह, पाल्हण साह, कुछचन्द्र साह, महीचन्द्र साह, आदि संव के मुख्य मुख्य श्रावक वन्द्न नमन करने के छिये आये। इन छोगों को बड़े ठाट वाट से नगर के बाहर जाते हुए देख कर महल पर बैठे हुए दिल्ली नरेश मदन पाल ने मन्त्री से पूछा कि ये लोग कहां जा रहे है ? मन्त्री ने कहा, इन छोगों के गुरु देव आ रहे हैं, जिनके स्वागत में ये छोग जाते दिखाई पड़ते है। राजा ने यह सुनकर स्वयं भी जाने की अभिछापा प्रकट की और अपने घोड़े को सजाने की आज्ञा दी। कम चारियों को भी साथ चलने की सूचना दी। फलतः बड़े साजवाज के साथ - वीर सैनिक और प्रमुख छोगों के साथ राजा श्रावकों से भी पिहले ही आचार्य पाद की अगवानी में दाखिल हुए। वहां गुरुवर के उपदेशों से राजा बहुत प्रसन्न हुए, और अपने नगर में जाने के लिये बहुत अनुरोध किया। पर आचार्य देव गुरु की बात स्मरण कर चुप रह गये। राजा ने कहा, महाराज क्या कारण है कि आप हमारे नगर में नहीं जाना चाहते ? श्रीमान् आप क्यों चुप रह गये ? क्या हमारा नगर जाने लायक ही नहीं है ? आचार्य देव ने कहा, नहीं, आपका नगर तो प्रधान धर्म क्षेत्र है। अन्ततोगत्वा दिक्षीपित के अनुरोध पूर्ण हठ से भवितव्यतात्रश गुरुवर को दिल्ली में जाना पड़ा। महाराज के प्रवेशोत्सव आश्चर्य जनक तरीके से मनाया गया, जो देखते ही बनता था। वहां इनके उपदेशामृत के पान से कितनों ने अपने जीवन को सफल बनाया। महाराज मदन पाल ने भी इनके उपदेशों से अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन की बात है, अत्यन्त भक्त कुछचन्द आवक की दरिद्रता देखकर आचाय को बड़ी दया आई; फलतः इन्होंने मन्त्राक्षर सिहत यन्त्र पट्ट उसको दिया और यन्त्र पट्ट की पूजा के लिये एक सुट्टी वासक्षेप बत्तळाया। उस यन्त्र पट्ट की पूजा के प्रभाव से वह आवक कुछ ही दिनों में बड़ा धनवान् हो गया। आपने अपने जीवन काल में एक मिथ्या दृष्टि देवता को प्रतिबोध देकर सम्यक्त दिया। इस मांति धर्म प्रभावना करते हुए आचार्य मणिधारी श्री जिनचन्द्र सूरि जी सं० १२२३ के दूसरे भाद्र पद बिद १४ को इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग पधारे। स्वर्ग जाने के समय श्रावकों के सामने एक भविष्य वाणी की कि जितनी दूर शहर से बाहर हमारे शरीर का अग्नि संस्कार किया जायगा उतनी दूर तक शहर की आवादी बढ़ जायगी। छोगों ने भी उनकी आज्ञा के मुताबिक ही विमान पर छे जाकर नगर की बहुत दूरी पर बढ़े समारोह के साथ चन्दन कपूर वगैरह सुगन्धित पदार्थ के द्वारा अग्नि संस्कार सम्पादन किया।

### आरिवन मास पर्वाधिकार

आसोज मास में आसोज सुदि ७ से आसोज सुदि पूर्णिमा नवपद ओली तथा अष्टापद ओली विधि युक्त करनी चाहिये,। इनकी विधियां पूर्व की तरह ही है। पाठक देख लेवें।

अकवर प्रतिबोधक श्री जिनचन्द्र सूरीश्वरजी का आश्विन कृष्ण २ को स्वर्गवास हुआ है। अतः उनका संक्षिप्त जीवनचरित्र दिया गया है।

मारवाड़ के जोधपुर राज्य में खेतसर नामक एक सुप्रसिद्ध प्राम है। यह आज से लगभग सवा चार सी वर्ष पहिले की वात है, ओसवाल जाति के रोहिड़ गोत्र में चमकते हीरे की तरह श्रीवन्त साह नामक एक सेठ थे। उन्हीं सेठ की पित परायणा श्रियादेवी के गर्भ से सम्वत् १५६५ की मिती चैत्र कृण १२ के दिन शुभ लग्न में अत्यन्त सुन्दर एक पुत्र रहा का जन्म हुआ। सेठ जी ने बड़ी उदारता से जन्मो- स्सव मनाया एवं दशवें दिन गुरुजनों के द्वारा लड़के का नाम 'सुलतान कुमार' रखा गया। यह

वालक "ग्रुड पक्षे यथा शशी" की तरह वढ़ने छगे एव वाल्य काल में ही अनेक कलाओं से परिचित हा गये। इनकी प्रतिभा से सब चिकत थे। माता पिता को वड़ा आनन्द था।

विक्रम सवत् १६०४ में खरतरगच्छ के नायक श्री जिन माणिक्य सूरि जी का अपने शिष्य समाज के साथ खेतमर में आना हुआ। वे वड़े ही विद्वान् एवं प्रभावशाली ज्याख्यान दाता थे। खेतसर में वन्होंने अपने धर्म के ऊपर एवं संसार की क्ष्णभंगुरता के ऊपर वहा ही हृदयस्पर्शी **वपदेश दिया।** जिसका जनता के ऊपर भी वडा प्रभाव पडा, पर सुछतान कुमार के दिमाग पर तो जादूका-सा असर कर गया। फलतः सुलतान कुमार ने अपने माता-पिता को अनेक युक्तियों के द्वारा राजी करके स० १६०४ में श्री जिन माणिक्यसूरिजी से दीक्षा है ही। अब इनका नाम सुमित धीर पडा। दीक्षा हैने के समय इनको उमर ६ साल को थी, फिर भी मेघावी होने के कारण एकादश अंगादि सभी शास्त्रों का अध्ययन कर पूर्ण योग्य तथा ब्याख्यान कुशल हो गये। ये अपने गुरु के सदा साथ विचरा करते थे। एक समय अपने गुरु के साथ १६१२ में देरावर के रास्ते जैसल्मेर आ रहे थे अचानक श्री जिन माणिक्य सूरिजी की जीवनलीला सं० १६१२ की आपाढ शुक्र पश्चमी को समाप्त हो गई। अग्नि संस्कारादि काम करा छेने के वाद अन्य साधुओं के साथ वे जेसलमेर पहुंचे। यद्यपि श्री माणिक्य सुरि जी के २४ शिष्य थे, फिर भी वे अपने पद पर किसी को स्थापित न कर सके थे। अत्रथव जैसलमर आने पर पदाधिकारी के निर्वाचन में मतमेद उठ खड़ा हुआ। पर समस्त सघ तथा वहां के रावछ श्रीमाछदेवजी ने (राज्यकाल सं० १६०७ से १६१८ तक) वेगड़गच्छ के श्री पूज्य गुण प्रम सूरिजी की सम्मति से वड़े समारोह के साथ नन्दी महोत्सव कराकर सवत् १६१८ की भाद्र शुक्र नवसी गुरुवार को श्री सुमतिधीर जी को आचार्यपद पर प्रतिष्ठित किया। माणिक्य सुरिजी ने ही इन्हें सुरि मन्त्र दिया एवं श्री जिन हंस सरिजों के विद्वान शिष्य महोपाध्याय श्री पुण्य सागरजी ने इन्हें आचार्य पदोचित योग्यता की शिक्षा दी। जिस रोज ये आचार्य पद पर आसीन हुए उसी रात मे श्री जिन माणिक्य सूरिजी ने इन्हें स्वप्न मे दर्शन दिया और समवसर की पुस्तक में साम्नाय सूरि मन्त्र का संकेत करके अन्तर्हित हो गये। याद रहे भव सुमति धीर नाम न रहकर इनका नाम श्री जिनचन्द्र सुरीजी पडा। सम्बत् १६१८ का चातुर्मास इनका जेसलमेर में ही वीता। बाड मे विहार करते हुए छोक कल्याण मे दिलोजान से आप लग पड़े।

इन्हीं महापुरुप के समय में तपगच्छ में एक विद्वान किन्तु दुराप्रही उपाध्याय धर्मसागर थे। जो कहा करता था कि नवाझी वृत्ति कर्ता श्री अभयदेव सूरि खरतरगच्छमें नहीं हुए है, क्योंकि इस गच्छ की तो उत्पत्ति ही उनके वाद सम्वत् १२०४ में हुई है। इसके अतिरिक्त उसने गच्छवाछों को 'उत्सूत्रभापी' सिद्ध करने के छिये "औप्ट्रिक मतोत्सूत्र दीपिका" "तत्त्व तरिङ्गणी वृत्ति" तथा (इमित कन्द छुद्दाछ) आदि विपछा साहित्य छिखकर जैन शासन में फूट पैदा करना शुरू कर दिया था। भट्टारक श्री जिनचन्द्र सूरिजी का सम्वत् १६९७ का चातुर्मास गुजरात के सुविक्यात नगर पाटण में हुआ। फछत. आपने जैन समाज में एकता कायम रखने की इच्छा से पाटण के सभी गच्छों के आचार्यों को १६१७ की कार्त्तिक शुष्ठा चौथ को शुछाया और उन छोगों की देखरेख में धर्मसागर को शास्त्रार्थ के छिये आह्वान किया। पर वारम्वार बुछान पर भी धर्मसागर शास्त्रार्थ करने के छिये उपस्थित नहीं हुआ। आखिर सभी गच्छव।छों ने मिलकर श्री जिनचन्द्र सूरिजी की अध्यक्षता में धर्मसागर के मत का खण्डन किया और समाज में एकता सुज्यवस्थित रखने के छिये धमसागर का वहिक्कार कर दिया। इस काम से इनकी वही प्रतिष्ठा एकता सुज्यवस्थित रखने के छिये धमसागर का वहिक्कार कर दिया। इस काम से इनकी वही प्रतिष्ठा

आचार्यजी के सम काल में आरत का शासन मुसलमानों के हाथ में था। दिली के राज्यसिंहा-सन पर उन दिनोंमें अकबर बैठा था। उनकी नीति बड़ी अच्छी थी। इसिछिये क्या हिन्दू, क्या मुसलमान सब समान रूपेण अकबर से प्रसन्न रहा करते थे। और उसकी सभा में हरएक मजहब के छोग आया जाया करते थे। पण्डित, मौळवी, करामाती, फकोर, साधु, संन्यासी सभी समान दृष्टि से देखे जाते थे और बुलाये भी जाते थे। यही कारण है कि सम्वत् १६४१ में अकवर बादशाह का दरबार लाहौर में लगा हुआ था, जैन धर्म के सबसे बड़े विद्वान् श्री जिनचन्द्र सूरि को आग्रह पूर्वक बुलाया गया। जव आचार्य ने दरबार मे पदार्पण किया कि इनके सम्मानार्थ सुगल साम्राज्य के सबसे बड़े काजी (न्याया-धीश ) ने उठ कर खड़ा होते हुए साथ-साथ परीक्षा भी छी। उसने अपनी टोपी अद्भुत करामात से आकाश में उड़ाई, इसिछिये कि देखें ये कुछ इस वहाने अपनी महत्ता दिखाते हैं कि नहीं। यति प्रवर ने उसके मनकी वात ताड़ छी। फलतः अपनी चमत्कारी शक्ति से उसकी उड़ती टोपी को लाकर उसके सिर पर ज्यों की त्यों रख दिया। अकवर सिहत सारा दरबार चिकत रह गया। सम्राट ने इन्हें बैठने के छिये कहा. इन्होंने कहा कि यहां जीव हैं फलतः वैठना मेरे लिये नियम विरुद्ध होगा। अकवर ने कहा बतलाइये कि कितने जीव हैं ? आचार्य ने कहा, तीन जीव हैं। काजी ने देखा तो ठीक तीन जीव थे। एक वकरी थी और उसने दो बच्चे जने थे। काजी, अकबर तथा सारी सभा आश्चर्य चिकत रह गई। अकबर को इनपर बड़ी श्रद्धा हुई। इन्हें बहुत कुछ देना भी चाहा पर त्यागी ये महात्मा क्यों हेने छगे ? अकबर की तरह उसका वेटा जहांगीर भी इन्हें सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखा करता था। अकबर तथा उसका पत्र जहांगीर ने इनकी महनीयता-योग्यता से प्रभावित होकर, विशिष्ट धार्मिक तिथियोंमें, वर्ष के बारह दिनों में अपने समस्त राज्य में कतई जीव हिंसा न करने का फरमान निकाला था। इन बारह दिनों में भाइपद के पर्य पण के आठ दिन तो मुख्य थे ही. शेष चार दिनों में भी जीवहिंसा न होती थी। इसी तरह इन महान आत्मा के जरिये अगणित छोकोपकार हुए। सच तो यह है कि ऐसे महात्मा का आविभीव ही समाज, शास्त्र, संसार, धर्म, नीति आदि की रक्षार्थ हुआ करता है। नहीं तो सृष्टि कव नाश को प्राप्त कर गयी होती।

मेरे चिरतनायक ने सम्पूर्ण भारत की परिक्रमा की थी और सर्वत्र अपने उपदेशामृत से छोगों को छतार्थ किया था। आपने कई प्रन्थ भी छिखे, जिनमें सबसे आदर्श 'निर्मेछ चरित्र' है। आचायदेव का देहावसान सं० १६७० की आश्विन कृष्ण द्वितीया को वेनातट (वेछाड़ा) मे हुआ।

### कार्त्तिक मास पर्वाधिकार

कार्त्तिक मास में कार्त्तिक विद अमावस्या दीपमाछिका (दीवाछी) के नाम से प्रसिद्ध है।
न्वीवीसवें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी साधु साध्वयों के साथ विहार करते हुए अन्त में पाषापुरी
आकर रहे। अपना अन्तिम समय निकट जानकर "हस्तिपाछ राजा" की ग्रुष्ठ शाला में वाये। अपने
अपर गौतम स्वामी (प्रथम गणधर) का अत्यधिक स्नेह देखकर उन्हें समीप के प्राम में देवशर्मा नामक
ब्राह्मण को प्रतिवोध देने के छिये मेजा।

उनके जाने के बाद पद्मासन धारण करके सोछह प्रहर तक अखण्ड देशना दी। इस प्रकार बहतर वर्ष की आयु पूर्ण करके इसी अमावस्या के दिन रात्रि को स्वाती नक्षत्र आनेपर निर्वाण को प्राप्त हुए। उसी समय चौसठ इन्द्रों के आने से अनुपम उद्योत हुआ। उस समय भगवानक्ष्पी दीयक के अस्त हो जाने से सभी ने रहों से उद्योत किया और तभी से दीपावछी पर्व मनाया जाने जगा।

पात.काल देवताओं के मुख से भगवान का मोक्ष-गमन सुनकर श्री गौतम स्वामी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इसी तरह भगवान की बहन सुदर्शना ने अपने भाई नन्दीवर्द्धन को घरमें बुला कर जिमाया और शोक को दूर किया, इससे भाई दूज पर्व का श्री गणेश हुआ।

दीपावली की रात्रि को—'श्री महाबीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः"। 'श्री महाबीर स्वामी पारंगताय नमः'। 'श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः'।

इस एक एक पद का २००० गुणना गुने। उपवास करे। रात्री जागरण करे। निर्वाण के समय अप्टड़ब्य से थाल भर कर मन्द्रिर जावे। रोशनी करे। निर्वाणकल्याणक की आरती करे। दीपमाला चैत्यवन्दन करके स्तवन बोले। और उपाश्रय में आकर ब्याल्यान तथा गौतम रास सुने।

#### ज्ञान पश्चमी पर्व

दूसरा पर्व कार्त्तिक मास मे कार्त्तिक सुदि पश्चमी "ज्ञान पश्चमी" के नामसे प्रसिद्ध है। जेन शासों में इस पर्व की महिमा बहुत वर्णित की है। ज्ञान के समान संसार में उत्तम पदार्थ कोई भी नहीं है क्यों कि ज्ञान और किया दोनों से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तप करके, पूजा पाठ करके, खुद मेहनत करके और दूसरों को यथाशक्ति ज्ञान की मदद करके और ज्ञान का महोत्सव करके ज्ञान पश्चमी का आराधन किया जाता है। सब तत्त्वों में ज्ञान के समान कोई तत्त्व नहीं है अत्रयव सभी मज्य प्राणियों को इसका आराधन करना चाहिये। इस पर्व के आराधने से अनेक अशुभ कमों का विच्छेद होता है। गूँगापन, मूर्वपन, वक्रमन और कोढ़ आदि रोग सर्वथा नाश को प्राप्त होते हैं। और ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने से क्रमशः पांचो ज्ञान प्रगट होते हैं जैसे वरदत्त गुणमच्चरी के सर्व उपद्रव दूर होकर मनोरथ पूर्ण हुए।

#### कार्त्तिक चौमासी पर्वाधिकार

कर्त्तिक मास में कार्त्तिक सुदि १४ भी चौमासी चतुर्दशी के नाम से विख्यात है। इस दिन आषाढ़ चौमासी को तरह सभी धार्मिक कृत्य मन्दिर जी मे जाना, ब्याख्यान सुनना, सामायिक प्रतिक्रमण करना आदि कृत्य करने चाहियं।

### कात्तिक पूर्णमासी पर्वाधिकार

प्रथम कार्त्तिक विद एकम से रात्रुक्तय रास सुने। प्रति दिन नीवि, एकासना अथवा वयासना आदि तप करे। दोनों समय प्रतिक्रमण करे देव वन्दन करे। "ॐ हीं श्री सिद्धक्षेत्र अनन्तसिद्धाय नमः" इसी का एक जाप नित्य करे। अगर शक्ति हो तो सिद्धिगिरि की यात्रा करने जावे कार्त्तिक पूनम के दिन विस्तार युक्त रात्रुक्तय तीर्थ की पूजा करावे, अट्टाई महोत्सव करे, विस्तार पूवक देववन्दन करे, २१ दफा रात्रुक्तय रास सुने।

कदाचित् सिद्धिगिरि ( रात्रु अय ) जाने की क्षमता न हो तो जहा रात्रु बजय जी के पट्ट को विराजमान किया हो वहा महोत्सव पूर्वक दर्शन करने को जावे। पूजा इत्यादि सब विधि करे। वेळा अथवा तेळा करके इस पर्व की आराधना करे। गुरु की भक्ति करे एवं साधमीं वत्सळ करे। इस प्रकार विधि सिहत रात्रु अय की भक्ति करने से अशुभ कमों का नाश होकर पुण्य कमों का चदय होता है।

भरतक्षेत्र में इस तीर्थ के समान कोई क्तम तीर्थ नहीं है। इसी दिन श्री द्राविड़ वारिख आदि दस करोड़ साधु मुनिराज मोक्ष को गये, इसिछिये इस दिन का किया हुआ धार्मिक कुछ का दस गुणा फल सिखता है।

इस तीर्थ में वारह हजार तीन सी अट्टावन (१२३६८) जिन विस्व है और चरणों की स्थापना की तो गिनती ही नहीं है। अनंते मुनिराज इसी दिन निर्वाण को प्राप्त हुए अतएव जो श्रावक इस पर्व को शुद्ध भावना से आराधना करेंगे वे उत्तरोत्तर सुख और सम्पदा को प्राप्त करेंगे।

## मार्गशीर्ष मास पर्वाधिकार

मगसिर मास में मार्गशीर्ष सुदि ११ मौन एकादशी पर्व नाम संग्रह इसके गुणने अनंतर दिये गये है। इसी से ये दिन अधिक उत्तम माना जाता है। जैन सिद्धान्तों में इस पर्व की महिमा विस्तृत रूप से छिखी हुई है।

२२ वें तर्थंकर श्री नेमिनाथ जो के समय में एक सुन्नत नाम के सेठ थे। वे वहे ही योग्य, पित्र एवं धर्मात्मा थे। एक दिन उन्होंने मार्गशीर्ष विद ११ को आठ प्रहर का पौषध लिया और चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर एवं कहों भी स्वस्थान छोड़ आने-जाने का नियम लेकर अपने घरमें विराजमान थे। चोरों को भी किसी तरह इस न्न का पता चल गया। उन्होंने समय पाकर सेठ के सब माल की गठरी बांधी और चलनेको तैयार ही थे कि इतने में धर्मरक्षक शासनदेव प्रगट हुई और उन्हें स्तम्भित कर दिया। प्रातःकाल राजा ने भी आकर ये वार्ता देखी। राजा ने राजनीति के विरुद्ध कार्य देख चोरों को प्राणदण्ड की आज्ञा दी परन्तु उस दयालु ने अपनी घार्मिक दया दिखला कर उन चोरों को मुक्त करवा दिया।

इसी तरह एक समय उसी नगर में आग लग गई। सेठजी पौषध वर हेकर घर में ही वंठ थे। केवल सेठ की दूकान एवं घर के अतिरिक्त समस्त नगर जल गया। इससे सहज ही मे इस पर्व की महिमा समम में आ सकती है।

इस दिन मौन युक्त उपवास करना चाहिये। अठ पहरी पोसह करके मौन एकादशी का गुणना करना चाहिये। कदाचित् पोसह करने की शक्ति न हो तो देसावगासिक छेकर गुणना करे। ग्यारह वर्ष में ग्यारह उपवास करे अगर अधिक इच्छा हो तो मास में विद, सुदि की दोनों एकादशी ग्यारह वर्ष और ग्यारह मास करे। इस तपस्या के करते हुए ग्यारह अंगों को शुद्धभाव से सुनें। अगर शक्ति हो तो उनको छिखावे। पढ़नेवाछों की सहायता करे। अन्त में यथाशक्ति उद्यापन करे। आगम पूजा करावे। साधमीवत्सछ करे। इससे सर्वदा सुख की प्राप्ति होगी। एक एक कल्याणक की एक एक माछा गुणनी चाहिये। कुछ १५० माछा गुणनी चाहिये।

# मौन एकादशी का गुणना

जम्बुद्वीप भरतक्षेत्र के अतीत २४ जिन पंच कल्याणक नाम

४ श्री महायश सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री सर्वानुभूति अर्हते नमः। ६ श्री सर्वानुभूतिनाथाय नमः। ६ श्री सर्वानुभूतिसर्वज्ञाय नमः। ७ श्री श्रीधरनाथाय नमः।

जम्बुद्धीप भरतक्षेत्रके वर्त्तमान २४ जिन पंच कल्याणक नाम २१ श्री निम सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री मिल्लिक्ट्रिते नमः। १६ श्री मिल्लिनाथाय नमः। १६ श्री मिल्लि सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री अरनाथाय नमः।

जम्बुद्धीप भरतक्षेत्रके अनागत २४ जिन पंच कल्याणक नाम ४ श्री स्वयंप्रमु सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री देवश्रुत अर्हते नमः। ६ श्री देवश्रुत नाथाय नमः। ६ श्री देव-श्रुत सवज्ञाय नमः। ७ श्री उदयनाथाय नमः।

### धातकीखण्डके पूर्व भरतमें अतीत २४ जिन पंच कल्याणक नाम

४ श्री अकलंक सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री शुभंकर अहते नमः। ६ श्री शुभंकरनाथाय नमः। ३ श्री शुभंकर सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री सप्तनाथाय नमः।

### धातकी खण्डके पूर्व भरतमें वर्त्तमान २४ जिन पंच कल्याणक नाम

२१ श्री व्रबोंद्र सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री गुणनाथ अर्हते नमः। १६ श्री गुणनाथ नाथाय नमः। १८ श्री गुणनाथ सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री गांगिलनाथाय नमः।

### धातकीखण्डके पूर्वभरतमें अनागत २४ जिन पंच कल्याणक नाम

४ श्री साम्प्रति सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री मुनिनाथ अर्हते नमः। ६ श्री मुनिनाथ नाथाय नमः। ६ श्री मुनिनाथ सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री विशिष्ट नाथाय नमः।

### पुष्कराई पूर्व भरतमें अतीत २४ जिन पंच कल्याणक नाम

४ श्रीमृदु सर्वज्ञाय नमः । ६ श्री व्यक्त अर्हते नम । ६ श्री व्यक्त नाथाय नमः । ६ श्री व्यक्त सर्वज्ञाय नमः । ७ श्रीकेटारा नाथाय नमः ।

### पुष्कराई पूर्वभरतमें वर्त्तमान २४ जिन पंच कल्याणक नाम

२१ श्रीअरण्यवास सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री योगनाय अर्हते नमः। १६ श्री योगनाथ नाथाय नमः। १८ श्री योगनाथ सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री अयोग नाथाय नमः।

### पुष्कराद्धे पूर्व भरतमें अनागत २४ जिन पंच कल्याणक नाम

४ श्री परमसर्वज्ञाय नमः । ६ श्री शुद्धात्ति अहते नमः । ६ श्री शुद्धार्ति नाथाय नमः । ६ श्री शुद्धार्ति सर्वज्ञाय नमः । ७ श्री निष्केश नाथाय नमः ।

### धातकीखण्डके पश्चिम भरतमें अतीत २४ जिन पंच करयाणक नाम

४ श्री सर्वार्थ सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री हरिभद्र अर्हते नमः। ६ श्री हरिभद्र नाथाय नमः। ६ श्री हरिभद्र सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री मगधाधि नाथाय नमः।

## धातकीखण्डके पश्चिम भरतमें वर्त्तमान २४ जिन पञ्चकल्याक नाम

२१ श्री प्रयच्छ सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री अक्षोम अहंते नमः। १६ श्री अक्षोम नायाय नमः। १६ श्री अक्षोम सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री महिसिंह नायाय नमः।

## धातकीखण्डके पश्चिमभरतमें अनागत २४ जिन पञ्चकल्याणक नाम

४ श्री आदिकर सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री घनद अर्हते नमः। ६ श्री घनद नाथाय नमः। ६ श्री धनद सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री पीप नाथाय नमः।

# पुष्कराई पश्चिम भरतमें अतीत २४ जिन पञ्चकल्याणक नाम

४ श्री प्रस्य सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री चारित्रनिधि महंते नमः। ६ श्री चारित्रनिधि नाथाय नमः। ६ श्री चारित्रनिधि सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री प्रशमिजत नाथाय नमः।

# पुष्करार्द्ध पश्चिम भरतमें वर्त्तमान २४ जिन पञ्चकल्याणक नाम

२१ श्री स्वामी सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री विपरीत अर्हते नमः। १६ श्री विपरीत नाथाय नमः। १६ श्री विपरीत सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री प्रशाद नाथाय नमः।

# पुष्करां हु पश्चिम भरतमें अनागत २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

४ श्रो अघटित सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री श्रमणेन्द्र अर्हते नमः। ६ श्री श्रमणेन्द्र नाथाय नमः। ६ श्री श्रमणेन्द्र सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री श्रृषभचन्द्र नाथाय नमः।

# जम्बुद्वीपके ऐरवतक्षेत्रमें अनागत २४ जिन पश्चकस्याणक नाम

४ श्री दयांत सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री अभिनन्दन अर्हते नमः। ६ श्री अभिनन्दन नाथाय नमः। ६ श्री अभिनन्दन सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री रत्नेश नाथाय नमः।

# जम्बुद्वीपके ऐरवतक्षेत्रमें वर्त्तमान २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

२१ श्री शामकाष्ट सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री मरुदेव आईते नमः। १६ श्री मरुदेव नाथाय नमः। १६ श्री मरुदेव सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री अतिपार्श्व नाथाय नमः।

# जम्बुद्वीपके ऐरवतक्षेत्रमें अनागत २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

४ श्री नन्दिषेण सवज्ञाय नमः। ६ श्री व्रतथर अर्हते नमः। ६ श्री व्रतथर नाथाय नमः। ६ श्री व्रतथर सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री निर्वाण नाथाय नमः।

## धातकीखण्डके पूर्व ऐरवतमें अतीत जिन पश्चकल्याणक नाम

४ श्री सौन्दर्य सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री त्रिविक्रम अर्हते नमः। ६ श्री त्रिविक्रम नाथाय नमः। ६ श्री त्रिविक्रम सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री नरसिंह नाथाय नमः।

### धातकीखण्डके पूर्व ऐरवतमें वर्त्तमान २४ जिन पश्चकत्याणक नाम

२१ श्री खेमन्त सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री सन्तोषित अर्हते नमः। १६ श्री सन्तोषित नाथाय नमः। १८ श्री सन्तोषित सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री काम नाथाय नमः।

### धातकीखण्डके पूर्व ऐरवतमें अनागत २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

४ श्री मुनिनाथ सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री चन्द्रदाह अर्हते नमः। ६ श्री चन्द्रदाह नायाय नमः। ६ श्री चन्द्रदाह सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री शिलादित्य नाथाय नमः।

### पुष्कराई पूर्व ऐरवतमें अतीत २४ जिन पश्चकत्याणक नाम

४ श्री अष्टाहिक सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री वणिक अर्हते नमः। ६ श्री वणिक नाथाय नमः। ६ श्री वणिक सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री उदयज्ञान नाथाय नमः।

## पुष्करार्द्ध पूर्व ऐरवतमें वर्त्तमान २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

२१ श्री तमोनिकन्दन सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री सायकाक्ष अर्हते नमः। १६ श्री सायकाक्ष नाथाय नमः। १६ श्रीसायकाक्ष सर्वज्ञाय नमः। १६ श्रीलेमन्त नाथाय नमः।

# पुष्करार्द्ध पूर्व ऐरवतमें अनागत २४ जिन पश्चकत्याणक नाम

श्री निर्वाण सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री रविराज अर्दते नमः। ६ श्री रविराज नाथाय नमः। ६ श्री रिवराज सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री प्रथमनाथ नाथाय नमः।

## धातकीखण्डके परिचम ऐरवतमें अतीत २४ जिन पश्चकच्याणकं नाम

४ श्री पुरुरव सर्वज्ञाय नमः। ३ श्री अववोध अर्हते नमः। ६ श्री अववोध नाथाय नमः। ६ श्री अववोध सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री विक्रमेन्द्र नाथाय समः।

### धातकीखण्डके पश्चिम ऐरवतमें वर्त्तमान २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

२१ श्री सुशान्त सर्वजाय नमः। १० श्री हर अर्हते नमः। १६ श्री हर नाथाय नमः। १६ श्री हर सर्वजाय नमः। १८ श्री नन्दकेश नाथाय नमः।

### धातकीखण्डके पश्चिम ऐरवतमें अनागत २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

४ श्री महामृगेन्द्र सर्वेद्याय नमः। ६ श्री अशौचित अर्हते नमः। ६ श्री अशौचित नाथाय नमः। ६ श्री अशौचित सर्वेद्याय नमः। ७ श्री धर्मेन्द्र नाथाय नमः।

#### पुष्करार्द्ध पश्चिम ऐरवतमें अतीत २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

४ श्री अश्वयून्द् सर्वजाय नमः। ६ श्री कुटिल अर्हते नमः। ६ श्री कुटिल नाथाय नमः। ६ श्री कुटिल सर्वजाय नमः। ७ श्री वर्ष्ट्रमान नाथाय नमः।

### पुष्करार्द्ध पश्चिम ऐरवतमें वर्त्तमान २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

२१ श्री नन्दिक् सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री धर्मचन्द्र अहते नमः। १६ श्री धर्मचन्द्र नाथाय नमः। १६ श्री धर्मचन्द्र सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री विवेक नाथाय नमः।

#### पुष्करार्द्ध पश्चिम ऐरवतमें अनागत २४ जिन पश्चकल्याणक नाम

४ श्री क्छाप सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री विसोम अर्हते नमः। ६ श्री विसोम नाथाय नमः। ६ श्री विसोम सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री आरण नाथाय नमः।

# श्री जिन कल्याणक संग्रह कल्याणक की टीप और जाप

| कात्तिक बदी                                                                                                                             |                                      | मागेशीष वदी                                                                                                                |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| तिथि  १ श्री संभव सर्वज्ञाय नमः  १२ ,, नेमि परमेष्ठिने नमः  १२ ,, पद्मप्रभ श्रहते नमः  १३ ,, पद्मप्रभ नाधाय नमः  ३० ,, वीर पारंगताय नमः | सीरीपुर '                            | तिथि  ४ श्री सुनिधि अर्हते नमः  ६ ,, सुनिधि नाथाय नमः  १० , महाचोर नाथाय नमः  ११ ,, पद्मप्रभ पारंगताय नमः  मार्गशीर्ष सुदी | जन्मादिनगरी<br>काकन्दी<br>काकन्दी<br>क्षत्रीकुण्ड<br>शिखरजी |
| कार्त्तिक सुदी<br>तिथि<br>३ श्री सुतिधि सर्वज्ञाय नमः<br>१२ ,, अर सर्वज्ञाय नमः                                                         | जन्मादिनगरी<br>काकन्दी<br>हस्तिनापुर | तिथि १० श्री अरनाथ अर्हते नमः १० , अरनाथ पारगताय नमः ११ ,, अरनाथ नाथाय नमः                                                 | जन्मादिनगरी<br>हस्तिनापुर<br>शिखरजी<br>हस्तिनापुर           |

|                                | L               | 38 ]                                     |                                |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| ११ श्री मिं अहते नमः           | मिथिछा          | ४ श्री विमल नाथाय नमः                    | कस्पिलपुर                      |
| ११ ., मिलनाथ नाथाय नमः         | मिथिला          | ८ " अजित अहंते नमः?                      | काम्प्र <u>कपुर</u><br>अयोध्या |
| ११ ,, मिलनाथ सर्वज्ञाय नमः     | मिथिला          | ६ " अजित नाथाय नमः                       | અવાલ્યા<br><b>અ</b> યોધ્યા     |
| ११ " निम सर्वज्ञाय नमः         | मिथिला          | १२ " अभिनन्दन नाथाय नमः                  | <b>अयोध्या</b><br>अयोध्या      |
| १४ " संभव अर्हते नमः           | सावत्थी         |                                          |                                |
| १५ 🧓 संभव नाथाय नमः            | सावत्थी         |                                          | रह्नपुरी                       |
| पौष वदी                        |                 | तिथि                                     |                                |
| तिथि                           | जन्मादिनगरी     | ६ श्री सुपार्श्व सर्वज्ञाय नमः           | जन्मादिनगरी                    |
| १० श्री पार्श्वनाथ अर्हते नमः  | बाणारसी         | ७ , सुपार्श्व पार्रगताय नमः              | बनारस<br>शिखरजी                |
| ११ ्, पार्श्वनाथनाथाय नसः      | वाणारसी         | ७ , चन्द्रप्रभ सर्वज्ञाय नमः             | चन्द्रावती                     |
| १२ , चन्द्रप्रभ अर्हते नमः     | चन्द्रावती      | <ul><li>१ अविधि परमेष्ठिने नमः</li></ul> | भन्द्रावता<br>काकन्दी          |
| १३ ,, चन्द्रमभ नाथाय नमः       | चन्द्रावती      | ११ ,, भृषभ सर्वज्ञाय नमः                 | पुरिमता <b>छ</b>               |
| १४ ,, शीतल सर्वज्ञाय नमः       | <b>भहि</b> ळपुर | १२ " श्रेयांस अर्हते नमः                 | दुःर्सता <b>छ</b><br>सिंहपुर   |
|                                | 416031          | १२ ,, मुनि सुन्नत सर्वज्ञाय नमः          | राजगृही                        |
| पौष सुदी                       |                 | १३ ,, श्रेयांस नाथाय नमः                 | सिंहपुर                        |
| तिथि                           | जन्मादिनगरी     | १४ " वासुपूज्य अहते नमः                  | चम्पापुर                       |
| ६ श्री विमल सर्वज्ञाय नमः      | कम्पिलपुर       | ३० ,, वासुपूज्य नाथाय नमः                | चम्पापुर                       |
| ६ " शान्ति सर्वज्ञाय नमः       | हस्तिनापुर      |                                          | 14.1137                        |
| ११ 🧓 अजित सर्वज्ञाय नमः        | अयोध्या         | फाल्युन सुदी                             |                                |
| १४ ,, अभिनन्दन सर्वज्ञाय नमः   | अयोध्या         | विधि                                     | जन्मादिनगरी                    |
| १५ " धर्म सर्वज्ञाय नमः        | रवपुरी          | २ श्री अर परमेष्ठिने नमः                 | हस्तिनापुर                     |
| माघ वदी                        |                 | ४ " मिल्ल परमेष्ठिने नमः                 | मिथिला                         |
| •                              |                 | ८ ,, संभव परमेष्ठिने नमः                 | सावत्यी                        |
| तिथि                           | जन्मादिनगरी     | १२ ,, मिं पारंगताय नमः                   | शिखरजी                         |
| ६ श्री पद्मप्रभ परमेष्ठिने नमः | <b>कौशम्बी</b>  | १२ ,, मुनि सुत्रत नाथाय नमः              | राजगृही                        |
| १२ " शीतल अर्हते नमः           | भि्हलपुर        | चैत्र वदी                                |                                |
| १२ " शीतलनाथ नाथाय नमः         | भिह्लपुर        | तिथि                                     | जन्मादिनगरी                    |
| १३ , ऋषभ पारंगताय नमः          | अष्टापद         | ४ श्री सुपार्ख परमेष्ठिने नमः            | बाणारसी                        |
| ३० 🥠 श्रेयांस सर्वज्ञाय नमः    | सिंहपुर         | ४ , पार्श्व सर्वज्ञाय नमः                | बाणारसी                        |
| माघ सुदी                       |                 | ५ ,, चन्द्रप्रभ परमेष्ठिने नमः           | चन्द्रावती                     |
| तिथि                           | जन्मादिनगरी     | ८ ,, ऋषभ अर्हते नमः                      | झयोध्या                        |
| २ श्री अभिनन्दन अर्हते नमः     | अयोध्या         | ८ " शृषभ नाथाय नमः                       | अयोध्या                        |
| २ " वासुपूज्य सर्वज्ञाय नमः    | चम्पापुर        | चैत्र सुदी                               |                                |
| ३ ,, विसल अर्हते नमः           | कस्पिलपुर       | विथि                                     | जन्मा दिनगरी                   |
| ३ ,, । वस्य अहत नमः            | रह्मपुरी        | ३ श्री कुल्धु सर्वज्ञाय नमः              | हस्तिनापुर                     |
| र ११ . अस्म जल्त गर्मः         | 14971           | 4 4                                      |                                |

|                                  | [ 0,         |                                                 |                        |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| ५ श्री अजित पारंगताय नमः         | शिखरजी       | १३ श्री शान्ति अहते नमः                         | इस्तिनापुरं            |
| ५ " संभव पारंगताय नमः            | शिखरजी       | १३ , शान्ति पारंगताय नमः                        | शिखरजी                 |
| १ " अनन्त पारंगताय नमः           | शिखरजी       | १४ ,, शान्ति नाथाय नमः                          | हस्तिनापुर             |
| ६ ,, सुमति पारंगताय नमः          | शिखरजी       | ज्येष्ठ सुदी                                    |                        |
| ११ " सुमति सर्वज्ञाय नमः         | अयोध्या      | तिथि                                            | जन्मादिनगरी            |
| १३ , महावीर अहते नमः             | क्षत्रीकुण्ड | २ श्री सुपार्ख परमेष्ठिने नम.                   | वाणारसी                |
| १५ " पदाप्रभ सर्वज्ञाय नमः       | कौशास्त्री   | ५ , धर्म पारंगताय नमः                           | शिखरजी                 |
| वैशाख वदी                        |              | ६ ,, बासुपूज्य परमेष्ठिने नमः                   | चम्पापुर               |
| तिथि                             | जन्मादिनगरी  | १२ " सुपारवें अर्हते नमः                        | वाणारसी                |
| १ श्री कुन्यु पारंगताय नमः       | शिखरजी       | १३ " सुपार्श्व नाथाय नमः                        | वाणारसी                |
| २ "शीतल पारंगताय नमः             | शिखरजी       | आषाढ़ वदी                                       |                        |
| ५ , कुन्यु नाथाय नमः             | हस्तिनापुर   | तिथि                                            | जन्मादिनगरी            |
| ६ ,, शीतल परमेष्ठिने नमः         | भहिलपुर      | ४ श्री भृषभ परमेष्ठिने नमः                      | अयोध्या                |
| १० " निम पारंगताय नमः            | शिखरजी       | ७ " विमल पारंगताय नमः                           | शिखरजी                 |
| १३ " अनन्त अर्हते नमः            | अयोध्या      | ६, निस नाथाय नस                                 | मिथिला                 |
| १४ ,, अनन्त नाथाय नमः            | भयोध्या      | आषाढ़ सुदी                                      |                        |
| १४ " अनन्त सर्वज्ञाय नमः         | अयोध्या      |                                                 | जन्मादिनगरी            |
| १४ ,, कुन्युनाथ अर्हते नमः       | हस्तिनापुर   | विथि<br>६ श्री महावीर परमेष्ठिने नमः            | क्षत्रीकुण्ड           |
| वैशाख सुदी                       |              | ८ ,, नेमि पारंगताय नमः                          | गिरिनार                |
| तिथि                             | जन्मादिनगरी  | १४ , वासुपूज्य पारंगताय नमः                     | चम्पापुर               |
| ४ श्री अभिनन्द्रन परमेष्ठिने नमः | अयोध्या      | श्रावण वदी                                      |                        |
| ७ " धर्मा परमेप्ठिने नमः         | रत्नपुरी     |                                                 | जन्माविनगरी            |
| ८ " अभिनन्दन पारंगताय नमः        | शिखरजी       | विथि                                            | जन्मा।वृनगरा<br>शिखरजी |
| ८ ,, सुमित अहते नमः              | अयोध्या      | ३ श्री श्रेयांस पारंगताय नमः                    | ाराखरजा<br>अयोध्या     |
| १ " सुमति नाथाय नमः              | अयोध्या      | ७ ,, अनन्त परमेष्ठिने नमः                       | मिथिला<br>मिथिला       |
|                                  | जुवालिका नदी | ८ ,, निम अहते नमः<br>६ ,, कुत्थु परमेष्ठिने नमः | हस्तिनापुर             |
| ११ , कुन्यु पारंगताय नमः         | शिखरजी       |                                                 | Quena de               |
| १२ " विसल परमेष्ठिने नमः         | कस्पिछपुर    | श्रावण सुदी                                     | जन्मादिनगरी            |
| १३ "अजित परमेष्ठिने नमः          | अयोध्या      | विथि                                            | अत्मादिनगरा<br>अयोध्या |
| ज्येष्ठ बदी                      |              | २ श्री सुमति परमेष्ठिने नमः                     | सौरीपुर                |
| तिथि                             | जनमादिनगरी   | ५ , नेमि अहते नमः                               | द्वारिका               |
| ६ श्री श्रेयांस परमेण्डिने नमः   | सिंहपुर      | ६ ,, नेमिनाथाय नमः                              | शिखरजी                 |
| ८ ,, मुनि सुव्रत अर्हते नमः      | राजगृही      | ८ , पाइर्व पारंगताय नमः                         | राजगृही                |
| ६ " मुनि मुन्नत पारगताय नमः      | शिखरजा       | १५ ,, मुनि सुव्रत परमेष्ठिने नमः                | 2. 2. EK.              |
|                                  |              |                                                 |                        |

| ् भाद्रपद् वदी                 |              |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| तिथि                           | जनमादिनगरी   |  |  |  |  |
| ७ श्री चन्द्रप्रभ पारंगताय नमः | शिखरजी       |  |  |  |  |
| ७ ,, शान्ति परमेष्ठिने नमः     | इस्तिनापुर   |  |  |  |  |
| ८ " सुपार्श्व परमेष्ठिने नमः   | बाणारसी      |  |  |  |  |
| भाद्रपद सुदी                   |              |  |  |  |  |
| तिथि                           | जनमादिनगरी   |  |  |  |  |
| ६ श्री सुविधि पारंगताय नमः     | क्षत्रीकुण्ड |  |  |  |  |
| आरिवन वदी                      |              |  |  |  |  |
| तिथि                           | जन्मादिनगरी  |  |  |  |  |
| १३ श्री महावीर गर्भापहाराय नमः | क्षत्रीकुण्ड |  |  |  |  |
| ३० " नेमि सर्वज्ञाय नमः        | गिरिनार      |  |  |  |  |

#### आश्विन सुदी

तिथि जन्मादिनगरी
१४ श्री सुविधि परमेष्ठिने नमः मिथिला
१ च्यवनश्च कल्याणकमें सोना चढ़ावे।
२ जन्म कल्याणकमें घी गुड़ चढ़ावे।
३ दीक्षा कल्याणकमें वस्न चढ़ावे।
४ केवल कल्याणकमें स्वेत गोला चढ़ावे।
४ मोश्च कल्याणकमें गुड, लोहा, लड़ , चढावे।

पौष मास पर्वाधिकार

पौष मासमें पौष विद दशमी 'पौष दशमी' के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री पार्श्वनाथ भगवान् का जन्म कल्याणक है। इस दिन दोनों समय प्रतिक्रमण करना चाहिये। जहां श्री पार्श्वनाथ रवामी का तीर्थ है वहां यात्रा करने को जावे। कदाचित् वहां न जा सके तो जहां श्री पार्श्वनाथजी की स्थापना अथवा देवालय हो वहां महोत्सव पूर्वक दर्शन करने जावे। जल्यात्रादिक महोत्सव करके अव्होत्तरी स्नात्र करावे। अव्ह प्रकारी एवं सत्रहमेदी पूजा विविध आहम्बरों सहित करे। पीछे गुरु महाराज के समीप जाकर पौष दशमी का ज्याख्यान मुने। पीछे एकासन आदि का पश्चक्याण करे। चतुर्विध आहार का नियम लेवे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करे। हो सके तो रात्रि जागरण करे और गीत, गान, नाटकादि करे। जन्म कल्याणक स्तवन, पास जिनेसर जग तिलो ए, वाणी ब्रह्मा चादिनी इत्यादि पार्श्वनाथ स्वामी के गुणगर्भित स्तवन पढ़े।

शासों में विधान है कि नवमी, दशमी और एकादशी इन तीनों दिन एक बार भोजन करना चाहिये। इस तरह मन, वचन और काया से जो भी भन्य दस वर्ष तक इस पर्व का आराधन करेंगे वे इस भव में तो धन, धान्य, पुत्र, कळत्र, आदि सुख सम्पदा को प्राप्त करेंगे तथा परभव में देवादिक ऋदियों को प्राप्त करते हुए क्रमश निर्वाण प्राप्त करेंगे। इसीछिये इस पर्व की भी ससुचित आराधन करना चाहिये।

# श्री पार्श्वनाथजी का संक्षिप्त जीवन चरित्र

श्री पार्श्वनाथजी २३ वें तीर्थङ्कर थे। आज से लगभग २८०० वर्ष पहिले काशी देश की बनारस नगरी में अश्वमेन राजा राज्य करते थे। ये बढ़े प्रतापी सरल एवं न्यायप्रिय थे। इनकी रानी वासादेवी परिव्रहा और विद्रपी थी।

इन्हीं रानी की पवित्र कोख से, विकम सवत् से ६०० वर्ष पूर्व पौष विद दशमी के दिन इन्होंने जन्म लिया। नगर भर में अपूर्व उत्सव मनाया गया। ज्योतिषी के कथन पर, कि "ये आपका पुत्र वहा यशस्वी होगा। पारस के समान जो लोहे को भी सोना बना देता है, लोगों को धर्ममार्ग बता कर मुखी करेगा" पिता ने इनका पार्श्व कुमार रख दिया।

<sup>ः</sup> उपरोक्ता जापो में स्यवनमें, परमेष्ठीनेपद, जन्ममें, अर्हते, दीक्षामे, नाय, केवळज्ञानमें, सर्वज्ञाय, और मोक्षमें, पारंगताय नमः हैं।

यीवनावस्था को प्राप्त होने पर राजा प्रसेनजित की कन्या प्रभावती से इनका विवाह सम्पन्न हुआ।

एक समय इन्होंने सुना कि कमठ नाम का तपस्ती इस नगर में आया है अपने चारों और अग्नि जला कर तप करता है। ये भी हाथी पर सवार होकर गये। अवधिज्ञान से प्रमु ने लकडी में सर्प देखा और उस तपस्त्री से कहा देख उस लकड़ी में सर्प जल रहा है। सन्यासी ये सुनकर आगव्यूला हो गया। तब कुमार ने लकड़ी फड़वाई। वास्तव में उसमे तडपता हुआ सर्प देख कर सभी को भारी विस्मय हुआ। पार्श्व कुमार ने उसे ॐ हीं असिआड साय नमः, नमस्कार मन्त्र सुनाया जिससे वह मरकर धरणेन्द्र हुआ और कमठ मर कर मेघमाली नाम का देव हुआ।

बुछ समय पश्चात् छोकातिक देवताओंने प्रमु से प्रेरणा की। प्रमु ने भी जीवों को सचा मार्ग दर्शाने के लिए एक वर्ष तक वर्षों दान देकर पीप विद एकादशी के दिन ३०० पुरुषों के साथ दीक्षा धारण की।

इस प्रकार दीक्षा हेकर प्रमु कठिन तपस्या करने छगे। एक समय प्रमु जब ध्यानावस्थित खड़े थे, इस समय मेघमाछी ने अपना पूर्व भव स्मरण करके, अपने तिरस्कार का बदछा छेने के छिये प्रमु पर अति वृष्टि की। शीव ही जल भगवान के गले तक पहुंच गया। तब धरणेन्द्र ने मट आकर भगवान को एक कमल के सिंहासन पर विठाया और अपना सर्प का रूप बना कर अपने फर्णों से उनके सिर पर छाया की। ये देखकर कमठ को लजा आई और वो प्रमु से क्षमा माग नमस्कार कर स्वस्थान को चला गया।

इसी प्रकार अनेक तपस्याय करते उपसर्गों को सहते हुए भगवान् को चैत्र विद चहुर्दशी के दिन फैनलज्ञान प्राप्त हुआ।

प्रभु ने विचर विचर कर छोगों को उपदेश देना आरंभ किया। अनेक भटकते हुए जीवों को संसारहृपी महासागर से पार छगाया।

विक्रम संवत से ८२० वर्ष पूर्व, श्रावण विद अष्टमी के दिन सम्मेतिशाखर पर्वत पर १०० वर्ष की आयुप्य पूर्ण करके निर्वाण पट को प्राप्त किया। इसी कारण आजकल इस पर्वत को पार्श्वनाथ हिल (पहार्टी) भी कहते हैं।

माघ मास पर्वाधिकार

साघ सास में साघ बदि १३ मेरु तेरस के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन श्री ऋपभ देव स्वामी का निर्वाण कल्याणक है। इस पर्व की उत्पत्ति कुमर पिंगल राय ने की।

अयोध्या नगरीमें अनन्तत्रीयं राजा राज्य करताथा। उसके एक पगु (पैरहीन) पुत्र हुआ जिसका नाम पिंगल राय था। उसने गागिल मुनि से इस पर्व का अधिकार मुनकर १३ मास तक तपस्या की। उसके फलस्वरूप उसका पगुपन जाता रहा और मुन्दर रूप प्रगट हुआ। इस प्रकार पुन. तेरह १३ वर्ष तक इस पर्व की आराधना करके नगर में ऊजमना किया। तेरह मन्दिरों का निर्माण करवाया। उसमे तेरह प्रतिमा मुवर्णमयी, तेरह चाटीमयी और तेरह प्रतिमा रत्नमयी स्थापित की। तेरह दफा श्री संघ सहित तीथों की यात्रा की। तेरह साधर्मीवरसल किये। इस तरह बहुत ज्ञान की मिक्त की। अन्त मे श्री मुवताचार्य मुनि से दीक्षा लेखर क्रमशः सब कमों को खपा कर जीवों को प्रतिवोध देते हुए मोक्ष गये।

इसीलिये ये पर्व अति उत्तम और कल्याणकारी है। जो भन्य इसकी आराधना करेंगे वे रूप, गुण,

इस दिन उपवास करना चाहिये। रत्नमयी पांच मेरु भगवान् के सन्मुख चढ़ावे। कदाचित् ऐसी शक्ति न हो तो चांदी के अथवा घृत के मेरु चढ़ावे। स्नात्र, अष्ट प्रकारी या सत्रहमेदी पूजा करावे। दोनों समय प्रतिक्रमण करे। अष्टद्रव्य से पूजा करे, देववन्दना करे। "श्री ऋषभदेव स्वामी पारंगताय नमः" इस पद का २००० गुणना करे। अगर जो भव्य तेरस के दिन पोसह करे और पूजादिक सब विधि पारने के दिन करे। इसी प्रकार तेरह वर्ष अथवा तेरह मास तपस्या करनी चाहिये। पीछे यथाशक्ति तप का उद्यापन करे, साधर्मीवत्सळ करे। तीथों की यात्रा करे। गुरु भक्ति अवश्य करे।

#### फाल्गुन मास पर्वाधिकार

फाल्गुन मास में मिति फाल्गुन सुदि १४ तीसरी चौमासी चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन की सर्व विधि आषाढ़ चौमासी चतुर्दशी के समान करनी चाहिये।

### होली अधिकार

भगवान् महावीर स्वामी ने वर्ष में ६ उत्तम पर्व कहे हैं:—तीन चौमासा, दो ओछी तथा एक पर्युषण। जिन में से दो ओछी एक पर्युषण तथा कार्त्तिक चौमासे का महोत्सव तो प्रायः सभी जगह विधि विधान पूर्वक होता है। फाल्गुन चौमासा ठीक विधि से नहीं होता।

शाखों में लिखा है कि :--

होिंडका फाल्गुस मासे, द्विविधा द्रव्य भावतः। तत्राद्या धर्महीनानां, द्वितीया धर्मिणां मता॥१॥

अर्थात् होली दो प्रकार से मनाई जाती है १ द्रव्य से २ भाव से। द्रव्य से होली मनाने में अधर्म होता है और-भाव से मनाने में सुख की प्राप्ति होती है। शुभध्यान रूपी अग्नि से अष्ट कर्म रूपी लकड़ी को जलाना चाहिये इसी से कर्मी का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है!

पूर्व में होली के विशेष स्तवन लिखे हैं सो उन्हें बोलना चाहिये अथवा बसन्त के स्तवन बोलने चाहिये। रात्री जागरण करना चाहिये। मन्दिरजी में पूजायें करानी चाहिये। यथाशक्ति सुन्दर नाटक करना, साधर्मी वत्सल करना और अगर यथेष्ट इच्छा हो तो जल, चन्दन, केशर, गुलाल इत्यादिक से क्रीड़ा करनी चाहिये इसी प्रकार प्रतिक्रमण व्रत जिन पूजादि धर्म कार्यों में समय व्यतीत करना चाहिये।

# श्री जिन कुश्ल सूरिजी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र

मारवाड़ देश के 'समियाना' प्राम में झाजेंद्द गोत्रीय मन्त्री देवराज के पुत्र मिहराज श्री जैसेला जेल्हागर रहते थे। उसकी परम प्रेयसी पत्नी जयश्री थी। उन्हीं के गर्भ से मेरे चरित्रनायक का जन्म हुआ। आपका नाम 'कर्मण' रखा गया था। जब आप दश साल के थे, कलिकाल केवली श्री जिन चन्द्र सूरिजी इनके प्राम में आये। वे बढ़े ही प्रभावशाली धर्मोपदेशक थे, फलतः उनके उपदेश का प्रमाव आप पर बहुत अधिक पड़ा। अथवा यों किहये कि जैसे अंच्छे खेत में पड़ कर बीज उग आते हैं—ज्यर्थ नहीं होते, ठीक उसी तरह उनके उपदेश मेरे चरितनायक के मानस पर—तथा मस्तिष्क पर सफल सिद्ध हुए। यद्यपि माता ने सांसारिक मोह ममता के वश होकर इन्हें रोकने की चेष्टा की फिर भी इन्होंने माता को सममा छुमा कर श्री जिनचन्द्र सूरिजी महाराज से खूब समारोह के साथ दीक्षा लेही ली। दीक्षा कालिक नाम 'कुशल कीर्ति' रखा गया। उन दिनों वयोबृद्ध उपाध्याय 'विवेक समुद्र' जी बड़े ही उपाक्ति के विद्वान थे,अतएव उन्हों से आपने विद्या पढ़ी।

वाद मे श्री जिनचन्द्रसूरिजी नागोर आये तो वहा के प्रतिष्ठित आदिमियों ने उत्सव प्रारम्भ कराया, जगह जगह पर दानशालायं खोलीं, जिन मन्दिरों मे नन्दी उत्सवादि शुरू किये गये। उस महोत्सव मे सोमचन्द्र आदि साधु और शील समृद्धि आदि साध्वयों को दीक्षा दी गई। जगबन्द्रजी को वाचनाचार्य पर प्रदान किया गया। कुशलकीर्त्तजी को भी वाचनाचार्य पर प्रदान किया गया।

वाद की वात है, श्री जिनचन्द्र सूरिजी विहार करते हुए खण्ड सराय में आकर चातुर्मास कर रहे थे कि वहा उनको 'कम्प रोग हो गया। उन्होंने अपने ज्ञान ध्यान से अपनी आयु शेप समझ कर अपने हाथ से दीक्षित, तर्क साहित्य, अलङ्कार ज्योतिप और पर-दर्शनों के प्रकाण्ड विद्वान् वाचनाचार्य कुराल कीर्त्ति गणि को अपना सूरि पद प्रदान करने के लिये राजेन्द्र चन्द्राचार्यजी के पास पत्र मेजा और कुल स्वस्थ होकर मेडता होते हुए कोशवाणी आये एवं अनशन करके स्वर्ग सिधार गये।

इधर जयवहम गणि के द्वारा उक्त सूरिजी का पत्र राजेन्द्र सुरिजी को मिला। यद्यपि उन दिनों में वहा महा भयद्भर अकाल पड़ रहा था। फिर भी दिनंगत श्री जिनचन्द्र सूरिजी की आजा पालन करना उन्होंने अपना परम कर्तन्य सममा फलतः सूरि पद प्रदान मुहूर्त्त निकाल दिया। सच्चे महात्मा की अभिलापा आप ही आप पूरी हो जाती है, श्रावक जाल्हण के पुत्र तेजपाल और रहपाल ने सूरि पद स्थापन महोत्सव को अपनी ओर से मुसम्पन्न करने का भार स्वीकार कर लिया फलत श्रीमान् आचार्य की आजा लेकर योगिनीपुर, उन्न नगर, देनगिरि, चित्तीह, खम्भात आदि चारो दिशाओं में आमन्त्रण पत्रिकाए मेजी गयीं, संघ आने लगे।

वड़े समारोह के साथ—संवन् १३७० की जेठ विद ११ को श्रो राजेन्द्र चन्द्राचार्य जी ने महामहोपाध्याय विवेक समुद्रजी, प्रवर्त्तक जयवहभ जी आदि ३३ साधुओ जयिद्ध आदि २३ साधिवओ और समस्त संघ के समक्ष स्वर्गीय आचार्य पाद की आजानुसार शान्तिनाथ स्वामी के मन्दिर में सुरि पद पर कुशल कीर्त्त जी को बैठाया और आचार्यपाद का नाम कुशल सूरि रखा।

पट प्राप्त करने के बाद सूरिजी महाराज ने भीम पही की ओर विहार किया। वहां पहुंचने पर बीरदेव श्रावक ने प्रवेश महोत्सव मनाया। वहां से आप पाटण गये और सूरिजी का दूसरा चातुर्मास वहां ही सम्पन्न हुआ। सवत् १३७६ मार्गशीर्प कृष्ण पश्चमी को इन्होंने शान्तिनाथ स्वामी के मन्दिर में प्रतिष्ठा महोत्सव कराया। बाद में शत्रुज्य पर्वत पर श्रृपभदेव स्वामी के मन्दिर की नीव ढळवाई और मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई। इसी तरह सूरिजी अनेक शहरों में प्रतिष्ठा अष्टाहिका अवि उत्सव कराते हुए पाटण पहुचे।

इधर दिही निवासी आवक रायपित दिही सम्राट गयामुद्दीन तुगलक के दरवार में अपना प्रस्ताव रखा कि में संघ निकालना चाहता हूं, ताकि में चारों दिशाओं में अमण कर सकू और जहा कहीं भी मुक्ते जिस चीज की आवश्यकता पहे, सहायता मिले। सम्राट से मंजूरी मिल गई। यह समाचार सूरिजी के पास पाटण मेज दिया। संघ यात्राथ रवाना हो गया। कई तीथों की यात्रा करता हुआ संघ पाटण पहुंचा। वहा संघ ने सूरिजी को यात्रा करने के लिये राजी कर लिया। सूरिजी १७ साधुओं और १६ साध्वियों के साथ विहार करने के लिये चल पहे। आचार्यपाद संघ के साथ विहार करते हुए शत्रुख्वय जी की तलहरूरी में पहुंचे। वहा पार्श्वनाथ स्वामी की पूजा करके संघ पर्वत पर चढ़ा। भूपभदेव भगवान के आगे सूरिजी ने अनेक स्तोत्रों का निर्माण किया और वहीं यशोभद्र, देवभद्र नामक श्रुहकों को दीक्षा दी। वहां पर संघ ने श्री आदिनाथ स्वामी के मन्दिर में नेमिनाथजी आदि की तथा जिनपित सुरि जिनेश्वर सूरि आदि गुरुओं की मूर्त्तियां स्यापित कराई और सूरिज्ञी ने अपने हाथों से आपाढ़ विद ८ को प्रतिष्ठा की। वहां से विहार करते हुए गिरिनार आये। संघ द्वारा नेमिनाथ स्वामी के भण्डारमें ४०००० रुपयों की आमदनी हुई। इसी भांति विहार करते हुए सूरि जी पाटण में चातुर्मास करने के लिये ठहर गये और संघ दिल्ली पहुंचा।

इसी तरह और जगहों में भी प्रतिष्ठायें की गयी। सिन्ध देश मे भी सूरिजी का आना हुआ और कई मन्दिरों की प्रतिष्ठायें हुई। इनके द्वारा धर्म की बड़ी तरकी हुई। अन्तिम चौमासा इनका देवराज (देराजळ) पुर में हुआ। यहीं माध गुक्ठ १३ संवत् १३८६ में सूरिजी को अत्यन्त तीव्र ज्वर हुआ। अपना अन्तिमकाळ उपस्थित समम कर श्री तरुण प्रभाचार्य और छिष्य निधानोपाध्याय को इन्होंने अपने मुख से कहा कि छक्ष्मीधर के पुत्र, अम्बा देवी के तनय पश्चदश वर्षीय आयु वाले पद्म मूर्त्ति को मेरे बाद सूरि पद देना। और भी गच्छ सम्बन्धी शिक्षायें देकर फाल्गुन विद ६ को स्वर्ग सिधार गये।

## आवश्यक

कौन आवश्यक से किस आचार की शुद्धि होती है ?

सामायिक प्रतिक्रमण और काउसगा इन तीन आवश्यकों से चारित्राचार की विशुद्धि होती है। चडिव्यसत्था (चतुर्विशति स्तव लोगस्स ) आवश्यक से दर्शनाचार की विशुद्धि होती है। वन्दन आवश्यक से दर्शनाचार, ज्ञानाचार और चारित्राचार की विशुद्धि होती है। पश्चक्खाण आवश्यक से तपाचार की विशुद्धि होती है। पश्चक्खाण आवश्यक से तपाचार की विशुद्धि होती है। विश्वित होती है और इन छहीं आवश्यकों मे वीर्थ का विकास करने से वीर्याचार की विशुद्धि कहाती है।

कौन आवश्यक कहा से कहां तक है ?

१ सामायिक—"इच्छाकारेण संदिसह भगवन् देवसिअं (राईअं) पिडक्कमणो ठाउ" इस सूत्र से प्रतिक्रमण की क्रिया शुरू होती है। वहा से छेकर "करेमि भंते" सूत्र हारा ८ णमोकार का जो काउसगा किया जाता है वहां तक सामायिक नाम का प्रथम आवश्यक कहा जाता है।

२ चडिवसत्था—८ णमोकार के काउसग्ग के बाद जो छोगस्स बोछा जाता है वह दूसरा आवश्यक कहा जाता है।

वंदणा — छोगस्स कहने के बाद तीसरी आवश्यक सूत्र वंदणा मुंहपत्ति पडिलेह कर दो वंदणा

दी जाती हैं वह तीसरा वंदना नाम का आवश्यक है।

४ पिडक्समणा—वंदना देने के बाद 'इच्छाकारेण संदिसह भगवन् देवसिखं (राइयं) आलोडं' वहा से लेकर 'आयरिय उवज्माएं' पर्यन्त प्रतिक्रमण नाम का चौथा आवश्यक है। पक्ली चौमासी और सम्वत्सरी प्रतिक्रमण इस चतुर्थ आवश्यक के अन्तर्भूत हैं।

५ "आयरिअ उवज्मायके बाद जो दो छोगस्स, एक छोगस्स और एक छोगस्सका काउसगा किया

जाता है वह काउसगा नाम का पांचवां आवश्यक है।

६ पचम्खाण-पचम्खाण करना छठा आवश्यक है।

नोट-गुर्वा विलयों में सूरिजी की निर्वाण तिथि सवत् १३८६ फाल्गुन विद १५ मिळती है, यही प्रथा लोगों में अधिक वद्ध मूल है।

# चौदह नियम चितारने की विधि

दिन के चार पहर के नियम सबेरे मुंह धोने के पहले प्रहण कर साम को पार लीजिये, रात्रि के चार पहर के फिर शाम को प्रहण कर सबेरे पार लीजिये, नियम तीन णमोक्कार गुन के लीजिये और तीन णमोक्कार गुनके पारिये। पारने के बख्त जो रक्खा था उसको याद करके संभाल लीजिये, कमती लगा उसका लाम हुआ, भूल से जास्ती लगा उसका "मिच्लामि दुक्कडं" दीजिये, चाहे आठ पहर के चितारिये, परन्तु चार पहरमे चितारनेसे पारने के बख्त (कितना नियम चितारते हुए रक्खा है और कितना भोग मे आया है उसकी ) विधि मिलानेमे सुगमता रहती है।

कोई व्रतधारी आवक जन्म भर के निर्वाह के वास्ते जादे जादे वस्तु रखते हैं तो १४ नियम चितारने से उनका भी आश्रव संक्षेप हो जाता है इस वास्ते व्रतधारी और अविरती को अवश्य १४ नियम चितारने चाहिये।

# चौदह नियमों की गाथा

(१) सचित्त, (२) दब्ब, (३) विगद्द, (४) वाणह, (६) तंबोछ, (६) वत्थ, (७) क्रुप्तमेसु, (८) वाहण, (६) सयण, (१०) विलेक्ण, (११) वंस, (१२) दिसि, (१३) न्हाण, (१४) भत्तेसु।

## गाथा का संक्षिप्त अर्थ

१ सचित्त-कथा पानी, हरी तरकारी, फल, पान, हरा दातून. नमक आदि ।

२ द्रव्य — जितनी चीज मुद्द मे जावे उतने द्रव्य जल, मंजन, दात्न, रोटी, दाल. चावल, फढी, साग, मिठाई, पूरी, घी, पापड़, पान, सुपारी, चूरण आदि।

३ विगय--१०, जिनमे से मधु, मास, मक्खन, और मित्रा ये ४ महाविगय अभक्ष होने से श्रावकों को अवश्य लाग करना चाहिये और ६ विगय श्रावक के खाने योग्य है। धी, तेल, दूध, दही, गुड़ अथवा मीठा पक्वान्न (जो कढाही मे भरे धी में तला जाय)।

४ डपानत्-जूता, चट्टी, खड़ाऊं, मौजा आदि ( जो पाव मे पहना जाय ) ।

५ तंनोल -पान, सुपारी, इलायची, लोंग, पान का मसाला आदि।

६ वत्थ ( वस्त्र )-पगड़ी, टोपी, अंगरखा, चोला, कुड़ता, धोती, पायजामा, दुपट्टा, चहर, अंगोल्ला, समाल आदि मरदाना जनाना कपडा ( जो ओढ़ने पहरने में आदे )।

७ कुमुमेसु—फूछ, आदि की चीजें जैसे सिज्या, पंखा, सेहरा, तुर्रा, हार, गजरा, इत्र (जो चीज सू घने मे आदे)।

্র वाहन (सवारो )—गाड़ो, फिटन, सिगरम, हाथो, घोड़ा, रथ, पाछको, डोली, रेल, ट्राम्ने, मोटर नाव, जहाज स्टीमर, वळून आदि यानि तैरता, फिरता, चळता और उड़ता।

६ शयन-कुरसी, भौकी, पट्टा, पढ़ग, तखत, मेज, शय्या आदि ( सोने वा बैठने की चीज )।

१० विलेपन—तेल, केशर, चन्दन, तिलक, सुरमा, काजल, उवटन, हजामत, बुरस, कंघा काच देखना, दवाई आदि (जो चीज शरीर में लगाई जावे।)

११ वंभ (ब्रह्मचर्य) — स्त्री पुरुषमें, सुई डोरे के नाप तथा वाह्य विनोद की संख्या करलेनी आवक परदारा त्याग और स्वदारा से हो सन्तोष रखें, उसका भी प्रमाण करें। १२ दिसि (१० दिशा ) — शरीर से इतने कोस ( छम्बा, चौड़ा, ऊंचे, नीचे ) जाना आना, चिट्ठी तार इतने कोस भेजना, माळ आदमी इतने कोस भेजना तथा मंगाना।

१३ न्हाण (स्नान) सारे शरीर से स्नान करना (मोटा स्नान) कितनी वार हाथ पैर धीना (क्रोटा स्नान) एक बार।

१४ भत्ते यु-अशन, पान, खादिम, स्वादिम, ये चारों आहार में से, खाने मे जितनी चीजे आवें सब का कुछ वजन इतना।

ये १४ नियम के ऊपर ६ काय और ३ कर्म की मरजाद चितारनी अवश्य है।

### ६ काय

- १ पृथवीकाय-मट्टी, नमक आदि ( खाने में वा उपभोग में आवे ) उसका वजन।
- २ अप्पकाय-जो पानी पीने में वा दूसरे उपभोग में आवे उसका वजन गै।
- ३ तेऊकाय-चूल्हा, अंगीठी, भट्टी, चिराग आदि का प्रमाण।
- ४ वायुकाय—हिंडोडे और पंखे (अपने हाथ से वा हुकुम से ) जितने चलते हों उनकी संख्या का प्रमाण, रुमाछ से वा कागज से हवा छेनी यह भी पंखे में गिनी जाती है, उसकी जयणा।
- ४ वनस्पतिकाय—हरी तरकारी तथा फलादि इतनी जात के खाने, घर सम्बन्धी मंगाने, जिसकी गिनती तथा वजन।
  - ६ त्रसकाय- त्रसजीव अपराधी, बिनापराधी, यह ६ काय का परिमाण कर छेना।

# ३ कर्म

१ असी (शस्त्र औजार)—तरवार, वन्दूक, तमंचा, भाला आदि, छूरी, केंची चक्कू, सरीता, चिमटी तथा औजार आदि।

- २ मसी ( लिखना पढना )-कागज कलम, दवात, पेन्सिल, बही पुस्तक, छापा, टाइप आदि।
- ३ कुषी (कस्सी)—खेत, बगीचे आदि का परमाण।

# जैन तिथि मन्तव्य

श्री हरिभद्र ख़्रिजी कृत तत्त्व तरिङ्गणी ग्रन्थ की आज्ञा है :--

तिहि पड्जे पुट्या तिहि कायच्या जुत्त धम्म कङ्जेव। चडहसी विलोवे, पुण्णमिअं पिखपडिक्रमणं ॥१॥

अर्थात् किसी तिथि का क्षय हो तो पूर्ण तिथि मे धर्म कार्य करना उचित है। जो कदाचित् एकम तिथि कम हो तो धर्म कार्य पिछलो अमावस्या तिथि को करे। अष्टमी का क्षय हो तो सप्तमी को व्रत आदि करे। यदि चंतुदेशी का क्षय हो तो पूर्णिमा या अमावस्या में पाक्षिक प्रतिक्रमण करना चाहिये कारण कि समीपवर्ती पर्वतिथि (पूर्णिमा तथा अमावस्या) को छोड़कर अपर्वतिथि में पर्वतिथि का आराधन करना युक्त नहीं है।

<sup>ीं</sup> पानी की जात, कूनों, वावड़ी, तलाव, नदी, नहर, समुद्र, गङ्गा,मेघ आदि का प्रमाण संख्या भी करना अच्छा है।

<sup>\*</sup> यदि तिथि क्षय होकर घड़ी आध घड़ी से कम मिले तो सारे दिन नहीं मानी जाती। क्योंकि यह नियम गच्छे परम्परा जैन सिद्धान्तानुसार ही माना जायगा, ज्योतिष शास्त्र के अनुकूछ नहीं। तेरस का क्षय हो जाय तो बारस में मिलेगी, चतुर्दशी में नहीं।

यहां ये प्रश्न उठता है कि यदि पर्वतिथि का आराधन अपर्व तिथि में नहीं करना तो अष्टमी आदि के क्षय होने पर सप्तमी आदि में धर्मकार्थ्य करना कैसे उचित हो सकता है ?

उत्तर यह है कि अष्टमी के अनन्तर पर्व तिथि का योग न होने से पूर्वमे रही हुई सप्तमी आदिमे ही धर्मकार्य करना उचित है। इसी तरह साम्त्रत्सरिक चौथका क्ष्य हो तो पश्चमो को साम्ब्रत्सरिक प्रतिक्रमण करना परन्तु तीजको नहीं करना चाहिये। यदि चौथ दो हों तो प्रथम चौथमें ही धर्म कार्य करना उचित है। इसी प्रकार की शास्त्रों की आज्ञा है।

मास प्रतिबद्ध जितने पर्व है वे सब मास की बृद्धि में कृष्ण पक्ष वाले पर्व प्रथम मास मे और शुक्त पक्ष में आने वाले पर्व द्वितीय मास में आराधन करने चाहियें। कदाचित् कार्तिक मास बढ़े तो पहले कार्तिक में चौमासा करे। फाल्गुण या आषाढ़ दो होने पर द्वितीय फाल्गुण या आषाढ़ में चौमासा करे। आषाढ़ चौमासे की चौदसा को प्रतिक्रमण करने के बाद पूर्णिमा से ४२ वें या ५० वे दिन सम्बत्सरी पर्व करे। चौथ कम हो तो पचमी के दिन करे। चौमासे में यदि श्रावण, भादों या आसोज ये तीन मास बढ़े तो पंचमास का चौमासा करना शास्त्र सम्मत एवं वृद्ध परम्परानुसार मान्य है।

## चंदोवा रखने के स्थान

प्रत्येक श्रावक को अपने घर मे निम्न १० स्थानों में चंदोवे जरूर वाधने चाहिये।

१ चूल्हे पर। १ पानी के परेन्डे पर। ३ भोजन के स्थानों में। ४ चक्की की जगह। ५ खाने पीने की चीज पर। ६ दूध दही आदि पर (छाछ बिछोने के स्थान पर)। ७ शयनगृह में। ८ स्नानगृह में। ६ सामायिक आदि धर्म किया के स्थान में अथवा पौषधशाला और १० मिन्दरजी में।

और साथ ही साथ घर में हमेशा उपयोग करने के छिये सात छनने रखने चाहियें।

१ पानी झानने का। २ घृत झानने का। ३ तेळ झानने का। ४ दूघ झानने का। ५ झाझ या महा आदि झानने का। ६ गरम अचित्त जळ झानने का और ७ आटा झानने ( झनना या चाळनी ) का।

## अमध्य

## बाईस अभक्ष

१ मूळर। २ प्ळक्ष। ३ बड़ के फळ। ४ काकोदुम्बरी। ४ पीपळ। ६ मांस। ७ मदिरा। ८ मक्खन। ६ मधु। १० अनजाने फळ। ११ अनजाने फूळ। १२ बर्फ। ११ बिष (जहर)। १४

कल्पद्रुम कलिका प्रष्ठ १६०।

्र दशपश्चकेषु दुर्नतमु आषाढ पूर्णिमादिवसे प्रथम पश्चक अग्रे एव पश्चिम- पश्चिमिदिवसैः एकैक पर्व साधुना पश्चाशिह्ने एकादश पर्वाणि भवन्ति ते एते एकादश पर्व दिवसेषु पर्युषणा पर्व कर्तव्य इति ।

आषाढ पूर्णिमा से लेकर अगाडी ग्यारहवें पचकडे में निश्चय ही सम्बत्सरी पर्व कर लेका चाहिये। हरएक पचकडा ५ दिन का होता है और पहला पचकडा आषाढ सुदी ११ से १५ तक होता है। इसी तरह सब पचकड़े होते हैं।

पश्चमी से चौध का सम्बत्सरी पर्व काळकाचार्यजी ने ही किया।

<sup>&#</sup>x27;े आषाढ युदो चतुर्दशो को पिछला चातुर्मास पूरा होता है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ । आषाढ युदी चतुर्दशी को (चल्ड मासाण अट्ठण्ड पक्खाण विसोत्तासय राइ दियाण) का पाठ पढकर पिछले चातुर्मास की क्षामणा की जाती है । कालका-चार्यजो महाराज ने पक्खी, चतुर्मासो, प्रतिक्रमण, अम्मावस तथा पूर्णिया से चतुर्दशी का किया है, वर्तमान समय मे भी यित साधु पक्खी चातुर्मासी प्रतिक्रमण चतुर्दशी को ही करते हैं।

अछि। १६ सिंचत्त मिट्टी। १६ रात्री भोजन। १७ दही बढ़े। १८ बैगन। १६ पोश्ता। २० सिंघाडा। २१ कार्यवानी। २२ खसखस के दाने।

दही को गरम करके जिस चीज मे डाला जाता है वो अभक्ष्य नहीं होता है।

#### ३२ अनन्तकाय

१ भूमि कन्द। २ कवी हळदी। ३ कवी अदरख। ४ सूरन। ६ छहसुन। ६ कच्चू। ७ सतावरी। ८ विदारी कन्द। ६ घीकुआर। १० धुहरी कन्द। ११ नीम गिलोय। १२ प्याज। १३ करेला। १४ लोना। १६ गाजर। १६ लोडी पद्म कन्द। १७ गिरिकणीं। १८ किसल्य (कोमल पत्ते काला सफेद)। १६ लीर सुआ कन्द (कसेरू)। २० थेंग कन्द। २१ मोथा। २२ लोन वृक्ष का ब्राल। २३ खिलोड कन्द। २४ अमृत वेल। २६ मूली। २६ भूमीफोड़। २७ वधुआ। २८ वरहा। २६ पालक। ३० कोमल इमली। ३१ सुअरवली। ३२ आलू कन्द।

# ४ महाविगय

मांस, मदिराः मक्खन, मधु। ये विलक्कल अभक्ष्य हैं।

मक्खन में छा से निकालने के दो घड़ी बाद जीव जत्पन्न हो जाते हैं इसलिये मक्खन अभक्ष्य माना गया है। यदि छा में ही पड़ा रहे तो जीव नहीं उत्पन्न होते हैं या मक्खन को छा से निकालने के बाद तपा लेने से जीव नहीं पैदा होते हैं।

### ५ उम्बर फल

उम्बर फल, बड़ का फल, पीपल का फल, नीम का फल (कची निमोली), गूलर।

"कोमल फलं च सन्वं" इस पाठ के अनुसार जितनी भी कोमल चीजें हैं भक्षण करते योग्य नहीं हैं। और जिस चीज के बीज अच्छी तरह न गिन सकें वे तब तक अनन्नकाय हैं।

इन अभक्ष्यों सिंवजयोंको मुखाकर रवता जेन समाजनें जो प्रथा चछ रही है वह जेन सिद्धान्तानुसार विलक्कल विपरीत है कारण अभक्ष्य पदार्थ सूख जाने पर भी भक्ष्य नहीं हो सकते।

# खाने योग्य पदार्थ

# व्यञ्जन ( तरकारी, शाक )

आस्त्री (कैरी), इसली, ओलगोभी (वङ्गाल), कमरल, काचर, करेला, केला कश्चा, करोंदा, कर्दू (लोकी), कुँदरू, ककरोल, कैर, केले का फूल, कचनार, गोभी (फूल) गोभी (गांठ), गोभी (पत्ता), चना (लोला), टमाटर, तुरइ (अर्रा), तुरइ (धीआ), पीपल (चूर्णकी), परवल, बहहर, भिग्दी, मिरच बड़ी, मिरच पत्तली, मटर, लसोढ़ा (ल्हेसुआ), वावलिया, सेंव की फली, सहाजने की फली, सोगरी (गोगरी), गेहूं की फली, कचनार की फली, जो का सिट्टा, जवार का सिट्टा, बाजरे का सिट्टा। चडलाई की फली, मकई की फली, वोड़े की फली, मूंग की फली।

#### कन्द

अदरख, अरवी, आलू, जोल कसेरू, कमलगट्टे की जड़ (मे), गाजर, प्याज, मूंगफली (चीना बदाम), मूली, लहसुन, सकरकन्द आदि। जैन शास्त्रों में श्रावकों को अभक्ष्य अर्थात् (नहीं खाने योग्य पदार्थ) खाना नहीं बताया है। कारण तामसी, राजसी, सात्त्रिकी ये तीन प्रकार के भोजन हैं। इसमें से तामसी भोजन करने से तामसी वृत्ति आती है इसिंडिये धार्मिक पुरुषों को तामसी भोजन के खाने से बचना चाहिये। उपरोक्त जो कन्द (असह्य) वर्णन किये गये हैं ये सब तामसी है।

"राजसी भोजन" साधु तथा श्रावक दोनोंको खाना मना है कारण उसमें शुद्धाशुद्धिका विचार रहने की आशा विछक्कुळ नहीं होती इसिंछिये राजसी भोजन राजाओं के छिये ही है, साधु और श्रावकों के छिये नहीं। अतः दोनों को इस भोजन से वचना चाहिये।

"सात्विकी भोजन" सब से श्रेष्ठ है विचार से यदि बनाया जाय तो निर्दू वित और शान्तिप्रद होता है। इसीछिये फछाहार तथा शाकाहार करने की मनाई नहीं की गई है।

महीने की वारह तिथियों में श्रावकों को फछाहार तथा साकाहार करने की मना ही की गई है उसका खास कारण यह है—२-५-८ ज्ञान तिथि, ११-१४-३०-१५ चारित्र तिथि हैं। इन तिथियों में शाक्षों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा चारित्र पाळन करने का विधान है। श्रावक छोग इन वातों से विसुख हो गये इन वातों की यादगारी के छिये इन तिथियों मे आचार्यों ने सचित्त का त्याग रक्खा है।

इन्हीं विधियों में आगे की गती का वन्ध भी पड़ता है इसिंख्ये पाप से जितना भी बचा जाय उतना बचे और संवर मान धारण करे ताकि आगे की गती खोटी न वंधे। इसिंख्ये इन तिथियों में सिचत्त का त्याग रक्खा गया है। यह त्याग व्रती श्रावकों के लिये हैं।

#### फल

अनार,अनारस,(अनन्नास)अमरूद,अछूचा,अमडा,आम,आडू,आछू बुखारा आवळा,ऊख,अंजीर,अंगूर, ककड़ो, केळा पका, कटहळ, कमळानींचू (संतरा), कमळगट्ट का छत्ता कमरख,कइत्थ, (कत्था)कुन्माण्ड(पेठा), कागजी (नीयू), खरबूजा, खजूर (पिंड) खीरा, खुरमानी, खोरना, खीरणो (खिन्नी), खट्टा (नीवू पजाव), गुळावजामुन, गुळहर, गोंद्नी, गन्ना (पीण्डा), चिरमिट, चकोतरा (विजोरा), जमरूद (टींवरू), जामुन, जमीरी (नीवू), टिपारी (पिटारी रस भरी), डाव (कचा नारियळ), तरबूज, तळकुन (बंगाळ मे होता है) दुरयान (सिंगापुर), नारंगी, नागफळी, नींबू (पाती), नासपाती, नारियळ, पपीता काकडी (एरण्ड), पीचू, पेठा, पीळू, फाळसा, फरेन्दा, फूट, वेर, बादाम (पात बंगाळ), बेळ, बेनची, मुट्टा, मेंगुस्तीन (सिंगापुर), मौसमी (मीठा नींबू), माळटा, महुआ, ळोकाट, ळीचू, सेव, सिंघाडा, सफेदा सहत्त्त (काळा, सफेद हरा, ठाळ), सरदा (सरघा) सरवती (नींबू बम्बई) शरीफा (सीताफळ)।

### मेवा

काजू, वादाम, किसमिस, अखरोट, नोजे, पिस्ता, चिरौंजी, मुनका, हुआरे।

## फूल

कमल, केवड़ा, क्रुमुदिनी, कामिनी, केतकी, कुन्द, कनेर, गेंदा, गुलाव (पांच तरह के), गुढेल, चम्पा, चन्द विकासी (कमल), चमेली, जूही, जाई, दामिनी, दमनक, नरिगस (नील कमल), पुण्डरीक कमल, पद्मनी कमल, वक्कल, बेला, नाग, पुन्नाग, मिल्लिंग, मख्वा, मचकुन्द, मोगरा, मोतिया, मालची, रजनीगंध, रात की रानी, लाखी, वासन्ती, सूर्थ विकासी (कमल), श्वेत कमल, ईसीना, हार सिंगार।

# श्री भद्रबाहु स्वामी विरचितं ग्रहशान्ति स्तोत्रम्

जगद्रगुरुं नमस्कृत्य, श्रुत्वा सद्गुरु भाषितम्। प्रह्शान्ति प्रवक्ष्यामि, छोकाना सुख हेतवे ॥१॥ जिनेन्द्रः खेचरा ज्ञेयाः, पूजनीया विधि क्रमात्। पुज्पैविछेपनैधूपै, नैंवेधैस्तुष्टि हेतवे ॥२॥ पद्म प्रमस्य मार्चण्ड, श्रन्द्रश्चद्र प्रमस्य च। वासु पूज्यो भूमि पुत्रः, बुधोप्यष्ट जिनेश्वराः ॥३॥ विमलानन्त धर्माणां, शान्ति कुन्युः निमस्तथा। वर्ष्ट्रमानो जिनेन्द्राणां, पादपद्मे बुधं न्यसेत् ॥४॥ श्रृषमाजित सुपार्श्वाश्चा, भिनन्द्रन शीतलौ। सुमितः सम्भव स्वामी, श्रेयांसश्च बृहस्पितः ॥६॥ सुविधे कथितः श्रुकः सुत्रतश्च शनैश्चरः। नेमिनाथो भवेद्राहु, केतुः श्रीमिल्पार्श्वयोः ॥६॥ जन्म लाने च राशौ च यदा पीडन्ति खेचरः। तदा सम्पूजयेद्वीमान्, खेचरैः सिहतान जिनान्॥७॥

### सवग्रह. पूजा

सूर्य पूजा—पद्मप्रम जिनेन्द्रस्य, नामोद्यारेण मास्कर। शान्ति तुर्ष्टि च पुष्टि च, रक्षा कुरु कुरु श्रियम्।।८।। चन्द्र पूजा—चन्द्रप्रम जिनेन्द्रस्य, नाम्ना तारागणाधिपः। प्रसन्नो भव शान्ति च रक्षा कुरु जयं ध्रुवम्।।६।। भौम (मंगल) पूजा—सर्वदा वासुपूज्यस्य, नाम्ना शान्ति जयश्रियम्। रक्षां कुरु धरास्नो, अश्रुभोऽपि शुभो भव।।१०।। वुध पूजा—विमलानान्त धर्माराः, शान्तिः कुन्धुनमिस्तथा। महावीरश्र तन्नाम्ना, शुभोभूयाः सदा वुधः ।।११।। गुरु पूजा—श्रृषमाजित सुपार्खाश्रा मिनन्द्रम शीतलौ। सुमितः सम्भव स्वामी, श्रेयांसश्र जिनोत्तमः ।।१२।। एतत्तीर्थं कृता नाम्ना, पूज्योऽशुभः शुभो भव। शान्ति तुष्टिच पुष्टि च कुरु देवगणाचित ।।१३।। शुक्र पूजा—पुष्पदन्त जिनेन्द्रस्य, नाम्ना देत्य गणाचित। प्रसन्नो भव शान्ति च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम् ।।१४।। राहु पूजा—श्री नेमिनाथ तीर्थेश, नामतः सिहिकासुत। प्रसन्नो भव शान्ति च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम् ।।१४।। रानेश्वर पूजा—श्री सुन्नत जिनेन्द्रस्य, नाम्ना सूर्योङ्ग सम्भव। प्रसन्नो भव शान्ति च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम् ।।१६।। शन्तेश्वर पूजा—श्री सुन्नत जिनेन्द्रस्य, नाम्ना सूर्योङ्ग सम्भव। प्रसन्नो भव शान्ति च, रक्षां कुरु कुरु श्रियम् ।।१६।। श्री केतु पूजा—राहो सप्तम राशिस्थ, कारेण ह्य सम्बरं। श्री मिन्नपर्वयोन्तिमा, केतो शार्ति जयश्रियम् ।।१७।। इति मिणत्वा स्वस्ववर्ण कुरुमाञ्जलि श्रिप्य जिनम्रह पूजा कार्यो। तेन सर्वपीढायाः शान्तिमेवति।।

# सर्वग्रहाणां पीडायाशान्तिमयं विधि

नवकोष्टक मालेल्यं, मण्डलं चतुरस्रकम्। प्रहास्तत्र प्रतिष्ठाप्या, वक्ष्यमाणाः क्रमेण तु ॥१८॥ मध्ये हि भास्करः स्थाप्यः, पूर्व दक्षिणतः शशी। दक्षिणस्यां घरामुतः, वृंघ पूर्वोत्तरेण च ॥१६॥ उत्तरस्या मुराचारंः, पूर्वस्यां भृगु नन्दनः। पश्चिमायां शिनः स्थाप्यो, राहु देक्षिण पश्चिमे ॥२०॥ पश्चिमोत्तरत केतु, रिति स्थाप्या क्रमाद् प्रहा। पट्टे स्थालेऽथ वाग्नेय्यां, ईशान्यां तु सदा बुधः ॥२१॥ आदित्य सोम मंगल बुध गुरु शुक्ताः, शनैश्वरो राहुः। केतु प्रमुखाः खेटा, जिनपित पुरतोऽविष्ठन्तु ॥२२॥ इति भणित्वा पश्चवर्ण कुमुमाश्वलि क्षिप जिनपूजा च कार्या। पृष्पगध्यादिभिधू पैः, नैवेद्यैः फल संयुतै ॥२३॥ जिनानाम कृतोचारा देशनक्षत्र वर्णकः। स्तुताश्च पूजिता भक्त्या, प्रहाः सन्तु मुखावहाः ॥२४॥ जिनानामायतः स्थित्व प्रहाणां तुष्टि हेतवे। नमस्कार शतं भक्त्या, जपेद्ष्टोत्तरं शतम् ॥२४॥ एवं यथानाम कृताभवेके, रालेपने-धू पन पूजनैश्च। फलेश्च नैवेद्यवरैर्जनानां, नाम्ना प्रहेन्द्रा वरदा भवन्तु ॥२६॥ साधुम्यो दीयते दानं, महोत्साहो जिनालये। चतुर्विधस्य संघस्य, बहुमानेन पूजनम् ॥२७॥ भद्रवाहुक्वाचेदं, पश्चमः श्रुतकेवली। विद्याप्रमावतः पूर्वाद् प्रह्शान्तिविनिर्मिता ॥२८॥

# दं रहों के नाम तथा उनकी पहिचान

१ माणिक ( माणक )—लाल रंग का होता है। इसके धारण से सूर्य प्रह की शान्ति होती है। २ हीरा—सफेदऔर गुळाबी रग का होता है। इसके घारण से शुक्र ग्रह की शान्ति होती है। ३ पन्ना - सब्ज और गुलाबी रंग का होता है। इससे बुध प्रह की शान्ति होती है। ४ नीलम-नीले रंग का होता है। इससे शनि मह की शान्ति होती है। के आख के समान होता है। इससे केंतु ब्रह की शान्ति 'होती है। ६ मोती-सफेद होता है। किन्तु कहीं कहीं काला गुलाबी भी पाया जाता है। इससे चन्द्र मह की शान्ति होती है। ७ मूंगा—लाल रंगका होता है। इससे मंगल प्रह की शान्ति होती है। 🖂 पुलराज—पीला, सफेद एवं नीले रंग का होता है। इससे बृहस्पति प्रहकी शान्ति होती है। १ गोमेदक—छाछ धूं एं के समान होता है। इससे राहू प्रहकी शान्ति होती है। १० छाछड़ी – गुछाब के फूछ के समान होती है। २४ रत्ती के ऊपर होने से छाछ कहा जाता है। ११ फीरोजा—आस्मानी रंग का होता है। किन्तु ये पत्थर नहीं, कांकरों में उत्पन्न होता है। १२ ऐमनी— अधिक ळाळ थोड़ा स्याहीपन ळिये होता है। इसे मुसळमान अधिक पसन्द करते हैं। १३ जबर जह-सन्त स्याही लिये हुए होता है। १४ तुरमनी—रंग पांच प्रकार के, जात पुखराज की है। लेकिन हल्का और नरम होता है। १४ उपल-रंग नाना प्रकार का, और इसके ऊपर एक तरह का अन्न पड़ता है। १६ नरम—छाछ जरदपन छिए होता है। १७ सुनहछा – सोने में धुए के समान होता है। १८ धुनेछा— सोने मे घुएं के समान होता है। १६ कटेळा — बेंगन के समान रग का होता है। २० संगेसितारा— बहुत प्रकार का रंग, ऊपर सोने का छींटा होता है। २१ स्फटिक बिह्रोर—सफेद रंग का होता है। २२ गख्दन्ता - गौ के दात के समान थोड़ो जदीं लिये सफेद रंग का होता है। २३ तामड़ा - काला सुर्ख रंग का होता है। २४ छिषया—मजन्टा अथवा चिरमी (रत्ती) के समान लाल होता है। मरियम-सफेद रंग का। इसकी पालिस अच्छी होती है। २६ मकनातीस-थोड़ा स्याहीपन लिये सफेद चमकदार होता है। २७ सिन्दूरिया—सफेदपन छिये गुछाबी रंग का होता है। २८ छीछी— जात नीलम की है किन्तु नीलम से नर्म एवं थोड़ा जर्द होता है। २६ वैरूज – हल्का सब्ज। इसकी खान (टोड़ा) में है। ३० मरगज — जात पत्ने की, रंग सब्ज, इसमें पानी नहीं होता। ३१ पितोनिया - सब्ज के ऊपर सुर्व ब्रीटेदार होता है। ३२ वासी—सब्ज, हल्का और सगे सम से हल्का एवं नरम होता है। लेकिन पालिश अच्छी होती है। ३३ दुरेलंजफ़-कच्चे धान के समान रंग का। पालिश अच्छी होती है। ३४ मुळेमानी—काळा ऊपर संफेद होरा। ३४ आछेमानी—भूरा रंगदार ऊपर होरा, जात मुळेमानी की। ३६ जजेमानी रंग पारे के समान, जात सुलेमानी की। ३७ सिवार—सब्ज ऊपर मूरे रंग की रेखा। ३८ तुरसावा—गुळावीपन ळिये जर्द होता है। पत्थर बहुत नरम होता है। ३६ अहवा—गुळावी क्षपर बड़े बड़े छीटे होते हैं। ४० आवरी—कालापन लिये, सोने के माफिक होता है। ४१ लाजवरदं— नीले रंग का होता है। ४२ छुद्रत्—काला रंग का होता है। सफेद एवं जर्द दाग होता है। ४३ चित्ती-काले अपर सोने का छींटा और सफ़ेद होरा मालूम देता है। ४४ संगेसम—जात दो। अंगूरी और सफेद। जिसमे अगूरी अच्छा होता है। ४५ छास—जात मारजर की। ४६ माखर—रंग पारे के समान। रंग छाछ व सफेद मिछा होने से मकराना कहछाता है '४७ दाना फिरंग—पिस्ते के समान

१३, ४९, ४७, ४९ इन चार रहीं का विवेचन, श्री गुरेन्द्र मोहन ठाकुर म्यूजिक डाक्टर रचित "मणिमाला" पुस्तक से जो कि श्रीयुत् वावू बहादुर सिंहजी सिंघी (सघवी) से प्राप्त हुई। 8

थोड़ा सब्ज होता है। यह तीन प्रकार का है (१) सोनाकस (२) छोहाकस (३) चांदीकस। अन्त के दो तो मिलते हैं। प्रथम का उपलब्ध नहीं होता। ४८ कसौटी—काला रंग। इससे सोने की कस की परीक्षा होती है। ४९ दारचना—चने की दाल के समान पीला तथा लाल टिकिया के मुताबिक स्याह जमीन पर होता है। ५० हकीके कुछबहार— सब्जपन के साथ जद मिला होता है। मुसलमान जपने की माला बनाते हैं। ये पत्थर जल में होता है। ५१ हालन—गुलाबी मैला। हिलाने से हिलता है।५२ सिजरी— सफेद ऊपर श्याम दरख्त दीखता है। ५३ सुवेन जफ - सफेद में बाल के समान लकीर होती है। ५४ कहरवा—पीछा रंग का। जिसका बोरखा तथा माला बनती है। ५५ मरना—मटिया रंग का। जिसमें पानी देने से सब पानी कर जाता है। ५६ संगेवसरी - आंख के सुरमे मे पड़ता है। रंग काला होता है। १७ दांतला-जरदपन लिये सफेद। पुराने शंख की माफिक होता है। १८ मकडी-सादापन लिये हुए काला। अपर मकड़ी के जाल के समान। ४६ सगीया - शंख के समान सफेद। इसका घडी का लाकेट बनता है। ६० गुद्री-नाना प्रकार के रंगवाला होता है। इसे फ़कीर लोग पहनते हैं। ६१ कासला—सब्जपन लिये सफेद होता है। ६२ सिफरी—सब्जपन लिये आस्मानी रंग का होता है। ६३ हदीद-भूरापन लिये स्याह, वजन का भारी होता है। मुसलमान इसकी तसबीह बनाकर जाप करते है। ६४ हवास-सोनापन लिये सब्ज होता है। औषधियों में काम आता है। ६४ सींगली-जाति माणिक (माणक) की । स्याही और सुर्खी मिला हुआ रंग होता है । ६६ ढेडी-काला रग । इसके खरळ तथा कटोरे वनते हैं। ६७ हकीक - अनेक प्रकार के रंगों वाला, जिसका घड़ी का मुद्रा, कधोरे एवं खिलौते बनते हैं। ६८ गोरी-अनेक प्रकार के रंगों वाला तथा सफेद सूत होता है। इसके कटोरे तथा जवाहर तौछने के बाट बनते हैं। ६६ सीचा-काला रंग। इसकी नाना प्रकार की मूर्तियां बनती हैं। ७० सीमाक—छाछ, जर्द एवं कुछ स्याहमाइछ होता है। उपर सफेद, जर्द और गुछाबी छींटा होता है। इसके खरळ तथा कटोरे बनते हैं। ७१ मूसा—सफेद रंग। इसके खरळ तथा कटोरे बनते हैं। ७२ पनधन -- कुछ सब्जपन लिये काले रंग का होता है। ७३ अमलीया-- कुछ कालापन लिये गुलाबी रंग का होता है। ७४ दूर-कत्थे के समान रंग का होता है। इसके खरल बनते हैं। ७५ तिलीमर-काला ऊपर सफेद छींटा। इसके खरछ बनते हैं। ७६ स्वारा—सब्जपन लिये काले रंग का होता है। इसके खरळ बनते है। ७७ पायजहर-सफेद पारे के समान रंग का होता है। विष के घाव पर घिस कर छगाने से घाव सूख जाता है। ७८ सिरखड़ी—मिट्टी के समान रंग का होता है। खिछौने बनते हैं। घाव पर घिस कर लगाने से घाव सूख जाता है। ७६ जहरमोहरा - कुछ सफेदपन लिये सब्ज रग का होता है। किसी विप मिश्रित चीर्ज में इसको रख देने से विष का दोष जाता रहता है। ८० रतुबा—छाछ रंग का। जिसको रात्रि में ज्वर आता हो तो गले में बांधने से आराम होता है। ८१ सोनामक्खी— नोठे रंग का। औषिघरों मे काम आता है। ८२ इजरतेयहूव-सफेद मिट्टी के समान। इससे मूत्रकी बीमारी में लाभ होता है। ८३ सुरमा—काला रंग। अंजन के काम आता है। ८४ पारस—काला रंग। इसकी छोहे के छगाने से छोहा सोना हो जाता है।

मोती की जातियां तथा उनके नाम

गजमुक्ता। सत्स्यमोती। सपमोती। वांसभिरेके मोती। शंखकेमोती। खानके मोती। सूअरकेमोती। \* लोहे के टुकड़े पर नींवू के रस को निचोड़ कर रगड़ने से यह तीन कस होते हैं। दरद गुरदे में कमर में बांधने

से भाराम होता है।

## मणियों के नाम

सूर्यकान्त मणि। चन्द्रकान्त मणि। इन्द्रनील मणि। पद्मराग मणि। सरकत मणि। सर्ष मणि। करकेतक मणि। स्फटिक मणि। वेरुट्या मणि। लसनिया मणि। लाजवदी मणि। पुष्पराग मणि। गोमेदक मणि। मासर मणि। विजना मणि।

प्रत्येक ग्रह की शान्ति के लिये जो रज़ उपयुक्त वताये गये हैं, उन रजों को अंगृठी में इस प्रकार जड़ा कर पहनें कि उन रजों का सबदा अंगुली से स्पर्श होता रहे। इसीलिये इनके नाम तथा स्वरूप उपयोगी समक्त कर दे दिये गये हैं।

# नवग्रह सम्बन्धी अन्य उपयोगी वातें तथा नाम

सूर्य, चन्द्र, प्रह्, नक्षत्र, तारे ये पांच ज्योतिष्क देवता है। जो आकाश में वर्तुलाकार परिश्रमण करते है। इस जम्बूद्धीप व भरतक्षेत्र में जैन धर्मानुसार दो सूर्य तथा दो चन्द्रमा है। ये दोनों ही क्रियोतिष्क देवताओं के इन्द्र है।

८४ ग्रह माने गये हैं परन्तु वर्त्तमान समय में इन १ ग्रहों से ही काम लिया जाता है। उनके नाम ये हैं :—१ सूर्य। २ चन्द्रमा। ३ मंगल। ४ बुध। ४ बृहस्पति। ६ शुक्र। ७ शनिश्चर। ८ राहु और १ केतु। ये भी अपनी अपनी गति के अनुसार आकाश में अमण करते हैं।

इसी प्रकार आकाश में अट्टाइश नक्षत्रों की न्यवस्था है।

#### नक्षत्र

१ अश्विनी । २ भरणी । ३ कृत्तिका । ४ रोहिणी । ५ मृगशिरा । ६ आर्द्रा । ७ पुनर्वसु । ८ पुज्य । ६ अश्लेपा । १० मघा । ११ पूर्वा फाल्गुनी । १२ उत्तरा फाल्गुनी । १३ हस्त । १४ चित्रा । १५ स्वाति । १६ विशाखा । १७ अनुराघा । १८ ज्येष्ठा । १६ मूळा । २० पूर्वाषाढ़ा । २१ उत्तराषाढ़ा । २२ अभिजित । २३ अवण । २४ धनिष्ठा । २५ शतिभिषक । २६ पूर्वाभाद्रपद । २७ उत्तराभाद्रपद । २८ देवती । तारे असल्य हैं । अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ कर वारह राशी मानी गई है । ज्योतिषी इन्हीं राशियोसे मनुष्योंके शुभाशुभ का विचार करते हैं । वारह राशियोंके नाम तथा उनके अक्षर इस प्रकार :—

### राजि तथा अक्षर

१ मेप—चूचे चो छा छी छू छे छो स। २ झप—इ उए ओ वा वी यू वे वो। ३ मिथुन—का की कूघड छ के को ह। ४ कर्क—ही हू हे हो डा डी डू डे हो। १ सिंह—मा मी मूमे मो टा टी टूटे। ६ कन्या—टो पपी पूपण ठापेपो। ७ तुछा—रारि रुरे रो ता ती तूते। ८ बुश्चिक—तो ना नी नू ने नो यायि यू। १ घन—ये यो भाभी मूघाफा ढ़ मे। १० मकर—भो ज जि जू जे जो खा खी खू खें खो गागी। ११ कुम—गूगे गो सासी सूसे सो दा। १२ मीन - दी दूथ मा च दे दो चाची।

मेप, सिंह, घन राशि का चन्द्रमा पूरव में होता है अतः इन राशि वालों को पूर्व में प्रयाण करते समय सन्मुख चन्द्रमा छेना चाहिये। वृप, कन्या, मकर राशि का चन्द्रमा दक्षिण में होता है। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि का चन्द्रमा उत्तर में होता है। सन्मुख चन्द्रमा अत्यन्त छामदायक होता है। दाहिने चन्द्रमा धन सम्पत्ति का देने वाला होता है। पीठ पीछे का चन्द्रमा प्राण के हरण करने वाला और वायें चन्द्रमा धन का नाश करने वाला होता है। इसिलये दो चन्द्रमा शुभ है और दो अशुभ है अतः शुभ चन्द्रमा में ही गमन विचार करना। चाहिये।

सोमबार और शनिवार को प्रव में दिशाशूछ होता है अतः इस दिन पूर्व में गमन न करना चाहिये। इसी तरह बुध और मंगल को उत्तर दिशा में, रिववार और शुक्र को पश्चिम दिशा की तरफ और बुहस्पितवार को दक्षिण में दिशाशूल होता है अतः इन दिनों में इन दिशाओं में गमन न करना चाहिये। दिशाशूल बायां अच्छा होता है। एकम व नवमी को पूरव में योगिनी होती है। तीज व एकादशी को अग्निकोण में योगिनी होती है। अमावस व अब्दमी को ईशानकोण में योगिनी होती है। वूज व दशमी को उत्तर में योगिनी होती है। पूर्णमाशी व सप्तमी को वायन्यकोण में योगिनी होती है। छुड और चतुर्दशी को पश्चिम में योगिनी होती है। चौथ और वारस को नैर्म्यू त्यकोण में योगिनी होती है। पंचमी और तेरस को दक्षिण में योगिनी होती है। वाथी योगिनी सुल देने वाली होती है। पिछ की योगिनी मनोवांद्वित फल देने वाली होती है। दाहिनी योगिनी धन का नाश करती है। सन्सुल योगिनी मौत की निशानी है। अतः पिछली दोनों टाल देनी चाहिये। मुहूर्त्त देखने वालों को इन वातों का विशेष ख्याल रखना चाहिये। सब दोषों को टाल कर शुभ मुहुर्त्त निकालना चाहिये। मुहुर्त्त निकालने में सरलता हो अतः संक्षिप्त विवरण दे दिया गया है।

# दिन का चौघड़िया

|             |          |    |      |      |    | ***  |
|-------------|----------|----|------|------|----|------|
| र           | चं       | मं | बु   | गु   | शु | श    |
| ड           | अ        | रो | छा   | ग्रु | वं | का   |
| चं          | का       | ब  | अ    | रो   | छा | ग्रु |
| ला          | ग्रु     | चं | का   | ड    | अ  | रो   |
| अ           | रो       | छा | ग्रु | चं   | का | ड    |
| का          | ख        | अ  | रो   | छा   | য় | चं   |
| <b>13</b> 3 | <b>•</b> | का | ड    | अ    | रो | छा   |
| रो          | छा       | যু | चं   | का   | ड  | अ    |
| ਢ           | अ        | रो | छा   | ग्रु | चं | का   |

## रात का चौघड़िया

| ₹  | चं   | मं   | बु  | गु | ग्रु | श   |
|----|------|------|-----|----|------|-----|
| য় | चं   | का   | ड   | अ  | रो   | ळा  |
| अ  | रो   | छा   | ग्र | चं | का   | ड   |
| ंच | का   | ड    | अ   | रो | छा   | ग्र |
| रो | ला ॰ | ग्रु | चं  | का | ड    | अ   |
| का | ਬ    | अ    | रो  | ला | ্য   | चं  |
| ला | ग्रु | चं   | का  | च  | अ    | रो  |
| 8  | अ    | रो   | छा  | यु | वं   | का  |
| যু | का   | चं   | ड   | अ  | रो   | छा  |

# आशंसा

हो सका यिं यह कहीं अज्ञानतम का दीप दारण, एक भी जन जैन यदि इससे हुआ उपकार भाजण। यदि विपथ का पान्थ कोई कर सका निज मार्ग घारण हो सकेगा अम सफल इस अन्थ का संकलन कारण।।

॥ समाप्तोऽयं त्रन्थः॥ '